## धर्मशास्त्रप्रन्थमाला ( प्रन्थाङ्कः १ )

॥ आं: ॥

# याज्ञवल्क्यस्मृतिः

योगीश्वरेण महर्षिणा याज्ञवल्क्येन प्रणीता

## श्री विज्ञानेश्वरप्रणीतमिताश्वराटीकया समेता

साच



जगजाय रघुनाथ घारपुरे बी., ए. एल्. एल्. बी. हायकोर्ट वकील मुन्बई.

इत्यनेन संशोधिता पकाशिता व

प्रथमा**वृत्तिः** 

( अस्याः सर्वेऽभिकारा राजसासनातुसारेण स्वायत्तीकृताः )

शकाब्दाः १८६५ स्मिस्ताब्दाः १९१४.

Q2:4x22

15E4.1

102827

Printed at (1) The Arya Bhusana Press, Poona City. by N. A. Dravid.

, at (2) The Bombay Vaibhav Press, Bombay.

by C. S. Deole,

, at (3) The Nirnaya Sagar Press, Bombay.

by B. R. Ghanekar.

And Published by J. R. Gharpure, at the office of The Collections of Hindu Law Texts, Girgaum, Bombay.

## आदर्शपुस्तकोल्लेखपत्रिका.

अस्य प्रत्यस्य संशोधनार्थं यैः परहितैकपरतया **यानि पुस्तकानि भदत्तानि तेषां** नामादीनि पुस्तकानां संज्ञाश्च प्रदर्शन्ते ।

- क---आनन्दाश्रमसंप्रहात्प्राप्तम् ( कमाङ्कः ३७२३ ) महेश्वर स्थ्यमण गाडगीळ इत्येतेशम् ।
- स्व आनन्दाश्रमसंग्रहात्प्राप्तम् (क्रमाङ्कः १७०२)। अस्यान्तेऽयं छेखो दृश्यते

  " लिखापितं श्रीकेशवर्णन्मार्गाश्वरः चर्मण्यतीतीरसानिषी पाटणझामवास्त्रयपुराणीकपारीकेतिश्रसिद्धसामवेदी कौशिकगोत्रोत्पन्नभद्यनी श्रीजी देवदत्तसुतजीवनरामात्मजकुश्याछी रामजी श्राता छक्ष्मीनाथनी स्वार्थ परोपकारार्थं च

  मिति वैशास कृष्णपक्षत्रयोदश्यां १२ गुरी संवत् १८२८ मंगकानि संतु-श्री
  वरदराजो जयति"
- ग---आनन्दाश्रमात्प्राप्तम् । ( क्रमाङ्कः १००५ )
- घ—आनन्दाश्रमात्प्राप्तम् । ( " ७८३ )
- ङ--आनन्दाश्रमात्प्राप्तम् । ( " ४५४ )
- फ--श्रीमत्सरदार धुण्डिरान विनायक वाबासाहेच विवककर इत्येतैः संगृहीतं अस्मत्सकारां प्रेषितं च ।
- क् निर्णयसागरमुद्रणालये मुद्रितं के. वा. बाब्द्याखी मोचे इत्येतैः शोचितं च । परमुपकृतं येरिमानि पुस्तकानि अस्मत्सकाशं प्रेपितानि ।

नगनाथ रचुनांथ वारपुरे.

Texts." It contains the Yājiiavalkya Smṛiti with The Mitāksharā by Vijiiānesvars. It is the object of this series to publish reliable and critical editions of all the texts and other original authorities which are referred to and relied upon as having a hearing on questions arising under Hindu Law, and the main outline of this work has been indicated in the General Nots published in the first part of this series in the year 1909.

The Smritis which cover a large portion of the Sanskrit legal Literature, may be mainly divided into.

- (1) Original or Primary Smritis, and (2) Secondary Smritis.
- (1) Of the Primary Smritis only four have yet been found to be existing in a continuous form viz. The Smritis of Manu, Yajñavalkya, Narada, and Parasara. There are many other smritis, referred to in later works, but no full and complete editions of these have yet been discovered.
- (2) The Secondary Smritis include those which are commentaries of the primary smritis, as also those which though in the form of original compositions, are still based mainly on the primary smritis—these are known as Nibandhas.

It is proposed in this series to take up each of the four Primary Smritis specified above, and after publishing the text of each Primary Smriti itself, to publish all the commentaries of such a Primary Smriti, as also other digests which are considered as authoritative in courts of Law.

#### The Yajnavalkya Smriti.

The work which is known as the Yajñaralkya Smṛiti is the Code of Law as understood and propounded by the followers of the Yajñavalkya School. And, as is the case with Manu Smṛiti, the text of the Yajñavalkya Smṛiti appears to have been written by a pupil of Yajñavalkya (see Mitakshara. Achara p. 11.10.)

Very little is known or yet discovered about the sage Yajñavalkya from whom the present Smyiti is said to have been received. There is a reference to a work on Yoga-S'astra "by me" in verse 110 of the Prayaschittadhyaya and Vijñaneśwara in his commentary on the verse explains it to have a reference

to the Brikadaranyakopanishad. Several attempts have been made to assign a date to the sage Yajnavakya, but the course of research and investigation has not yet reached a point when it can be asserted that the sage Yajnavakya flourished at a particular time.

## Commentaries on Yâjñavalkya Smriti.

There have been several commentaries on the Smriti of Yajiavalkya, viz. those by (1) Viśvarupa, (2) Śūlapāṇi, (3) Vijnāneśwara (4) Aparārka and (5) Mitra Miśra the principal among these being the Mitāksharā by Vijāāneśwara. From an account given by the author himself about his place of residence, and the ruling king in his day, it appears that the work was written at Kalyāṇa—a place near Bedar in the Daulatabad district of His Highness the Nizam's territory, under the auspices of king Vikrama, who was then holding sway over the kingdom (1676-1127 A. D.) This work has acquired great weight in courts of Law, and has been practically regarded as of supreme authority, and it is proper that it should have been so regarded. The only work which has a superior claim is that of Medhātithi's commentary on the Manu-Smriti, and it is believed that the inability of the general public to grasp the contents of Medhātikhi is greatly responsible for the neglect of that great work.

#### Commentaries on the Mitakshara.

Three commentaries on the Mitakshara have been yet discovered. The earliest is the Subodkini by Viscesvarabhatta published in this series as Nos. 3 & 4. Next in point of time is the Pramitakshara of Nanda Pandita.—not yet published. The latest and the largest is the Bâlambhatti by Bâlam-Bhatta Payagunde—Nos. 5-8 of this series.

The following table will show the connection between the several works which fully contain the Yajiavalkya school.

The Yajiwardpa.

Yajiwardkya 2 Salpani-(Dipa-Kalika) 1 Viśweśwarabhatta-Subodhini.

Smrti. 2 Nijiwaneswara Mitákshara 2 Nanda Pandita-Pramitákshara.
Commentaries by 3 Bálam-Bhatta-Bálambhatti.

taries on this by 4 Aparárka Adityadeva.

Mitra-Mitra-Viramitrodaya

Besides these, there are several digests or Nibandhas which follow and form part of the Yajbavalkya School, such as the Vyazvaldra-Mayakha and similar other works.

The present edition was prepared with the help of the following manuscripts and editions:---

 A Manuscrapt belonging to Mr. Maheswar Luxman Gadgil, and kindly lent by Mr. H. N. Apte, being Anandashrama No. 3723

|     |             | -              | •                | •       |            | and marked herein as w. |
|-----|-------------|----------------|------------------|---------|------------|-------------------------|
| (2) | Do.         | Do.            | Anandāārama      | No.     | 3702       | Marked as. er.          |
| (3) | $D\alpha$ . | $Da_{\bullet}$ | Do.              |         | 1005       | η.                      |
| (4) | Da.         | Do.            | Do.              |         | 783        | <b>u</b> .              |
| (4) | **          | **             | 11               |         | 454        | 8.                      |
| (6) | A Ma        | nuscript       | copy in the      | collect | tion of Sa | rdar V. D. Biwalkar and |
|     | kindly      | r lent by      | him              |         | ***        | . Marked herein as q.   |
| (7) | The p       | rinted e       | dition by the le | te Ba   | pushatri l | Moghe.                  |

Marked herein as \$\pi\$.

(8) Besides these, the editions of Bahn Govind Dass of Benares, and of Mr S. S. Setlar, published last year, were also availed of while the last portion

The undersigned begs to acknowledge his obligations to all the gentlemen named above for allowing him the use of the works apecifided above.

of the work was in the press.

J. R. Gharpure,

Editor.

# अथ याज्ञवल्क्यस्मृति-समिताक्षरा-स्थविषयाणां सूचीपत्रम् ।

| -                                 |        | ·                                  |            |
|-----------------------------------|--------|------------------------------------|------------|
| विषयाः                            | व्रहं  | विषयाः                             | gg.        |
| आचाराध्यायः।                      |        | भोजनादि                            |            |
| उपोद्धातमकरणम् ।                  |        | ब्रह्मचारिणो वर्ज्यानि             | `          |
| टोकाकारस्य मङ्गलानरणम्            | ۶      | गुर्वाचार्थछक्षणम्                 | 6          |
| मुनीनां प्रश्नः                   | ,      | उपाध्यायर्त्विग्छक्षणम्            |            |
| षड्डिधस्मार्तधर्मः                | ,      | ब्रह्मचर्यावधिः                    | 6          |
| धर्मस्य चतुर्दशस्थानानि           | રે     | उपनयनकालस्य परमाविधः               |            |
| धर्मशास्त्रप्रयोगका ऋषयः          | ર      | द्विनत्वहेतुकथनम्                  | Ŷ o        |
| धर्मस्य कारकहेतवः                 | ર      | अन्यत्रह्युक्तवनम्                 | १०         |
| धर्मस्य ज्ञापकहेतवः               | ર      | · वेदम्रहणाध्ययनफलम्               | 60         |
| देशादिकारकहेतृनामपनादः            | ş      | काम्यनतमसयज्ञाध्ययनफलम्            | १०         |
| कारकहेतुषु ज्ञापकहेतुषु वा संदेहे | `      | नैष्ठिकब्रह्मचारिधर्माः            | 2 \$       |
| निर्णयः                           | Ę      | अथ विवाहमकरणम् ।                   |            |
| अथ ब्रह्मचारिमकरणम् ।             | `      | गुरुद्क्षिणादानम्                  | १२         |
| गर्भ नवा नारनकरणम् ।              | 8      | कन्यालक्षणानि                      | ,<br>१२    |
| ार्माधानादिसंस्काराः              | g<br>S | कन्याया बाह्यलक्षणानि              | , ,<br>१ २ |
| ंस्कारकरणे फल्रम्                 | -      | कन्याया आभ्यन्तरहक्षणानि           | , ,<br>१२  |
|                                   | 8      | सापिण्ड्यविचारः                    |            |
| गहाणादीनामुग्नयनकाङः              | ٩      | managh form.                       | १३         |
| रुथमीः                            | ٩      | कन्यादाने वरनियमः                  | \$8        |
| गिचाचाराः                         | ٩      |                                    | \$8        |
| र्थिनि                            | •      | द्विमातीनां श्रुद्रापरिणयने निषेधः | १९         |
| ाचमनम्                            | ٤      | वर्णक्रमेण द्विजातीनां भार्याकरणे- |            |
| ाणायामः                           | v      | ऽधिकारः                            | १९         |
| वित्रीत्रपः                       | 9      | ब्राह्मविवाहलक्षणम्                | 89         |
| त्रिकार्यम्                       | 9      | दैवार्षविवाह्योर्छक्षणम्           | १५         |
| भिवादनम्                          | 9      | प्राजापत्यविवाहरूक्षणम्            | 14         |
| ध्याप्याः                         | v      | आसुरगान्धर्वराक्षसपैद्याचाववाह-    |            |
| डाविधारणम्                        | (      | छक्षणानि                           | 12         |
| नचर्या                            | (      | सवर्णापरिणयने विशेषः               | 18         |

| T A                                |         | Counts                                                                                                         |            | प्रश्ने |
|------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| विषयीः                             | વૃષ્ઠે. | विषयाः                                                                                                         |            | 36      |
| कन्यादातृक्रमः                     | १६      | दन्तधावनम्                                                                                                     |            | 39      |
| कन्याहरणे दण्डः                    | १६      | योगक्षेमार्थ राजाद्याश्रयः                                                                                     | ••••       | २९      |
| कन्याया दोषमनाख्याय दाने दण्डः     | १७      | वेदादिजपः                                                                                                      | • • • •    | २९      |
| अन्यपूर्वाचक्षणम् ····             | १७      | . पञ्चमहायज्ञाः                                                                                                | ,,.,       | રવ      |
| तियोगविधिः ••••                    | १७      | भूतबिक्षः                                                                                                      | ****       | 40      |
| व्यभिचारिणीविषये ू                 | १७      | <u>षितृमनुष्येभ्योऽलदानम्</u>                                                                                  | ****       |         |
| तस्या अल्पप्रायश्चित्तार्थमर्थवादः | १८      | दम्पत्योः शेषभोननम्                                                                                            |            | 80      |
| द्वितीयविवाहे हेतवः                | १८      | अतिथीनां मोननम्                                                                                                | ****       | \$ o    |
| पतित्रतास्त्रीप्रशंसा              | १९      | भिक्षवे भिक्षादानम्                                                                                            |            | 9.8     |
| अधिवेत्तुर्दण्डः                   | १९      | श्रीत्रियसत्कारः                                                                                               | ****       | 38      |
| स्त्रीधर्माः                       | १९      | प्रतिसंवत्सरमर्घाः                                                                                             | ****       | ₹ ₹     |
| शास्त्रीयदारसंग्रहस्य फलम्         | १९      | परपाकरुचिनिषेषः                                                                                                | ****       | 88      |
| स्त्रीणां ऋतुकालावधिः              | १९      | सायंसंध्यादि ,                                                                                                 | ****       | १२      |
| स्त्रीगमने वर्ज्यानि               | २०      | · ब्राह्मे मुहूर्ते आत्मनो हित                                                                                 | चिन्तनम्   | ३ २     |
| अनृतुगमने नियमाः                   | ु २०    | मानाहीः                                                                                                        |            | 33      |
| स्त्रीणां सत्कारः                  | २२      | बुद्धादीनां मार्गो देवः                                                                                        | ****       | 88      |
| न्निया कर्तन्यम्                   | २२      | द्विजातीनां कर्माणि                                                                                            | ***        | 68      |
| प्रोषितभर्तृकानियमाः               | २२      | क्षत्रियवैद्यकर्माणि                                                                                           | ****       | 9.9     |
| क्रिया अस्वातन्त्र्यम्             | र्३     | शूदकर्म                                                                                                        | ****       | 18      |
| मृतभर्तृकाविषये                    | २३      | साधारणधर्माः                                                                                                   | ****       | 8 8     |
| सहगमनम्                            | २६      | श्रीतकमाणि                                                                                                     | ****       | 29      |
| अनेकभार्याविषये                    | 79      | नित्यश्रीतकर्माणि                                                                                              |            | 29      |
| प्रमीतभार्याविष्ये                 | 79      | यद्वार्थ हीमभिक्षानिषेषः                                                                                       | ****       | 29      |
| अथ वर्णजातिविवेकपकर                |         | चान्यदिसंचयोपायः                                                                                               |            | 9.4     |
| • सजातयः                           | 89      | A CALCER CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CO | WEST SHEET |         |
| अनुल्रोमाः                         | 71      | अथ स्नातकवर                                                                                                    | 14304.484  | - 2     |
| प्रतिलोमजाः                        | २७      | स्नातक्ष्यतानि                                                                                                 | ****       | 4.0     |
| संक्रीणिजात्यन्तरम्                | २७      | राजादिस्यो पनमहणस्                                                                                             | ****       | 90      |
| वर्णप्राप्ती कारणान्तरम्           | २७      | उपारमेकारः                                                                                                     | ****       | 80      |
| हीनवृत्त्या जीवनम्                 | २८      | उत्सर्भनकालः                                                                                                   | ****       | * 1     |
| अथ गृहस्थधमेत्रकरणा                |         | अनध्यायाः                                                                                                      | ****       | 2 1     |
| कस्मित्रश्री किं कर्तन्यं तदाह     | 3<      | स्नातकत्रतानि                                                                                                  | 1999       | 7.5     |
| गृहस्थयमोः                         | २८      | अमेज्यानि                                                                                                      | ****       | **      |
|                                    |         |                                                                                                                | NED BY     |         |

| Processor and the second secon |                | -       |                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------------------------------|------------|
| विषया:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | पृष्टे. | विषयाः                               | पृष्ठे.    |
| अभोज्यासानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ****           | ४५      | डभयतोमुखीलक्षणं तद्दाने फलं <b>च</b> | € 0        |
| अभोज्यान्नेषु प्रतिप्रसवः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ****           | ४६      | सामान्यगोदाने फल्रम्                 | 80         |
| अय भक्ष्याभक्ष्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | प्रकरणम् ।     |         | गोदानसमानि                           | €0         |
| द्विजातीनां धर्माः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ****           | ୪ ६     | भृम्यादिदाने फल्रम्                  | € 0        |
| पर्युपितस्य प्रतिप्रसवः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ****           | 80      | गृहादिदाने फलम्                      | € १        |
| दुग्धविषये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ****           | 8 9     | वेददानफलम्                           | \$ 8       |
| <b>शिस्त्रादिनिषेधः</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ****           | 8 <     | दानं विनाऽपि दानफलावाप्तिः           | ६१         |
| ऋत्यादपक्ष्यादितिषेधः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ****           | 8 <     | सर्वप्रतिप्रहनिवृत्तिप्रसङ्गेऽपवादः  | ६१         |
| पलाण्ड्रादिनिषेषः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ****           | 8 €′    | अत्रत्याख्येयमाह्                    | ६२         |
| पञ्चपञ्चनखा भक्ष्याः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ****           | 90      | प्रतिम्हनिवृत्तेरपवादः               | ६२         |
| मांसभक्षणे विधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ****           | 40      | अथ श्राद्धमकरणम् ।                   |            |
| वृथामांसभक्षणे निन्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ***            | 98      | श्राद्धराब्दार्थः                    | ६२         |
| मांसवर्जनविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ****           | 99.     | पार्वणश्राद्धस्वरूपम्                | <b>₹</b> ₹ |
| अथ द्रव्यशुद्धिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>करणम्</b> । |         | एकोहिष्टश्राद्धस्वरूपम्              | € ₹        |
| सीवर्णादिपात्राणां शुद्धिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ••••           | 98      | त्रिविधं श्राद्धम्                   | 88         |
| यज्ञपात्रादीनां शुद्धिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ****           | 99      | पार्वणवृद्धिश्राद्धयोः कालः          | 87         |
| संखेपानां शुद्धिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ••••           | 42      | श्राद्धे बाह्मणसंपत्तिः              | 83         |
| 'भूमिशुद्धिः"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 98      | श्राद्धे वर्ज्यब्राह्मणाः            | € 8        |
| गवाद्यातानादिशुद्धिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ****           | 48      | पार्नेणश्राद्धप्रयोगः                | 89         |
| त्रपुसीसकादीना शुद्धिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ****           | 98      | अभीकरणम्                             | 86         |
| अमेध्योपहतद्रव्यशुद्धिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • • • • •      | 99      | अन्ननिवेदनम्                         | <b></b>    |
| उदकमांसयोः शुद्धिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ••••           | 98      | · पिण्डप्रदानम्                      | 90         |
| अझ्यादिशुद्धिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ****           | 98      | अक्षय्योदकदानम्                      | 90         |
| अथ दानप्रकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | णम् ।          |         | स्वधावाचनम्                          | <b>90</b>  |
| दानपात्रबाह्मणप्रशंसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • • • •        | 96      | प्रार्थना                            | ७१         |
| सत्पात्रबाह्मणलक्षणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ****           | 96      | ब्राह्मणविसर्जनम्                    | ७१         |
| सत्रात्रे गवादिदानं देयम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ****           | 96      | वृद्धिश्राद्भ                        | ७२         |
| प्रतिग्रहनिषेधः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ••••           | 99      | एकोहिष्टश्राद्धम्                    | ७२         |
| दाने विशेषः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ****           | 99      | नवश्राद्धम्                          | ७२         |
| गोदाने विशेषः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ****           | 99      | -सिपण्डीकरणम्                        | ७३         |
| गोदानफलम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 99      | उद्कुम्मश्राद्धम्                    | ७९         |
| उभयतोमुखादाने फलम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 98             | , 80    | एकोहिष्टकालाः                        | 128        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |         |                                      |            |

| विषयाः                            | gģ.        | विवया:                            | पूर्छ.     |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
| नित्यश्राद्धन्यतिरिक्तसर्वश्राद्ध | रूपिण्ड-   | धनरक्षणप्रकारः                    | ९२         |
| प्रक्षेपस्थलम्                    | ७८         | हेस्व्यकरणम्                      | ९२         |
| भोज्यविशेषेण फलम्                 | ७८         | लेख्यकरणप्रकारः                   | <b>९</b> २ |
| गयाश्राद्धफलम्                    | ७९         | राज्ञो निवासस्थानकरणविद्यापः      | ९३         |
| तिथिविशेषात्फलाविशेषः             | ૭૬         | अधिकारिणः                         | લ ફ        |
| नक्षत्रविशेषात्फलविशेषः           | (0         | विक्रमार्जितद्रव्यदाने फलम्       | ९३         |
| पितृशब्दार्थः                     | ····       | रणे मरणं स्वर्गफलकम्              | લે ક       |
| अथ गणपतिकल्पप्र                   |            | शरणागतरक्षणम्                     | <b>९</b> ४ |
| विध्वकारकहेतुः                    | < ۶        | आयव्ययनिरीक्षणम्                  | 68         |
| विघ्रज्ञापकहेतुः                  | ረ२         | हिरण्यस्य भाण्डागारे निक्षेपः     | રે ૪       |
| विघज्ञापकप्रत्यक्षहेतुः           |            | दूतानां त्रेविध्यम्               | રે ૪       |
| विघ्नोपशान्त्यर्थं कर्म           | < ₹        | स्वैरविहारः सेनादर्शनं च          | 99         |
| स्नपमिषिधः                        | ··· <₹     | चाराणां गृहभाषणश्रवणम्            | 64         |
| उपस्थानमन्त्राः .                 | (9         | राज्ञो निद्रादिप्रकारः            | 89         |
| ग्रहपूजा ,                        | <\$        | प्रनापालनफलम्                     | 8.8        |
| अथ ग्रहशांतिप्रका                 |            | चाटतस्करादिभ्यो रक्षणम्           | 9.4        |
| प्रहयज्ञः                         | ረၑ         | प्रजानामरक्षणे फलम्               | 9.8        |
| नवग्रहनामानि                      | س ره       | राष्ट्राधिकृतविचेष्टितज्ञानम्     | 9.8        |
| नवप्रहमूर्तिद्रव्याणि             | (७         | उत्कोचनीविनां दण्डः               | ? v        |
| नवप्रहध्यानानि                    | ረ७         | अन्यायेन प्रमाभ्यः करमहणे फडम्    | ९७         |
| नवग्रहमन्त्राः                    | ((         | देशाचारादिरक्षणम्                 | 9,5        |
| नवप्रहसमिधः                       | ((         | मन्त्ररक्षणम्                     | 90         |
| नवग्रहहोमाहुतिसंख्या              | ((         | शल्यादीनां चिन्तनम्               | ९८         |
| नवग्रहाणां भोजनानि                | ٠٠ (٩      | सामाद्युपायाः                     |            |
| नवप्रहदक्षिणा भोजनम्              | <u>८</u> ९ | संध्यादिगुणाः                     | 94         |
| दुष्टमहपूना                       | ٠. رو      | यानकालः                           | ९९         |
| अथ राजधर्मप्रकरण                  |            | दैवपुरुषकारयोर्विचारः             | ९९         |
| अभिषिक्तस्य राज्ञो धर्माः         | . 90       | मतान्तराणि                        | ९९         |
| अष्टादश व्यसनानि                  | ٠, وه      | लामप्रकारः                        | ९९         |
| राजमन्त्रिणः राजपुरोहितश्च        |            | राज्याङ्गानि                      | १००        |
| पाजपुरोहितलक्षणम्                 | . ९१       | दुर्श्वतेषु दण्डकरणम्             | 800        |
| पज्ञादिकरणे ऋत्विजः               |            | उटगड ५७७५०म्<br>अन्यायदण्डानिषेशः | 300        |
| गुह्मणेभ्यो धनदाने फलविशेष        |            | दण्ड्यदण्डने फल्रम्               | ?          |
|                                   |            | And an Holl                       | 808        |

| विषयाः                           |          | पृष्ठं. | विषयाः                              | વૃષ્ટં.     |
|----------------------------------|----------|---------|-------------------------------------|-------------|
| त्रसेरण्वादिमानम्                |          | १०२     | प्रतिवादिन्यागते छेख्यादिकर्त-      |             |
| रजतमानम्                         |          | 808     | न्यता                               | ٩           |
| ताम्नमानम्                       |          | १०३     | हीनः पञ्चविधः                       | 9           |
| स्वशास्त्रपरिभाषा                |          | १०३     | भाषाकरणप्रकारः                      | 9           |
| दण्डभेदाः                        |          | 808     | पक्षाभासाः                          | Ę           |
| दण्डव्यवस्थानिमित्तानि           | ****     | १०४     | अनादेयव्यवहाराः                     | Ę           |
| इति आचारा                        | ध्यायः । |         | आदेयन्यवहाराः                       |             |
| अथ व्यवहारा                      |          | 1       | शोधितलेख्यनिवेशनप्रकारः             | ક્<br>ક્    |
| साधारणव्यवहारमा                  |          | - 1     | उत्तरावधिशोधनम्                     | ६           |
| उपोद्धातः                        |          | 17.8    | पूर्वपक्षमशोधयित्वैव उत्तरादाने     |             |
| व्यवहार%क्षणम्                   |          | ۶       | सभ्यानां दण्डः                      | ६           |
| सभासदछक्षणम्                     |          | ۶       | उत्तरदानप्रकारः                     | ٠ و         |
| सभासदसंख्या                      |          | २       | उत्तरस्वरूपम्                       | ৩           |
| बृहस्पतिमते सभासदां संस          | त्या     | 9       | चतुर्विध्मुत्तरम्                   | ৩           |
| बाह्मणानां सभासदां च भे          |          | 2       | सत्योत्तरोदाहरणम्                   | ৩           |
| अन्यायाद्राजनिवारणम्             |          | 9       | मिथ्योत्तरोदाहरणम्                  | 9           |
| ब्राह्मणानां दोषः                | ****     | 7       | मिथ्योत्तरं चतुर्विधम्              | 6           |
| रानसंसदि वणिजामपि स्थ            | पना      | 2       | कारणोत्तरोदाहरणम्                   | ø           |
| प्राड्विवाकः                     |          | 8       | पूर्वन्यायोत्तरोदाहरणम्             | •           |
| प्राद्धिव।कगुणाः                 |          | 3       | उत्तराभासानां छक्षणानि              | ৩           |
| ब्राह्मणप्राह्विवाकाभावे क्षत्रि | यादि     | Ą       | उत्तराभासोदाहरणानि                  | ৩           |
| प्राड्डिवाकरुक्षणम्              | ****     | Ą       | संकरानुत्तरम्                       | <           |
| सभासदां दण्डः                    | ••••     | व       | अनुत्तरत्वे कार्णम् ्               | <           |
| व्यवहारविषयः                     | ****     | ¥       | मिथ्योत्तरकारणोत्तरयोः संकरे        |             |
| व्यवहारस्याष्टादश भेदाः          | ••••     | 8       | तदुदाहरणम्                          | <           |
| राज्ञः कार्यानुत्पादकत्वम्       | ••••     | 8       | कारणोत्तरप्राङ्न्यायोत्तरसंकरे      |             |
| कार्यार्थिनि प्रश्नः             | ****     | 8       | तदुद्गहरणम्                         | <           |
| आह्वानानाह्वाने                  | ****     | 8       | उत्तर्संकरे कमः                     | <           |
| तद्पवादः                         | ••••     | 8       | मिथ्योत्तरकार्णोत्तर्योरेकस्मिन्ब्य | াৰ-         |
| आसेषः                            | ••••     | 8       | हारे प्राप्ती निर्णयप्रकारः         | <           |
| आसेषश्चतुर्विषः <u> </u>         | ••••     | 8       | उत्तरे पत्रे निवेशिते साधननिर्देः   | राप्रकारः ९ |
| कविदासेथातिकमे दण्डामा           | व:       | 8       | व्यवहारस्य चत्वारः पादाः            | ٩           |

| विषयाः                                      |               | দূন্ত.  | विषयाः                                                     | দৃদ্ধ.     |
|---------------------------------------------|---------------|---------|------------------------------------------------------------|------------|
| अथ असाधारणव्यवह                             | ारमातृक       | प्रकरणम | प्रमाणचतुष्टयम्                                            | १७         |
| प्रत्यभियोगः                                | ` .,          | १०      | तद्भेदाः                                                   | १७         |
| अर्थिविषये                                  |               | १०      | मानुषदिन्यप्रमाणग्रहणे निर्णय-                             |            |
| एकस्मिन्नभियोगेऽनेकद्रव्य                   | ाणां          |         | प्रकारः                                                    | १७         |
| निवेशाभावः                                  |               | ११      | तत्रोदाहरणम्                                               | १७         |
| तदुदाहरणम्                                  |               | 99      | दिव्यप्रमाणग्रहणे निषेधः                                   | १७         |
| अभियोगमनिस्तीर्थेत्यस्याप                   | <b>ग्वादः</b> | 8 8     | तद्पवादः                                                   | १७         |
| प्रतिभूग्रहणम्                              | ••••          | 8 8     | छेख्यादीनामपि कचिन्नियमः                                   | <b>ૄ</b> ૭ |
| प्रतिभ्वभावे निर्णयः                        |               | ११      | प्रमाणवलावलविचारः                                          | १८         |
| निह्नवे प्रतिभूकर्तन्यम्                    | • • • •       | १२      | आध्यादिषु पूर्वोत्तराक्रियानिर्णयः                         | १८         |
| मिथ्याभियोगे दण्डः                          |               | १२      | दशविंशतिवर्षोपभोगे निर्णयः                                 | १८         |
| कालविलम्बापवादः                             |               | १२      | अनागमोपभुक्तौ दण्डः                                        | ફર         |
| दुष्टलक्षणम्                                |               | १३      | अस्वत्वस्य दाने दण्डः                                      | 20         |
| अनाहूतवादने                                 |               | १३      | दशविंशतिवर्षीपभोगेहानेरपवादः                               | 29         |
| द्वात्रपि युगपद्धर्माधिकारिणं               |               | त्र     | उपानिक्षेपलक्षणम्                                          | ર્ય ૦      |
| कस्य क्रियेत्याकांक्षिते                    |               | १३      | आध्यादीनां हर्नुर्दण्डः                                    | 30         |
| सपणविवादस्थले निर्णयप्रक                    | <b>ारः</b>    | 8.8     | दण्डपरिमाणम्                                               | ર ૧        |
| <i>छ</i> लनिरसनप्रकारः                      |               | 8.8     | दण्डपकाराः                                                 | ર શે       |
| <b>छ</b> लानुसारिन्यवहारलक्षणम्             |               | 88      | धनदानाशक्ती दण्डप्रकारः                                    | 38         |
| निन्हुतैकदेशविभावने निर्णर                  | <b>7</b> →    |         | उत्तमसाहसद्ण्डस्वरूपम्                                     | ર ૧        |
| प्रकारः                                     |               | १५      | बाह्मणस्य वधदण्डानिषेषः                                    | ર જે       |
| न्यायाधिगमे तर्कः                           |               | 89      | शिरोमुण्डनादिदण्डाः                                        | <b>२</b> १ |
| अनेकार्थाभियोगे निर्णयः                     |               | 89      | अङ्कने च व्यवस्था                                          | રેશે       |
| स्मृत्योर्विरोधे निर्णयप्रकारः              |               | ११      | चक्षुर्निरोधशाब्दार्थः                                     | 3 8        |
| <b>धुर्भेशास्त्रार्थशास्त्रयोर्विप्रतिप</b> | त्ती          |         | कीदशो भोगः प्रमाणम्                                        | 98         |
| <b>्र निर्णयः</b>                           | ****          | १६      | आगमनिरपेक्षस्य भोगस्य प्रामाण्यं                           |            |
| <b>भूमेशास्त्रार्थशास्त्रोदाहरणम्</b>       | ****          | १६      | आगमोपमोगे दण्डः                                            | २२         |
| आततायिहननविषये निर्णय                       |               | १६      | आगमसापेक्षमोगविषये                                         | <b>२</b> २ |
| द्विजातीनां शस्त्रप्रहणे                    |               | . 88    | त्रिविधः स्वीकारः                                          | २२         |
| आततायिनः                                    | ****          | १६      | स्वाकारे नियमः                                             | २३         |
| अन्योदाहरणम्                                | Mires.        | १६      | TERRORATION COMMERCE                                       | - 88       |
| अन्यथाकरणे प्रायश्चित्तम्                   | ****          | १७      | पुरुषव्यवस्थया प्रामाण्यव्यवस्थया<br>आगमविषये दण्डव्यवस्था |            |
|                                             |               | • •     | maritada dasaddal                                          | २३         |

| নুষ্     | विषयाः                                    | দৃষ্ট .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २४       | ग्रहीतृविशेषेण प्रकारान्तरवृद्धिः         | २८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ालं २४   | कारितवृद्धिः                              | २८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 38       | अकृतवृद्धिः                               | २८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| २५       | याचितकविषये निर्णयः                       | २८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| २५       |                                           | २८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| २५       |                                           | २८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 29       |                                           | २८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>२</b> |                                           | २९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                                           | २९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | 1 6 1                                     | २९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | पुरुषान्तरे संक्रमणेन प्रयोगान्तरकरण-     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                                           | २९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |                                           | २९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | प्रयुक्तस्य धनस्य ग्रहणप्रकाराः           | २९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| , -      |                                           | ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -        |                                           | ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -        | बहुषूत्तमाणकषु युगपत्प्राप्तषु कन क्रमणा- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                                           | ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -        | -                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                                           | ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |                                           | ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| २७       |                                           | ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 30       |                                           | ३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | कुटुम्बाय कृतणावषय                        | <b>३१</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| २७       | अद्यणावषय निर्णयः                         | ₹.१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| २७       | पुत्रपात्र ऋष द्यामत्यस्यापवादः           | ३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | ग गांग स्त्राष्ट्रतामत्यस्यापवादः         | ३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | भावकृतसृण "या न द्द्यादित्यस्यापवादः      | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | भायादानामधनत्वम्                          | ३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |                                           | ٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15       | तात्रतयं निर्णयः                          | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9   | त्रं २४ महीतृविशेषेण प्रकारान्तरवृद्धिः कारितवृद्धिः अकृत्वृद्धिः अकृत्वृद्धिः अकृत्वृद्धिः याचितकविषये निर्णयः याचितकविषये निर्णयः याचितकविषये निर्णयः याचितकविषये निर्णयः अनाकारितवृद्धेरपवादः इत्यविशेषेण वृद्धिनिशेषः अनाकारितवृद्धेरपवादः इत्यविशेषेण वृद्धिनिशेषः प्रयुक्तस्य दृत्यस्य चिरकालव- स्थितस्य वृद्धिः वृद्धः वस्त्रधान्यादीनां वृद्धिः वृद्धः प्रकार्यागिविषये प्रयुक्तस्य धनस्य ग्रहणप्रकाराः पर्माद्यश्चोपायाः रह् प्रकार्योगिविषये वृद्धभूतमार्णिकेषु युगपत्प्राप्तेषु केन क्रमेणाः पर्माणेको द्याप्य इत्यपेक्षित्विषये क्रमः उत्तमर्णे दुर्वेशे प्रतिपन्नार्थदापने निर्णय- प्रकारः न्यायार्थे व्ययदानम् निर्धनाधमर्णिकविषये वृद्धन्वार्थे कृतर्णिविषये वृद्धन्वार्थे कृतर्णिविषये वृद्धन्वार्थे कृतर्णिविषये वृद्धन्वार्थे कृतर्णिविषये वृद्धन्वार्थे विश्वमित्यस्यापवादः न पतिः स्रिकृतम्णं मीर्या न द्व्वादित्यस्यापवादः पातिकृतम्णं मीर्या न द्वादित्यस्यापवादः पातिकृतम्णं मीर्या न द्वात्वत्यं येन च दात्वत्यं येन च दात्वयं येन च दात्वत्यं येन च दात्वयं येन च च दात्वयं येन च दात्वयं |

# याज्ञवल्क्यस्मृतिः ।

|                                        |               | विषयाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | gu.  |
|----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ि विषयाः                               | पृष्ठं.       | मबन्धकप्रतिभविषये ऋणदाने निणर्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 36   |
| कालविशेषे ऋणदानविषये                   | <b>ब्र</b> ब  | <del>गविभवामनेव</del> त्वे ऋणदानप्रकारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36   |
| माप्रत्यवहारविषये निर्णयः              | <b>३३</b>     | प्रतिभूदत्तस्य प्रतिक्रियाविषिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36   |
| प्राप्तन्यवहारेऽपि ऋणदानिषेधः          | <b>३३</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26   |
| आसेघाह्वानिषेधः •••                    | ३३            | प्रतिभूदत्तस्य सर्वत्र हुगुण्ये प्राप्तेऽपवादः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36   |
| ऋणात्पत्मोचनविषये                      | ३३            | स्त्रीपज्ञानां वृद्धिविषये ••••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36   |
| श्राद्धे बालस्याप्यधिकारः              | इइ            | धान्यवृद्धिविषये ····                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36   |
| विभक्तविषये निर्णयः                    | इइ            | वखरसविषये •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36   |
| ्यविभक्तविषये निर्णयः                  | व्य           | ल्झकविषेशनिषेधः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36   |
| पत्रविषये ऋणदाने विशेषः                | इइ            | आधिविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 36   |
| पौत्रविषये ऋणदाने विशेषः               | च च           | आधिलक्षणम् •···                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36   |
| क्रणापाकरणे ऋणी तत्पुत्रः पौत्र इर्वि  | ते            | स च द्विविधः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 34   |
| त्रयः कर्तारस्तेषां समवाये ऋमः         | ३ ३           | बतुर्विधस्याधेर्विशेषः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18   |
| परपूर्वाः स्त्रियः                     | \$8           | गोज्याधिमोगे वृद्धिनिषेषः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80   |
| प्नभूस्वेरिणीस्त्रीणां लक्षणम्         | 38            | आधिनाद्दो निर्णयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80   |
| मेकिटाह ऋणापाकरणेऽधिकारी               | 3,8           | आधिसिद्धिविषये निर्णयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80   |
| रिक्थग्रहणाभावे पुत्रापौत्रैर्ऋणदानविष | ये ३४         | गङ्गमस्थावरभेदेन द्विविध आधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80   |
| योधिद्राहविषये                         | 39            | आधिनाशक्षिये धनादाने विशेषः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80   |
| प्रातिभाव्यादीनां निषेधः               | 39            | आधिमोक्षणविषये निर्णयः · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 86   |
| दुम्पत्योर्विभागाभावे                  | * 49          | असिबाहिते प्रयोक्तरि कर्तव्यता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 \$ |
| पूर्तेषु कर्मसु जायापत्योः पृथगधिकार   | (: <b>३</b> ६ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 \$ |
| प्रातिभान्यनिरूपणम् ****               | 38            | भोग्याची विषये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 91   |
| प्रातिभाव्यं त्रिविधम्                 | 3,8           | फलमोग्याधिविषये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 81   |
| द्रश्चनप्रत्ययप्रतिमूबिषये             | 3(            | अथ उपनिधिमकरणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| द्शनप्रतिभृविषये                       | - 36          | C.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 43 |
| द्र्शनप्रतिभाविषये                     | 3,0           | उपनिषिदानेऽपबादः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 83   |
| द्शनप्रतिभूपोत्रविषये                  | <b>3</b> 1    | and the second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| प्रातिभाव्यातिरिक्तपैतामहर्णदाने       |               | उपनिविधर्माणां याचितादिष्वतिदेशः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *1   |
|                                        | <b>ą</b> ,    | अथ साक्षित्रकरणम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| पीत्राधिकारः                           | <b>3</b> ,    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 81   |
| <b>वृद्धि</b> दाने निषेषः              |               | The second secon |      |

| Name of the last o |                |        |                                             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------------------------|-------------|
| विषयाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | रष्ठं. | विषयाः                                      | <b>TB</b> . |
| साक्षिभेदाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ••••           | ४३     | साक्ष्यानिब्रवे दण्डः                       | 4 8         |
| कृतसाक्षिणः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | ४३     | जानतःसाक्ष्यानङ्गीकारे                      | 9 8         |
| अकृतसाक्षिणः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ••••           | 88     | वर्णिनां वधे अनृतानुज्ञा                    | 9 8         |
| लिखितादिसाक्षिणां भेदाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ****           | 88     | अनृतवचने प्रायश्चित्तम्                     | 97          |
| तेऽपि साक्षिणः कीहरााः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | कियन्तश्च      |        | अथ लेख्यमकरणम् ।                            |             |
| भवन्तीत्येतद्विषये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ••••           | 8.8    | छेल्यद्वैविध्यम्                            | 48          |
| दोषादसाक्षिणः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ••••           | ४५     | अन्यकृतलेख्यं विशेषः                        | 48          |
| भेदादसाक्षिणां स्वरूपम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 89     | छेख्ये संवत्सरादीनां निवेशः                 | 48          |
| स्वयमुक्तिस्वरूपम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ****           | 89     | छेरूयसमाप्तौ अधमर्णस्य सं <b>म</b> तिः      | 48          |
| असाक्षिणः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ••••           | ४५     | छेख्ये साक्षिणां विशेषः                     | 93          |
| एकसाक्षिविषये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ••••           | ४६     | लेखकसंगतिः                                  | 9.8         |
| चौर्यादिषु वर्ज्यसाक्षिणोऽपि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>माह्याः</b> | ४६     | स्वकृतछेख्ये विशेषः                         | 98          |
| साक्षिश्रावणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ****           | 8६     | छेरूयारूढर्णविषये विशेषः 🔐                  | 98          |
| बाह्मणादिषु श्रावणे ानियमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 88     | बलात्कारकृतलेख्ये विदेषः                    | 99          |
| तद्पवादः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •••            | ४६     | तद्पवादः                                    | 99          |
| साक्षिद्षणदाने स्थलं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ****           | ४६     | नीर्णादिपत्रविषये                           | 99          |
| साक्षिश्रावणप्रकारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ****           | 8.0    | देशान्तरस्थपञानयनाय काळावधिः                | 99          |
| साक्षिसंत्रासने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ••••           | ४७     | राजकीयपत्रविषये                             | 99          |
| साक्षिणामकथने कर्तव्यता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ****           | 8.0    | राजकीयजयपत्रविषये                           | 99          |
| साक्ष्यानङ्गीकारविषये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •••            | 80     | सभासदां पत्रविषये                           | 99          |
| क्टसाक्षिणां दण्डः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ****           | 80     | पञ्चविधहीनविषये                             | 98          |
| साक्षिद्वेचे निर्णयप्रकारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ****           | 8<     | छेरूयसंदेहे निर्णयोपायाः                    | 98          |
| जयपराजयावधारणविषये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 8      | छेल्यस्य पृष्ठे छेखनप्रकारः                 | 98          |
| साक्षिणां स्वभावोक्तवचनग्रह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ्णे            | 8<     | कृत्स्रे ऋणे दत्ते:कर्तव्यता                | 98          |
| साक्षिमाषितपरीक्षा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •••            | 86     | ससाक्षिके ऋणे: कृत्स्त्रे दातब्ये कर्तब्यता | 90          |
| किया <b>ब</b> ळाबळावळम्बे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ••••           | ४९     | अथ दिव्यप्रकरणम्।                           |             |
| साक्षिणां दोषावधारणे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •••            | ४९     | दिन्यमातृका                                 | 40          |
| अथं मतम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 90     | शपथाः                                       | 96          |
| क्टसाक्षणां दण्डः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ****           | 90     | दिन्य साधारणविषः                            | 98          |
| <b>बाह्मणक्</b> टसाक्षिविष <del>ऐ</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1000           | 90     | दिन्येषु पूर्वाह्वादिकालाः                  | 98          |
| क्रोभादिकारणविशेषे वण्डः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •••            | 90     | घटदिब्यप्रयोगः                              | 4?          |
| बाद्याणे शारीरदण्डनिषेधः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 98     | अग्निदिक्यविधिः                             | 18          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | ., 1   |                                             | 17          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |        |                                             |             |

| विषयाः                                     | 9岁.              | विषया:                                     | 98.             |
|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| उदकदिन्यविधिः                              | ي.<br>و به       | पितृभृतवस्त्रादिविषये                      | ٠.              |
| विषदिव्यविधिः                              | <b>{ e</b>       |                                            | -               |
| कोशदिव्यविधिः                              | 90               | स्त्रीणामछङ्कारविषये                       | <               |
| तण्डुलदिन्यविधिः                           | ७१               | योगक्षेमशब्दार्थः                          | < 8             |
| तप्तमाषविधिः                               | ७२               | पैतामहे द्रव्ये पौत्राणां विभागे विशेषः    | < 1             |
| धर्माधर्मारूयविधिः                         | ७२               | पितामहोपात्तधने पितुः पुत्रस्य च           |                 |
| पक्षान्तरमाह                               | હ ર              | सत्त विषये                                 | < २             |
| र्रापथाः                                   | ७२               | विमागोत्तरमुत्पन्नपुत्रस्य विभागविषये      | <b>८</b> २      |
| शुद्धिविभावना                              | ७२               | पितृदत्तधनविषये निर्णयः                    | <b>८</b> २      |
| अथ दायविभागप्रकरणम्                        | r)               | पितुरूर्ध्व विभागे मातुः स्वपुत्रसमांशित्व | म ८२            |
| दायशब्दार्थः                               | <b>৻</b> .<br>ডঽ | असंस्कृतभातृसंस्कारकरणीवपये                | ે ૮ે રે         |
| दायो द्विविधः                              | ত ই              | असंस्कृतभगिनीसंस्कारकरणविषये               | < 8<br>< 8      |
| अप्रतिबन्धदायलक्षणम्                       | ও ই              |                                            |                 |
| सप्रतिबन्धदायलक्षणम्                       | \$ &             | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,    | < 8             |
| विभागलक्षणम्                               | ७३               | भिन्नजातीयानां पुत्राणां विभागः            | <9              |
| स्वत्वनिरूपणम्                             | હ ફ              | भ्रात्रादिवश्चनया स्थापितस्य समुदाय-       |                 |
| स्तेनातिदेशः                               | <b>હ</b> રે      | द्रम्यस्य विभागः                           | <4              |
| लौकिकीसत्ताविषये विचारः                    | ७३               | समुदायद्रव्याषहारे दोषः                    | <9              |
| <b>षितुरिच्छया विभागप्रकारः</b>            | હદ્              | चामुज्यायणपुत्रस्रकाम्                     | <₹              |
| विषमविभागनियमः                             | હર્              | द्वचामुष्यायणाधिकारविषये                   | <₹              |
| च्येष्ठपुत्रविषये उद्धारविमागः             | ષ્ક્ર            | नियोगः                                     | 60              |
| विभागकालाः                                 | હ                | नियोगनिन्दा                                | <b>(</b> 9      |
| सम्विभागे पत्नीनां विशेषः                  | 99               | विधवासंयमः                                 | 69              |
| पुत्रस्य दायजिन्नुक्षाभावे विशेषः          |                  | धर्म्यनियोगप्रशंसा                         | 20              |
| विषमविसागनिषधः                             | 99               | मुख्यगौणपुत्राणां दायग्रहणव्यवस्थां        |                 |
| पितृमरणानन्तरं समविभागः                    | 96               | दर्शियण्यम् तेशां स्वरूपमाह                | 20              |
| विशाद्धारादिः                              | 96               | आरेसपुत्रहस्यम्                            | 20              |
| विषमाविभागानिषेधः                          | 6                | पुत्रिकापुत्रलक्षणम्                       | ((              |
| उद्धारविभागे निषेधः                        | ر م              | क्षेत्र जपश्चक्याताः                       |                 |
| प्रांतृधने दुहित्रधिकारः                   | ७९               | गूदमपुत्रस्थाम्                            | <<              |
| दुहित्रमावे मातृथने पुत्राधिकारः           | 90               | कानीनपुत्रलक्षणम्                          | <b>&lt;&lt;</b> |
| अविमाज्यधनम्                               | ७९               | गेरान्युन्यसम्                             | ~               |
| 지는 기계를 위해 되는 것이다.<br>사람들은 10명이 되는 기계를 받는다. |                  | पोनर्भनपुत्रस्थाम्                         | 15              |

| विषयाः                                   | વૃષ્ટં.         | विषयाः            |          |          | જુષ્ટે. |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------|----------|---------|
| दत्तकपुत्रलक्षणम्                        | <b>(</b> (      | भिन्नोदराः        | ****     |          | ९६      |
| एकपुत्रदाने निषेधः                       | <b>&lt;&lt;</b> | भ्रातृपुत्राः     |          | ****     | ९१      |
| अनेकपुत्रसद्भावेऽपि ज्येष्ठदाने निषे     | षः ८८           | गोत्रजाः          | ••••     |          | ९६      |
| पुत्रप्रतिग्रहप्रकारः                    | ((              | पितामही           | •••      | ****     | ९६      |
| क्रीतपुत्रलक्षणम्                        | ८९              | पितामहादयः        | •••      | ****     | ९,६     |
| कृत्रिमपुत्रलक्षणम्                      | ८९              | समानोदकाः         |          | ****     | ९१      |
| स्वयंदत्तपुत्रलक्षणम्                    | ८९              | बन्धवः            | •••      | •••      | ९ ७     |
| सहोदनपुत्रलक्षणम्                        | ८९              | आत्मबन्धवः        |          | ****     | ९७      |
| अपविद्धपुत्रलक्षणम्                      | ८९              | <b>पितृबन्धवः</b> | •••      | •••      | ९७      |
| पुत्राणां दायग्रहणे क्रमः                | ८९              | मातृबन्धवः        |          | ••••     | ९७      |
| औरसपौत्रिकेयसमवाये निर्णयः               | ८९              | आचार्यः           | •••      | • • •    | ९७      |
| पूर्वपूर्वसत्वे उत्तरेषां चतुर्थीशित्वम् | ८९              | शिष्यः            |          | •••      | ९७      |
| दत्तकानतरं औरसे जाते निर्णयः             | ८९              | सबद्यचारी         | •••      |          | ९७      |
| असवर्णपुत्रविषये                         | ८९              | श्रोत्रियः        | •••      | •••      | ९७      |
| तेत्रमस्य विदेशः                         | ८९              | राजा              | •••      | • • •    | ९७      |
| हादशपुत्राणां मध्ये षट् दायादाः          |                 | वानप्रस्थादीनां   |          | ारिणः    | ९७      |
| षट् अदायादाः                             | ९०              | संसृष्टिधनाविष    |          |          | ९८      |
| (त्तकस्य जनकारिक्थगात्रानिवृत्तिः        | ९०              | सोदरस्य संख       |          |          | ९८      |
| र्विपूर्वीभावे सर्वेषां पितृधनाधिकारः    | ९०              | सोदरासोदरसं       |          |          | ९८      |
| त्रातृपुत्रसत्वे अन्यपुत्रग्रहणनिषेषः    | ९०              | संस्रष्टिधनविभ    |          | •••      | ९८      |
| गूद्रापुत्रविषये                         | ९०              | तस्योद्धतस्य ।    | वेनियोगः | ****     | ९९      |
| द्रिधनविभागे विदेशः                      | ९०              |                   | ••••     | ****     | ९९      |
| वेभक्तस्यापुत्रस्यासंख्रष्टिनो घनेऽधिका  | रिण:९१          | तेषां भरणम्       | ****     |          | ९९      |
| बी                                       | 98              | अनंशानां पुत्री   |          | गनिर्णयः | ९९      |
| हिता                                     | 99              | स्रीबादिदुहिहूण   |          | •••      | 800     |
| हित्रः                                   | 99              | क्षीबादिपन्नीनां  |          | ****     | १००     |
| ाता                                      | ९५              | अथ खीषनम्         |          | ***      | 800     |
| ता                                       | ९५              | स्त्रीधनस्वरूपनि  | रूपणम्   | •••      | 800     |
| तारः                                     | ९६              | खाधनमेदाः         | 1444     | ***      | 800     |
|                                          |                 |                   |          |          | ,       |

| विषयाः                                   | पृष्टं. | विषयाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | gg.       |
|------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| अध्यद्भ्यादिस्त्रीधनस्वरूपम्             | १००     | सीमानिर्णयप्रसंगेन मर्यादामेदादी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | दण्डः १०७ |
| स्त्रीधनविभागः                           | १००     | स्वीयभ्रान्त्या क्षेत्रादिहरणे दण्डः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १०७       |
| विवाहभेदेन स्त्रीधनेऽधिकारिभेदाः         | १००     | उत्तमसाहसदण्डलक्षणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १०७       |
| अपत्यवतीधने दुहित्राद्यधिकारः            | १०१     | सेतुकूपादिकरणनिषेधे दण्डः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 800       |
| ऊढानूढासमवाये अधिकारनिर्णयः              | १०१     | अल्पोपकारे निषेधः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100       |
| प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठितासमवाये             |         | सेतोद्वैविध्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 800       |
| अधिकारनिर्णयः                            | १०१     | सेतुप्रवर्तयितृविषये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 806       |
| वाग्दत्ताविषये निर्णयः                   | १०२     | फालाहतक्षेत्रविषये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100       |
| वाग्दत्ताकन्यामरणे निर्णयः               | १०२     | अथ स्वामिपाळविवादमका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| दुर्भिक्षादिसंकटे स्त्रीधनग्रहणे मर्तुर- |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •         |
| घिकारः                                   | १०२     | गवादिभिः परसस्यादिमक्षणे दण्डः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १०८-९     |
| आधिवेदनिकाख्यस्त्रीधनलक्षणम्             | १०३     | माषप्रमाणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १०९       |
| विभागसंदेहे हेतवः                        | १०३     | अपराधातिशये द्विगुणदण्डः ,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १०९       |
| अथ सीमाविवादपकरणम्                       | 1       | क्षेत्रान्तरे पश्चन्तरे चातिदेशः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १०९       |
| 'सीमाविवादनिर्णयः                        | १०३     | क्षेत्रस्वामिने फछदापनाये निर्णयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १०९       |
| सीमाविवादे तन्निर्णयसाधनानि              | १०४     | क्षेत्रविशेषे अपवादः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 190       |
| सीमायाश्चातुार्विध्यम्                   | १०४     | वृत्तिकरणप्रकारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ११०       |
| श्रामसामन्ताद्यः                         | १०४     | पशुनिशेषे दण्डामानः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 980       |
| वृद्धादिलक्षणम्                          | १०४     | अद्ग्बचाः पद्मवः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ११०       |
| मोललक्षणम्                               | १०४     | गोपविषये निर्णयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,019     |
| उद्धृतलक्षणम्                            | १०४     | गोपविषये वेतनकरूपना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 181       |
| वनचारिलक्षणम्                            | १०४     | प्रमादनाशे निर्णयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 888       |
| सीमानृक्षाः                              | १०४     | पर्ां कर्णादिचिह्नदर्शने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 5 5     |
| सीमालिङ्गानि<br>सीमानिर्णयोपायः          | 809     | पाछदोषेण पद्माविनाहो पाछे दण्डः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111       |
| सीमानिर्णये साक्षिणः                     | १०५     | गोप्रसंगाद्वोप्रचारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 888       |
| कानानगय साक्षणः                          | १०५     | गवादिप्रचारार्थक्षेत्रपरिमाणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ११२       |
| निर्णीतसीमापत्रकरणप्रकारः                | 808     | अथास्वामिविकयमकरणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1         |
| साक्षिणामनृतवचने दण्डः                   | 308     | अस्वामिविकयरुक्षणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . १११     |
| ज्ञातृचिह्नाभावे राज्ञा निर्णयः कर्तन्यः | १०६     | रहस्यरुपेन क्रयनिषेधः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 188       |
| सीमानिर्णयस्यारामादिषु अतिदेशः           | 100     | स्वाम्यमियुक्तकेतुः कर्तव्यता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 111       |
|                                          |         | A Company of the Comp | 111       |

| विषया:                               | åa•              | विषयाः                                                   | पृष्ठे.               |
|--------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| प्राहिते कर्तिर कर्तव्यतानिर्णर      | <b>यः ११३</b>    | कीतानुरायस्वरूपम्                                        | . ११७                 |
| देशान्तरगते योजनसंख्ययाऽ             | <b>ऽनयनार्थ</b>  | प्रत्यर्पणीयनिर्णयः                                      | ११७                   |
| कालो देयः                            | ११३              | द्वितीयादिदिने प्रत्यर्पणीयनिर्णय                        | : ११७                 |
| मूलस्यानयने                          | ११३              | बीनादिकये परीक्षाकालः                                    | . ११७                 |
|                                      | ११३              | स्वर्णादिपरीक्षा                                         | ११७                   |
| साक्ष्यादिभिःक्रयस्याशोधने दर        | ग्ड: <b>१</b> १३ | कम्बलादौ वृद्धिः                                         | . 886                 |
| नष्टवस्तुनिश्चयोपायाः                | ११३              | द्रव्यान्तरे विशेषः                                      | 196                   |
| नष्टवस्त्वभाविते दण्डः               | ११३              | ह्यासवृद्धिज्ञाने।पायः                                   | ११८                   |
| तस्करस्य प्रच्छाद्कविषये             | ११३              | अथाभ्युपेत्याशुश्रूषाप्रकर                               |                       |
| राजपुरुषानीतविषये                    | ११४              | अम्युपेत्याशुश्रूषास्वरूपम्                              | ११८                   |
| नष्टं द्रव्यं राजपार्श्वे प्रत्यानीत | ř                | शुश्रुषकः पञ्चविधः                                       | . ११८                 |
| राज्ञा रक्षणीयम्                     | ११४              | कर्मकरश्चतुर्विधः                                        | . ११८                 |
| रक्षणनिमित्तं राजभागः                | ११४              | कर्मापि द्विविधम्                                        |                       |
| मनुक्तषड्भागादिग्रहणस्य द्व          | त्य-             | भृतकत्रीविध्यम्                                          | . ११९                 |
| ് ക്രാട് നലമ.                        | ११४              | दासभेदाः                                                 | . ११९                 |
| अथ दत्ताप्रदानिकप्रक                 | रणम् ।           | बलाहासीकृतविषये                                          | . <b>११९</b><br>. ११९ |
| दत्तप्रदानिकस्वरूपम्                 | ११४              | दासमोक्षाविषये                                           | 870                   |
| दत्तानपाकर्मस्वरूपम्                 | 888              | प्रवज्यावसितस्य मोक्षविषये                               |                       |
| बन्दार्विया                          | ११४              | वर्णापेक्षया दास्यव्यवस्था                               | १२०                   |
| कुटुम्बविरोधेन देयविषये              | ११५              | अन्तेवाासिधर्माः                                         | १२०                   |
| भर्तव्यगणः                           | ११५              | अथ संविद्वचतिक्रमप्रकर                                   |                       |
| अदेयमष्टविधम्                        | ११९              | संविद्वचितिक्रमलक्षणम्                                   | •                     |
| सर्वस्वदाने निषेषः                   | ११९              | Carly and            | १२१                   |
| हिरण्यादिकमन्यसौ प्रतिश्रुतम         | ान्यसी           | नियुक्तकर्तव्यकर्म                                       | , ,,,                 |
| न देयम                               | ११५              | तदतिक्रमादी दण्डः                                        | . १२१                 |
| देयधनस्य प्रतिग्रहप्रकाशविष          |                  | गणिल गन्ने नर्जन्यन्य                                    | १५१                   |
| प्रतिश्चतमप्यधर्मिषु न देयं .        |                  | राग्रह्मकातातिको उत्तर                                   |                       |
|                                      | ···              |                                                          |                       |
| द्त्ताद्त्तस्वरूपम्                  | ···              | काथाचन्तकछक्षणम्<br>त्रैविद्यधर्मस्य श्रेण्यादिष्वतिदेशः |                       |
| •                                    |                  |                                                          |                       |
| अथ क्रीतानुज्ञयभक                    |                  | अथ बेतनादानमकरः                                          | -                     |
| क्रीतानुशयः                          | ११६              | वेतनादानस्वरूपम्                                         | १२३                   |

| विषयाः                        |                      | पृष्ठं .    | विषयाः                       |                    | gu.           |
|-------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------|--------------------|---------------|
| गृहीतवेतनविषये                |                      | १२३         | तत्र पश्चविधयः               |                    |               |
| <b>भृतिमपरिच्छिद्य कर्म</b> व | कारयितुर्दण्ड        | ः १२३       | दण्डप्रणयनार्थे तत्स्वर      |                    | . १६०         |
| अनाज्ञप्तकारिविषये            | ••••                 | १२३         | निर्णयहेतुः                  | W 1 (1 14 G        | 924           |
| भृतिदानप्रकारः                |                      | १२४         | साधनविशेषेण दण्डाव           | जोक.               | १३१           |
| आयुधीयभारवाहकविषर             | मे                   | 128         | पुरीषादिस्पर्शे दण्डः        |                    | ? ₹ ?         |
| त्याजकविषये                   |                      | १२४         | प्रातिछोम्यापराधे दण्ड       | ****               | १३१           |
| अपगतन्याधिविषये               | •••                  | १२५         | सजातीयविषये हस्तपा           | <br>ने जनाँकि      | 9 <i>\$</i> 9 |
| अथ द्यूतसमाह                  | व्यवकरणा             |             | केशादिलुखने दण्डः            | ય હક્ષુન વ         |               |
| चूतसमाह्वयस्वरूपम्            | 8 4-141/-14          | र।<br>१२५   | काष्ठादिभिस्ताडने दण्ड       | ****               | १३२           |
| द्यूतसभाधिकारिणो वृत्ति       | ••••                 |             | छोहितदर्शने दण्डः            | ** ****            | १३२           |
| क्रुप्रवृत्तेः स्भिकस्य कर्तः | <br>2011             | १२५         | करपादावित्रोटने दण्ड         | •••                | १३२           |
| सभिकेनादत्ते राज्ञा दाप       | ⊶ų<br>=m             | १२६         | चेष्टादिरोधने दण्डः          | ****               | १३२           |
| नयपराजयविश्रतिपत्तौ वि        | गण्य<br>नेर्णानीताला | १२६         | कन्थरादिभङ्गे दण्डः          | ****               | १३२           |
| <b>चूतं</b> निषेद्धं दण्डः    | ग्यभागयः             | १२ <b>६</b> | वहुमिरेकस्याङ्गमङ्गादिव      | <br>               | १३२           |
| क्टाक्षदेविनिर्वासने विशेष    | ****                 | १२६         | त्रणरोपणादौ औषधार्थ          | usang<br>Udal dasi | १३३           |
| मुजरायानातम् विश्व            | i:                   | १२६         | च व्ययदानम्                  | उपाप               |               |
| समाह्वये यूतधर्मातिदेशः       | •••                  | १,२७        | बहिरङ्गार्थनादो दण्डः        | ****               | १३३           |
| अथ वाक्पारुष                  | पमकरणम्              | 1           | दुःखोत्पादादिद्रव्यप्रक्षेपे | ****               | १३३           |
| वाक्पारुष्यलक्षणम्            |                      | १२७         | पश्चभिद्राहे दण्डः           | व्ण्डः             | १६३           |
| तस्य त्रैविध्यम्              | ****                 | १२७         | लिङ्गच्छेदने दण्डः           | ****               | १३३           |
| निष्ठुराको्शे सवर्णविषये      | दण्ड:                | १२७         | महापद्माविषये दण्डः          | ****               | १३४           |
| अश्वीद्याक्षेपे दण्डः         | ••••                 | १२८         | स्थावराभिद्रोहे दण्ड         | ****               | १३४           |
| विषमगुणदण्डः                  | •••                  | १२८         | वृक्षविशेषछेदने दण्डः        | ****               | <b>१ १ ४</b>  |
| परस्पराक्षेपे दण्डः           |                      | 172         | गुल्मादीनां छेदने दण्डः      | ****               | 448           |
| प्रतिलोमानुलोमाक्षेपे दण्डः   | ****                 | 176         |                              | ****               | <b>१</b> ३8   |
| निष्ठुराक्षेपे दण्डः          |                      | १२९         | अथ साहसम                     | करणम् ।            |               |
| अशक्तविषये                    |                      | 179         | साहसङ्खणम्                   | ***                | 889           |
| तीनाक्रोरो दण्डः              |                      | 179         | साहसस्य त्रैविष्यम्          | ****               | 189           |
| वैविद्यादीनां क्षेपे          | ****                 | १२९         | प्रथमसाहसम्                  | •••                | 189           |
| ्र अथ दण्डपारुष्य             |                      | 1           | मध्यमसाहम्                   | ****               | 199           |
| दण्डपारुष्यस्य प्रकरणम्       |                      |             | उत्तमसाहसम्                  | ****               | 289           |
| तस्य त्रीविध्यम्              | •                    | १३०         | परव्रव्यापहरणस्ये साहसे      | दण्ड:              | 129           |
|                               | değu, i              | 140         | साहसस्य प्रयोगयितुर्दण्डः    | ****               | 189           |
|                               | 1.0                  |             |                              |                    |               |

| विषयाः                                     | वृष्ठ. | विषया:                                         | पृष्ठं.         |
|--------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|-----------------|
| साहसिकविशेषं प्रति दण्डः                   | १३६    | तदुभयसाधारणधर्माः                              | 188             |
| भ्रातृभार्याताडने दण्डः                    | १३६    | अनुरायकालावधिः                                 | १४              |
| संदिष्टस्याप्रदातुर्दण्डः                  | १३६    | अथ संभूयसम्रत्थानपकरणस्                        |                 |
| समुद्रगृहभेदकृदादीनां दण्डः                | १३६    | संभूयसमुत्थानविषये छाभाछाभी                    | र्.<br>१४१      |
| स्वच्छन्दविधवावागाम्यादीनां दण्डः          | १३६    | प्रतिषिद्धादिविषये निर्णयः                     | -               |
| अयुक्तरापथकरणे दण्डः                       | १३६    | राजनिरूपितार्षे राजभागः                        | १४ <sup>३</sup> |
| पुंस्त्वप्रातिघातने दण्डः                  | १३६    | व्यासिद्धादिविषये निर्णयः                      |                 |
| दासीगर्भविनाशने दण्डः                      | १३६    | शुल्कवञ्चनार्थे पण्यपरिमाणनिह्नवे              | \$83            |
| <u> पितापुत्रादीनामन्योन्यत्यागे दण्डः</u> | १३६    | द्ण्डः                                         | 9 0 7           |
| नेजकस्य दण्डः                              | १३६    | -0                                             | \$83            |
| पितापुत्रविरोधे साक्षिणां दण्डः            | १३७    | तारकस्य शुल्कावषय<br>देशान्तरमृतवणिग्धननिर्णयः | \$83            |
| तुलानाणकक्टकरणे दण्डः                      | १३७    |                                                | 683             |
| नाणकपरीक्षकेविषये दण्डः                    | १३७    | वणिग्धर्भस्य ऋत्विगादिप्वतिदेशः                | १४१             |
| चिकित्सकविषये द्ण्डः                       | 1300   | अथ स्तयप्रकरणम् ।                              |                 |
| अवध्यबन्धनादी दण्डः                        | १३८    | स्तेयस्रमणम्                                   | \$88            |
| कृटतुस्रापहारे दण्डः                       | 236    | स्तेयग्रहणस्य ज्ञानोपायाः                      | 180             |
| भेषजादावसारद्रव्यमिश्रणे दण्डः             | 836    | ल्रोप्त्रपरीक्षणम्                             | 180             |
| अजाती नातिकरणे                             | १३८    | राङ्कया प्राह्मविषये                           | १४              |
| समुद्रभाण्डव्यत्यासकरणे दण्डः              | १३८    | चौर्यशङ्कया गृहीतविषये निर्णयः                 | १४४             |
| वणिनां अर्घह्यसवृद्धिकरणे दण्डः            | १३९    | चीरे दण्डः                                     | \$88            |
| अर्घेकरणे विशेषः                           | १३९    | क्षीनविद्योते त्याचान.                         |                 |
| स्वदेशपण्यविषये छामनिर्णयः                 | १३९    | **************                                 | 881             |
| परदेशपण्यविषयेऽर्घनिरूपणप्र ०              | १४०    |                                                | \$81            |
| अथ विकीयासंप्रदानप्रकरण                    | म।     | प्रायश्चित्तं कुर्वतो नाङ्कनम्                 | \$ 81           |
| विकीयासंप्रदानस्वरूपम्                     | 280    | चौरादर्शनेऽपहृतद्रव्यप्राप्त्युपायाः           | \$ 8 :          |
| तस्य द्वैविध्यम्                           | 880    | अपराधविदोषेण दण्डविदोषः                        | \$ 8,           |
| विकीयासंप्रयच्छतो दण्डः                    |        | कोष्ठागारादिभेदकादिवधः                         | \$8,            |
| 20 600 2                                   | \$80   | उत्शेपकादीनां करादिछेदः                        | \$8             |
| अर्षहानिविषये निर्णयः                      | \$80   | उत्क्षेपकादीनां द्वितीयतृतीयापराधे             | -               |
| राजदैवोपघातेन पण्यदीवे                     | 886    | दण्डः                                          | <b>१</b> ४      |
| एकत्र विकीयान्यत्रविकये                    | 686    | द्ण्डकरुपनोपायः                                | \$8             |
| निदोषं दर्शयित्वा सदोषदाने                 | 888    | शुद्रादिव्यस्वद्धपम्                           | 18              |

|                                                           |         |                                          | -            |
|-----------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|--------------|
| <b>विषयाः</b>                                             | पृष्ठं. | विषयाः                                   | ₽ <b>\$.</b> |
| तद्विषये दण्डनियमः                                        | 186     | पशुगमने दण्डः                            | १५३          |
| धान्यापहारे दण्डः                                         | 186     | साधारणस्त्रीगमने दण्डः                   | 144          |
| सुवर्णाद्यपहारे दण्डः                                     | 185     | साध्वीधर्माः                             | १५४          |
| द्व्यविशेषाद्ण्डः                                         | 186     | वेश्यास्यातदिमातिनिरूपणम्                | १५४          |
| अकुछीनानां तु दण्डातरम्                                   | 186     | पश्चनुडाख्या अप्सरसः                     | १५४          |
| क्षुद्रद्रव्यापहारे दण्डः                                 | 186     | तासां उत्पत्ति:                          | 199          |
| अपराधगुरुत्वाद्पि दण्डगुरुत्वम्                           | 186     | दास्यभिगमने दण्डः                        | 199          |
| पार्थिकानां अल्पापराधे निर्णयः                            | 186     | नलात्कारेण एकस्यां मुहुर्गमने दण्डः      | 199          |
| अचौरस्यापि चौरोपकारिणो दण्डः                              | १४९     | न्याधिताया अद्ण्डः                       | 199          |
| रास्त्रावपातनादिषु दण्डः                                  | १४९     | <b>गुल्कं गृहीत्वा नेच्छन्त्या दण्डः</b> | 199          |
| विप्रदुष्टादिस्त्रीणां दण्डः                              | 186     | गत्वा ुरास्कमद्दइण्ड्यः                  | 199          |
| अविज्ञातकर्तृके हनने हन्तृज्ञानोपायः                      | १९०     | अयोगी गच्छतो दण्डः                       | 198          |
| न्यभिचारिप्रश्नविषये                                      | १५०     | अन्त्यस्यार्यागमने वद्यः                 | 198          |
| क्षेत्रादीनां दाहकस्य राजपत्न्य-                          |         | प्रायश्चित्तानमिमुखस्य निर्वासनम्        | १५६          |
| भिगामिनश्च दण्डः                                          | १५०     | अथ प्रकीर्णमकरणम् ।                      |              |
| अथ स्त्रीसंग्रहणमकरणम् ।                                  | •       | स्रीपुंचोगारूयव्यवहारः                   | 198          |
| स्त्रीसंग्रहणस्य त्रैविध्यम्                              | १५०     | तळ्लणम्                                  | 198          |
| -Arin-                                                    | 1       | क्रीपुंसयोः स्वमार्गे स्थापनम्           | 198          |
| म्रातिषिद्धस्त्रीपुंसयोः पुनः संह्यापा-                   | १५०     | प्रकीणेकछक्षणम्                          | 198          |
| दिकरणे दण्डः                                              |         | अपराधविद्योषे दण्डः                      | 190          |
| नारणदारेषु दण्डाभावः                                      | १९१     | अमक्ष्येण द्विनवृष्णे वण्डः              | 140          |
|                                                           | १५१     | कूटस्वर्णन्यवहारादी दण्डः                | 199          |
| manburg ana.                                              | 898     | विषयविशेषे दण्डः                         | 290          |
| भातालगमन दण्डः<br>प्रातिलोम्येन स्त्रीगमने क्षत्रियादीनां | १९२     | काष्ठलेशायुत्सेपणे दण्डः                 | 296          |
|                                                           |         | छिन्ननस्ययानेन मारणविषये                 | १९७          |
| दण्डः                                                     | १९२     | उपेक्षायां स्वामिनो दण्डः                | 196          |
| द्विजातिभिः शस्त्रधारणे                                   | 197     | प्रवीणप्रानकस्थलविषये निर्णयः            | 196          |
| पारदा्र्यप्रसंगात्कन्याहरणे दण्डः                         | 899     | प्राणिविशेषाद्दण्डविशेषः                 | 196          |
| आनुलोम्यापहारे दण्डः                                      | 897     | क्षुद्रपञ्जिसियां विशेषः                 | 196          |
| कन्याद्वणे दण्डः                                          | 893     |                                          | 196          |
| <del>खत्त</del> मवर्णकन्यासेवने दण्डः                     | 193     | राज्ञोऽनिष्टप्रवस्तुद्र्ण्डः             | 244          |
| A                                                         | 194     | राज्ञः कोशापहारे दण्डः                   | 196          |
| मिध्याभिक्षप्रमे दण्डः                                    | \$63    | जीवनोपकरणापहारे                          | 146          |

| <b>नृ</b> तपरतु।पश्रपगुरुताङगापपप <i>१</i> ४ ५ | Malab. *** ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14.  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| राजासनारोहणे दण्डः १५९                         | मृत्युविशेषादाशौचादिनिषेषः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १६५  |
| परनेत्रभेदनादौ दण्डः १५९                       | पतितादीनां दाहाश्रुपातनिषेधः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १६५  |
| ब्राह्मणवेषधारणे दण्डः १५९                     | आत्महननविषये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 144  |
| रागलोमादिनाऽन्यथाव्यवहारदर्शने                 | नारायणबलिप्रयोगः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 188  |
| दण्डः १५९                                      | नागविहः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 144  |
| साक्षिदोषेण दुर्दृष्टतायां साक्षिणां दण्डः १५९ | विष्णुपुराणोक्तनारायणबद्धिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 188  |
| राजानुमत्या व्यवहारस्य दुईष्टत्वे दण्डः १५९    | उदकदानोत्तरं कर्तन्यता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १६७  |
| निर्णीतन्यवहारप्रत्यावर्तने दण्डः १५९          | शोकनिरसनेतिहासस्बरूपम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 180  |
| तीरितादिस्थलविषये १६०                          | रादननिषेधः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 186  |
| न्यायापेतस्य पुनर्न्याये विशेषः १६०            | अतिवेदाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 186  |
| अन्यायगृहीतद्ण्डधनस्य गतिविषये १६०             | 222 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| इति व्यवहाराध्यायसृचीपत्रम् २                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 149  |
| अथ प्रायश्चित्ताध्यायः                         | ब्रह्मचारिविषये निर्णयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १६९  |
|                                                | आशौचिनां नियमाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १६९  |
| आशीचपकरणम् ।                                   | प्रेत्पिण्डदाने निर्णयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १६९  |
| आशोचुराब्दार्थः १६१                            | कर्तृनियमाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 188  |
| मृतविषये खननदाहादिनिर्णयः १६१                  | द्रव्यनियमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १७०  |
| अनुगमनम् १६१                                   | पिण्डदानाधिकारिणः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १७०  |
| चाण्डालादाझिनिषेधः १६२                         | पिण्डसंस्थाकाछादिनिर्णयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १७०  |
| उदकदाने निर्णयः १६२                            | ^ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 840  |
| आहिताझिमरणे विशेषः १६२                         | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| बृद्धाह्यताभिकाष्ठविषये १६२                    | अस्थिसंचयनकालः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8000 |
| प्रेतस्त्रानम् १६२                             | वपनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ०७१  |
| प्रेतिनिर्हरणे विशेषः १६२                      | अग्निहोत्रविषये निर्णयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १७१  |
| प्रेतनयने द्वारनिर्णयः १६२                     | सूतके संध्योपासननिर्णयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १७१  |
| पर्णशरदाहादि १६२                               | स्मार्तकर्भविषये निर्णयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 101  |
| अग्निसंस्कारोत्तरं कर्तव्यता १६३               | सृतकासमोजनादिनिषेषः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 909  |
| उदकदाने गुणविधिः १६६                           | आशीचानिमित्तानि कालनियमाश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 169  |
| सपिण्डानां मध्ये केषांचिदुदकदान-               | सपिण्डाचाशीचम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १७६  |
| प्रतिषेषः १६४                                  | बाछाद्याद्भीचम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 148  |
|                                                | The second secon |      |

|                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | No. of Concession, Name of Street, or other Desires, Name of Street, Name of Street, Name of Street, Name of St |
|-----------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विषयाः                                                    | पृष्ठं.  | विषयाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पृष्ठं.                                                                                                         |
| जननाशौचम्                                                 | १७३      | श्रद्यादिमरणे आशौचम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १८३                                                                                                             |
| सृतिकाशौचम्                                               | १७४      | अनौरसपुत्राचाशीचम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 121                                                                                                             |
| पुत्रजननदिने दानाद्यधिकारः                                | १७३      | अन्याश्रितभार्यामरणे आशौचनिर्णः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | यः १८३                                                                                                          |
| षष्ठीपूजने निर्णयः                                        | 108      | अनुगमनाद्यीःचनिर्णयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$<8                                                                                                            |
| आशौचसंपाते निर्णयः                                        | १७४      | राजादीनां सपिण्डाशीचापवादः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 < 8                                                                                                           |
| जननमर्णाशौचसंपाते निर्णय                                  | ाः १७४   | दासादीनामाशौचविषये निर्णयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 < 8                                                                                                           |
| पित्राराशौचसंकरे निर्णयः                                  | १७४      | ऋत्विजादीनां विशेषः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 164                                                                                                             |
| गर्भस्रावे आशौचनिर्णयः                                    | १७५      | ब्रह्मचारिसंन्यासिविषये निर्णयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 169                                                                                                             |
| सप्तममासादौ गर्भस्नावे निर्णय                             |          | आशौचान्ते स्नानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 164                                                                                                             |
| ञातमृते मृतजाते वा आशीच                                   | ।म् तत्र | रमस्वलादीमां स्पर्शे निर्णयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 120                                                                                                             |
| न्यवस्था                                                  | १७६      | दुःस्वप्रादिविषये निर्णयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 160                                                                                                             |
| रनस्वलाशुद्धिविषये निर्णयः .                              |          | श्वादिस्पर्शविषये निर्णयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १८९                                                                                                             |
| रनस्वलावस्थायां नियमाः                                    | १७७      | श्वपाकविषये निर्णयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 169                                                                                                             |
| ज्वरादिपीडितरजस्वछाविषये                                  |          | पक्षिस्पर्शे निर्णयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 168                                                                                                             |
| शुद्धिनिर्णयः                                             | १७७      | शुद्धिहेतूनां कथनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 168                                                                                                             |
| रनस्वलायाः सूतिकायाश्च मरणे                               |          | अकार्यकारिणां नवादीनां च शुद्धिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |
| आहितामिमरणे विदेशपः                                       | १७८      | विषये निर्णयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16.                                                                                                             |
| मृत्युविशेषेणाशीचापवादः                                   | 966      | · अथापद्धर्ममकरणम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |
| (3) De 19 (19)                                            | 966      | आपदि वृत्त्यन्तरजीवननिर्णयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50.4                                                                                                            |
| विदेशस्थाराचि विशेषः                                      |          | वैश्यवृत्त्या जीवतो ब्राह्मणस्यापण-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 181                                                                                                             |
| विदेशस्थमृताशीचे विशेषः<br>दशाहादूर्ध्वज्ञाते निर्णयः     |          | नीयविषये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |
| पराहादूव्यकात ।नणयः<br>पितृपत्नीविषये विदेशयः             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १९१                                                                                                             |
| (१० <u>८</u> १९५॥वषय ।वश्रषः                              | ,-,      | निषिद्धे प्रतिप्रसनः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १९२                                                                                                             |
| देशान्तरलक्षणम्<br>प्रापितिकासः                           | १७९      | निषिद्धातिकमे दोषः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १९६                                                                                                             |
| वर्णविशेषत आशीचदिनसंख्या                                  | १७९      | आषचस्त्र्प्रतिग्रहेऽदोषः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 168                                                                                                             |
| वैयोवस्थाविशेषाद् <b>पि दशाहाचाः</b><br>स्यापवादः         |          | आपत्काछे जीवनानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 199                                                                                                             |
| भागनायः<br>भागनायः -०                                     | 840      | कृष्यादीनां नीवनहेत्नामसंमवे नीवनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | [१९४                                                                                                            |
| योवस्थाविशेषतः स्त्रीणामाश्चीचा<br>किमानव्यानिकारे कार्यो | 1 1/1    | राज्ञः वृत्तिविषये कर्तव्यता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १९४                                                                                                             |
| किमातुलादिमरणे आशौचम्<br>भेत्रोर्भरणे विवाहितकन्याविषये   | 148      | अथ वानमस्ययमभाकरणम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 |
| ्यानी <del>न्य</del><br>र प्राचीनन                        |          | वानमस्थयमीः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १९४                                                                                                             |
| भाशीचय्                                                   | 141      | अभिपरिचर्याशमविषये निर्णयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 196                                                                                                             |
| L.                                                        |          | and the state of t | 110                                                                                                             |

## सूचीपत्रम् ।

| विषयाः                      |          | <b>9</b> ₹. | विषया:                                | વૃષ્ટું. |
|-----------------------------|----------|-------------|---------------------------------------|----------|
| भैक्षाचरणम्                 |          | १९८         | उपासनीयात्मस्वरूपम्                   | २१२      |
| सकलानुष्ठानसमर्थविषये       | • • •    | १९८         | आत्मध्यानप्रकारः                      | 213      |
| अथ यतिधर्मप                 | करणम     | t           | राब्दब्रह्मोपासनप्रकारः               | २१३      |
| यतिधर्मनिरूपणम्             |          | १९९         | र्वाणादिवाचद्वारा मोक्षमार्गप्राप्तिः | २१४      |
| यतिधर्माः                   |          | २००         | गीतज्ञस्य फलान्तरम्                   | २१४      |
| भिक्षाटने कर्तव्यता         | •••      | 308         | पुनरात्मस्वरूपम्                      | २१४      |
| यतिपात्राणि तेषा शुद्धिश्च  |          | 308         | ऋषिप्रश्नः                            | २१४      |
| यतेरात्मोपासनांगनियमित्र    | ये       | २०२         | प्रत्युत्तरम्                         | २१५      |
| आशयशुद्धिविषये              | ••••     | २०२         | कर्मानुरूपशरीरब्रहणम्                 | २१इ      |
| इन्द्रियनिरोधोपायतया संस    | रिनिरूपण |             | सत्वादिगुणपरिपाकः                     | २१८      |
| अनन्तरं कर्तव्यविषयः        | ****     | २०३         | जन्मान्तरज्ञानिषये                    | २१८      |
| जीवपरमात्मनोरभेदनिरूपण      | ाम       | २०३         | अन्यदुःखज्ञानविषये                    | २१८      |
| शरीरमहणप्रकारः              | ••••     | 209         | भेदप्रत्ययः                           | २१९      |
| पृथिव्यादीनां शरीरारम्भक    |          | २०५         | आत्मनो जगवुत्पत्तिः                   | २२०      |
|                             | यरूप-    | ` `         | आत्मनि प्रमाणनिरूपणम्                 | २२०      |
| परिणती क्रमः                | ***      | २०६         | संसारस्वरूपमाह                        | 444      |
| गर्मिण्ये देहददानम्         | •••      | २०७         | शरीरम्रहणद्वारेण पुनस्तस्य विस्नम्भः  | २२१      |
| गर्भस्यैर्यादिकथनम्         |          | 700         | अमृतत्वप्राह्युपायाः                  | २२२      |
| प्रतवकालः                   | ****     | 200         | नातिस्मरत्वविषये                      | 555      |
| कायस्त्ररूपकथनम्            | •••      | २०८         | कालकर्मादीनां कारणत्वम्               | 558      |
| अस्थिसंख्या                 | ****     | २०९         | मोक्षमार्गमाह े                       | 558      |
| सविषयाणि ज्ञानेन्द्रियाणि   | •••      | २०९         | स्वर्गमार्गमाह                        | २२६      |
| कर्मेन्द्रियाणि             | •••      | २०९         | संसरणमार्गमाह                         | 778      |
| प्राणायतनानि                |          | 280         | भूतचैतन्यवादिपक्षखण्डनम्              | २२४      |
| प्राणायतनानां विस्तारः      | ****     | 280         | क्षेत्रज्ञस्वरूपम्                    | २२५      |
| न विखदाणि                   |          | 288         | बुद्धादेरुत्पत्तिः                    | २२५      |
| नाडीसंख्या                  | •••      |             | गुणस्वरूपमाह                          | २२६      |
| शिरासंख्या                  | •••      | 288         | स्वर्गिमार्गमाह<br>धर्मप्रवर्तकाः     | २२६      |
| केशमर्भसंधिसंख्या           | ••••     | 288         | ***                                   | २२७      |
|                             | ****     | २११         | वेदादीनामनादित्वनिरूपणम्              | 770      |
| सक्ट्यारीरच्छिद्रसंख्या<br> | ****     | २११         | आत्मदर्शनावश्यकता                     | २२७      |
| शरीरसादिपारमाणम्            | ****     | 288         | प्राप्तिमार्गदेवयानमाह्               | २२८      |
|                             |          |             |                                       |          |

| विषयाः                                | प्रष्ठं.    | विषयाः                                                              | āģ.        |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| पेतृयानमाह                            | २२८         | बाछवृद्धादीनां साक्षात्कर्तृविषये                                   |            |
| उपासनात्रकारनिरूपणम्                  | २२९         | अर्धप्रायश्चित्तम्                                                  | 286        |
| <b>धारणात्मकयोगाम्या</b> सप्रयोजनम्   | २२९         | ब्रह्महत्यादिप्रायश्चित्तंस्य नैमित्तिक-                            |            |
| यज्ञदानाद्यसंभवे सत्वशुद्धावुपायान्तर | (म् २३०     | समाह्यवाधिः                                                         | 29         |
| अथ प्रायश्चित्तप्रकरणम्               | 1           | प्रायश्चित्तान्तरम्                                                 | 24         |
| कर्मविपाकनिरूपणम्                     | २३०         | <b>ब्रह्महत्याप्रायश्चित्तस्यातिदेशः</b>                            | 29         |
| पूर्वकर्मानुरोधेन जन्मानि             | <b>२३</b> १ | आत्रेर्याहत्याशायश्चित्तं                                           | 79         |
| पापानुरोधेन रोगिणो भवन्ति             | <b>२३१</b>  | आत्रयीलक्षणम्                                                       | 241        |
| कर्मविपाकं दर्शयितुमाह                | २३२         | सुरापानप्रायश्चित्तम्                                               | <b>२</b> ५ |
| शङ्क्षेन कचिद्विशेषों दर्शितः         | २३३         | सुराविषये विचारः                                                    | 29         |
| प्रायश्चित्ताधिकारिनिरूपणम्           | २३४         | एकादरामचानि                                                         | <b>२</b> ५ |
| प्रायश्चित्ताकरणे दोषः                | २३५         | प्रायश्चित्तान्तरम्                                                 | 79         |
| तािस्त्रादिनरकाः                      | २३६         | मुरासंमृष्टशुष्करसान्नमक्षणे प्रायश्चि                              |            |
| प्रायश्चित्तफल्म्                     | २३६         | तुरातपृष्टसुन्नरतासन्दाना त्रापान्य<br>शुप्कसुराभाण्डस्थोदकपानविषये | 4412       |
|                                       | २३७,८       |                                                                     |            |
| बद्धाहत्यासमानि पापानि                | 280         | प्रायश्चित्तम्                                                      | २६         |
| पुरापान्समानि                         | २४०         | मद्यपाने प्रायश्चित्तम्                                             | २६         |
| मुवर्णस्तेयसमानि                      | २४०         | द्विजातिभार्याविषये सुरापानप्रायश्चि                                | तम् २६     |
| गुरुतल्पसमानि                         | २४१         | सुवर्णस्तेयप्रायश्चित्तम्                                           | २६         |
| गुरुतल्पातिदेशः                       | २४१         | राङ्कोक्तो विशेषः                                                   | २६         |
| गुरुतल्पपापे प्रायश्चित्तम्           | २४१         | सुवर्णशब्दस्यार्थः                                                  | २६         |
| उपपातकानि                             | २४२,३       | मुवर्णस्तयेप्रायश्चित्तान्तरम्                                      | 74         |
| जातिभ्रशकराणि                         | २४४         | गुरुतल्पगमनप्रायश्चित्तम् े                                         | २६         |
| <b>मंकरीकरणानि</b>                    | २४४         | गुरुशब्दस्यार्थः                                                    | २६         |
| अपात्रीकरणानि                         | २४४         | गुरुतल्पगमने प्रायश्चित्तान्तरम्                                    | 7 €        |
| मञाव्हप्रकीर्णकानि                    | २४४         | बसहित्महापातिकसंसर्गिप्रायश्चित्त                                   | ા ૨૭       |
| ब्रह्मवधे प्रायश्चित्तम्              | 280         | पतित्संसर्गप्रतिवेधन प्रतिविद्धस्य                                  |            |
| अनुग्राहकादिपायश्चित्तम्              | 786         | यौनसबन्धस्य कचित्रप्रतिप्रसवः                                       | 205        |
| ब्रह्मवये विशेषः                      | 386         | निषिद्धसंसर्गीत्पन्नप्रतिलोमवधे                                     | •          |
| प्रीत्साहकादीनामपि दण्डप्रायश्चित्तः  |             | प्रायश्चित्तम्                                                      | २७         |
| निरूपणम्                              | 384         | शूद्रादीनां विषये प्रायश्चित्तम्                                    | 900        |

| विषयाः                                               | ๆช่.        | विषया:                                    | gg.        |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------|
| गोवधप्रायश्चित्तम्                                   | ₹७ <b>६</b> | रजस्वलायास्तु रजस्वलादिसपदीं              | •          |
| तथावयोविशेषाद्पि प्रायश्चितविशेषः                    | २७९         | प्रायिश्वत्तम्                            | ३०३        |
| पालनाकारणादिनोपेक्षायां कचित्रप्राय                  | • •         | अयाज्ययानने प्रायश्चित्तम्                | १०४        |
| विषये विशेषः                                         | २८०         | वेदविष्ठावने प्रायश्चित्तम्               | १०४        |
| स्त्रीणां प्रायश्चित्तविषये विशेषः                   | 3 < 8       | स्वाध्यायत्यागे प्रायश्चित्तम्            | 209        |
| पुरुषेशु च विशेषः                                    | 3 < 8       | अग्नित्यागे प्रायश्चित्तम्                | 209        |
| उपपातकानां प्रायश्चित्तम्                            | <b>२८२</b>  | अनाश्रमवासप्रायश्चित्तम्                  | ३०७        |
| स्त्रीशुद्रविट्क्षत्रवधे प्रायश्चित्तम्              | २८९         | असत्पतिग्रहे प्रायश्चित्तम्               | ३०७        |
| स्त्रीवधे प्रायश्चित्तम्                             | २९०         | पलाण्डादिभक्षणे प्रायश्चित्तम्            | 306        |
| ईषद्वचभिचरितबाद्यण्यादिवधे विशेषः                    | २९१         | जातिदुष्टसंधिन्यादिशीरपाने प्रायश्चित्तम् |            |
| अनुपपातकपाणिवधे प्रायश्चित्तम्                       | २९१         | _                                         | •          |
| मार्जारादिवधे प्रायश्चित्तम्                         | २९२         | स्वभावदुष्टमांसादिभक्षणे प्रायश्चित्तम्   | ३१०        |
| वृक्षगुरुमछतादिच्छेदने प्रायश्चित्तम्                | २९४         | शुचिस्पष्टभक्षणे प्रायश्चित्तम्           | ३१०        |
| पुंश्चलीवानरादिवधप्रायश्चित्तप्रसंगात्तद्रः          | श-          | अशुनिद्रव्यसंस्यष्टभक्षणे प्रायश्चित्तम्  | 866        |
| निमित्तं प्रायश्चित्तम्                              | २९५         | भावदुष्टभक्षणे प्रायिकतम्                 | 2 7 2      |
| शारीरचरमधातुविच्छेदकस्कन्दने                         |             | कालदुष्टभक्षणे प्रायश्चित्तम्             | 2 9 2      |
| प्रायश्चित्तम्                                       | २९६         | गुरुदुष्टशुक्तादिमक्षणे प्रायश्चित्तम्    | ३१४        |
| ब्रह्मचारिणा योषिद्रमने कृते प्रायश्चित्त            | म्२९७       | हस्तदान[दिकियादुष्टाभीज्यभक्षणे           | .,,        |
| स्वप्नरेतःपाते प्रायश्चित्तम्                        | २९८         | _                                         | ** * * * * |
| गाईस्थ्यापरिप्रहेण संन्यासात्प्रच्युतौ प्र           | ाय-         | प्रारश्चित्तम्                            | 3 8 8      |
| श्चित्तम्                                            | २९८         | एकादशाहादिश्राद्धभोतने प्रायश्चित्तम्     | 280        |
| ब्रह्मचारिप्रायश्चित्तप्रसंगादन्यद् <b>य्यनु</b> पात | क-          | परिग्रहामोज्यभोजने प्रायश्चित्तम्         | ३१६        |
|                                                      | २९९         | आशौचिपरिगृहीतालभोजने प्राय-               |            |
| बह्मचारिप्रायश्चित्तप्रसंगाद्वुरोरपि                 |             | श्चित्तम्                                 | 318        |
| प्रायश्चित्तम्                                       | ३००         | बद्धाचार्याद्यनभोजने प्रायश्चित्तम्       | ३१७        |
| प्तकर्लीहेसाप्रायश्चित्तापवादः                       | ३००         | जातिभ्रंशकरपापे प्रायश्चित्तम्            | 380        |
| मिथ्याभिरांसे प्रायश्चित्तम्                         | ३०१         | प्रकीर्णप्रायश्चित्तानि                   | 386        |
| अभिशस्तप्रायश्चित्तम्                                | ३०२         | गुरुनिर्भर्त्सनाष्ट्रायश्चित्तम्          | 286        |
| भातृभार्यागमने प्रायश्चित्तम्                        | ३०२         | विप्रदण्डोद्यमे प्रायश्चित्तम्            | 386        |
| (नस्वळामार्यागमने प्रायश्चित्तम्                     | 309         | पालालाने गार्काभावत                       | •          |
|                                                      |             | नापमधार माथाव्यसम् ,                      | 186        |

| विषयाः                                 |                | विषया:                              | 98.         |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------|
| चनावे जना विकास श्री है।               | पृष्ठं.<br>३१८ |                                     | •           |
| मनुप्रोक्तप्रकीर्णकप्रायश्चित्तम्      | ३१८            | यमनियमाः                            | ३३२         |
| नित्यश्रौतादिकर्मलोपे प्रायश्चित्तम्   | ३१९            | सान्तपनारूयव्रतम्                   | \$ \$ 5     |
| इन्द्रधनुर्दर्शनादौ प्रायश्चित्तम्     | ३१९            | महासान्तपनारूयवतम्                  | 4 4 4       |
| पतितादिसंभाषणे प्रायश्चित्तम्          |                | पर्णकुच्छ्रास्यवतम्                 | 333         |
| ब्रह्मसूत्रंविना विण्मूत्रोत्सर्गादौ   |                | तप्तकृच्छ्वतम्                      | <b>₹</b> ₹8 |
| प्रायश्चित्तम्                         | ३१९            | पादकुच्छ्म्                         | 338         |
| स्तेनपतितादिपंक्तिभोजने प्रायश्चित्तम् | ३१९            | प्राजापत्यकुच्छूम्                  | 229         |
| नीलीविषये प्रायश्चित्तम्               | ३२०            | अतिकृच्छ्ः                          | 238         |
| कचिद्देशिवशेषगमने प्रायश्चित्तम्       | ३२०            | कृच्छ्रातिकृच्छ्:                   | 338         |
| प्रायश्चित्तिविषये देशकालादिविचारः     | ३२१            | पराकः                               | 338         |
| पतितस्य घटस्फोटविधिः                   | ३२२            | सौम्यक्रच्छ्ः                       | ३३७         |
| पतितस्य प्रायश्चित्तानन्तरं ग्रहणविधिः | ३२२            | तुलापुरुषकृच्छ्ः                    | 286         |
| पूर्वोक्तस्य पतितपरित्यागादिविधे-      |                | चान्द्रायणत्रतम्                    |             |
| रतिदेशः                                | 373            | •                                   | 386         |
| स्त्रीणां विशेषपातित्यम्               | इ२३            | चान्द्रायणान्तरम्                   | 116         |
| चरितव्रतविधौ विदेशः                    | ३२४            | क्रच्छ्चान्द्रायणसाधारणीतिकर्तव्यता | ३३९         |
| सकलवतसाधारणधर्माः                      | 328            | प्रायश्चित्ते वपननिर्णयः            | 180         |
| रहस्यप्रायश्चित्तानि                   | 179            | अनादिष्टपापे प्रायश्चित्तम्         | ₹80         |
| प्रायश्चित्तान्तरम्                    | ३२६            | वताशक्तौ गोदानादिकादयोऽनुकल्पाः     | १४२         |
| सुगपानप्रायश्चित्तम्                   | ३२०            | महापातकादी गवादिसंख्या              | <b>383</b>  |
| सुवर्णस्तेयप्रायश्चित्तम्              | ३२७            | mained faminian                     | • • •       |
| गुरुतस्पगप्रायश्चित्तम्                | ३२७            |                                     | 189         |
| गोवधादिषट्पाञ्चरादुपपातकप्रायश्चित्तम् | 336            | अम्यासे प्रायश्चित्तावृत्तिः        | 188         |
| उपपातकसामान्यप्राप्तस्य प्राणायामशत    |                | वताशक्तस्य बाह्मणमोननयम्            | 188         |
| स्यापवादः                              | ३२९            | कुच्छ्चान्द्रायणादिफसम्             | ₹88         |
| अज्ञानकृतप्रायश्चित्तम् ,,,            | ३२९            | एतच्छास्त्राध्ययने फलश्रुतिः        | 888         |
| संकलसाधारणपवित्रमन्त्राः               | <b>३३०</b>     | इति प्रायश्चित्ताध्यायसूचीपत्रम् ।  |             |

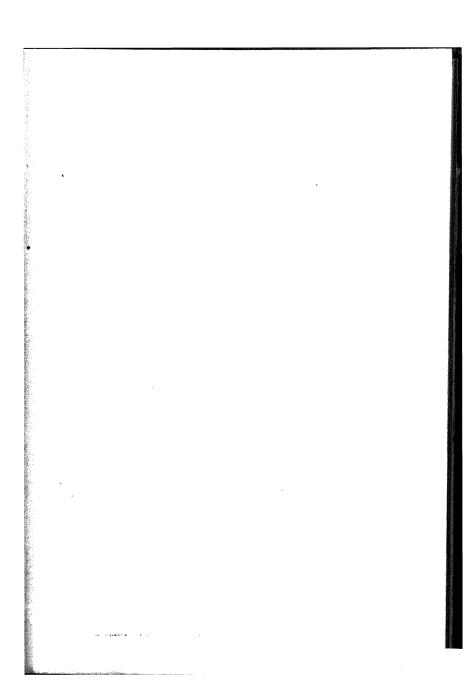

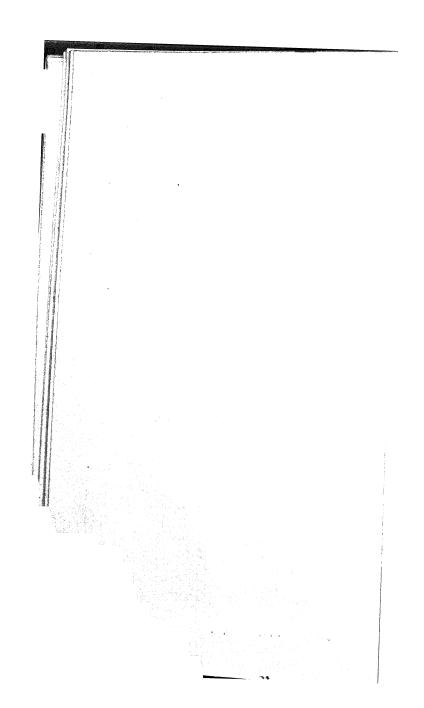

# श्रीयाज्ञवल्क्यस्मृतिः।

## श्रीविज्ञानेश्वरकृतमिताक्षराव्याख्यासंवलिता।

॥ अथ आचाराध्यायः ॥

### उपोद्धातप्रकरणम् १

श्रीगणंशाय नमः । श्रीसरस्वत्ये नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः । धर्माधर्मी तदिपाकास्त्रयोऽपि क्षेशाः पश्च प्राणिनामायतन्ते । यस्मिनेतेनी परामृष्ट ईशो यस्ते वन्दे विष्णुमो इकारवाच्यम् ॥ १ ॥ याज्ञयस्क्यमुनिभापितं मुद्धिश्वक्रपिकेटोक्तिपस्तृतम् । धर्मशास्त्रमुनभिर्मिताक्षरेजीलकोधिक्यये विविच्यते ॥ २ ॥

याज्ञवल्क्यशिष्यः कब्बित्मश्रोत्तरत्तपं याज्ञवल्क्यप्रणीतं धर्मशास्त्रं संक्षिप्य कथयामास । यथा १० मनुनोकं भृगुः । तस्य वायमाधक्षेकः ।

योगीश्वरं याज्ञवल्क्यं संपूज्य मुनयोऽब्रुवन् । वर्णाश्रमेतराणां नो बूहि धर्मानशेषतः ॥ १ ॥

योगिनां सनकादीनामीश्वरः श्रेष्ठस्तं याज्ञावत्क्यं संपूज्य मनोवाकायकर्मभिः पूजयित्वा

मुनयः सामश्रवःभग्नयः श्रवणधारणयोग्या अन्नवन् उक्तवन्तः धर्मा- १५

को ऽस्मभ्यं बृद्दीति । कथं ? अद्दोचतः कात्स्न्यंन । केषां ? वर्णाश्रमेतरा
णाम् । वर्णा बाक्रणादयः । आश्रमा बक्राचारिपभृतयः । इतरे अनुलोमप्रतिलोमजाता मूर्णावसिकादयः । इतरशब्दस्य ' इन्दे चेति ' ( व्या. सृ. १-५-११ ) सर्वनामसंज्ञाप्रतिवेधः ।

अत्र च धर्मशब्दः विद्वेधस्मार्तधर्मविषयः। तयथा वर्णधर्मः आश्रमधर्मः वर्णाश्रमधर्मः गुणधर्मः निमित्तधर्मः साधारणधर्मश्रेति । तत्र वर्णधर्मा 'नित्यं मयं त्राह्मणो वर्जयेदि । त्यादिः । आश्रम- २० धर्मोऽशीन्धन्मेशचर्यादिः । वर्णाध्रमधर्मः ' पालशो वण्डो त्राह्मणस्यस्यः । वर्णधर्मः शास्त्रीयाभिषेकादिगुणयुकस्य राज्ञः प्रजापालनाः दिः । निमित्तधर्मो विहिताकरणप्रतिविद्धसेवन--- निमित्तं प्रायश्चित्तम् । साधारणो धर्मः अहिंसादिः 'न हिंस्यात्सर्वभूतानी । त्याचाण्डालं साधारणो धर्मः ।

şų

' श्रुत्युक्तशौचाचारांश्व शिक्षयेदि श्रियाचार्यकरणविधिषयुक्तवाद्धमंशाश्वाययनस्य धर्या-जनादिकथनं नातीनोपयुज्यते । तत्र चार्य क्रमः । प्रागुपनयनात्कामचारकामवाद्यकामध्याः । क्राच्यं-मुपनयनात्माग्वेदाध्ययनोपकमाद्धमंशास्त्राध्ययनं, ततो धर्मशास्त्रविद्यमनियमापंतस्य चेद्राध्ययनं, ततस्तद्धिज्ञासा, ततस्तद्गुष्ठानमिति । तत्र यद्यपि धर्मार्थकाममोक्षाः शास्त्रेणानंन धर्ननपारन्ते पत्थापि धर्मस्य प्राधान्याद्धमंग्रहणम् । प्राधान्यं च धर्ममूलत्वाद्दितेष्याम् । न च चक्तन्यं धर्मम् लेडवीर्डभूलो धर्म इति अविशेष इति । यतोर्ड्यमन्तरेणापि ज्ञपनपस्तीर्धयात्राद्विना धर्मानेल्यानिः । अर्थलेशोऽपि न धर्ममन्तरेणिति । एवं काममोक्षावपीति ॥ १ ॥

## मिथिलास्थः स योगीन्द्रः क्षणं ध्यात्वाऽज्ञवीन्मुनीन् । यस्मिन्देशे मुगः कुष्णस्तस्मिन्धर्माञ्जिबोधतः॥ २ ॥

पर्व पृष्टः मिथिला नाम नगरी तत्र स्थितः स याज्ञयस्कयो योगीन्तरः क्षणं ध्यान्या
किञ्चित्कालं मनः समाधाय 'एते अवणाधिकारिणो निनयेन पृष्णन्तीति युक्तंमने यो वक्तांमं ' य्यक्तवान्युनीत् । किं ? ' यसिनन्देशे मृगः कृष्णसासिन्धार्थामित्रोधतिते ' । कृष्णसारे मृगो याँक्मन्देशे
स्वच्छन्दं निहरित तिसिन्देशे वक्ष्यमाणलक्षणा धर्मा अनुष्ठेया नाम्यवेत्यभित्रायः ॥ २ ॥

 शीचाचारांश्र शिक्षयेदि 'त्याचार्यस्य धर्मशास्त्राध्यापनविधिः श्लिष्यंण नद्भ्यवन कर्नव्यमिति कुनोऽनगम्यन हृत्यत्र आह्

## पुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्राङ्गमिश्रिताः । वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्वश ॥ ३ ॥

पुराणं नासादि । न्यायस्तर्कविया। मीमांसा वेदवावयविवारः। धर्मद्दास्त्रं मानवादि । धर्मस्य चतुर्दशः अङ्गानि न्याकरणादीनि वर् । एतैरुपेताश्चवारो वेदाः । विद्याः पुरुषार्थसाधन-स्थानानि । तासां स्थानानि व चतुर्दशः।धर्मस्य च चतुर्दशः स्थानानि हेनवः ।

एतानि च वैवर्णिकैरध्येतव्यानि । तद्नत्तर्भृतत्वाद्धर्मशास्त्रमध्यध्येतव्यम् । तवैतानि ब्राह्म-णेन विवामातये धर्मानुष्ठानाय चाधिगन्तव्यानि । क्षत्रियवैश्याच्यां धर्मानुष्ठानाय । तथा च द्वाह्मेन विवास्थानान्यनुक्रम्योक्तम् । 'एतानि ब्राह्मणोऽधिकुरुते स च वृत्तिं द्श्रीयतीतरेषाभिति । । सनुरिष (अ. २ स्ट्रोः १६) । दिजातीनां धर्मशास्त्राध्ययनेऽधिकारो ब्राह्मणस्य ववचने भ्य नान्यस्येति द्श्रीयति । 'निवेकादिश्मशानान्तो मन्त्रीर्यस्योदितो विधिः । तस्य शास्त्रेऽधिकारो ऽस्मिन् हेयो नान्यस्य कस्यचित् । विदुषा ब्राह्मणेनद्मध्येतव्यं प्रयत्नतः । शिष्येन्यस्य प्रवक्तव्यं सम्यद्भान्येन केनचिदिति (अ. १. स्ट्रो. १०३) ॥ ३॥

अस्त धर्मशाक्षमध्यतम्। बातवर्ण्ययाणीतस्यास्य शाकस्य किमायानामिस्यत्र आह मन्वित्रिविष्णुहारीतयाज्ञवरुक्योशनोऽक्किराः । यमापस्तम्बसंवर्ताः कात्यायनबृहस्पती ॥ ४ ॥ पराशरञ्यासशङ्कृत्विस्तिता वृक्ष्मगीतमी । शातातपो वसिष्ठस्य धर्मशास्त्रपैयोजकाः ॥ ५ ॥ उशनःशब्दपर्यन्तो बन्देकवजावः। **याज्ञावत्क्य**प्रणीतिमिद्ं धर्मशास्त्रमध्येतन्यमित्यभिप्रायः। नेथं पिसंस्ट्या किंतु प्रदर्शनार्थमेतत् । अतो **बौधायना**देरिप धर्मशास्त्रत्वमविरुद्धम् । एतेषां प्रत्येकं प्रामा-ण्यंऽपि साकाङ्काणामाकाङ्कापरिपूरणमन्यतः क्रियते । विरोधे तु विकल्पः ॥ ४ ॥ ४ ॥

इदानीं धर्मस्य कारकेहतूनाह

### देशे काल उपायेन द्रव्यं श्रद्धासमन्वितम् । पात्रे प्रदीयते यत्तत्सकलं धर्मलक्षणम् ॥ ६ ॥

देशो ' यस्मिन्देशे मृगः कृष्ण ' इत्युक्तलक्षणः । कालः संकान्त्यादिः । उपायः शास्रोक्ति-कर्तन्यताकलापः । द्वट्यं प्रतिम्रहादिलन्धं गवादि । अद्भा आस्तिक्यबुद्धः । तदन्तितं यथा भवति तथा । पात्रं 'न विश्येत्यवमादि ' वश्येमाणलक्षणम् । प्रदीयते । यथा न प्रत्यावतिते तथा परस्व-त्वापत्त्यावसानं त्यज्यंत । एतद्धर्मस्योत्पाद्कम् । किमेताबदेव नेत्याह सकलमिति । अन्यद्पि १० शास्रोक्तं जातिगुणयागहोमादि तत्स्वकलं धर्मस्य कारकं जातिगुणद्रव्यक्रियाभावार्थात्मकं चतुर्विधं धर्मस्य कारकमित्युकं भवति । तम्र समस्तं व्यस्तं वा यथाशास्त्रं द्रष्ट्यम्। अद्धा सर्वशानुवर्तत एव ॥ ६॥

इदानी धर्मस्य ज्ञापकंहतुनाह

# श्रुतिः स्पृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । सम्यक्संकल्पजः कामो धर्ममूलमिदं स्मृतम् ॥ ७ ॥

श्चतिर्वदः समृतिर्धर्मशासम् । तथा च मनुः । (अ. २ श्लो. १०) ' श्चतिस्तु वेदो विशेषो धर्मशास्तं तु वे समृतिरिति' । सदाचारः सतां शिष्टानामाचारः अनुष्ठानं, नाशिष्टानाम्। स्यस्य चात्मनः प्रियं वैकल्पिके विषये यथा 'गर्भाष्टमेऽधैमे वाब्दे' इत्यादिज्वात्मेच्छैव नियामिका । सम्यक्संकल्पाज्ञातः शास्त्राविरुद्धः कामः । यथा 'मया भोजनव्यतिरेकेणोद्धकं न पातव्यमिति'। एते धर्मस्य मूळं ग्रमाणम् । एतेषां विरोधे पूर्वपूर्वस्य वळीयस्वम् ॥ ७ ॥

देशादिकारक हेतूनामपवादमाह

## इज्याचारदमाहिंसादानस्वाध्यायकर्मणाम् । अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम् ॥ ८ ॥

इज्यादीनां कर्मणां अयमेव परमो धर्मः यद्योगेन बाह्यचित्रवृत्तिंनिरोधेनात्मनो दृर्शनं याधातथ्यज्ञानम् । योगेनात्मज्ञाने देशादिनियमो नास्तीत्यर्थः । तदुक्तम् । 'यज्ञेकामता तज्ञा- २५ विशेषादिति । । ८ ॥

कारकहेतुषु ज्ञापकहेतुषु वा संदेहे निर्णयहेतुमाह

चत्वारो वेद्धर्मज्ञाः पर्षञ्जैविद्यमेव वा । सा ब्रुते यं स धर्मः स्यादेको वाऽध्यात्मवित्तमः ॥ ९ ॥

१ प्रवर्तका इति पाठान्तरम् । २ अस्पिक्षेत्राध्याये दानप्रकरणे २०० खोके । ३ ब्रह्मचारिष० १४ की. १ ४ यी. पा. १. स्तु. २.। ५ पानअलीय ।

१५

चत्वारो बाहणाः वेदशास्त्रधर्महाः पर्यत् । तिश्चो विश्वा अधीयन्त इति वेदियाः नेषां समूहस्त्रेविद्यं धर्मशास्त्रत्वमञ्जाप्यनुवर्तते तद्वा पर्यत् । सा पूर्वान्य पर्यत् श्रे ह्वते स्व धर्मः । अध्यात्मज्ञानेषु तिपुणतमो वेदधर्मशास्त्रस्थ पकांऽपि श्रा थं वृति सीदिष्ठ धर्मः ॥ ९ ॥

इत्युपोद्धानयकरणम् ।

### अथ ब्रह्मचारिप्रकरणम् २

प्तिनंत्रभिः स्तंत्रीः सक्ततः।।श्रोपे।द्वानयकाषाः इत्यारीः वयोजी को धर्मानकत् स्रथमे नावद्यानाह

ब्रह्मक्षत्रियविद्शूदा वर्णास्त्वाद्यास्त्रयो हिनाः । निषेकाद्याः श्मशानान्तास्तेषां वै मन्त्रतः क्रियाः ॥ १० ॥

श्वासणक्षत्रियवैद्यश्रमाध्यास्यारी वर्णा वहवमाणसङ्गणक्षिणाक्षयः व्यास्य व्यास्य विश्व विश्व

इदानी नाः किया अनुकाशनि

गर्भाधानमृती पुंसः सवनं स्यन्दनात्पुरा । षष्ठेऽष्टमे वा सीमन्ती मास्येते जातकमं च ॥ ११ ॥ अहन्येकादशे नाम चतुर्थे मासि निष्क्रमः । षष्ठेऽन्नप्राशनं मासि चूडा कार्या यथाकुलम् ॥ १२ ॥

गर्भीधानित्यनुगतार्थं कर्मनामधेर्य एवं वश्यमाणान्यार्थं । तहाभीधानमुनो कनुकालं वश्यमाणः २० छक्षणे । पुंतवनाख्यं कर्म गर्भचळनात्पूर्वम् । षष्ठे प्रस्त वा मास्ति नीमन्तीकायवम् । एते पा हे पुंववन्तरिमन्तीअयने क्षेत्रसंस्कारकर्मनात्मकृदेव कार्यं न मतिमर्थन् । यथाह वृंद्यकाः । शकु त्वानःकृता नार्शः सर्वगर्भेषु संस्कृतितः । एते आ इते आगते गर्भकोशान्यकारे आते आत्रकामः । प्रकादकोश्यक्ति नामकरणे । तव पितामहमातामहादिसंबाई कुळदेवतासंबाईवा । यथाह हाहः । ' कुळदेवतासवाद्यं पिता नाम कुर्यादितः । चतुर्थे मासि निष्कामळक्षणं कर्म वृंद्यविक्षणं कर्मः वश्च मास्यकाधादानं २५ कर्म । चुढाकरणं तु यथाकुर्कं कार्यमिति प्रत्येकं संबध्यतः ॥ ११ ॥ १६ ॥

एतेषां नित्यत्वे इत्यानुत्रंशिकं कल्कात

एवमेनः शमं याति बीजगर्भसमुद्भवम् । वक्तिकाः क्रियाः स्त्रीणां विवाहस्तु समन्त्रकः ॥ १३ ॥ एयमुकेन प्रकारेण गर्भाधानादिभिः संस्कारकर्मभिः कृते**रेनः** पापं **हासं याति** । किंभूतं ? **वीजगर्भसमुद्धयं** शुक्रशाणितसंबद्धं गात्रव्याधिसंक्रान्तिनिर्मित्तं न तु पतितोत्पन्नत्वादि । स्रीणां विशेषमाह । एता जातकर्मादिकियाः स्त्रीणां तूण्णीं विनेव मन्त्रीयंथाकालं कार्याः । विवाहः पुनः समन्त्रकः ॥ १२ ॥

### गर्माष्टमेऽष्टमे वाऽब्दे बाह्मणस्योपनायनम् । राज्ञामेकादशे सैके विशामेके यथाकुलम् ॥ १४ ॥

गर्भाभानमवर्षि कृत्वा जन्मनो वाऽष्टमे वर्षे ब्राह्मणस्योपनयनं । उपनयनमेवोपनायनं। स्वार्थे अण् । वृत्तानुसारात् । आर्षे वा दीर्घत्वं । अनेच्छ्या विकल्पः। राह्मामेकादशे । विश्वयस्य सेके एकादशे । द्वादश इत्यर्थः। गर्भग्रहणं सर्वत्रानुवर्तते । समासे गुण-भूतस्यापि गर्भशन्दस्य बुद्ध्या विभन्योभयत्राप्यनुवर्तनं कार्यम् । 'गर्भोदेकादशे राज्ञो गर्भाद्धि द्वादशे १० विश्व । इति स्मृत्यन्तर्वचनात् । यथा अथ शन्दानुशासनं केषां शन्दानां लीकिकानां वेदिकानामिति । अत्रापि कार्यभित्यमुवर्तते । कुलस्थित्या किचितुपनयनमिच्छन्ति ॥ १४ ॥

### उपनीय गुरुः शिष्यं महाव्याहृतिपूर्वकम् । वेदमध्यापयेदेनं शीचाचारांश्च शिक्षयेत् ॥ १५ ॥

स्वगृद्धोक्तविधिना उपनीय शिष्यं गुरुः महाव्याह्वतिपूर्वकं वेदमध्यापयेत्। महाव्याह्- १५
तयश्च भूरादिसत्यान्ताः सप्त । पञ्च वा गौतमाभिप्रायेण । किं च शौचाचारांश्च वक्ष्यमाणळक्षणान् शिक्षयेत्। उपनीय शौचाचारांश्च शिक्षयेदित्यनेन
प्रागुपनैयनात्कामचारो दृशितः। वर्णधर्मान्वर्जयित्वा स्त्रीणामप्येतत्समानं विवाहादविक् उपनयनस्थानीयत्वाहिवाहस्य ॥ १५ ॥

#### शीचाचारानाह

## दिवा संध्यासु कर्णस्थबह्मसूत्र उदङ्मुखः । कुर्यान्मूत्रपुरीषे च रात्रो चेहक्षिणामुखः ॥ १६ ॥

कर्णस्थं त्रक्षस्य यस्य तथोकः । कर्णश्च दक्षिणः। 'पिनत्रं दक्षिणे कर्णे कृत्वा विण्मूत्रमुत्सु-जेदिति ' खिङ्गात् । असावहिन संध्ययोश्च उद्दृक्षुस्वो सूत्रपुरीषे कुर्यात् । चकाराज्यस्मादिरहिते देशे । रात्रौ तु दक्षिणासुस्यः ॥ १६ ॥

## गृहीतशिश्वश्रोत्थाय मृद्भिरम्युः ज्वृतैर्जलैः। गन्धलेपक्षयकरं शीचं कुर्यादतन्द्रितः॥ १७॥

किंच अनन्तरं शिश्रं गृहीत्वा उत्थाय उद्धृताभिरद्धिर्वश्र्यमाणळक्षणाभिर्मृद्धिश्च गन्ध्छेषयोः क्षय-करं शीचं कुर्यात् । अतन्द्रितः अनलसः । 'उद्धृताभिरिति ग जलान्तः शीचनिषेधः । अत्र 'गन्ध-छपक्षयकरमिति ' सर्वाश्रमिणां साधारणं शौचमिदम् । मृत्संस्यानियमस्त्वदृष्टार्थः ॥ १७ ॥ शुची अशुचिद्रव्यासंस्पृष्टे । देश इत्युपादाना दुपानच्छपना समादिनिषे १ । उपविद्यः न १ स्थतः न शयातः मह्यो गच्छत्वा । उद्कुष्तः प्राह्मुखो बेति दिगन्तर निवृत्तिः । 'शुच्यो देश' इत्येतस्थान प्राप्ता मह्यो गच्छत्वा । उद्कुष्तः प्राह्मुखो बेति दिगन्तर निवृत्तिः । 'शुच्यो देश' इत्येतस्थान प्राप्त स्थान स

## कनिष्ठादेशिन्यङ्गुष्ठमूलान्यधं करस्य च । प्रजापतिपितृबह्मदेवतीर्थान्यनुक्तमात् ॥ १९ ॥

 किनिष्ठायास्तर्जन्या अङ्गुष्ठस्य मूलानि करस्याधं च यात्रायनिरिष्तृबद्धादेवनीक्ष्योनि यथाकर्थं तीर्थात्याह । वेदितव्यानि ॥ १९ ॥

> त्रिः प्राश्यापो द्विरुन्युज्य सान्यद्भिः समुपस्पृशेतः । अद्भिरतु प्रकृतिस्थाभिर्द्यानामः फेनबुद्धदैः ॥ २० ॥

वारत्रयमपः पीत्वा मुखमङ्गुष्टमूलेन द्विष्ठनमुज्य खानि छिडाणि क्र-वंकापणतानि धाणानीनि १५ आवननम्। अस्ति रूपस्यकोत् असिर्वेत्यान्तरासंगुद्धाभिः । पुनरज्ञितिकव्यवर्गं असि ख्वज-मुद्कस्पर्शनार्थम्। पुनस्ता एव विशिनाद्यः । क्रकृतिस्थानिः । न्यान्यस्थानिः न्तरममाप्ताभिः । फेनवुद्धदरिताभिः। तुशस्यादर्थभारामतानां सुज्ञायावितानां च निषेधः ॥ १०॥

> हृत्कण्ठतालुगामिस्तु <mark>यथासंस्यं द्विजातयः ।</mark> ग्रुद्धयेरन्क्री च ग्रुद्धश्च सक्कृत्स्पृष्टामिरन्ततः ॥ २१ ॥

२० **हत्कण्ठतालुगाभिरिवर्यथा**कमेण **द्विजातयः** गुद्धचन्ति । **स्ती च सूद्धक्र अन्ततः** अन्तेन तालुना स्पृष्टाभिरिष । सकृदिति वैश्यादिशेषः । च्याच्याद्वपुपनीतीः पि ॥ २३ ॥

> स्रानमब्दैवतैर्मन्त्रेर्मार्जनं प्राणसंयमः । सूर्यस्य चाप्युपस्थानं गायज्याः प्रत्यहं जपः ॥ २२ ॥

मातःश्वानं यथाशास्त्र**मञ्जैवतैर्मान्त्रीः 'आपोहिंग्वेवमादिभिः' गार्जनम् । आपासांद्यमः** धाणा-२५ यामः वश्येमाणलक्षणः । ततः **सूर्यस्य चाण्युपस्थानं सीरेण मन्त्रेण । साद्यक्या** ' स्तत्सदितुर्य-रेण्यमिं' त्यादेः मतिदिवसं **जपः कार्यः । कार्यशन्यो यथालिङ्गं क्रवेकमन्त्रिस्ययते** ॥ ६२ ॥

यायत्रीं शिरसा सार्धं जपेद्याहृतिपूर्विकास् । प्रतिप्रणवसंयुक्तां त्रिरयं प्राणसंयमः ॥ २३ ॥

१ १९ श्लोके. २ अप्र २३ श्लोके.



प्राणानायम्य संप्रोक्ष्य ज्युचेनाब्दैवतेन तु । जपन्नासीत साविज्ञीं प्रत्यगातारकोदयात् ॥ २४ ॥ संध्यां प्राक्पातरेवं हि तिक्षेदासूर्यदर्शनात् ।

प्राणायामं पूर्वे कं इत्वा **त्रयूचेनाव्येवतेन** पूर्वे केनात्मानमञ्ज्ञः मोश्रय सावित्रीं जपन्प्रत्य-मावित्रीत्रयः। स्वावित्रीत्रयः। द्याविषे प्रावसंध्यां प्रातःसमये। एवं पूर्वे किविधिमाचरन् प्राङ्मुखः सूर्यो-द्याविषे तिष्ठेत्। अहोराजयोः संधे या किया विधीयते सा संध्या। तत्र अहः संपूर्णोद्वित्यमण्डल-१० दर्शनयोग्यः कालः। तिहिपरीता राज्ञिः। यस्मिन्काले खण्डमण्डलस्योपल्डियः स संधिः॥ २४॥

## अग्निकार्यं ततः कुर्यात्संध्ययोक्तभयोरि ॥ २५ ॥

ततः संध्योपासनानन्तरं इयोः संध्ययो**रश्चिकार्य** अश्री कार्यं समित्यक्षेपादि यत्तत्कुर्यात् स्वगृक्षोकेन विधिना ॥ २५ ॥

## ततोऽभिवादयेद्वृद्धानसावहमिति हुवन् ।

तद्नन्तरं वृद्धान्गुरुपभृतीनभिवादयेत्। कथं ? असी देवदत्तरार्माहमिति स्वनाम कीर्तयन्।

गुरुं चैवाप्युपासीत स्वाध्यायार्थं समाहित: ॥ २६ ॥ आहूतश्चाप्यधीयीत छब्धं तस्मै निवेद्येत् । हितं तस्याचरेञ्चित्यं मनोवाक्कायकर्मभिः ॥ २७ ॥

तथा गुर्फ वक्ष्यमाणलक्षणसुपासीत तत्परिचर्यापरस्तद्धीनस्तिष्ठत् । स्वाध्यायार्थमध्ययन- २० सिद्धये समाहितोऽविक्षिप्तचित्तो भवेत् । आहृतश्चाप्यधीयीत गुर्वाहृत एवाधीयीत न स्वयं गुर्फ भरेयेत् । यच लब्धं तत्सर्वं गुर्फे निकेदयेत् । तथा तस्य गुरोहितमाचरेत् । नित्यं सदा मनो-वाक्कायकर्मभिः । न मतिकूलं कुर्यात् । अपिशब्दाहुरुव्शेने गौतमोक्तं कण्ठमावृतादि वर्जयेत् ॥ २६ ॥ २७ ॥

अध्याप्यानाह

44

कृतज्ञाद्रोहिमेधाविद्यचिकल्पानसूयकाः । अध्याप्या धर्मतः साधुशक्ताप्तज्ञानवित्तदाः ॥ २८ ॥

? 37. ?~?४~३९.

गुणाविष्करणशीलः। साधुः वृत्तवान् । शक्तः श्रश्नुवायान् । जाता चनुः । वानपः । पते च धर्मतः वित्तदः अर्पणपूर्वकमर्थपदाता । एते च धर्मतः पशास्त्राच्याः । एते च धर्मतः पशास्त्रानुसारणाध्याप्याः ॥ २८ ॥

दण्डाजिनोपवीतानि मेखलां चैव धारयेत् । ब्राह्मणेषु चरेद्भैक्षमनिन्द्येप्वात्मवृत्तये ॥ २९ ॥ आदिमध्यावसानेषु मवच्छाब्दोपलक्षिता । ब्राह्मणक्षत्रियविशां मैक्षचर्या यथाक्रमम् ॥ ३० ॥

तथा स्मृत्यन्तरमिद्धं पालाशादिदण्डं अजिनं च कार्ष्णाजिनादि उपवीतं कार्यामादिनिर्मितं
 दण्डादिभारणम्। मेललां च मुआदिनिर्मितां त्राह्मणादिर्मिक्षचारी धारयेत् ।

पूर्वोक्तदण्डादियुक्तो बह्मचारी ब्राह्मणेष्य निन्धेषु अभिशस्तादिदोषरहितेषु स्वक्रंमिनन्तेषु भेक्षं चरेत । आत्मवृत्ताये आत्मनो जीवनाय न परार्थ आचार्यतज्ञायांपुत्र-यनिरंकेण। "निवेष गुरवे तद्नुकातो भुजीत। तद्रभावे तत्पुत्रादाविति " निरंपमान्
पुत्र अत्र च ब्राह्मणप्रहणं संभवे सति न नियमार्थम् । यत्तु सार्ववर्णिकं भेक्षाचरणमिति तत् वैवर्णिकमाप्रयर्थम् । यच चातुर्वर्णयं चरेजैकेमिति तद्रापदिषयम्। कथं भेक्षचर्या कार्या ? आदिमध्यावसामेषु
भवच्छाव्योपलक्षिता । भवति भिक्षां देवि । भिक्षां भवति देवि । भिक्षां देवि भवति । दृश्यवं
वर्णक्रमण नैक्षचर्या कार्या ॥ २९ ॥ ३० ॥

## कृताग्रिकार्यो मुखीत वाग्यतो गुर्वनुज्ञया । अपोशनक्रियापूर्वं सत्कृत्याञ्चमकुत्सयन् ॥ ३१ ॥

पूर्वेकिन विधिना भिक्षामाहत्य गुर्वे निवेयतद्गुजयाकृतासिकायां वान्यता मीनी असं सत्कृत्य संपूज्य अकुत्स्वयनितन्त् अयोशनकियापूर्व ' अमृतीपस्तरण-मिता' सत्कृत्य संपूज्य अकुत्स्वयनितन्त् अयोशनकियापूर्व ' अमृतीपस्तरण-मिता' त्यादिकं पूर्वं कृत्वा अभीतः । अत्र पुनरिविकार्यवहणं संप्याकाले कथे-चित्रकृताप्रिकार्यस्य काळान्तरविधानार्थं न पुनस्तृतीयप्रास्थर्थम् ॥ ३१ ॥

## ब्रह्मचर्ये स्थितो नैकमज्ञमद्यादनापदि । ब्राह्मणः काममश्रीयाच्छ्राद्धे व्रतमपीडयन् ॥ ३२ ॥

ब्रह्मचर्ये स्थितः एकानं नावादनापदि व्याध्यायभावे । ब्राह्मणः पुनः आह्रेऽभ्यर्थितः सन्काममश्लीयात् । व्रतमपीख्यन् मधुमांसपरिहारेण । अत्र ब्राह्मणब्रहणं क्षवियादेः श्राद्धभोजन-ज्युतासार्थम्। 'राजन्यवैरुययोश्चैव नैतस्कर्म प्रचक्षते' इति स्मरणात् (म्रजुस्मृ. अ. २ श्लो.१९०) ॥३ २॥

गीतम स्त्र, २-४५-४६. २ फ-- मैह्यमिति.

२०

२५



मधु शीवं न मयं तस्य ' नित्यं बाह्मणो मयं वर्जयेदिति ' निवेधात् । मांसं छागादेरि ।

अञ्जनं शृतिदिना गात्रस्य कज्जलादिना चाक्ष्णोः । उच्छिष्टं गुरोः । शुक्तं वर्णनम् । निष्ठुरवाक्यं नाक्षरसः तस्याभक्ष्यकरणे निषेधात् । श्वियमुपभोगे । प्राणिहिंसनं ५ जीवनथः । भास्करस्योदयास्तमयावस्त्रोक्तनम् । अश्लीस्त्रमयावणम् ।

परिवादः सन्तसङ्ग्यस्य परदोषस्य स्यापनम् । आदिशब्दात्समृत्यन्तरोकं गन्धमाल्यादि गृक्षते । एतानि अक्रचारी वर्जयेत् ॥ ३३ ॥

स गुरुर्यः कियाः कृत्वा वेद्मस्मै प्रयच्छति । उपनीय द्दहेदमाचार्यः स उदाहृतः ॥ ३४ ॥

योऽसी गर्भाधानाचा उपनयनान्ताः किया यथाविधि कृत्वा वेदसस्सै बक्षचारिणे प्रयच्छिति प्रवांचार्यलक्षणमः । स सुकः । यः पुनरुपनयनमात्रं कृत्वा वेदं ददाति स आचार्यः ॥ ३४ ॥

> एकदेशसुपाध्याय ऋत्विग्यज्ञकुदुच्यते । एते मान्या यथापूर्वमेभ्यो माता गरीयसी ॥ ३५ ॥

नैदस्यैकदेशं मन्त्रवाह्मणयोरेकं अन्नगति वा योऽध्यापयति स उपाध्यायः। यः पुनः १५
वपाध्यावान्तिकक्षणमः।
यथापूर्वे यथाकमेण मान्याः पूज्याः। प्रभ्यः सर्वेन्यो माता गरीयसी
पूज्यतमा ॥ १५ ॥

₹#

वेद्प्रहणार्थं बहाचर्यावधिमाह

प्रतिवेदं ब्रह्मचर्यं द्वादशाब्दानि पश्च वा । प्रहणान्तिकमित्येके केशान्तश्चेव षोडशे ॥ ३६ ॥

यदा विवाहासंभवेन वेदानधीत्य वेदी वा वेद् वेति प्रवर्तते तदा प्रतिवेदं वेदंवेदं प्रति ब्रह्म-चर्च पूर्वेकं दाव्शवर्षीण कार्यम् । अशकौ पञ्च । ग्रहणान्तिकमित्येके वर्णयन्ति । केशान्तः पुनः गोदानास्यं कर्म गर्भादारम्य पोढशे वर्षे ब्राह्मणस्य कार्यम् । एतच दाव्शवार्षिके वेद्वते बोद्धव्यं । उत्तरिसम्मको यथासंभवं ब्रह्मव्यम् । राजन्यवेश्ययोस्तृपनयनकालवत् दाविंशे चतुर्विशे २५ वा यथासंभवं ब्रह्मव्यम् ॥ ३६ ॥

> आपोडशादाद्वाविशाचतुर्विशाच वत्सरात् । बद्धक्षत्रविशां काल औपनायनिकः परः ॥ ३७ ॥ अत ऊर्ध्वं पतन्त्येते सर्वधर्मबहिष्कृताः । सावित्रीपतिता वात्या वात्यस्तोमाद्यते क्रतोः ॥ ३८ ॥ २

परमाविषमाह । किंतु अत अध्ये पतन्त्येते सर्वधर्मविहिष्कृताः । धर्वधर्मधनिका भवन्ति । सार्विजीपतिताः पतितसाविधीका भवन्ति । सार्विजीपतिताः पतितसाविधीका भवन्ति । सार्विजीवानयोग्या व अवन्ति । ज्ञाल्याः व संस्कारहीनाश्च ज्ञाल्यस्तीमात्कातोविना । कृते तु तस्मिन् उपनयमाधिकारिको अवन्ति ॥३ अवन्ति ॥३

'भाषास्त्रमा द्विजा 'इस्यूकः । नवहेतुमाइ

मातुर्यद्गे जायन्ते द्वितीयं मीश्जीबन्धमातः । बाह्मणक्षत्रियविशस्तस्मादेते द्विजाः स्मृताः ॥ ३९ ॥

मातुः सकाशात्यथमं **जायस्ते, मीशीवस्थनात् द्वितीयं** जन्म प्रशास्त्रमादेते अवाक्षणक्षत्रियवैश्या द्विजा उच्यते॥ ३९॥

वेद्पहणाध्यवनफलमाह

यज्ञानां तपसां चैव शुभानां चैव कर्मणाम् । वेद एव द्विजातीनां निःश्वेयसकरः परः ॥ ४० ॥

यहानां श्रीतस्मार्तानां सपसां कायसन्तापरूपाणां चान्यापणार्थानां श्राभानां च कर्मणां १५ उपन्यनादिसंकाराणां अववीधकरणेन वेद एव द्विजातीनां परो निम्ध्रेयसकरः बीलकर्मा गान्यः। 'वेद एवेति 'तन्यूळलेन स्मृतरेष्युपळल्लाधंः॥ ४०॥

**प्रहिणाध्यसम्पालम्बन्दिन्। काम्यबन्त्रसम्बन्धः वस्य न्याह** 

मधुना पयसा चैव स देवांस्तर्पयेद्दिजः ।

पितृन्मधुघृताम्यां च ऋचोऽधीते च योऽन्वहम् ॥ ४१ ॥

पजूषि शक्तितोऽधीते योऽन्वहं स घृतामृतैः ।

प्रीणाति देवानाज्येन मधुना च पितृस्तथा ॥ ४२ ॥

स ह सोमधृतैर्देवांस्तर्पयेद्योऽन्वहं पठेत् ।

सामानि तृतिं कुर्याच पितृषां मधुसर्पिषा ॥ ४३ ॥

भोजनवर्दं आचोऽधीते स मधुना प्रयसा च देवान पितृंध्य मधुपुनाश्यां नर्पवति । वः पुनः
१५ कामानस्यवाध्यः
शिकितोऽन्वहं यजूंध्यधीते स युनामृतैर्देवान्यतृंध्य मधुपुनाश्यां नर्पवति । वस्तु
सनफलम्।
सामान्यन्वहमंधीते स सोमपुनिर्देवाम् पितृंध्य मधुप्नपिश्यां बीणानि । कमाविध्यक्ष सामान्येन अभादिमन्त्रप्राप्यवर्षम् ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥

मेदसा तर्पयेदेवानथवांङ्गिरसः पंडम् । पितृंश्च मपुसर्पिन्यांमन्वहं शक्तितो द्विजः ॥ ४४ ॥



वाकोवाक्यं पुराणं च नाराशंसीश्च गाथिकाः । इतिहासांस्तथा विद्याः शक्त्याधीते हि योऽन्वहम् ॥ ४५ ॥ मांसक्षीरीदनमधुतर्पणं स दिवौकसाम् । करोति तृप्तिं कुर्याच पितृणां मधुसर्पिषा ॥ ४६ ॥

यः पुनः दाक्तितोऽन्यहं अथर्याक्किरसोऽधीते स देवान्मेदसा वितृंश्च मधुसर्विभ्यं तर्प- ५ यित । यस्तु वाकोवाक्यं प्रश्नोत्तरस्वेदवाक्यं । पुराणं बाद्यादि । चकारान्मानवादिधर्मशास्त्रम् । नारादांसीश्च स्वदेवत्यान्मन्यान् । गाथाश्च यज्ञगाथा इन्द्रगाथायाः । इतिहासान्महाभारतादीस् । विद्याश्च वास्त्रगाया वियाः । इतिहासान्महाभारतादीस् । विद्याश्च वास्त्रगाया वियाः । इतिहासान्महाभारतादीस् । स्वित्रश्च सार्थ- सार्य- सार्थ- सार्य- सार्थ- सार्थ- सार्थ- सार्थ- सार्थ- सार्थ- सार्थ- सार्थ- सार्य- सार्थ- सार्थ- सार्य- सार्य- सार्थ- सार्य- सार्य-

ते तुप्तास्तर्पयन्त्येनं सर्वकामफलैः शुभैः । यं यं क्रतुमधीतेऽसौ तस्य तस्याप्रुयात्फलम् ॥ ४७ ॥ त्रिर्वित्तपूर्णपृथिवीदानस्य फलमश्रुते । तपसो यत्परस्येह नित्यं स्वाध्यायवान् द्विजः ॥ ४८ ॥

ते पुनस्तुप्ताः सन्तां देवाः पितरब्ध एवं स्वाध्यायकारिणं सर्वकामफ्रिः धुभैरनन्योपधातखक्षणैन स्तर्पयन्ति । प्रशंसार्थमाह । यस्य यस्य कतोः प्रतिपादकं वेदेकदेशमन्बहमभीते हुन्। तस्य तस्य कतोः फलमामाति । तथा वित्तपूर्णायाः प्रथिव्याः विः विवारं दानस्य यत्कलं परस्य तपस्यकान्य्रायणादेर्यन्कलं तदिष नित्यं स्वाध्यायवान् मामोति । नित्य- प्रशं कान्यस्थापि सतो निन्यवकागनार्थम् ॥ ४७ ॥ ४८ ॥

एवं सामान्यन जबा वारिधमांनाभिधायाधना निष्ठिकस्य विशेषमाह

नैष्ठिको ब्रह्मचारी तु वसेदाचार्यसिन्नधी । तद्भावेऽस्य तनये पत्न्यां वेश्वानरेऽपि वा ॥ ४९ ॥ अनेन विधिना देहं साधयन्त्रिक्तेन्द्रियः । ब्रह्मछोकमवाप्रोति न चेह जायते पुनः ॥ ५० ॥

अनेनोक्तमकारेणात्मानं निष्ठां उत्कान्तिकालं नयतीति नैष्ठिकः । स यावजीवमान्यार्थसमीपे नेष्ठिकन्नहान्तिः वसत् । न वेद्यहणकालोत्तरं स्वतन्त्रो भवेत् । तद्भावे तत्पुत्रसमीपे तद्भावे २५ विशेषः । तज्ञार्यासमीपे तद्भावे वैश्वानरेऽपि । अनेनोक्ताविधिना देहं साध्यक् क्षपयन् विजितेन्द्रियः इन्द्रियजये विशेषप्रयज्ञवान् । नद्भावारी नद्धलोकसमुतत्वमाप्नोति । कद्वि विशेषप्रयज्ञवान् । नद्धान्यारी नद्धलोकसमुतत्वमाप्नोति । कद्वि विशेषप्रयज्ञवान् । नद्धान्यारी नद्धलोकसमुतत्वमाप्नोति । कद्वि व

इति जल्लाचारिपकरणम्

यः प्रनिवाहस्तस्य विवाहार्थं स्वानमार्व

#### गुरवे तु वरं दत्वा स्नायीत तदनुज्ञया । वेदं बतानि वा पारं नीत्वा सुभयमेव वा ॥ ५१ ॥

पूर्वेकिन प्रकारण वेदं मन्त्रबाह्मणात्मकम् । ब्रतानि अक्षवारिध्यांत् । अन् कान्यात्म । उभयं वा । पारं नीत्वा समाप्य गुरवे पूर्वेकाय वरमाभित्रकि क्षावार्त्व क्षावात् । अञ्चलकारोऽपि । एषां च पक्षाणां शक्तिकालायंवेक्षया न्यवस्था । ५० ।

स्नानानन्तर कि कुचीवृत बाह

## अविप्रुतबह्मचर्यो लक्षण्यां श्चियमुद्रहेतः । अनन्यपूर्विकां कान्तामसपिण्डां यवीयसीम् ॥ ५२ ॥

अविष्ठुतब्रह्मचर्यः अस्विलित्रह्माययः । छक्ष्मण्यां बाह्याः वास्त्रः वास्त

असिपण्डां समान एकः पिण्डो देही यस्याः सा सविण्डा न सरिण्डा असिविण्डा ताम् । सपिण्डा च एकशरीरावयवान्वयेन भवति । तथाहि पुत्रस्व विष्कृतरीरावयवान्वयेन विचा सह सापिण्ड्यम् । एवं पितामहादिभिरिपि पिनुहारेण तच्छरीरावयवान्वयान् । एवं बानुहारीशावयवान्वयान् मात्रा । तथा मातामहादिभिरिपे मानुहारेण । तथा मानुष्णस्वासुकादिभिरिषे वृद्धारीशावयवान्वयान् । तथा मातामहादिभिरिपे । तथा पत्या सह पत्त्या पृक्कशरीरारम्भकतवा । एवं क्षानुभाषांण्यापि परस्परमेकशरीरारम्भकतवा । एवं क्षानुभाषांण्यापि परस्परमेकशरीराराव्येः सहैकशरीरारम्भकत्वेन । एवं यत्र यत्र स्विण्डक्षप्युस्तव तच वाक्षात्यरक्षा वा एकशरीराययान्वयो वेदितथ्यः ।

यथेवं मातामहादीनामपि ' दशाहं शावमाशीर्यं सपिण्डेषु विधीयत ' हायविशेषण आधारि । स्यादेतत् ।यदि तत्र 'प्रचानामितरे कुर्युरि'त्यादिविशेषवचनं न स्यात् । अतस्य सविण्डेषु वश्च विशेष-इ. वर्षनं नास्ति ' तत्र दशाहिम ' त्येतहवचनमवतिष्ठते ।

१ ग्रहास्त्रे १-५-५,



14

अवस्यं चैकशरीरावयवान्ययेन सापिण्ड्यं वर्णनीयम् । 'आत्मा हि जज्ञे आत्मन' इत्यादिश्चतेः । तथा 'प्रजामनु प्रजायस' इति च । ' स एवायं विरुद्धः प्रत्यक्षेणोपळभ्यत ' इत्याद्यापस्तम्बवनावा । सापिण्ड्यानणंगः । तथा **गर्भोपनिवदि ।** 'एतत् पाट्कोशिकं शरीरं, त्रीणि पितृतस्त्रीणि मातृतः । अस्थिखासुमज्जानः पितृतः त्वङ्मांसरुधिराणि मातृत ' इति । तत्रतत्रावयवान्ययप्रतिपादनात् ।

निर्वाप्यसिपिण्डान्वयेन तु सापिण्डे मातृसंताने भ्रातृपुत्रादिषु च सापिण्ड्यं न स्यात् । समु- ५ दायशक्त्यङ्कारोग्ण रूडिपरिष्रहे अवयवशक्तिस्तत्रतत्रावगम्यमाना परित्यक्ता स्यात् । परम्परयेक-शरीरावयवान्वयेन सापिण्ड्ये यथा नातिमसंगस्तथा वक्त्यामः ।

यवीयसीं वयसा प्रमाणतब्ध न्यूनासुद्वहेत् परिणयेत् स्वग्नुत्वोक्तविधिना ॥ ५२ ॥

विद्यासारमध्याह

#### अरोगिणीं भ्रातुमतीमसमानार्षगोत्रजाम् ।

अरोगिणीं अनिकित्सनीयव्याभ्यनुषसृष्टाम् । भ्रातृमतीं पुत्रिकाकरणश्कानिवृत्तये । अनेनापिरभाषिताऽपि पुत्रिका भवतीति गम्यते । असमानार्षगोत्राजां ऋषेरित्मार्षं नाम प्रवर इत्यर्थः ।
गोत्रं वंशपरम्पराप्रसिद्धं । आर्षं च गोत्रं च आर्षगोत्रे । समाने आर्षगोत्रे यस्य असी समानार्षगोत्रस्तस्माज्ञाता समानार्षगोत्रजा । न समानार्षगोत्रजा ताम् । गोत्रप्रवरी च पृथकपृथकपर्युत्से
निमित्तं । तेनासमानगोत्रजां असमानार्षजामित्यर्थः ।

तथा 'चासमानप्रवेश्विवाह ' इति गौतमः (अ. ४-सू. २)। तथा च 'असपिण्डा च या मातुरसपिण्डा च या पितुःरिति' मनुः(अ. ३ श्लो. ५)। तथा मातृगोजामप्यपरिणेयां केचिदिच्छन्ति। 'मातुलस्य सुतामृतुः मातृगोजां तथैव च। समानप्रवरां चैव त्यक्तशाचान्द्रायणं चरेतिति । प्रायश्चित्त-स्मराणात्।

अत्र ' बासापिण्डामि ' त्यनेन पितृष्वसुमातृष्वस्रादिदृहितृनिवेधः । तथा ' असगोत्रामि त्यन 20 नेनासपिण्डाया अपि भिवसन्तानजायाः समानगंत्राया निवेधः । 'असमानप्रवरामि त्यनेनाप्यसपिण्डाया असगोत्राया अपि समानप्रवराया निवेधः ।

तथा 'असपिण्डामि 'त्येतत्सार्ववर्णिकम् । सर्वत्र सापिण्ड्यसम्भावात् । 'असमानार्वगोत्र-जामि श्येतत्रेवर्णिकविषयम् । यथपि राजन्यविशां प्रातिस्विकगोत्राभावस्तथापि पुरोहितगोत्रप्रवरी वेदितव्यो । तथा च 'यजमानस्यार्थेयान् प्रवृणीत ' इत्युक्तवा 'पौरोहित्यान् राजविशां प्रवृणीते । राजिण्यादिषु समानगिकासु समानप्रवरासु भार्यात्वे जत्यकेऽपि दुष्टविरोध एव ।

> ' असपिण्डामि' स्वत्रैकशरीरान्त्रयद्वारेण साक्षात्यरणस्या वा सापिण्ड्यमुक्तंः तत्र सर्वत्र सर्वस्य यथाकयेत्रिदनादीः संसारं भवतीत्यतिप्रसंग इत्यत आह

## पञ्चमात्सप्तमावृध्वं मातृतः पितृतस्तथा ॥ ५३ ॥

मातृतो मातुः सन्ताने पश्चमावृष्ट्यं, पितृतः पितुः संताने सामगाबृष्ट्यं, सामिण्ड्यं निवर्तत् इति शेषः ।

तया च एत्राद्वयः वट् साष्ट्रण्डाः, दुवाद्मस्य वट्, आत्मा च सतनः सन्ताननद्वान चराः सन्ताननेद्दलमादाय गणयेवावत्ससम् इति सर्वन योजनीयम् । तथा च मातरसारस्य तित्वतितिमादा- विराणानायां पश्चर्मी पुरुवतितिमे सानुतः पश्चर्मीत्युपचर्यतेः। एवं पितरमारस्य तित्वादिगणनायां सप्तम् पुरुवसन्तानविन् गितृतः सप्तमीति । तथा च, 'भगिन्योभीगिर्मीप्रात्रोभीनृत्युनीपितृष्ययोःः। विवाहे ब्राद्मित्तवाच्छाखाभेदोऽवगण्यते । यदि वसिष्ठेनोक्तम् । 'पश्चर्मी सप्तमीं चैव मातृतः पितृतस्त्रयोति । 'जीनतीत्य मातृतः पश्चर्ति। विवाहे वित्तस्योति । 'जीनतीत्य मातृतः पश्चर्ति। वित्तस्य वित्तस्य वित्तस्य प्रमानिन । तद्प्यविद्विष्येपार्थं न पुनस्तत्वाप्त्यर्थमिति सर्वस्मृतीनामविरोधः।

एतच समानजातीय द्रष्टव्यम् । विजातीय तु विशेषः । यथाह द्राङ्कः । 'ययेकजाता बहवः वृध्यक्षेत्रमः प्रथक्जातः । एकष्टिष्याः प्रथक्षीनाः पिण्डस्मानतीते त्रिष्ठः । एकस्मात् न्यहाणादे-वांताः एकजाताः । प्रथक्षेत्रमः भिन्नजातीयासुः स्रीष्ट जाताः । प्रथक्जानाः समानजातीयासुः भीष्ट जाताः । प्रथक्जानाः समानजातीयासुः भिन्नपुः स्रीष्ट जाताः । प्रथक्तीनाः समानजातीयासुः भीष्ट अस्ताः ते एकप्रिण्डाः स्रीण्डाः विशेषु प्रथक्तीनाः । प्रथक्तीन्याः । प्रथक्तिः । प्रथ

एवं सर्वतः पाती सत्यामपवादमाह

24

#### दशपुरुषविख्याताच्छ्रोत्रियाणां महाकुलात् । स्फीतमक्षि नः संचारिरोगदोषसमन्वितात् ॥ ५४ ॥

पुरुषा एव पुरुषा: दशिः: पुरुषे: मातृत: पश्चिः: पितृत: पश्चिमिविंख्यातं यत्कुलं तस्मात् । अमेनिक्याप्यास्य्वीतिक्वालाम् । अध्ययनसुपलक्षणं श्रुताध्ययनसंपन्नालाम् । महन्त तत्कुलं च महाकुलं २० प्रविषेत्रवस्त्रवासीत्रामादिसमृद्धं तस्मात्कन्या आहर्लन्येलि नियम्यते । संचारिणो रोमा: कुष्ठापस्मार-प्रमृतयः शुक्रशोणितद्दारेणानुपविशन्तो दोषा: । पुन: हीनिक्रयत्रिः पुरुषत्वाद्षो मनुनोक्ता: । एतै: सम्मिक्तिकाक् स्किनित्त्वाकृष्टिकाद्षिं वाहर्तन्यम् ॥ ५४ ॥

एवं कन्याप्रहणनियममुक्तवा कन्यादाने वरानियममाह

प्तेक गुणैर्युकः सवर्णः श्रोजियो वरः । यज्ञात्परीक्षितः पुंस्त्वे युवा धीमान् जनमिकः ॥ ५५ ॥

पतेरेक प्रतिकृषिक्रको केकेक वालिक वारो भनति । कामासमाने विशेकः । स्वरणे उत्कृष्टो वा न हीनवर्णः । श्रोत्रियः स्वर्णे व श्रुताध्ययनसंगनः । यत्नात्यवर्तन पुंस्ते परीक्षितः । परीक्षो-पायध्य नारकेन दश्चितः । प्रवास्त्र प्रति विशेक्तः । प्रवास्त्र प्रवास्त्र प्रवास्त्र प्रति विशेक्तः । प्रवास्त्र प्रवास्त

A.S

रनिपुत्रधवर्षारंग्येन निवाहिक्षिणियः । तत्र पुत्राणीं द्विनिष्यः । नित्यः काम्यश्रं । तत्र नित्ये सजार्थे 'सवर्णः व्यक्तियो वर ' इत्यनेन सवर्णा मुख्या द्शिता । इदानीं काम्ये नित्यसंयोगे वामुकल्यो कक्तव्य इत्याह

#### यकुच्यते द्विजातीनां शूद्राद्वारोपसंग्रहः । नेतन्सम मतं यस्मात्तत्रायं जायते स्वयम् ॥ ५६ ॥

यदुच्यते 'कामतस्तु प्रवृत्तानामिमाः स्युः ऋमशो वरा ' इत्युपक्रम्य ' झाझणस्य चतन्नो भार्याः। क्षत्रियस्य तिन्नः वेश्यस्य हे ' इति 'हिजातीनां श्रुहावेदमामिति ' नैतद्याङ्गचस्त्रयस्य मतं । यस्माव्यं हिजातिस्तत्र स्वयं जायते । 'तजावे नामा भवति यदस्यां जायते पुन-

गिति ' श्रुति: । अत्र च तत्रायं जायते स्वयमिति हेतुं वदता नैत्यकपुत्रोत्पादनाय वा प्रवृत्तस्य श्रुद्धा-परिणयनिषेषं कुर्वना नैत्यकपुत्रोत्पादनानुकल्ने काम्ये पुत्रोत्पादने बाह्मणस्य क्षत्रियस्य च वैक्यास्य- १० नुज्ञाता भवति ॥ '४६ ॥

> इदानी रितकामस्यात्रकायुत्रस्य वा विनष्टभार्यस्याक्षमान्तरानधिकारिणा सहस्यावमानस्यानमात्रानिकाह्निष्णाः परिणयनक्रममाह

## तिस्रो वर्णानुपूर्व्येण द्वे तथैका यथाकमम् । बाह्मणक्षत्रियविद्यां मार्या स्वा जूद्रजन्मनः ॥ ५७ ॥

वर्णकमेण ब्राह्मणस्य तिस्तः । क्षत्रियस्य ह्वे । वेश्यस्योका । श्लदस्य हु स्वेव भार्यो भवति । सवर्णा पुनः सर्ववा मुख्या स्थितेव । पूर्वस्याः पूर्वस्या अभावे उत्तरोत्तरा भवति । अयमेव च कमो नैत्यकानुकल्पे काम्ये च पुत्रोत्पादनविधी । अतस्य यच्छूबापुंचस्य पुत्रमध्ये परिगणनं विभागसंकीर्तनं च यथा 'विपान्मूर्धावसिको ही रिपुणकम्य 'विकास्वय विधिः स्मृत ' इति च तम्बतिकामस्याक्षम-मात्राभिकोक्षिणो वा नान्तरीयकतयोत्यकस्य ॥ ५० ॥

#### विवाशनाव

## बाह्मो विचाह आहूच दीयते शक्त्यलंकृता। तज्जः पुनात्पुमयतः पुरुषानेकविंशतिम् ॥ ५८ ॥

स आह्रानिधानो विवाहः यस्मिनुक्तलक्षणाय वराबाह्य यथादावर्यकंकुता कन्या दीयते उपकपूर्वकं । तस्यां जातः युत्रः अभवतः पित्रादीन्दशः पुत्रादींकः दृशः २५ आत्मानं वैकर्विशं पुनाति सहुतकोत् ॥ ५८ ॥

## यज्ञस्थकत्विजे देव आकायार्थस्तु नोह्यस् । चतुर्दश प्रथमजः पुनात्पुत्तरजश्च षद् ॥ ५९ ॥

संवैशो विवाहः यस्मिन्यशार्षुष्ठाने वितते क्रालिजे शंस्प्यर्केष्ट्रता क्रन्या वीयते । यत्र पुनर्गोमिधुन-वैवापविवाही । वैवापविवाही । असर्पपा आर्थविवाहलाः व्यव्यासानी वैविवाहलाः व्यव्यास्त्र । अस्पपान् । असर्पपान् । असर्पपा प्राजापत्यविशह- 'सह धर्म चरतामिति ' परिभाष्य कन्यावार्ग **प्राजापत्यः ।** तजाः पर् दक्षणम् । पूर्वान्यद् परान् आत्मना सहत्येषं अयोद्दश पुनाति ॥ ६० ॥

## आसरो द्रविणादानाद्गान्धर्यः समयान्मिथः । राक्षसो युद्धहरणात्येशाचः कन्यकाछलात् ॥ ६१ ॥

ुनर्द्रिविणादानात् । **गाम्भर्यस्तु** परस्परानुरागेण भवति । **राक्षस्यः** पृञ्जेनापहर-आग्रतान्त्रवाहित् विवाहलक्षणाति । <mark>पैद्राच</mark>स्सु कन्यकाछलात् । छन्नेन छन्नमा श्वापाद्यवश्याव्यपहर्

सवर्णादिपरिणयंत्रे विशेषमाह

पाणिर्माद्यः सवर्णास गृह्णीयात्क्षत्रिया शरम् । वैश्या पतोदमाद्याद्वेदने त्वग्रजन्मनः ॥ ६२ ॥

स्तरणां हु विवाहे स्वग्रह्मोक्तेन विधिना पाणिरेन झाझाः । क्षत्रियकस्या तु इत्तरं मुझी-यात् । वैस्या प्रतोदमाद्यादुत्कृष्टवेदने । खूझा पुनर्वसनस्य दशास् । यथाह सनुः ( अ. ३ १५ की. ४४ ) । 'वसनस्य दशा माह्या सूत्रयोत्कृष्टवेदने । इति ॥ ६२ ॥

कन्यादानुक्रम्माह

पिता पितामहो भ्राता सकुल्यो जननी तथा।
कन्यापदः पूर्वनाशे पक्कतिस्थः परः परः ॥ ६६ ॥
अप्रयच्छन्समाप्रोति भ्रूणहत्यामृतावृती।
गम्यं त्वमावे दातृणां कन्या कुर्यात्स्वयं वरम् ॥ ६४ ॥

एतेषां पित्रादीनां पूर्वपूर्वाभावे परः परः कन्यामदः मक्ततिस्थाधेत् वयुन्मादादिदोषवास भवति । अतो यस्याधिकारः सोऽम्यच्छन् भूणहत्यासृतादृतादाभ्रोति । दत्तवीक उक्षणवरतंभवे विदिन्तवे । यदा पुनर्दातृणानभावत्त्वा कन्येवं गम्या गमनार्रमुक्छक्षणं वरं स्थयमेव वरवेत् ॥ ६३ ॥ ६४ ॥

सक्तस्यवीयते कन्या हरंस्तां चौरवण्डमाक् । वृत्तामपि हरेत्यूर्वाच्छ्रेयांश्चेद्वर आवजेत् ॥ ६५ ॥

ं सकुदेव कन्या प्रदीयत ? इति शास्त्रनियमः अतस्तां दत्वा अपहरन् चोरपदण्डयः । पर्ने प्रपेत्र प्रतियेषे माप्ते अपवादमाह । यदि पूर्वस्थादरात् भेषान् विद्याभि-जनायतिशययुक्ते वर आगच्छति पूर्वस्य च पातकयोगो दुर्वचर्नं च तदा वृचा-गप्ति हरेत् । पतन्त्र सप्तम्पदात् प्राव्ह् सहव्यम् ॥ ६५ ॥



## अनाख्याय ददद्दोषं दण्ड्य उत्तमसाहसम् । अदुष्टां तु त्यजन्दण्ड्यो दूषयंस्तु मृषा शतम् ॥ ६६ ॥

यः पुनश्चक्षप्रीद्यं दे**ष्यमनारुयाय** कन्यां प्रयच्छति असा**वुत्तमसाहसं** द्ण्ड्यः। उत्तम-साहसं वश्येते । अदुष्टां तु प्रतिगृह्य त्यज्ञसुन्तमसाहसमेव दण्ड्यः। यः पुनर्विवाहारप्रागेव देषा-दिना असद्भिः देखेर्दीर्घरोगादिभिः कन्यां दूषयति स पणानां वश्यमाणळक्षणानां शतं दण्ड्यः॥६६॥ ५

' अनन्यपुर्निकामि त्यत्रानन्यपूर्वा परिणयाकाः; नत्रान्यपूर्वा कीष्ट्रशात्याह

## अक्षता च क्षता चैव पुनर्भूः संस्कृता पुनः । स्वैरिणी या पतिं हित्वा सवर्णं कामतः श्रयेत् ॥ ६७ ॥

एवं सर्वप्रकांस्मान्यपूर्वापर्युवांस प्राप्त विशेषमाह

अपुत्रां गुर्वनुज्ञातो देवरः पुत्रकाम्यया । सपिण्डो वा सगोत्रो वा घृताभ्यक्त ऋतावियात् ॥ ६८ ॥ आगर्भसंभवाद्गच्छेत्पतितस्त्वन्यथा मवेत् । अनेन विधिना जातः क्षेत्रजोऽस्य मवेत्सुतः ॥ ६९ ॥

१५

अपुत्रामलक्ष्यपुत्रां पित्रादिभिः पुत्रार्थमनुङ्गातो देवरो भर्तुः कनीयान् भ्राता, सापिण्डो वा उक्तलक्षणः सगोत्रो वा । एतेषां पूर्वस्य पूर्वस्याभावे परः परः छूताभ्यक्तसर्वाद्धः ऋताथेव वश्यमाणलक्षणे इयाद्वच्छेत् आगर्भोत्पत्तेः । ऊर्ध्व पुनगैच्छन् अन्यन वा प्रकारण पतिना भवति । अनेन विधिनोत्पनः पूर्वपरिणेतुः क्षेत्रनः पुत्रो भवेत् । २०
एतत्र वाग्वनाविश्यमित्याचार्याः । ' यस्या भ्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः । तामनेन विधामेन निनो विन्देत देवर ' इति मनुस्मरणात् ( अ. ९ क्षो. ६९ ) ॥ ६८ ॥ ६९ ॥

व्यभिचारिणीं प्रत्याह

## हृताधिकारां मलिनां पिण्डमात्रोपजीविनीम् । परिमूतामधःशप्यां वासयेद्यभिचारिणीम् ॥ ७० ॥

24

या व्यभिचरति तां **हताधिकारां** भृत्यभरणायधिकाररिहताम् । **मस्तिनां** अअनाभ्यअन-श्चअवसाभरणक्ष्त्र्याम् । पिण्डमाञ्चोपजीक्षिनीं पाणयात्रामात्रभोजनाम् । धिकारादिभिः परिभृतां

१ अप्रे याञ्चवन्कां वन्यवहाराध्याये १५५ श्लोकस्यविवृत्ती ' वधः सर्वस्यहरण ' मित्यमित्र. २ अप्रे ध्यवहा-राध्याये २४ पृष्ठे पं. १२—२४-

सोमः शीचं वृदावासां गन्धर्वश्च शुभां गिरम् । पावकः सर्वमेध्यत्वं मेध्या वे योपितो ह्यतः ॥ ७१ ॥

परिणयनात्पूर्व सोमगन्धर्यवद्वयः स्त्रीभुक्तवा यथाकमे ताला हो। जमपुरवावनधर्वकः धःवर्शन दृत्त-वन्तः । तस्मात्स्त्रियः सर्वत्र स्पर्शनालिङ्कनाविषु मेथ्याः शुद्धाः स्मूलाः ॥ ३२ ॥

म च मस्यास्तिहि दोषी नाम्तीःचाहाङ्कुनीयकि चात

## व्यभिचारावृती शुद्धिर्गर्भे त्यागो विधीयते । गर्भमर्तृवधादी च तथा महति पातके ॥ ७२ ॥

अप्रकाशितात्मनोट्यभिचारात् पुरुषात्मरसंभोगसंकव्यात् प्रवृष्ट्रण्यं सम्य क्रमती र नेवाकीने कृतिहा । सहकृते तु गर्भे ह्यानाः । ' बाह्मणक्षत्रियविक्षो भार्याः स्वेत्रण संगतः व्यानातः (व्यान्तः प्रवृष्ट्यात् प्रायध्वतेन नेतरा १ इति स्मरणात् । तथा गर्भवधं भद्वत्ये महापात् च व्याव प्रवृत्तः आविष्यस्यापित्रमने च त्यागः । ' चतन्नस्तु परित्याच्याः क्षिष्यस्य स्वर्धाः च व्याव प्रवृत्ति स्वास्ति वर्षेत्रण खङ्कितीपाताः च ये वर्षेति व्यासस्मरणात् । त्रक्षित्रस्य स्विक्षामञ्ज्यां क्षेत्रस्य वर्षेत्रस्य भर्मकार्ययोः न तु तिष्कासनं गृहात्तस्याः । ' निरुष्ट्याद्वैक्षवेद्यन्तीतिः विद्यान्तः ॥ १२ ॥

दिनीयपरिषयने हेनुवात

## ्रमुप्रसी ज्याधिता धूर्ता वन्ध्याऽर्थः स्विधंवदा । स्त्रीमस्व्याधिवेत्तव्या पुरुषद्वेषिणी तथा ॥ ७३ ॥

२० सुरो पिन्तीति सुरापी श्रमाश्म । 'पतत्वर्थ श्ररीरस्य यस्य भागां सुनो विकेदिति सामा-न्येन मतिषेपात । स्याधिता दीर्वरोगमस्ता । सुतो विकेवादिनी । सम्भ्या निष्यत्व । अर्थक्षी अर्थनाशिनी । अत्रियंवदा निषुरमाषिणी । स्त्रीप्रस्यः श्लीमननी । पुरुषक्षिणी सर्पवादिनकारिणी अधिवेत्तस्यिति मत्येकमभित्तंवध्यते । अधिवेदनं मार्यान्तरपरिषदः ॥ ७३ ॥

## अधिविचा तु भ्रतन्या महदेनोऽन्यथा मदेत् । यत्रातुकूल्यं दुम्पत्योक्षिवर्गस्तत्र वर्धते ॥ ७४ ॥

किंच सादशिविक्या पूर्वपदेव दानमानसत्कारै अतिहरू । अन्यव्या १ अत्ये सहद्वपुण्यं वश्येमाणी दण्डुव्यं । न च भरणे सति केवल्यपुण्यपरिहारः । यतः यञ्च दम्पत्वोशानुकृत्यं विकेषयं तत्र धमार्थ-कामानी मतिदिनमभिद्यद्विः ॥ ७४ ॥

र अप्रे ७६ म्होंके.

20

स्त्रियं प्रत्याह

## मृते जीवति वा पत्यौ या नान्यमुपगच्छति । सेह कीर्तिमवाप्रोति मोदते चोमया सह ॥ ७५ ॥

भर्तिर जीर्यात मृतं वा या चापल्यादन्यं पुरुषं नैबोपगच्छति सेहं लोके विपुलां कीर्ति-मवामोति । उमया च सह कीडिति पुण्यप्रभाषात् ॥ ७५ ॥

अधिवद्मकाः णाभाव अधिवेत्रारं प्रत्याह

## आज्ञासंपादिनीं दक्षां वीरसूं प्रियवादिनीम् । त्यजन्दाप्यग्तृतीयांशमद्रव्यो भरणं स्त्रियाः ॥ ७६ ॥

आज्ञासं गादिनीमादंशसंपादिनीम् । दक्षां शीमकारिणीम् । वीरसूं पुत्रवतीम् । प्रिय-वादिनीं मपुरभाषिणी । यस्यज्ञति अधिषेन्दति स राज्ञा धनस्य तृतीयांशं दाप्यः । निर्धनस्तु १० भरणं मासा स्वादनादि दाप्यः ॥ ७६ ॥

क्षीधर्मानाह

## स्त्रीमिर्भर्तृवचः कार्यमेष धर्मः परः स्त्रियाः । आगुद्धेः संप्रतीक्ष्यो हि महापातकवृषितः ॥ ७७ ॥

स्त्रीभिः सदा भर्तृबन्तमं कार्य । यसाव्यमेव स्त्रिया उत्कृष्टी धर्मः स्त्रीणां स्वर्गहेतुत्वात् । १५ यदा तु महापातकदृषितस्तवा आशुद्धेः संभतीक्ष्यः । न तत्यारतंत्र्व्यम् । उत्तरकालं तु पूर्व-यद्व तत्यारतन्त्र्यम् ॥ ५७ ॥

शास्त्रीयदारसंप्रहस्य फलमाह

#### लोकानन्त्यं दिवः प्राप्तिः पुत्रपौत्रप्रपौत्रकैः । यस्मात्तस्मात्स्रियः सेव्याः कर्तव्याश्च सुरक्षिताः ॥ ७८ ॥

लोकामन्त्यं वंशस्याविच्छेतः दिवः प्राप्तिश्च दारसंग्रहस्य प्रयोजनं । कंयमित्याहं । पुत्र-पीत्रप्रपोत्रकः लोकानन्त्यमिहोबादिभिक्ष स्वर्गेमापितित्यन्त्यः । यस्मात्विभ्य एतह्न्यं भवित तस्मात् ख्चियः सेट्या उपभोग्याः प्रजार्थम् । रक्षितव्याश्च धर्मीर्थम् । तथा चापस्तस्चेनं धर्म-प्रजासंपितः प्रयोजनं दारसंग्रहस्योक्तम् 'धर्मेमजासंपेचेषु दारेषु नान्यां कुर्वतिति' वदता । रितिफ्लं तु लीकिकमेव ॥ ५८ ॥

पुत्रोत्पन्यर्थं खियः सन्या इत्युक्तं । तत्र विशेषमाह

## पोडशर्तुनिशाः स्त्रीणां तस्मिन्युग्मासः संविशेत् । ब्रह्मचार्येव पर्वाण्याद्याश्वतस्रश्च वर्जयेत् ॥ ७९ ॥

क्षीणां गर्भभारणयोग्यावस्थोपलक्षितः कालः ऋतुः । स च रजीवर्शनिवृवसादारम्य घोडशाही-राजस्त्तस्मिन् ऋती युगमासु समासु राजिषु । राजिशहणादिवसमतिवेभः । संविकीत् गच्छेत्युवार्थम् । १० अक्षचयस्वलनद्वाषाऽस्ति । कि च पदाण्याद्याश्चतस्य व अपन् । पयाणान वृद्वचनाद्वाचयायाः मादष्टमीचतुर्दश्योर्भहणम् । यथाह् मतुः । (अ. ४ श्लो. १२८ ) 'अमावान्यामण्यां च वांणामासीं ५ चतुर्दशीम् । बक्षचारी भवेकित्यमप्यृती स्नातको विज १ इति । अते। भावास्यादीनि र भोव्होनाद्वारम्य ंचतस्रो रात्रीश्च वर्जयेत् ॥ ५९ ॥

## एवं गच्छन् स्त्रियं क्षामां मघां मूलं च वर्जयेत्। सुस्थ इंदी सकुत्पुत्रं लक्षण्यं जनयेत्पुमान् ॥ ८० ॥

किं च । प्रविमुक्तेन प्रकरिण स्थियं गच्छन् क्षामां गच्छेन् । क्षामल च लहिमन्काले १० रंजस्वलावतेनेव भवति । अथ चेच भवति तदा कर्तव्या क्षामता पुधोत्यच्यर्थं अन्यक्षिण्यभोजनादिना । ां पुमान्युंतोऽधिके छुके स्त्री भवत्यधिके स्त्रिय १ इति वचनात् । यदा युग्मायामपि गधी शोणिनाधिकयं तदा स्त्रेय भवति पुरुषाकृतिः । अयुग्मायामपि शुकाधिकये पुमानेव भवति स्त्राङ्गतिः । केष्ठस्य निमित्ततात् । शुक्रशोणितयोध्योपादानकारणत्वेन प्रावन्यात् । तम्मान्कामा कर्तव्या । मचाकृत्वस्थं वर्जयेत् । चन्त्रे चेकादशादिशुभस्थानगते चकारात्युंत्तकारशभ्योगलमादिभागं सङ्गद्धेकस्था राधी न १५ दिस्त्रिची । तलो लक्षणीर्युक्तं पुत्रं जनयति । पुमानमतिहतपुंत्त्वः ॥ ८०॥

एवमृतौ नियममुक्त्वा इदानीमनृतौ नियममाहः ।

## यथाकामी भवेद्वाऽपि स्त्रीणां वरमनुस्मरन् । स्वदारनिरतःश्रेव स्त्रियो रक्ष्या यतः स्मृताः ॥ ८१ ॥

भार्याया इच्छानतिक्रमेण भृवित्तरस्यास्तीति **यथाकामी भवेत** । वाशव्यं निधमान्तरपरि-२० ग्रहार्थः । न पूर्वनियमनिवृत्यर्थः । **क्षिणां वर**मिन्द्रदत्तमनुस्मरन् 'भवतीनां कार्मावहरूना पातकी स्यादिति । ''यथा ता अञ्चवन् वरं वृणीमहै, कालियात् प्रजां विन्दामहै, काममाविजनिनोः संभवामेति । तस्मावृत्तियात् स्त्रियः प्रजां विन्दान्ते काममाविजनिनोः संभवन्ति वरं वृतं तासामिति । ''

अपि च स्वदारेष्वेव निरतः नितरां तन्मनः को भवेदित्यनुषक्रते । एवकारेण रूबन्तरामनं निवर्तयित प्रायश्चित्तस्मरणात् । उभयनापि वृष्टमयोक्तः माह । कियो रक्ष्या यतः स्मृता । इति । यस्मा-२५ त्त्रियो रक्ष्याः स्मृता उक्तः । 'कर्तव्याश्च सुरक्षिता । इति तत्र सुरक्षितव्यं यश्चकानिस्केन रूबन्त-रागमनेन भवतित्यनाह । 'तस्मिन्युगमासु संविद्योदिति । ।

किंमयं विधिनियमः परित्तंख्या वा। उच्यते । न ाविधिः याप्तार्थत्वात् । नापि परि-संख्या दोषत्रयसमातकः । अतो नियमं मतिपेदिरे न्य गयविदः । कः पुतरेषां भेदः ? अत्यन्तायाप्तपान पणं विधिः। यथा 'आप्रिहोत्रं खुद्वयादृष्टकाः कर्तन्या १ कृति । पक्षे वासस्यः । ग्याप्तपक्षान्तव्यापनं नियमः।



<sup>्</sup>रं कालस्थानियतत्त्वाविति इस्तकान्तरे इस्यते. २ विधिरत्यः कम्पुपानी नियमः अधिकं स्ननिः। नव चान्यव मा मामो परिसंख्या निगयते.

यथा 'समे देशे यजेतित'। 'द्र्शपूर्णमासाभ्यां यजेतित' यागः कर्तव्यतया विहितः स व देश-मन्तरेण कर्तुमशक्य इत्यर्थोहेशः माप्तः । स च समो विषमध्येति द्विविधः । यदा यजमानः समे यिय- क्यते तदा समे यजेतेति क्चनपुद्गस्ते स्वार्थस्य प्राप्तार्थत्वात् । यदा तु विषमे देशे यियक्ष्यते तदा समे यजेतेति स्वार्थस्य तदानीमप्राप्तत्वात् । विषमदेशनिवृत्तिस्वार्थिकी चांवितदेशेनैव यागनिष्पत्तेः । अचोदितदेशोपाक्तनेन यथाशास्त्रं यागो नानुष्ठितः स्यादिति । तथा 'प्राकृमुग्वां प्रभानि ५ प्रजीतिति'। इदमपि स्मार्त्तपुद्दास्त्रणं पूर्वण व्याख्यातम् ।

एकस्यानेकत्र प्राप्तस्यान्यतो निवृत्त्यर्थमेकत्र पुनर्वचनं परिसंख्या। तथ्य। । 'इमामगुम्णभशः नामृतस्येत्यश्वाभिधानीमाद्त्तः 'इत्यप्यं मन्त्रः स्वसामध्यदिश्वाभिधान्या गर्वभाभिधान्याक्षः रशनाया ग्रहणे विनियुक्तः 'पुनरश्वाभिधानीमाद्त्तः 'इत्यनेनाश्वाभिधान्यां विनियुज्यपाने। गर्वभाभिधान्यां निवन्तिते । तथा 'पश्च पश्चनत्वा भक्ष्या 'इत्यत्र हि यदुच्छया श्वादिषु शशादिषु च भक्षणे प्राप्तं पुनः १० शशादिषु श्रुयमाणं श्वादिभ्यो निवर्तयति ।

किंपुनरत्र युक्तं परिसंस्थेत्याह । तथाहि कृतदारसंग्रहस्य स्वेच्छयेवर्तौ गमनं प्राप्तमिति न विधे-रयं विषयः नापि नियमस्य । गृष्कस्मृतिविरोधात् । एवं हि स्मरन्ति गृष्काकाराः । 'दारसंग्रहानन्तरं त्रिरात्रं दादशरात्रं संवत्सरं वा ब्रह्मच्यारी स्यादिति ' । तत्र दादशरात्रात्संवत्सराद्दा पूर्वमेव अनुसंभवे अतो गच्छेदेवति नियमाद्कमचर्यसम्बन्धं बाध्येत । अपि च प्राप्ते भावार्थं वचनं विशेषणपरं युक्तं पातं १५ चर्तौ भायोगमनिष्छयेवातो यदि गच्छेद्वतावेवति वचनव्यक्तिर्युक्ता । किं च नैयमिकान्युत्रात्यक्तिर्थेश्व अतो गमनं नित्यं पातमेविति अती गच्छोदेविति नियमोऽनर्थकः स्यात् ।

नियमे चादृष्टं करूपनीयम् । किं च । कती गन्तव्यमेषेति नियमे असाधिहितस्य व्याध्यादिना असमर्थस्यानिच्छोब्बाशक्योऽर्थ उपिदृष्टः स्यात् । विष्यमुवाद्विरोधश्च नियमे । तथा 'होकः शब्दः सकृदुवाितस्तमेवार्थ पक्षे अनुवद्ति पक्षे तु विधन्ते चेति । तस्मादृतावेव गच्छेत्र्यान्यवेति परिसंख्येव २० पुका । तिद्दं साक्विविश्वक्रपाद्यो नानुमन्यन्ते यतो नियम एव युक्तः । पक्षे स्वार्थविधिमंभ- वात् अगमने दोषश्रवणाव्च । 'क्रतुष्ठातां तु यो भायी सिक्थो नोपगच्छिति । वोरायां भूणहत्यायां युज्यते नात्र संशय १ इति ।

न च विध्यनुवाद्विरोधः अनुवाद्भावाद्विध्यर्थत्वात्र वचनस्य । तत्र हि विध्यनुवाद्विरोधः यत्र विधेयावधितया तदेवानुवेदितव्यममाप्ततयाऽन्योद्देशेन विधातव्ये च । यथा वाजेपयाधिकरणपूर्वपक्षं २५ व वाजेपेयेन स्वाराज्यकामो यजेतेति । वाजेपयलक्षणपूर्णाविधानावधित्वेन यागोऽनुवेदितव्यः । स एव स्वाराज्यलक्षणफलोदेशेन विधातव्यक्षेति ।

न चानुवादेन कृत्यमस्ति । यत्तु नियमे दृष्टं कल्प्यमित्युक्तं तत्पिःसंख्यायामिः समानम् । अनुतौ गच्छतो दोषकल्पनात् ।

यतु नैयमिकपुत्रोत्पादनिष्याक्षेपेणैव ऋती नित्यगमनप्राप्तेन नियम इति तद्सत् । स एवायं १० नैयमिकपुत्रोत्पादनिषिः स्यान्यतस् । 'एवं गच्छन् क्षियं क्षामां लक्षण्यं पुत्रं जनयेदिति ' स्त्यभि-गमनातिरिक्तः पुत्रोत्पादनिषिरिति तस् । गमनकरिणकाया भावनाया एव पुत्रोत्पत्तिकर्मता मदृङ्गते ।

१५

एतं. मच्छम् लक्षण्यं प्रतं. अनयेदित्यनेन यथा 'अभिहोत्रं तुक्षन् स्वर्गं भाषयेदिति'। न जामार्ध्वाहरतादे स्थान् क्यार्थेविधिमसंगः । समिष्ठितशक्योरेवोपदेशात् (अतुक्षातां तु यो भाषी मात्रिणो नापमच्छतीति । । 'ग्रः स्वदारानुतुकातान्त्रस्यः समोपमच्छतीति । विशेषोपादानातः । अनिच्छानिवृश्विक्ष्यः समोपमच्छतीति । विशेषोपादानातः । अनिच्छानिवृश्विक्ष्यः समोपमच्छतीति । विशेषोपादानातः । अनिच्छानिवृश्विक्ष्यः सम्वत्याप्यानेशेष अत्वन् । विशेषोपादानातः । स्वत्याप्यानेशेष अत्वन् । विशेषोपादानो विशेषोपादानिवृश्विक्षयः । स्वत्याप्यानेशेष अत्वन् । विशेषोपादानीविष्यानेषात्रः । स्वत्याप्यानेशेषात्रः । स्वत्याप्यानेशेषात्रः । स्वत्यापादानिवृश्विक्षानेषात्रः । स्वत्यापादानिवृश्विक्षानेषात्रः । स्वत्यापादानिवृश्विक्षानिवृश्विक्षानिवृश्विक्षयः । स्वत्यापादानिवृश्विक्षानिवृश्विक्षानिवृश्विक्षानिवृश्विक्षानिवृश्विक्षानिवृश्विक्षानिवृश्विक्षानिवृश्विक्षानिवृश्विक्षानिवृश्विक्षानिवृश्विक्षानिवृश्विक्षानिवृश्विक्षानिवृश्विक्षानिवृश्विक्षानिवृश्विक्षानिवृश्विक्षानिवृश्विक्षानिवृश्विक्षानिवृश्विक्षानिवृश्विक्षानिवृश्विक्षानिवृश्विक्षानिवृश्विक्षानिविद्यानिवृश्विक्षानिविद्यानिवृश्विक्षानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिव

तस्मात्स्वार्थशानिपरार्थकल्पनामामनाभलक्षणदोषन्रयस्ती परिशंकणा न युका । 'प अ प जनस्वा भुक्ष्या' इत्यन ययपि शशादिषु भक्षणस्य पक्षे मानेनियमः । शशादिषु भ्वादिषु च प्राप्तेः परिशंकणेसुक्ष्या' इत्यन ययपि शशादिषु भक्षणस्य पक्षे मानेनियमः । शशादिषु भ्वादिषु च प्राप्तेः परिशंकणेस्मृतिनिरोध इति परिसंस्थेनाभिता । एतेन 'सार्यमानिहानानिनामशने स्मृतिनीदिन्धिरुप्य अपि स्थाप्ते ।

१० व्यास्थातः। 'नान्तरा भोजर्न कुर्यादिति 'च पुनरुकं स्थात्यरिसंस्थायाम्। एवं च नियम सनि क्षनावृत्यां विश्व विष्ता लम्पते 'निमित्तवृती निमित्तकमप्यार्थते । इति न्यायात् । 'यथाकानी भवेदि 'न्याप निवास एवन 'अनुतानपि क्षेत्रकामनायां सम्बां स्थियमभिरमयंव्येति '। 'क्षनावृत्ययान्ववेत वा प्रात्यिक्ष व्यव्य मिल्येतक्षि नीतिस्यस्य व्यव्य नियमपरमेव । क्षतावृत्याद्यन्ताविष्य क्षेत्रकामनायां प्रत्यिक्ष व्यव्य प्रात्यस्य स्थाने स्थाने स्थाने स्थाने स्थाने स्थाने स्यात्व स्थाने स्थाने

## मर्तुभातृपितृज्ञातिभ्वशूभ्वशुरदेवरैः । बन्धुमिश्र श्रियः पूज्या मूषणाच्छादनाशनैः ॥ ८२ ॥

किंच । भर्तृप्रभृतिभिः पूर्वोक्ताः साध्व्यः क्रियो यथाशस्यलङ्कारवस्त्रभोजनपुष्पादिभिःः स्थान-नीयाः । यस्मात्ताः पूजिताः धुमर्थिकामान्संवर्धयन्ति ॥ ८२ ॥

तथा पुनः समर्पितग्रहत्वापस्या किञ्चनया विकल्पिकास्य

## संयतोपस्करा दक्षा हृष्टा व्ययपराङ्गुसी । कुर्याच्छ्रकारयोः पादवन्दनं मर्तृतत्परा ॥ ८३ ॥

संयतः स्वस्थाननिवेशितः उपस्करो गृहोपकरणवर्गो यया वा तथाका । यथान्द्रस्यलम्बलस्विद्रश्कण्डनस्योते । वृषद्वालयोत्तियोगेन पेषणस्थान दृत्यादि । दृश्या वृहत्यापारकुदाला । दृश्या छदेव वृहसितालना । व्ययपराहुस्ती । न त्यवशील स्वादित सर्वव शेषः । कि च । ध्ववृध व्यवस्था न्य अञ्चरी । अञ्चरः स्वक्षेत्येकशेषः । तयोः पादवन्त्रनं नित्यं कुर्यात् । व्यक्षरब्दणं मान्यान्तरोपः लक्षणार्थम् । भर्तृतत्परा भर्तृवशवर्तिनी सती पूर्वोकं कुर्यात् ॥ ८३ ॥

कीडां शरीरसंस्कारं समाजोत्सवदर्शनम् । इस्त्रारं प्रशासंस्कारं समाजोत्सवदर्शनम् । इस्त्रं प्रशुद्धे यानं त्यजेत्योषितमर्तृका ॥ ८४ ॥

वेशान्तरगतभर्तका, क्षीकां कन्तुकादिभिः शारीरसंस्कारग्रक्तनादिभिः समाजो जन-ग्रीपीपितमर्तकाः न्यस्यके वस्त्रको भिवाहादिः तयोदेशेनं । हास्यं विज्ञानकं परगृहगननं त्यजे-विवामः । दिति प्रत्येकं संबध्यते ॥ ८४ ॥

#### रक्षेत्कन्यां पिता विन्नां पतिः पुत्रास्तु वार्धके । अभावे ज्ञातयस्तेषां न स्वातच्यं कचित्त्रियाः ॥ ८५ ॥

किंच । पाणिमहणात्माक् **पिता कन्याम**कार्यकरणा**द्यक्षेत्** । तत ऊर्ध्वं भर्ता । तदभावे पुत्राः । बृद्धाभावे च तेषामुकानामभावे **ज्ञातयः** । ज्ञातीनामभावे राजा । 'पक्षदयावसाने तु राजा भर्ता प्रभुः स्थिया । इति वचनात् । अतः कचित्पि स्रीणां नेव स्वातन्त्रम् ॥ ८५ ॥

#### पितृमातुस्रतभातुश्वश्रूश्वश्रुरमातुलैः । हीना न स्याद्विना भर्त्रा गर्हणीयाऽन्यथा भवेत् ॥ ८६ ॥

किंच भर्जा विना भर्तूरहिता पित्रादिरहिता वा न स्यात् । यस्मात्तद्रहिता गर्हणीया निन्या भवेत् । एतत्र अक्षचर्यपक्षे । भर्तिरि भेते अक्षचर्य तद्यारोहणं वेति ? विष्णुस्मरणात् । अन्यारोहणे महाभ्युत्यः ।

तथा च ड्यासः कपोतिकाख्यानव्याजेन दक्षितवान्

- ' पतिवता संपदीपं पश्चिश दुताशनम् । तत्र चित्राङ्कत्यूपरं भर्तारं साऽन्यपणतः । ततः स्वर्गं गतः पक्षी भार्यया सह संगतः । कर्मणाः पूजितस्तत्र रेमे च सह भर्ययेति । ॥ तथा च दाङ्काङ्करस्ती--
- ' तिम्रः कोट्योऽर्थकोटी च यानि लोमानि मानुषे। तावत्कार्लं बसेत्स्वर्गे भर्तारं याऽनुगच्छतीति ' 🟞 मतिपाय तयोरवियोगं दर्शयतः।
- ' व्यालग्राही यथा सर्पं बलादुःद्वरते बिलात् । तद्वदुःद्वर्त्य सा नारी सह तेनैन मोदते ॥ तत्र सा भर्तृपरमा स्त्यमानाऽव्सरोगणैः । क्रीडते पत्तिना सार्धे यावदिन्द्राव्यतुर्देशेति '॥ तथा
- भवाको बाज्य मिनमः कृतमे वा भवेत्पतिः । पुनात्यविधवा नारी तमावाय मृता तु या ॥ २९ मृते भविरि या नारी समारोक्षेद्धताशनम् । साऽहत्यतीसमान्वारा स्वर्गलोके महीयते ॥ याववामी मृते पत्यो भ्री नात्मानं प्रवाहयेत् । तावभ मुख्यते सा हि भीशरीरात्कर्थनति ? ॥ हारीतोऽपि
- " मानुकं पैनुकं चापि यत्र चैव मदीयते । कुलत्रयं पुनात्येषा भर्तारं याऽनुगच्छतीति '' ॥ तथा
- ''आर्तार्ते मुद्दित हहा मोषिते मिलना क्रशा। मृते मियेत या पत्यी सा श्री शेया पातिवतिति'।॥
  अयं सर्वीसो श्रीणामगर्भिणीनामविलापत्याना आचणिहालोनो साधारेणो धर्मः । ' भर्तारं या तु
  गच्छतीत्य विशेषीपादानात्। यानि च 'वाह्मण्यसुगमननिष्धेषराणि वाक्यानि ।
  - ं मृतातुगमनं नास्ति बाह्मण्या बह्मशासनात् । इतरेषु तु वर्णेषु तपः परमहुच्यते ॥ जीवन्ती तद्धितं कुर्योन्मरणादात्मधातिमी । या जी बाह्मणंजातीया मृतं पतिमतुबजेत् ॥ सा स्वर्गमात्मघतिनं नात्मानं नं पति नियत् । १

इत्येवमादीनि तानि प्रथक्षित्यांऽधरोहणविषयाणि । 'पृथक्षिति समानसः न विधा सन्तुस-हितीति ? विशेषसरणात् । अनेन क्षत्रियादिकीणां प्रथक्षित्यनुन्यका सम्यने ।

यतु कैश्चिद्धकं पुरुषाणामिव श्रीणामप्यात्महननस्य वितिषिद्धत्वादृतिषष्ट् द्वश्वगीश्चिताथायाः वितिष्यास्मातिकामत्या अयमनुगमनोपदेशः इयेनवत् । यथा ' इयेनेवाश्चित्ववव च स्तेनितं ' तीत्रकोशाः क्षात्मतिकामतः स्थेनोपदेश इति तद्युकं । च नावत् इयेनव ग्लिकाणां आव-नायां भाव्यभूताहिंसायां विधितंस्पर्शाभावेन प्रतिवेधसंस्पर्शान् कृत्ववायान्यन्ते वर्णयन्ति तेषां मते हिंसाया एव स्यार्थितया अनुगमनशाक्षेण विधीयमानस्वात्यात्विधसंस्पर्शां शवाद्धीशं वीधयः व्यवस्यान्ति गमनस्य स्थेनवेषस्यम् ।

यतु मतं हिंसा नाम मरणानुकूलो व्यापार: । इयेनध्य पश्मरणानुकुलव्याशस्क्रप्यन्ता क्षेत्र । काम
क्षेत्र च करणारि। रागतः प्रवृत्तिसंभवेन विधेरमवर्तकत्वात् । शाश्यपुक्षतंविक्षक्रप्यन्ता हथेनः वाति
पिद्धः स्वरूपेणेवानर्थ इति, तज्ञाप्यनुगमनशाक्षेण मरणायेव स्वर्गधाध्यनत्यः विधानः व्यवि

रागतः प्रवृत्तिस्तथापि मरणानुकूले व्यापारे अग्निपेवशावावितिकर्तव्यतः विधान एव व्यवित्तर्थति 

न निषेपस्यावकाशः । ' वायव्यं श्वेतमाल्भेत स्तिकाम ' इतिवन । तथ्यात्व्यवध्यानुगमनस्य

स्थेनवैषस्यस्य ।

पत्तुं 'तत्त्वाद्वह न पुरायुपः स्वः कामी प्रेयादिति ' श्रुतिविशेषाव गृग्यनम् वृक्षिति । तदुहं न: स्वःकाम्यायुवः प्राक् न प्रेयादिति स्वर्गफलोहेशेनायुषः प्रामायुर्णयो न कर्नन्ते बोधार्थिना वस्यादायुपः शेषे सति नित्यनिमित्तिककर्मायुष्ठानक्षपितान्तः करणकल्हस्य धवणवनन्ति दिः वावनकंपणो सन्यामात्रशानेन नित्यनिरितिश्यानन्द्वक्षप्राप्तिलक्षणमक्षत्तेम्वः । तस्यादिनित्यान्यसुष्ककप्यवर्णार्थमा वृज्येशे न
कर्तत्य इत्यर्थः । अतस्य मोक्षमनिन्छन्त्या अनित्यान्यसुष्ककप्यवर्णीर्थन्या अनुगमने वृक्षे इत्यरकाण्या२० नुष्ठानविदिति सर्वमनवयम् ॥ ८६ ॥

## पतिप्रियहिते युक्ता स्वाचारा विजितेन्द्रिया । सेह कीर्तिमवाप्रोति प्रेत्य चानुत्तमां मतिम् ॥ ८७ ॥

किं च । प्रियमनवयत्नेन मनोतुकुलमायत्यां च यच्छुप्यन्तरं तद्भितं । धियं च दिने च विचहितं । पत्युः प्रियहितं तस्मिन् युक्ता निरता । स्वाचारा शोधनः आचारा यथ्याः वा तथांका ।

२५ शोभनध्याचारो द्रशितः शिक्काः—'नानुस्त्या मृहाभिर्मच्छेत् । नानुस्तीचा न त्वरितं व वेत् । न परपुलं
भाषेताऽन्यत्र विक्यावित्तपृद्धवैयम्यः । न नामिं दृशयित् । आमुन्ताहानः विद्यन्तात् । न सतनी
विवृतौ कुर्यात् । न हसेदमाहृता । भर्तारं तद्वभूत् वा न विच्यात् । न मिककाभूतां अववारिकावितामेश्राणिकामायामुलकुरुककोरिकादुःशीलादिभिः सहैकव तिष्ठित् । संस्तेण वि चारिचं वृच्यतीति । '
विजितिन्द्रिया विनितानि संयमितानि इन्द्रियाणि ओवादीनि वामादीनि च मन व्यक्तिति वया खा ।

इह लोके कीरिते प्रस्ताति परणोके चोचमां गरि प्रामीति ।

अयं च सक्छ एव स्त्रीधर्मो विवाहातूर्ण्य वेदितव्यः । धागुपनवकाकानचारकामचादकाम-भक्षा र इति स्मरणात् । 'वैवाहिको विधिः स्त्रीणामीपनायनिकः समृतः । इति ॥ ८७ ॥

१ गीतमीये भा २. स. १.

अनेकभार्य प्रत्याह

## सत्यामन्यां सवर्णायां धर्मकार्यं न कारयेत् । सवर्णासु विधी धर्म्ये ज्येष्ठया न विनेतरा ॥ ८८ ॥

सवर्णायां सत्यां अन्यामसवर्णी नेव धर्मकार्य कारयेत् । सवर्णाखपि बह्वीषु धर्म्ये विभी धर्मानुष्ठाने ज्येष्ठया विना ज्येष्ठां मुक्तवा इतरा मध्यमा कनिष्ठा वा न नियोक्तव्या ॥ ८८ ॥ ५ धर्मीनपतिकाया विधिमकत्या उदानीं प्रमीनभाषं प्रत्याह

#### दाहियित्वाऽभिहोत्रेण स्त्रियं वृत्तवतीं पतिः । आहरेद्विधिवद्वारानभींश्रेवाविलम्बयन् ॥ ८९ ॥

पूर्विक**वृत्तवर्ती** आचारवर्ती विषयो स्त्रियमसिहोत्रेण श्रीतेनाशिना तद्भवि स्मार्तेन दाह-यिखा, पतिः भर्ती अनुतादिनपुत्रे। शिष्यको वा आश्रमान्तरेष्ट्यतिषुक्तो वा स्यन्तराभावे पुनर्दा- १० रान् असींख विधियदाहरेत् । अविलम्बयन् शीष्रमेव । ' अनाश्रमी न तिष्ठेत दिनमेकमपि दिन ' इति दक्षस्मरणात् ।

प्तबाधांत्रन सहाधिकृताया एव नात्यस्याः । यत्तु 'ब्रितीयां चेव यो भार्यो दृहेंद्वेतानि-कामिभिः । जीवत्यां प्रथमायां तु सुरापानसमं हि निद्तिति ', तथा 'मृतायां तु ब्रितीयायां योऽमि-हावं समुत्मृतेत् । क्ष्मप्रं तं विज्ञानीयायाव्य कामात्समुत्सुनेदिति ', एवमादि तदाधानेन सहानधि- १५ कृताया अमिदाने वेदितन्यम् ॥ ८९॥

इति विवाहभकरणम्

#### अथ वर्णजातिविवेकप्रकरणम् ४

बाह्यणस्य चनका भार्या भवन्ति, शवियस्य निका, वैदयस्य द्वे, ग्रुद्वस्थेकस्युक्त्वा नाम्न च पुत्रा उत्पाद्यिनव्या इत्युक्तं । इदानीं कस्यां कस्मान् कः पुत्री मवनीति विवेकमाह

सवर्णेभ्यः सवर्णासु जायन्ते हि सजातयः । अनिन्द्येषु विवाहेषु पुत्राः सन्तानवर्धनाः ॥ ९० ॥

सवर्णेभ्यो बाब्रणादिभ्यः सवर्णासु बाब्रण्यादिषु सजातयो मातृपितृसमानजातीयाः पुना भवन्ति । 'विज्ञासेव विधिः स्मृत' इति सर्वशेवन्वेनोपसंहारात् । विज्ञासु सवर्णास्विति संबध्यते । विज्ञाशब्दस्य संबन्धिशब्दन्वविचृभ्यः सवर्णेभ्य इति छभ्यते ।

एकः सवर्णशब्दः स्पष्टार्थः अतब्बायमर्थः संदुत्तः । उक्तेन विधिना ऊढायां सवर्णायां वोदुः सवर्णादुत्पनास्तस्मात्मानजातीया भवन्ति । अतब्ब कुण्डगोलककानीनसहोदजादीनामसवर्णत्वपुक्तं भवति।ते च सवर्णेन्योऽनुलोमप्रतिलोमेभ्यब्ब भिद्यमानाः साधारणपर्मेरहिंसादिभिरधिक्रयन्ते । 'शूद्राणां तु सधर्माणः सर्वेऽपञ्चसनाः स्मृता १ इति स्मरणात् ( मनुस्मृ, अ. १० औ. ४१) । धणावंशनाः व्यभिचारजाताः । शुद्रधर्मेरापे दिजसुभूषादिभिरधिकियनो ।

र्किच । अनिन्धेषु बाह्मादिविवाहेषु पुत्राः सन्तानवर्धनाः अशेशिका दीर्घाषुषे धर्व-१५ पजासंपना भवन्ति ॥ ९० ॥

वर्णानुक्त्या इदानीमन् लामानाइ

## विपान्मूर्धावसिक्तो हि क्षत्रियायां विशः श्वियाम् । अम्बष्ठः श्रुद्र्यां निषादो जातः पारसवोऽपि वा ॥ ९१ ॥

जाह्मणात्सिज्ञियायां विभागामुत्यसी सूर्धावसिक्की नाम पुत्री भवति । वैशयक यक त्यो विधा-१० यासम्बद्धो नाम भवति । सूझायां निषादो नाम पुत्री भवति । निषादो नाम कश्चि-सन्वधान नीवी मतिलोमनः स मामुदिति पारसवोऽयं निषाद इति संकाविकन्यः । विधादिति वर्षतानुकरित ।

यतु 'बाझणेन क्षत्रियायामुत्पादितः क्षत्रिय एव भवति । क्षत्रियणः वैश्वापामुत्पादिनाः वेश्व एव भवति । वैश्येन द्यतायामुत्पादितः श्रद्ध एव भवतीति ' श्राह्मस्माणं तत्क्षत्रियादिण्येयान्त्र्यायं व पुनर्पूर्णविक्तिकादिजातिनिराकरणार्थम् क्षत्रियादिजातिमाण्यर्थे वा । अत्रस्य सूर्णविक्तिवादीको क्षत्रिया-१५ देवकेरेव दण्डाजिनोपवीतादिभिक्पनयमान्दिकार्यम् । 'मामुपनवनात्कामवासादि' पूर्ववदेव वेव्हिनव्यस्मा १ १॥

## वैश्याज्ञूद्वर्योस्तु राजन्यान्माहिष्योग्री सुती स्मृती । वैश्याजु करणः जूद्वचां विम्नास्वेष विधिः स्मृतः ॥ ९२ ॥

वैश्यायाः स्रज्ञायां च विभागं राजन्यान्माहिष्योगी यथाक्रमं पुत्री संभवतः । वैश्येन स्रक्षार्यः विभागां करणोः नाम पुत्रो भवति । एक सवर्णमूर्धावतिकारदृशंकाविष्धः विकासकृतासु १० स्कुतावको वेवितन्यः । एते स्वीवतिकान्यअनिषादमाहिष्योगकरणाः पवनुक्रामन्यः पुत्रः वेदिनस्यः ॥ १ श्र स्रिपाच्यातास्यु पाण्डालः सपवनवाहण्यातः ॥ ५३ ॥

बाक्षण्यां क्षत्रियंवेक्यशूदेकत्यादिता यथाकमं स्त्तवैदेहिकचाण्डालाख्याः पुत्रा भवन्ति । तत्र चाण्डालः सर्वेभर्मबहिष्कृतः॥ ९३ ॥

#### क्षत्रिया मागधं वैश्याच्छूद्रात्क्षत्तारमेव च । भूद्रादायोगवं वैश्या जनयामास वै सुतम् ॥ ९४ ॥

र्किच । **क्षित्रिया योपिद्वेश्यान्मागधं** नाम पुत्रं जनयित । सेव शूद्धास्थानारं । वैश्य-योपिच्छूद्धादायां पुत्रं जनयित । एते च सूर्तवेद्ष्तिकचाण्डालमागधक्षत्रायोगवाः षट् मित-लोमजाः । एतेषां च वृत्तयः औशानसे मानये ( १० अध्याये ) च द्रष्टव्याः ॥ ९४ ॥ संकीर्णमकः जात्यन्तरमाह

## माहिष्येण करण्यां तु रथकारः प्रजायते । असत्सन्तस्तु विज्ञेयाः प्रतिलोमानुलोमजाः ॥ ९५ ॥

क्षत्रियेण वेश्यायामुत्यादिता माहिष्यः । वेश्येन श्रद्धायामुत्यादिता करणी । तस्यां माहिष्येणो-त्यादिता त्यकारो नाम जात्या भवति । तस्य यापनयनादि सर्वं कार्यं, वचनात् । यथाह इक्कः । १५ क्षत्रियवेश्यानुलोमान्तरेत्यकानो त्यकारस्तस्येत्य्यादानोपनयनसंस्काराक्षया अध्वपतिष्ठारथसूत्रवास्तु-वियाष्ययनवृत्तिता चेति । एवं बाह्मणक्षत्रियोत्यनमूर्धावसिकमाहिष्यायनुलोमसंकरे जात्यन्तरतो-पनयनादिमासिक्ष वेदितव्या तयोदिजातित्वात् । संज्ञास्तु स्मृत्यन्तरोक्ता द्रष्टव्याः ।

एतच प्रदर्शनमात्रमुकं । संकीर्णसंकरणतीनामानन्त्याद्वकुमशक्यत्वाद्व एतायद्व विवक्षितम् । असन्तः प्रतिकामजाः सन्त्रधानुकोमजा ज्ञातन्या इति ॥ ९५ ॥

' सवर्णेभ्यः सवर्णासु जायन्त ' इत्यादिना वर्णभानी कारणमुक्तमिदानी' कारणान्तरमाह

## जात्युत्कर्षो युगे ज्ञेयः पञ्चमे सप्तमेऽपि वा । ब्यत्यये कर्मणां साम्यं पूर्ववचाधरोत्तरम् ॥ ९६ ॥

जातयो सूर्यविसेकायास्तासामुत्कर्णे बाह्मणत्वादिजातिमाप्तिजात्युत्कर्षो युगे जन्मनि सप्तमे पश्चमे अपिशब्दात्वष्ठे बेद्ध्यः । व्यवस्थित्वयायं विकल्मः । व्यवस्था च, बाह्मणेन शूद्रायासुत्या- २५ दिता निवादी सा बाह्मणेनोढा दुहितरं कांचिक्तनयितं ; साऽपि बाह्मणेनोढा अन्यामित्यनेन मकारेण वष्ठी सप्तमं बाह्मणं जनयित । बाह्मणेन बेद्दयायासुत्यादिता अन्वष्ठा साऽप्यनेन मकारेण पश्चमी वष्ठं बाह्मणं जनयित । स्वस्त्रायास्त्यासुत्यादिता अन्वष्ठा साऽप्यनेन मकारेण पश्चमी वष्ठं बाह्मणं जनयित । एवसुमा क्वियेणोढा माहिब्या च यथाकमं क्षत्रियं वष्ठं पश्चमं जनयित । तथा करणी वैद्योद्धा पश्चमं बैद्य- मित्येवमन्यवाष्ट्रहनीयम् ।

किंच कर्मणां ट्यत्यये वृत्त्यर्थानां कर्मणां विषयीते यथा बाह्मणो मुख्यवृत्त्या अजीवत् क्षाचेण कर्मणा जीवेदित्वसुकल्यः । तेनाच्यजीवन् वैद्यवृत्त्या तयाऽय्यजीवन् शूद्रवृत्त्या । क्षत्रियोऽपि



इति वर्णजातिविवेकप्रकाणम्

14

## अथ गृहस्थधर्मप्रकरणम् ५

श्रीतस्मार्तानि कर्माणि अमिसाध्यानि वृज्ञीवष्यन् कांस्यक्षकी कि कर्नन्यविश्याक्ष

## कर्म स्मार्तं विवाहाग्री कुर्वीत प्रत्यहं मृही । दायकालाहृते वाऽपि श्रीतं वैतानिकाग्निषु ॥ ९७ ॥

स्मृत्युक्तं वैश्वदेवादिकं कर्म लीकिकं च यत्वतिदिनं पाकलक्षणं तद्वि गृहस्यो विचाहासी २० विवाहसंस्कृते कुर्वीत विभागकालाहते वा । 'वेहयकुलावृक्षिमानीवे 'त्यादिनोज सम्कारवेषकृतः । व्यंप-राज्यतियेते वा गृहपतावाहते संस्कृत एव ।तत्रश्च कालव्यातिकवे पायश्चित्रीयते । धुन्युक्तवाहेर्वाचादिकं कर्म वैतानिकाप्रिष्ठ आहवनीयादिष्ठ कुर्वीत ॥ ९७ ॥

## शरीरचिन्तां निर्वर्त्यं कृतशीचविधिर्द्विजः । पातःसंध्यासुपासीत दन्तधावनपूर्वकम् ॥ ९८ ॥

इरिरिचिन्तां आवश्यकां दिवासंध्यासु कर्णस्थवद्यस्य उद्हम्ब्यः इत्यावृकीवधिनः पहस्यभर्मानाः। वन्तथावनपूर्वकं प्रातःसंध्यासुपासीतः।

दन्तभायनविभिध्य 'कण्टकक्षीरवृक्षीत्यं वावशासुलसंमितम् । कनिष्ठिकाषकत्वभूतं पूर्वार्थ-कृतकृर्वकम् । दन्तथाननसुदिदं निक्कोसेसानिका तथेति । अत्र 'वृक्षोत्यामि'त्यमेन वृज्यलेखाङ्गुरून्यादि- निषेषः । पलाशाश्वत्थादिनिषेधश्च स्मृत्यन्तरोक्तो द्रष्टव्यः । दन्तधावनमन्त्रश्च । 'आयुर्वेलं यशो वर्चः प्रजाः पशुवसूनि च । ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते १ इति । ब्रह्मचारिप्रकरणोक्त-स्यापि संध्यावन्दनस्य पुनर्वचनं दन्तधावनपूर्वकत्वप्रतिपादनार्थम् । 'दन्तधावननृत्यगीतादि ब्रह्मचारी वर्जयदिति । तिभंषधात् ॥ ९८ ॥

#### हुत्वाऽभीनसूर्यदेवत्यान् जपेन्मन्त्रान्समाहितः। वेदार्थानधिगच्छेच शास्त्राणि विविधानि च ॥ ९९ ॥

प्रातःसंध्यावन्द्वनानन्तरं अभीनाध्वनीयादीन् यथोकंन विधिना हुत्वा औपासनाभिं वा । तद्ननन्तरं सूर्यदेवत्यान् ' उदुत्यं जातवेदसमिंग्त्यादीन्मन्त्रान्जपेत्समाहितः अविक्षिप्तचितः । तद्ननन्तरं वेदार्थाकिरुक्तन्याकरणादिश्रवणेनाधिगच्छेज्ञानीयात् चकाराद्यीत चाभ्यसेत् । विवि-धानि च शास्त्राणि मीमांसायभूनीनि धर्माशीराग्यपतिषाद्कान्यधिगच्छेत् ॥ ९९ ॥

## उपेयादीश्वरं चैव योगक्षेमार्थसिद्धये । स्नात्वा देवान्पितृंश्चैव तर्पयेदचयेत्तथा ॥ १०० ॥

तद्गन्तरमीभ्वरमिषेकाविगुणयुक्तमन्यं वा श्रीमन्तं अकुतिततं योगक्षेमार्थं । अलब्धलाभो योगः लब्धपरिपालनं सेम तद्र्यमुपेयानुपासीत । उपयावित्यनेन सेवां प्रतिषेधयति । वेतनप्रहणे-नाज्ञाकणं सेवा तस्याः श्ववृत्तित्वेन निषेधात् । ततां मध्यान्तं शास्त्रोकेन विधिना नयादिषु स्नात्वा १५ वेवान्स्वगृष्णोकान् पितृंश्च चकारावृष्णंश्च देवादितीर्थेन तर्पयेत् । तद्गन्तरं गन्धपुष्पाक्षतेः हरि-हरहिरण्यगर्भप्रभृतीनामन्यतमं यथावासनं स्नायनुःसाममन्त्रीस्तत्यकाशकः स्वनामिषी चतुर्ध्यन्तेर्नम-स्कारयुकेराराययेत् यथाकविधिना ॥ १०० ॥

## वेदाथर्वपुराणानि सेतिहासानि शक्तितः । जपयज्ञप्रसिद्धचर्थं विद्यां चाध्यात्मिकीं जपेत् ॥ १०१ ॥

तदनन्तरं वेदार्थवंतिहासपुराणानि समस्तानि व्यस्तानि वा **आध्यात्मिकीं च विद्यां** जप-यज्ञसिद्धचर्य यथोकेन विधिना यथाशकि **जपेत्**॥ १०१॥

## बिलकर्मस्वधाहोमस्वाध्यायातिथिसत्कियाः । भूतपित्रमरबह्ममनुष्याणां महामखाः ॥ १०२ ॥

बिलकर्म भूतयज्ञः । स्वधा पितृयज्ञः । होमो देवयज्ञः । स्वाध्यायो अक्षयज्ञः । २५ अतिथिसत्कियः मनुष्ययज्ञः । एते पश्च महायज्ञा अहरदः कर्तथ्याः नित्यत्वात् । यत्पुनरेषां फल- अवर्ण तदेषां पावनत्वस्यापंनार्थं न काम्यप्रतिपादनाय ॥ १०२ ॥

देवेम्यश्च हुताद्माच्छेषाज्ञृतवर्लि हरेत् । अम्रं भूमी श्वचाण्डालवायसेभ्यश्च निक्षिपेत् ॥ १०३ ॥ स्वष्ट्रहोकिन विधिना वेश्वदेवहोमं कृत्वा तद्वविष्टेनांचन मृतेन्यो वर्षिक होदत् । अध्यक्तमध्य प्रकल्युद्वासार्थम् । तद्वनत्तरं यथाशकि स्मावनं श्वाण्याकवायक्षयायक्षेत्रया निर्माणित । श्वाण्याक्षयायक्षेत्रया । यथाह मनुः । (अ. ३ को. ९२) भागी व विनायां व श्वण्या वावहेगिणाम् । वायसानां कृतीणां च शनकेनिशिपे सुवीतिः । एनव सार्वस्ननः कर्नेन्वस् । ' अथ सार्वस्ननः । प्रस्तिद्वस्य हविष्यस्य ज्ञाह्यस्य । अथ सार्वस्ननः ।

इह केचिद्देश्यदेवास्यस्य कर्मणः पुरुवाधित्यमससंस्कारकर्मलं चेच्छन्ति । श्रम्य माध्यातः सिद्धस्य हविष्यस्य छहुयादिश्यमसंस्कारकर्मता प्रतीयते । अधातः पत्र महायक्ष्यः । हृत्युपकस्य । तत्तितानहरहः कुर्वतिति । नित्यताभिभानात्पुरुवार्थन्तं चावनस्यतः हित नव्युक्तस्य । पृश्वाधिन्तं स्मत्संस्कारकर्मत्यातुप्रति । तथा हि । वृत्यसंस्कारकर्मत्यपक्षे स्मार्थतः वेच्यदेवकर्मणः । पृश्वाधिन्तं वेच्यते । वृद्धस्यित परस्परविरोधातपुरुवार्थन्ते व युक्तस्य । महायक्षेत्रः चलेक्षः व्यवस्थाः । वृद्धस्य व विष्यते तत्तुरिति । तथा (विश्वदेवे निवृत्ते तु ययन्योऽतिधिशाकवेत् । तथा । वश्यवस्य च्याकर्मक व्यवस्थाः विष्यते तत्त्रस्ति । मनुस्परणात् (अ. ३ श्रो. १०८) । पुरुवार्थन्तं वेच्यदेवस्य क्षेत्र व विनयक्षः मावर्गनियम् । तस्मा (दयः सार्य प्रातरिश्वादिनोत्यतीप्रयोगी वृद्धिती । तावना-प्रजानवरहरः कृषीतितं अधिकारविधिरिति सर्वमनवयम् ॥ १०३॥

# अस्रं पितृमनुष्येभ्यो देयमप्यन्वहं जलम् । स्वाध्यायं चान्वहं कुर्याझ पचेदझमात्मने ॥ १०४ ॥

मत्यहमसं पितृभ्यो मनुष्येभ्यश्च यथाशक्ति हेसम्। अकाभावे कन्त्रमुक्तकणाद्दि । तस्याध्य-भावे जलां देयस् । अपिशन्दात् स्वाध्यायं सततं कुर्यात् अवस्थरणार्थस् । म स्वेदकामसमा-र्थम्। अभग्रहणं सकलादनीयद्रव्यमदर्शनार्थम् । कथं तर्ति देवतायुद्देशीवः ॥ १०४ ॥

# बालस्ववासिनीवृद्धगर्मिण्यातुरकन्यकाः । संमोज्यातिथिमृत्यांश्च वृत्यत्योः शेषमोजनम् ॥ १०५ ॥

परिणीता पितृगृहे स्थिता स्वचासिनी । शेषाः मसिद्धाः । वालादीनतिविध्यसर्वाञ्च संभोज्य भाजपिता दम्पत्योः दोषमोजनं कर्तव्यम् ॥ १०५ ॥

## आपोशनेनोपरिटाद्घस्ताद्ग्रता तथा । अनग्रमपूर्त चैव कार्यमञ्ज द्विजन्मना ॥ १०६ ॥

श्रुआनेन विजन्मना उपश्विष्यस्तावापोशनारुयेन वर्मणाञ्चयनसमयुनं च कार्यम्। विजन्मग्रहणशुपनयनप्रभृति सर्वीश्रमसाधारणार्थम् ॥ १०६ ॥

> अतिथित्वेन वर्णानां देवं शक्तयाऽनुपूर्वशः । अभणोचोऽतिथिः सायमपि वाग्मृतुणोदकः ॥ १०७॥

वैश्वदेवानन्तरं वर्णामां बाह्मणादीनां अतिथित्वेन युगपत्याप्तानां बाह्मणायानुपूर्व्येण यथा-शाक्ति देयम् । सार्यकालेऽपि ययातिथिरागच्छाति तदा असायप्रणोदाः अप्तत्याख्याय एव । तथाह मसुः ( अ. ३ श्लो. १०१ ) । '' तृणानि भूमिहदकं वाक्चतुर्वीच सूनृता । एतान्यपि सर्ता गेहे नोच्छिबन्ते कदाचनेति " । ययाच्यदनीयं किमपि नास्ति तथापि वाग्भृतृणोदकरिपि सत्कारं कुर्यात् ॥ १०७ ॥

## सत्कृत्य भिक्षवे भिक्षा दातव्या सुवताय च । भोजयेचागतान्काले सिबसंबन्धिबान्धवान् ॥ १०८॥

भिक्षचे सामान्येन भिक्षा वातव्या । सुव्रताय व्यवस्थिति च सत्कृत्य स्वस्ति-वाच्य 'भिक्षादानमपूर्वमिष्वनेन विधिना भिक्षा दातव्या । भिक्षा च प्राससंमिता । ग्रासध्य मयूराण्ड-परिमाणः । ' प्रासमात्रा भवेजिक्षा पुष्कलं तत्रातृणिम् । हंतस्तु तेश्वतृभिः स्याद्यं तिष्ठगुणं भवेदिति > शातातपस्मरणात् । भोजनकाले चामतान्सस्तिसंबन्धिचानध्यान् भोजयेत् । सलायो मिक्षाणि । १० संबन्धिनो येभ्यः कन्या गृष्ठीता दत्ता वा । मातृपिनृसंबन्धिनो बान्धवाः ॥ १०८ ॥

## महोक्षं वा महाजं वा भोत्रियायोपकल्पयेत्। सिकायान्वासनं स्वादु मोजनं सूनृतं वचः॥ १०९॥

महान्तमुक्षाणं धीरेयं महानं वा श्रोजियायोक्तलक्षणायोपकल्पयेत् । भवत्र्यमयमस्माभिः परिकल्पित । इति त्वत्रीत्वर्यं न तु दानाय व्यापादनाय वा । यथा 'सर्वमतज्ञवदीयमिति' । प्रतिश्रोजिन १५ यमुक्षासंभवात्, ' अस्वर्यं लोकविद्दिष्टं धर्म्यमप्याचरेक त्विति । निषेधाव । तस्माल्सक्रिया कर्तव्वा । सिक्तया स्वागतव्वनासनपायार्ध्याचमनादिदानम् । तस्मानुपथिष्टे पश्चातुपवेदानमन्वास्मन् । स्वातु भोजनं मिष्टमशनम् । स्वतुतं क्वः । 'धन्या वयमग्र भवदागमनादि' त्येवमादि । 'अओजिये पुनरश्चो- वियस्योदकासने ' इति गीतमोक्तं ( अ. ५ स्. २९ ) वेदितव्यम् ॥ १०९ ॥

## पितसंवत्सरं त्वर्घ्या स्नातकाचार्यपार्थिवाः । पियो विवाद्यश्च तथा यज्ञं प्रत्युत्विजः पुनः ॥ ११० ॥

स्नातको विधास्नातकः वतस्नातकः विधावतस्नातक इति । समाप्य वेदमसमाप्य वर्तं यः समावर्तते सिव्यास्नातकः । समाप्य वेदमसमाप्य वेदं यः समावर्तते स विद्यास्नातकः । समाप्य वतस्यसमाप्य वेदं यः समावर्तते स विद्यास्नातकः । समाप्य वतस्यसमाप्य वेदं यः समावर्तते स विद्यास्नातकः । उसयं समाप्य यः समाविति स विद्याद्रातकः । आन्वर्यं उक्तव्यः । वस्यमाणस्यः । पियो । मिद्रः ।
विवाद्यो जामाता । चकारात् न्वग्रुरिपृत्यमातुलादीनां यहणस् । 'क्रातिजो वृत्वा मधुपर्कग्वरंत्मातकावोपस्थिताय राज्ञे नानायिय च न्वग्रुरिपृत्यमातुलानां नेश्याभ्यस्त्रायनस्मरणात् । एते
स्नातकाव्यः सतिसंवत्सरं गृहमागता अन्याः मधुपर्कण संपूज्याः वन्दितव्याः । अर्थशस्त्रे मधुपर्क
स्वराति । क्रातिजव्योक्तस्याः । वर्षश्यक्री

अध्वनीनोऽतिथिर्ज्ञेयः भोत्रियो वेदपारगः। मान्यावेतौ गृहस्थस्य बह्मछोकमभीप्सतः॥ १११॥ अध्वनि वर्तमानोऽतिथिवेदितव्यः । श्रोत्रियवेदपारमावःवनि वर्नमानौ अद्यनोकसभीकानो मृत-स्थस्य मान्यावतिथी वेदितव्यो । यद्य्यप्ययनमात्रेण श्रोत्रियम्तथापि ' श्रृताभ्ययनसंप्रभो ः उ श्रोत्रि-योऽभिश्रीयते । एकशासाध्ययनक्षमो वेदपारगः ॥ ११९ ॥

## परपाकरुचिर्न स्याद्निन्द्यामन्त्रणाद्वते । वाक्पाणिपादचापल्यं वर्जयेज्ञातिमोजनम् ॥ ११२ ॥

परपाक रुचियंस्यासी स परपाकरुचिः । कैव परपाकरुचिः ध्यात् । बिक्नेनेनाबन्द्रणं विन्ता । 
'अनिन्देनामन्त्रितो नापकामेदिति । स्मरणात् । वाक्पाणिपावृच्चापक्त्यं वाक्च पाणी च पात् ।
च वाक्पाणिपादं तस्य चापल्यं वर्जयेत् । वाक्यापन्यं असम्यानुवादिभाषणम् । पाणिचापन्यं पन्यापानः
स्कोटनादि । पाद्चापल्यं छङ्घनोत्प्रवनादि । चकाराभेवादिचापन्यं वर्क्षयेत् । न किर्धाद्रश्याणिए॰ पाद्चश्वतीक्चापलानि कुर्यादितिः गौतमस्मरणात् (अ. ९ स्. ५०) । अतिकानने च वर्क्षयत् ।
अनारोग्यहेतुत्वात् ॥ १९२ ॥

## अतिथिं श्रोत्रियं तृप्तमासीमान्तमनुवजेतः । अहःशेषं समासीत शिष्टैरिष्टैश्च बन्धुमिः ॥ ११६ ॥

पूर्वोक्तं श्रोत्रियातिर्थि वेदपारगतिर्थि च भोजनादिना सुप्तं सीमान्तं धावदमुखजेत् । १५ ततो भोजनानन्तरमहःशेषं दिष्टिरितिहासपुराणादिवेदिभिः हम्रेखः काव्यकथावप्रवन्तुरेः चन्धुक्तिश्चान् नुकूलालपकुशलैः सहासीत ॥ ११३ ॥

## उपास्य पश्चिमां संध्यां हुत्वाऽग्नीस्तानुपास्य च । भृत्यैः परिवृतो भुक्त्वा नातितृप्याध संविशेत ॥ ११४ ॥

ततः पूर्वोक्तेन विधिना पश्चिमां संध्यासुपास्य अग्निमर्जान्ता हुन्या तानुपान्यांपः भाग २० भृत्येः पूर्वोक्तेः स्वतासिन्यादिभिः परिवृतो नातितृष्य अवस्था अवस्थाव्यथार्वमृत्ये वर्षः नर्वानन्तरं संविशेत स्वध्यात् ॥ ११४ ॥

#### बाह्ये सुहूर्ते चोत्थाय चिन्तयेदात्मनो हितम् । धर्मार्थकामान्स्वे काले यथाशक्ति न हापयेत् ॥ ११५ ॥

ततो बासे सहते उत्थाय पश्चिमेऽर्धपरि प्रदुक्त्यासमा हिलं इतं करिष्णवाणं च वेदार्थ-१५ संशयांश्व चिन्तयेत् ।तदानी चित्तस्याच्याहुळल्वेन तत्त्वप्रतिभासयोग्यत्वात् । ततो ध्वप्रार्थक्तामा-क्वा-चितकाळे यथाशाक्ति न परित्यजेत् यथासंभवं सेवेतत्वर्थः । पुरुषार्थत्वात् । वथार मीतमाः ( अ. ९ सू, ४६१४७)। प्रवीहमण्यान्तिनापराह्णान्तरुणान्द्वर्यात् धर्मार्थकामेन्यस्तेषु धर्माचरः स्वादिति । अव यहास्त्रेतेषां सामान्येन सेवनसुकं तथाऽपि कामार्थयोर्थमाविरोधेनानुष्ठानं तथार्थमंत्रललादेवं धर्तिदिनमनु-हेमम् ॥ १९५ ॥

## विद्याकर्मवयोबन्धुवित्तेर्मान्या यथाक्रमम् । एतैः प्रमूतेः ऋदोऽपि वार्धके मानमर्हति ॥ ११६ ॥

विद्या पूर्वोक्तः । कर्म श्रीतं स्मातं । वदाः आत्मनोऽनिरिक्तं सप्तत्या वा ऊर्ध्वं । वन्धुः स्वजनसंपितः । विक्तं यामरव्याद्धिः । एतेर्युक्तः क्रमेण मान्याः पूजनीयाः । एतेर्थियाकर्मबन्धुवित्तेः प्रमुतेः पृष्ठदेः समस्तिर्थकेत्वा युक्तः शुद्धोऽप्यशीन वर्षेके अशीतेक्तर्ध्यं मानमहीति । ' शुद्रोऽप्यशीन विको वर ' इति गौतमस्मरणात् ॥ ११६॥

## वृद्धभारिनृपस्नातस्त्रीरोगिवरचिक्कणाम् । पन्था देयो नृपस्तेषां मान्यः स्नातश्च भूषतेः ॥ ११७ ॥

चुन्द्रः पकशरीरः प्रसिद्धः । भारी भाराकान्तः । चुनो भूगिनिर्न क्षत्रियमात्रं । स्नातो विधा-वरोभयस्त्रातः । स्त्री प्रसिद्धा । रोशी व्याधिनः । यसो विवाहायनः । स्वकी शाकटिकः । स्वकारा-न्यत्तोन्यत्तिन्तिं प्रहणम् । ' वालवृद्धमत्तोन्यत्तेन्वास्त्रात्वे स्वयं प्रधोपकामेत् । एस्यः पन्था देयः । एतेव्वास्मिष्टव्यागतेषु स्वयं प्रधोपकामेत् ।

बृद्धादीनां राज्ञा सह पथि समनाथे राजा मान्य इति तस्मे पन्था देयः । भूपतेरिप स्नातको मान्यः । स्नातकप्रहणं स्नातकमान्यपर्यं न नाद्यणाभिशायेण, तस्य संदेव गुरुत्वात् । यथाह हाझः । 'अध नाझणायाथे पन्या देयो राज्ञ इत्येके । तन्नानिष्टं गुरुपंत्रस्य नाझणो राज्ञानमतिशेते तस्मे पन्था इति । बुद्धीदानां पथि परस्परसमवाये बुद्धतरायथेक्षया विधादिभिन्नं विशेषो झुट्टस्यः ॥ ११७॥ र

## इज्याध्ययनदानानि वैश्यस्य क्षत्रियस्य च । प्रतिग्रहोऽधिका विप्रे याजनाध्यापने तथा ॥ ११८ ॥

वैशस्य क्षत्रियस्य च चकाराङ्काळास्य विजानुलोमानां च यागाध्ययनदानानि साधारणानि कर्माणि आक्षणस्यापिकानि प्रतिग्रहयाजनाध्यापनानि तथेति स्मृत्यन्तरोक्तृन्द्युपसंग्रहः । यथाह
गौतमः(अ. ५० स्.५-६)। 'कृषिवाणिज्ये वा स्वयंकृते । कृषीवृं चेतिः । अध्यापनं तु क्षत्रियंवेश्ययो- १०
क्षांक्रणमेरितयोभेवति । न संच्छ्या । 'आपत्काले आक्षणस्यात्राक्षणादिखोपयोगोऽनुगमनं सुश्चुषा समाप्ते
क्षांक्रणो गुरुरिति । गौतमस्मरणात् (अ. ७ स्. ११३)। एतान्यनापि आक्षणस्य वद् कर्माणि । तत्र
श्रीणीज्यादीनि धर्माथानि प्रतिग्रहादीनि वृत्त्यथानि । 'पण्णां तु कर्मणामस्य श्रीण कर्माणि जीविका ।
याजनाध्यापने चेव विद्युद्धात्र प्रतिग्रहादीनि वृत्त्यभाति (अ. १० १०). ७६)। अत वृज्यादीन्यवव्यं
कर्तव्यानि न प्रतिग्रहादीनि । 'विजातीनामध्ययनमिज्या दानं । आक्षणस्याधिकाः प्रवचनयाजनप्रति-१७
महाः । पूर्वेष्ठ नियम । इति गौतमस्मरणात् (अ. १० स्. ११३)॥ ११८॥

मधानं क्षत्रिये कर्म प्रजानां परिपालनम् । कुसीदक्कषिवाणिज्यपाद्यपाल्यं विद्यः स्मृतम् ॥ ११९ ॥ क्षत्रियस्य प्रनापालनं प्रधानं कर्म धर्मार्थं तृत्यर्थं च । वैश्यस्य कुसीवृक्किषवाणिज्य-पशुपालनानि वृत्त्यर्थानि कर्माणि। कुसीवं वृद्ध्यर्थं द्रव्यप्रयोगः । लाभार्थं कर्वाचेकये वाणिज्यं । शेषं प्रसिद्धम् । 'शलालभृत्त्वं क्षत्रस्य वणिक्यशुक्त्यी विशः । आजीवनार्थं धर्मस्तु वानमञ्जयनं चित्र-रिति । मनुस्मरणात् (अ. १० श्लो. ७९) ॥ ११९ ॥

## भूदस्य द्विजशुभूषा तयाऽजीवन्वणिग्भवेतः । शिलीवां विविधेजीविद्विजातिहितमाचरम् ॥ १२० ॥

शृद्धस्य द्विजञ्जश्रुखा प्रथानं कर्म । धर्मार्थ वृत्यर्थं च । तत बाद्यणञ्जूषा यरमा धर्मः । 'विप्रसेवेद स्प्रस्य विशिष्टं कर्म कीर्त्यतं ' इति मसुस्मरणात् ( अ. २० क्तो. १२३) । यदा पुनाई- जञ्जश्रूष्या जीवितुं न शक्तोति तदा विणिग्वृत्या जीवेत् । नानाविधेर्या शिक्ष्यिक्तिकातीनां दिने क्ष्वैन् १ याद्दशैः कर्मभिः दिजातिञ्जश्रूषायामयोग्यो न भवति तादृशानि कर्माणि कुर्वजित्यर्थः । नानि च वेषाको- कानि । ' श्रृद्धभर्मो दिजातिञ्जश्रूषा पापवर्जनं कलवादियोषणं कर्षणयञ्चपात्रनभागेददनयण्यस्यव- हारचित्रकर्मनृत्यगीतवेणुवीणासुरजमृदङ्गवादनादीनि '॥ १२० ॥

## भार्यारतिः श्चिर्मृत्यमर्ता श्रान्द्वितापरः । नमस्कारेण मन्त्रेण पश्चयज्ञान्न हापयेत् ॥ १२१॥

किंच भार्यायामेव न साथारणस्त्रीषु परस्तिषु वा दितरिभगमनं वस्य स तथोकः । सुन्धिः बाह्याभ्यन्तरशोचपुक्तः । दिजनत् भृत्यादिभर्ता । श्राद्धाक्तियारतः । श्राद्धानि नित्वनैभिक्तिकवास्वानि च क्रियाः स्नातकवतानि अविकद्धानि तेषु रतः । 'नम' इत्यनेन मन्त्रेण पूर्वोकास्यक्षमहायद्धानकरवर्ने हाययेत् अनुतिष्ठत् । नमस्कारमन्त्रं च केचित् । 'देवतास्यः चितुन्यक महावोगिन्य एव च । नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेन नमोतम । इति वर्णयन्ति । ' नम । इत्यन्ये । ' तत्र वेश्वदेवं क्षीकिकेऽशी । कर्तव्यं न वैवाहिकेऽशाविश्वयाचार्याः ॥ १२१ ॥

इदानीं साधारणधर्मानाह

## अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचिमिन्द्रियनिग्रहः । दानं दमो दया क्षान्तिः सर्वेषां धर्मसाधनम् ॥ १२२ ॥

हिंसा प्राणिपीडा तस्या अकरणमहिंसा । सत्यमगाणिगीडाकर वयार्थकवनम् । अस्तयमन् १५ दत्तानुपान्नम् । इति वानि-१५ दत्तानुपान्नम् । इति व वाद्यमान्यन्तरं च । सदिकमैन्द्रियाणां निकतविषयवृत्तिता इन्द्रियनि-घहः । यथाशक्ति प्राणिनामभोदकादिवानेनातिपरिकारे दानम् । अन्तः करणक्षयमे दुमः । आपन्तरक्षणं द्या । अपकारेशपे वित्तस्यापिकारः क्षान्तिः । एते सर्वेषां पुरुषाणां बाह्यणान्यानाण्डालान्तं धर्मसाधनम् ॥ १२२ ॥

> वयोबुद्धचर्थवाग्वेषश्चताभिजनकर्भणाम् । आचारेत्सदृशीं वृत्तिमजिह्मामश्चठां तथा ॥ १२३ ॥

वयो बाल्ययीवनादि । बुद्धिनंसिर्गिकी लीक्षिकंबिद्दिकथ्यवतरेषु । अर्थो वित्तं गृहक्षेज्ञादि । बाक् कथनं । वेषो वलमाल्यादिविन्यासः । श्रुतं पुरुपार्थशालश्रवणम् । अभिजनः कुलम् । कर्म वृत्त्यर्थं प्रतिप्रहादि । एतेषां वयःपुनतानां सद्धशीमुचिनां ब्रुत्तिमाचरणं आचरेत्स्वीकुर्यात् । यथा बृद्धः स्वोचितां न योवनोचिनाम् । एवं बृद्धचादिष्विप योज्यम् । अजिह्यामवक्तां अश्वाम-मत्सराम् ॥ १२३ ॥

एवं स्मार्तानि कर्माण्यनुकामेदानीं श्रीतानि कर्माण्यनुकामनि

## त्रैवार्पिकाधिकान्नो यः स हि सोमं पिबेह्विजः । पाक्सौमिकीः क्रियाः कुर्याद्यस्यान्नं वार्षिकं भवेत् ॥ १२४ ॥

त्रिवर्षजीवनपर्यातां श्रेवार्षिकं अधिकं वा अकं यस्य स एव सोमपानं कृयीत् नातोल्य-धनः । 'अनस्त्रलायिसि द्रवेष यः सोमं पिवति हिनः । स पीतसोमपूर्वे।ऽपि न तस्यामोति तत्फल-१० भिति ' दोषेश्रवणात् । एतवा काम्याभियायण - नित्यस्य चावश्यकर्तव्यत्वाच नियमः । यस्य जीवनपर्यात्ममकं भवति स प्राक्**सीमिकीः** संभात्माक् प्रावसोमं प्रावसोमभवाः प्राक्सीमिक्यः, कास्ताः अग्रिहोत्रदर्शपूर्णमासपशुचातुर्मास्यानि कर्माणि तदिकाराश्वेताः क्रियाः क्रुयात् ॥ १२४ ॥

पर्व काम्यानि श्रीनानि कर्माण्यभिशायदानीं निस्यास्याह

## पतिसंवत्सरं सोमः पद्यः प्रत्ययनं तथा । कर्तव्याग्रयणेटिश्च चातुर्मास्यानि चैव हि ॥ १२५ ॥

ţv

संबत्सरे संबन्धरे सोमयागः कार्यः । पशुः प्रत्ययनं अयनं वृक्षिणोत्तरसंज्ञिते निरूढ-पशुयागः कार्यः । तथा प्रतिसंबत्सरं वा । 'पशुना संबन्धरं संबन्धरं यजेत पृत्सु पृद्सु वा मासे-व्यित्येके १ इति स्मरणात् । आस्ययणेश्विश्च सम्योग्यनी कर्तव्या । च्यालुर्मास्यानि च प्रति-संबत्धरं कर्तव्यानि ॥ १२५ ॥

## एषामसंभवे कुर्यादिष्टिं वैश्वानरीं द्विजः । हीनकल्पं न कुर्वीत सति द्रव्ये फलप्रदम् ॥ १२६ ॥

एवां सोमयभूतीनां पूर्वोकानां नित्यानां कथंशिवसंभवे तत्काले वैश्वानरीमिष्टिं कुर्यात्। किंच योऽपं वीनकरा उक्तः सति ब्रह्मेश्सी न कर्तव्यः। यद्य फल्डमदं काम्यं तस्त्रीनकरूपं न कुर्वीत न कर्तव्यमिति ॥ १२६ ॥

> चाण्डालो जायते यज्ञकरणाच्छ्रव्रभिक्षितात् । यज्ञार्थं लब्धमददुद्धासः काकोऽपि वा भवेत् ॥ १२७ ॥

यज्ञार्थं शृद्धधनयाचनेन स जन्मान्तरे चाण्डालो जायते । यः पुनर्यज्ञार्थं याचितं सर्वे न मयच्छति न त्यजाति स **भासः काको** वा वर्षशतं भवेत् । यथाह **मनुः** (अ. ११ श्लो. २५)। 'यज्ञार्थमर्थं भिक्षित्वा यः सर्वे न मयच्छति । स याति भासतां विमः काकतां वा शतं समा ' इति । भासः शकुन्तः । काकः मसिद्धः ॥ १२७ ॥

कुशुलधान्यादिसं चयोपायमाह

## कुशूलकुम्भीधान्यो वा ज्याहिकोऽश्वस्तनोऽपि वा ।

कुत्रूलं कोष्टकं कुम्भी उष्ट्रिका । कुत्रूलं च कुम्भी च कुत्रूलकुम्भ्यो ताम्यां परिमितं धान्यं यस्य स तथोकः कुत्रूल्क्षान्यः स्यात्कुम्भीधान्यो वा । तत्र स्वकुटुम्बपोषणे द्वाद्शाहमात्र-पर्याप्तं धान्यं यस्यास्ति स कुत्रूलधान्यः। कुम्भीधान्यस्तु स्वकुटुम्बपोषणे षडहमात्रपर्याप्तयान्यः। २० व्यहःपर्याप्तं धान्यमस्यास्तीति व्याहिकः । श्वो भवं धान्यमस्यास्तीति श्वस्तनः । न विद्यते श्वस्तनं यस्य सोऽश्वस्तनः ॥

#### जीवेद्वाऽपि शिलोञ्छेन श्रेयानेषा परः परः ॥ १२८ ॥

शाल्यादिनिपतितपरित्यक्तवस्रीयहणं शिलं। एकैकस्य परित्यक्तस्य कणस्योपादान**सुठछः।** शिलं चोञ्छश्च शिलोञ्छं तेन शिलोञ्छंन वा । कुश्चलधान्यादिश्चतुर्वियो गृहस्थो जीवेत् । एषां १५ कुश्चलधान्यादीनां ब्राह्मणानां चतुर्णौ परः परः पश्चात्पश्चात्पठितः श्रेयानुत्कृष्टतमः प्रशस्यतमः ।

एतच्च यद्यपि दिजः प्रकृतस्तथाऽपि ब्राह्मणस्यैव भवितुमर्हतीति विद्योपशमनादियोगात् । तथा च मनुः (अ. ४ श्टो. २) 'अद्रोहणैव भूतानामल्पद्रोहेण वा पुनः । या वृत्तिस्तां समास्थाय विप्रो जीवेदनापदीति '। विप्रमेव प्रस्तुत्य 'कुशूलधान्यको वा स्यात्कुम्भीधान्यक एव वा श्रह्यावाभिहितत्वात् (अ. ४ श्टो. ७)।

एतचातिसंपन्नं संयतं यायावरं प्रत्युच्यते न विषमात्राभिपायेण । तथा सति 'त्रैवार्षिकाधिकाभि २° यः स हि सोमं पिबेट्टिज १ इत्यनेन विरोधः । तथा च गृहस्थानां द्वैविच्यं तत्र तत्रोक्तम् । यथाह नेवलः । 'द्विविधो गृहस्थो यायावरः शालीनश्च । तयोर्यायावरः प्रवरः याजनाध्यापनप्रतिग्रहरिक्थ-संचयवर्जनात् । षट्कमीधिष्ठितः पेष्यचतुष्पदगृह्मामधनधान्ययुक्तो लोकानुवर्ती शालीन इति १ ।

शालीनोऽपि चतुर्विधः याजनाध्यापनमतिम्रहङ्गिषवाणिज्यनाशुपाल्यैः षड्लिजीवत्येकः । याजना-दिभिश्चिभिरन्यः । याजनाध्यापनाभ्यामपरः । चतुर्थस्त्यध्यापनेनैव । तथाह **मनुः** (अ. ४ श्लो. ९)। <sup>२५</sup> 'प्रक्रेनैको भवत्येषां विभिरन्यः प्रवर्तते । हाभ्यामेकश्चतुर्थश्च ब्रह्मस्त्रेण जीवतीति १ । अत्र च 'प्रतिम्र-हेाऽधिको विग्रश्कत्यादिना शालीनस्य वृत्तयो दशिताः । यायावरस्य 'जीवेद्वाऽपि शिलोञ्छेनेति '॥१ २८॥

इति गृहस्थधर्मप्रकरणम्

#### अथ स्नातकधर्मप्रकरणम् ६

एवं श्रीतस्मानांनि कर्माणि गृहस्थस्याभिधायेदानीं स्नानादारम्य श्राह्मणस्यावस्यकर्तव्यानि विधिप्रतिषेधात्मकानि मानससंकल्परूपाणि स्नानकवनान्याह

## न स्वाध्यायविरोध्यर्थमीहेत न यतस्ततः । न विरुद्धप्रसंगेन संतोषी च भवेत्सदा ॥ १२९ ॥

ब्राह्मणस्य प्रतिमहाद्योऽर्थमाष्ट्युपायां वृशिंताः तत्र विशेष उच्यते । स्वाध्यायविरोधिब्राह्मणस्याव्यवकर्त- नमर्थे अमृतिषिद्धमिष नेहेत नान्विच्छेत । न यतस्ततः कृतिश्चिद्वित्वाचाम्यानि स्नातकवतानि । रात् । न विरुद्धभसंगेन विरुद्धमयाज्ययाजनादिमसंगो नृत्यगीतादिविरुद्धं च
प्रसंगश्च विरुद्धमसंगं तेन नार्थमीहेतेति संबध्यते । नत्र आद्यतिः प्रत्येकं पर्युद्धासार्था । सर्ववाप्यस्मिम्नातकमकरणे नत्रज्ञाब्दः पर्युद्धासार्थ एव । किंच । अर्थालाभेऽपि संतोषी परिवृतो भवेत् । ,
चकारातसंयतश्च । 'संतोषं परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेदिति ' मनुस्मरणात् ( अ. ४

रुते. १२ )॥ १२९॥

#### कुतस्तर्हि धनमन्विच्छेदित्याह

## राजान्तेवासियाजेभ्यः सीदन्निच्छेद्धनं क्षुधा । दम्मिहेतुकपाखण्डिबकवृत्तींश्च वर्जयेत् ॥ १३० ॥

श्रुधा सीवृत्पीड्यमानः स्नातकः राज्ञो विदितवृत्तान्तात्, अन्तेवासिनो वश्यमालक्षणात्, याज्यात् याज्रुनाहीं व यनमाव्दीत । श्रुधा सीवृत्तियनेन विभागादिगासकुटुम्बपोषणपर्याप्तधनो न कृतश्चिद्धमान्वेच्छोदित गम्यते । किंच विभित्तेवादीन्सर्वकार्येषु लौकिकवैदिकशास्त्रीयेषु
वर्जयत् । चकारादिकमंस्थवैडालवृत्तिकान् शठान् । यथाह मनुः ( अ. ४ श्लो. २०) । 'पालपिडनो विकर्मस्थान्वेडालवितिकान् शठान् । हैतुकान्वकवृत्तींश्च वाङ्माञ्रेणापि नार्चयेदिति । ।
लोकरअनार्थमेव कर्मानुष्ठायी वृम्भी । युक्तिवलेक सर्वत्र संशयकारी हैतुकः। त्रैविद्याविकद्वपरिगृदीताश्चमिणः पाखिण्डनः। वकवदस्य वर्तनिसित वकवृत्तिः । यथाह मनुः ( अ. ४ श्लो. १९६ ) ।
'अधोवृष्टिनैकृतिकः स्वार्थसाधनतत्यरः । रहो मिथ्याविनीतश्च वकवृत्तिकः । तस्य लक्षणमाह । मनुः
(अ. ४ श्लो. १९५) । 'धर्मध्वजी सद् लुख्यश्च्लाबिको लोकदाग्मिकः । वेडालवितको लेयो हिसः सर्वाभिसंधिक १इति । शठः सर्वत वकः । एतैः संसर्गनिवेधादेव स्वयमेवंविधो न भवेदिति गम्यते॥१३०॥

शुक्काम्बरधरो नीचकेशश्मश्रुनखः श्रुचिः । न भार्यादर्शनेऽश्रीयान्नैकवासा न संस्थितः ॥ १३१ ॥ 30

किंच । शुक्के धौते अम्बरं वाससी धरतीति शुक्काम्बर्धरः । केशाश्र हमधूणि च नखाश्र केश्रमश्रुनखं नीचं निकृतं केश्रश्मश्रुनखं यस्याधा तथोकः । शुक्तिरन्तर्विक्ष्यं कानानुलेपन-धूपकागिदिमः सुगंधी च भवेत् । यथाह गौतमः (अ. ९ स्. २१३)। 'कानको नित्यं शुक्तिः । सुगन्धिः ज्ञानशील' इति । सुगन्धित्वविधानादेव निर्मन्यमाल्यस्य निषेधः । तथा च गोमिलः । ५ 'नगन्धां सर्ज धारयेदन्यत्र हिरण्यरत्वस्रजः इति । सदा कातक एवंभूतो भवेत् । एतच मित संभवे । 'न जीर्णमल्वहासा भवेच विभवे सतीति' स्मरणात् । न च भार्याया दर्शने तस्यां पुरतोऽव-स्थितायामश्रीयात् । अवर्थिवद्पत्योत्पत्तिभयात् । तथा च श्रुतिः । 'नायाया अन्ते नाभीया-दवीर्यवद्पायं भवतीति'। अतस्तया सह भोजनं दूरादेव निरस्तम् । न चेक्यासाः न संस्थितः जिथ्यत अश्रीयादिति संवध्यते ॥ १३१॥

## न संशयं प्रपद्येत नाकस्माद्प्रियं वदेत् । नाहितं नानृतं चैव न स्तेनः स्यान्न वार्धुषी ॥ १३२ ॥

किंच । कदाचिद्पि संशयं पाणविपित्तसंशयावहं कर्म न प्रपश्त न कुर्यात् । यथा व्यावचौरायुपहितदेशाक्रमणादि । अकस्मािक्वाकारणं किंचिद्पि परुषमप्रियं उद्देगकरं बाक्यं न यदेत् । न चाहितं नानृतं वा प्रियमि । चकाराद्सम्यं । बीमताकरं चाकस्मान बद्दिति १५ संबध्यते । एतच परिहासादि्यतिरेकेण । 'गुरुणाऽपि समं हास्यं कर्तव्यं कुटिलं विनेति र स्मरणात् । न च स्तेनः अन्यदीयस्याद्त्तस्य प्रहीता न स्यात् । प्रतिषिद्धवृद्ध्युपत्रीवी वार्षुषी । न वार्षुषी स्यात् ॥ १३२ ॥

## दाक्षायणी बह्मसूत्री वेणुमान्सकमण्डलुः । कुर्यात्प्रदक्षिणं देवमृद्गोविषवनस्पतीन् ॥ १३३ ॥

२० किंच दाक्षायणं सुवणं तदस्यास्तीति वाक्षायणी । महासूत्रं यशापवीतं तद्स्यास्तीति व्रह्म-स्त्रती । वैणवयष्टिमान् कमण्डलुमान्स्यादिति सर्वत्र संवन्धनीयस् । अत्र महापिकरणोकस्यापि यशोपवीतस्य पुनर्वचनं हितीयप्राप्त्यर्थम् । यथाह विसष्टः (अ.१२१४) । ' क्षातकानां तु निन्दं स्यादन्तेवासस्तथोत्तरम् । यशोपवीति दे यष्टिः सोदकक्ष कमण्डलुरिति ' । अत्र च दाक्षायणीति सामान्याभिधानेऽपि कुण्डल्धारणमेव कार्यम् । 'वैणवीं धारयेयष्टिं सोदकं च कमण्डलुम् । यशो-पवीतं वेदं च छुभे रौक्मे च कुण्डले ' इति मनुस्मरणात् (अ.४ को. ३६) । तथा वृद्धं देवताची तीर्थात् मृत्रमुद्धतां, गां नाहणं, वनस्पतींश्च अश्वत्यादीन् मवृक्षणं कुर्यात् । एतान्यदृक्षिणतः कृत्वा वजेत् । एवं चतुष्यथम् । मदक्षिणानि कुर्वीत मज्ञातिश्च वनस्पतीनिति ' मनुस्मरणात् (अ.४ को. ३९) ॥ १३३॥

न तु मेहेन्नदीछायावर्त्मगोष्ठाम्बुभस्मस् । न प्रत्यस्यर्कगोसोमसंध्याम्बुस्त्रीद्विजन्मनः ॥ १३४ ॥ वाय्विविवादित्यापोद्देवतागाश्च प्रतिपश्यन्वा सूत्रपुरीषामेध्यान्युद्रस्येत्। १ देवताः प्रतिपादी प्रसारयेत्। एतदेशन्यतिरेकेण भूमिमयश्चिस्तृशेरन्तर्थाय सूत्रपुरीषे कुर्यादिति। यथाह वसिष्ठः (अ. १२।१३)। ५ भ परिवेष्टितशिरा भूमिमयश्चिस्तृशेरन्तर्थाय सूत्रपुरीषे कुर्यादिति । ॥ १३४॥

## नेक्षेतार्कं न नम्रां स्त्रीं न च संसृष्टमेथुनाम् । न च मूत्रं पुरीषं वा नाशुची राहुतारकाः ॥ १३५ ॥

नैवार्कमीक्षेत । यद्यपि सामान्येनोकं तथाऽपि उदयास्तमयराहुमस्तीद्वमितिविम्बमध्याह्ववर्तिन एवादित्यस्यावेक्षणं निषिष्यते न सर्वदा । यथोकं मनुना (अ. ४ श्लो. ३०) । नेक्षेतोचन्तमादित्यं १- नास्तं यान्तं कदाचन । नोपमुष्टं न वार्रिश्यं न मध्यं नभसो गतिमिति । उपभोगादन्यत्र नप्नां श्चियं नेक्षेत । 'अन्यत्र मेथुनादि'त्याश्वलायनः । संसुष्टमेथुनां कृतोपभोगां उपभोगान्ते अनप्रामिपि नेक्षेत । चकाराज्योजनादिकमाचरत्तीम् । तथाच मनुः । (अ. ४ श्लो. ४३।४४) 'नाश्रीयाज्यार्यया सार्प नेनामिक्षेत चाश्रतीम् । क्षवतीं जुन्ममाणां च न चासीनां यथासुत्वम् ॥ नाअयन्तीं स्वके नेत्रं न चायकामनावृताम् । न पश्येत्सवन्तीं च श्रेयस्कामो दिजोत्तमः इति । मूत्रपुरीषे च न पश्येत् । १५ तथा अशुन्धिः सन् राहुतारकाश्च न पश्येत् । चकाराद्वदेकं स्वप्रतिबिम्बं न पश्येत् ' न चोदके निरिक्षेत संस्वप्रति प्राणेशित चचनात् ॥ १३५॥

## अयं मे वज्र इत्येवं सर्वं मन्त्रमुदीरयेत् । वर्षत्यपावृतो गच्छेत्स्वपेत्प्रत्यक् शिरा न च ॥ १३६ ॥

वर्षति सति ' अयं मे वज्रः पाप्मानमपहन्त्रिति ' मन्त्रमुबारयेत् । अप्रावृतो गच्छेत् २० अनाच्छादित इयात् । ' न प्रधावेश्व वर्षतीति ' प्रतिषेधात् । न च प्रत्यक्शिराः स्वप्यात् । चकाराज्ञो न शयीत । ' एकश्च सून्यगृहे । न च नग्नः शयीतिति ' । ' नैकः स्वप्याच्छून्यगृहे । इति च मनुस्मरणात् ( अ. ४ श्लो. ५७ )॥ १३६॥

## हीवनासृक्ष्मकृत्मूत्ररेतांस्यप्सु न निक्षिपेत् । पावौ प्रतापयेन्नामौ न चैनमभिलङ्कृपेत् ॥ १३७ ॥

ष्ठीयनमुद्रिरणं असुमक्तं शक्कत् पुरीषं शेषं प्रसिद्धं । एतान्यप्सु न निक्षिपेत् । एवं तुषा-दीनिष । यथाह शक्कः । ' तुषकेशपुरीषभस्मास्थिन्छेष्मनसळोमान्यप्सु न निक्षिपेत् । पादेन पाणिना वा जळं नाभिहन्यादिति ' । असी च पादी न प्रतापयेत् । नाप्यप्रिं छङ्कयेत् ।

२५

१ ' नैतान्मतिपादी असारणं ' इत्यवरः पाठः ।

चकारात् ष्ठीवनादीन्यश्री न क्षिपत्। मुखोपधमनादि चांभ्रेर्न कुर्यात्। तथाच मनुः। (अ.४ श्लो. ५२।५४)। 'नाग्निं मुखेनोषधमेनात्रां नेक्षेत च स्त्रियम्। नामेध्यं प्रक्षिपेदग्नी न च पादौ प्रतापयेत् ॥ अधस्तान्नोपद्ध्याच न चैनमभिलङ्क्षयेत् । न चैनं पादतः कुर्यान प्राणाबाधमा-चोरिदिति '॥ १३७॥

#### जलं पिवेन्नाञ्जलिना न शयानं प्रवोधयेत् । नाक्षेः क्रीडेन्न धर्मग्रैर्व्याधितैर्वा न संविशेत् ॥ १३८ ॥

जलमञ्जलिना संहताभ्यां हस्ताभ्यां न पिबेत् । जलग्रहणं पेयमाबोपलक्षणम् । विद्यादि-भिरात्मनोऽधिकं श्यानं न प्रबोधयेत् नोत्यापयेत् । 'श्रेयांसं न प्रबोधयेदिति ' विशेषात् । अक्षा-दिभिनं क्रीडित् । धर्मन्नैः पशुलम्भनादिभिनं क्रीडित् । ट्याधितैर्ज्वराधभिभृतैरेकव न संविशेत् १० न शयीत ॥ १३८ ॥

## विरुद्धं वर्जयेत्कर्म प्रेतधूमं नदीतरम् । केशभस्मतुषाङ्गारकपालेषु च संस्थितिम् ॥ १३९ ॥

जनपद्ग्रामकुलाचाराविरुद्धं कर्म वर्जयेत् । प्रेतधूमं च । बाहुभ्यां नदीतरणं वर्जयेदिति संबध्यते । केशादिषु संस्थिति वर्जयेत् । चकाराद्स्थिकार्पासामेध्येषु ॥ १३९ ॥

# ताचश्रीत धयन्तीं गां नाद्वारेण विशेत्कचित् । न राज्ञः प्रतिगृह्णीयाहुन्धस्थोच्छास्त्रवर्तिनः ॥ १४० ॥

परस्य क्षीरादिपिबन्तीं गां परस्मै नाचक्षीत न च निवर्तयेत् । अद्वारेण कुपथेन क्वि-क्षि नगरे आमे मन्दिरे वा न प्रविशेत् । न च कृपणस्य शास्त्रातिकमकारिणो राज्ञः सकाशा-स्प्रतिगृद्धीयात् ॥ १४० ॥

## प्रतिप्रहे सुनिचकिष्वजिवेश्या नराधिपाः । दुष्टा दशगुणं पूर्वात्पूर्वादेते यथाकमम् ॥ १४१ ॥

प्रतिब्रहेषु साध्येषु च सूत्यादयः पञ्च पूर्वस्मात्पूर्वस्मात्परः परो दश्गुणं दुष्टः । सूना प्राणिहिंसा साऽस्यातीति सूनी पाणिहिंसापरः । चक्की तैलिकः । ध्वजी सुराविकयी । वेश्या पण्यसी । नराधिपः अनन्तरोक्तः ॥ १४९ ॥

अथाध्ययनधर्मानाह

## अध्यायानामुपाकर्म श्रावण्यां श्रवणेन वा । हस्ते नीषधिभावे वा पश्चम्यां श्रावणस्य तु ॥ १४२ ॥

अधीयन्त इत्यध्याचा वेदास्तेषासुपाकर्म उपक्रममोषधीनां पादुर्भावे सति श्रावणमासस्य पौर्णमास्यां, श्रवणनक्षत्रयुते वा दिने, इस्तेन युतायां पश्चम्यां वा स्वागृह्योक्तविधिना कुर्योत् ।

## पीषमासस्य रोहिण्यामष्टकायामथापि वा । जलान्ते छन्दसां कुर्यादुत्सर्गं विधिवद्वहिः ॥ १४३ ॥

पौषमासस्य रोहिण्यामष्टकायां वा आमात् बहिर्जलसमीपं छन्दसां वेदानां स्वगुब्बोक-विधिनोत्सर्गे कुर्यात् ।

यदा पुनर्भाद्रपदे मासे उपाकर्म तदा मावशुक्रमथमिदवसे उत्सर्भ क्यीत् । यथोणं मनुना ।

कत्सर्जनसंस्कारकालः। वा प्राप्ते पृवीक्षं प्रथमेऽहनीति '। तद्नन्तरं पिक्षणीमकाराजं वा विरम्य ।

शुक्रुविशु वेदान् कृष्णपक्षेष्वङ्गान्यधीयीत । यथाह मनुः । (अ. ४ श्टी. ९ ७।९८) ' यथाशासं तु

कृत्वेवमुत्सर्भ छन्द्रसां विहि । विरेमत्यक्षिणीं राजि यदाऽन्येकमण्डिसम् । अत अर्ध तु छन्द्रीसि शुक्रेषु

नियतः पठेत् । वेदाङ्गानि च सर्वाणि कृष्णपक्षेषु संपठेदिति '॥ १४३॥

#### अनध्यायानाह

#### ज्यहं प्रेतेव्वनध्यायः शिष्यर्त्विग्गुरुबन्धुषु । उपाकर्मणि चोत्सर्गे स्वशासाश्रोत्रिये तथा ॥ १४४ ॥

उक्तेन मार्गणाधीयानस्य शिष्यार्त्विरगुस्वन्धुषु प्रेतेषु मृतंषु त्र्यहमनध्यायः । जीन-होराज्ञानध्ययनं वर्जयेत् । उपाकमिण उत्सर्गास्ये कर्मणि कृते व्यहमनध्यायः । उत्मर्ग तु मनुकंपक्षिण्यहोराज्ञाभ्यां सहास्य विकल्पः । स्यद्गास्वाओजियं स्वशास्ताध्यायिनं प्रेते च ध्यह-मनध्यायः ॥ १४४ ॥

#### संध्यागर्जितनिर्धातमूकम्पोल्कानिपातने । समाप्य वेदं द्युनिशमारण्यकमधीत्य च ॥ १४५ ॥

संध्यायां मेघध्वनी निर्घाते आकाशे उत्पातध्वनी मूमिचलने उल्कापतने मन्धस्य बाह्मणस्य वा समाप्ती आरण्यकाध्ययने च **द्यनिक्तम**होरात्रमनध्यायः ॥ १४५ ॥

## पञ्जव्हयां चतुर्वृत्यामष्टम्यां राहुसूतके । ऋतुसंधिषु भुक्त्वा वा श्राद्धिकं प्रतिगृह्य च ॥ १४६ ॥

पश्चद्स्याममानास्यायां पूर्णिमायां चतुर्वस्यामधभ्यां राहुसूतके चन्द्रसूर्योपराभे ॰ शमनध्यायः । यतु 'श्यहं न कीर्तयेद्धस्र राज्ञो राहोध्व सूतके' इति ।(मजुस्मृ. ४।११०)। र निषयम् । अतुर्तिधगतासु च प्रतिपत्सु श्राद्धिकभोजने तत्य्रतिभेहे च युनिशमनध्यायः

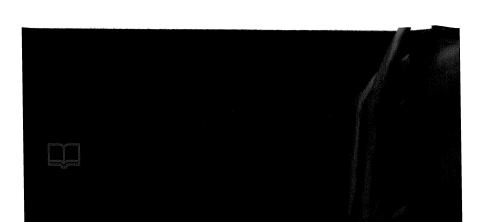

हिष्टव्यतिरिकविषयम् । तत्र तु जिरात्रम् । 'प्रतिगृह्य दिजो विदानेकोहिष्टस्य केतनम् । ज्यहं न कीतियद्वहोतिः स्मरणात् ( मनुष्मृ. ४।१९० )॥ १४६ ॥

## पञ्चमण्डूकनकुलश्वाहिमार्जारमूपकैः । कृतेऽन्तरे त्वहोरात्रं शकपाते तथोच्छ्ये ॥ १४७॥

अध्येतॄणां पश्वादिभिरन्तरागमने कृते इाकध्वजस्यावरोपणदिवसे उच्छ्र्यदिवसे चाहोरात्रमनध्यायः । युनिशमिति प्रकृते पुनरहोरात्रमहणं संध्यावर्जितानिर्धातमुकम्पोल्कानिरातेष्वाकाि
कलज्ञापनार्थम् । 'आकािलका निर्धातमुकम्पराहृदर्शनोत्का' इति गौतमवचनात् (अ. १६ स्. २२)।
निमित्तकालादारम्यापरेयुर्यावतस एव कालस्तावत्कालः अकालः तत्र भव आकालिकोऽनध्यायः ।

एतच प्रातःसंघ्यास्तनिते । रात्रिसंध्यास्तनिते तु राज्ञिमेव । 'सायंसंघ्यास्तनिते रात्रिः प्रातः-कःसंघ्यामहोराज्ञमिति व हारीतस्मरणात् । यत्युनर्गोतमेनोकः । (अ. २ स्. ६०) 'श्वनकुल-सर्पमण्ड्रकमार्जाराणां ज्यहमुपवासो विग्रवासश्चेति वतस्ययाध्ययनविषय एव ॥ १४७॥

## श्वकोष्ट्रगर्दभोलूकसामबाणार्तनिःस्वने । अमेध्यञ्चवञ्चद्रान्त्यश्मशानपतितान्तिके ॥ १४८ ॥

श्वा कुकरः । कोष्टा सुगालः । गर्दभो रासभः । उत्कृको घूकः । साम सामानि । बाणो १५ वंशः । आर्तो दुःखितः । एषां श्वादीनां निःस्वेन तावत्कालमण्यायः । वीणादिस्वनेऽपि । 'वेणुवीणाभेरीमृषङ्गगन्त्र्यार्तशब्देष्वितं ' गौतमवचनात् (अ. १६।५) । गन्त्री शकटम् । अमे-ध्यादीनां संनिधाने तावत्कालिकोऽनध्यायः ॥ १४८ ॥

## देशेऽश्चचावात्मनि च विद्युत्स्तनितसंप्रुवे । भुक्तवाऽऽर्द्रपाणिरम्भोन्तरर्धरात्रेऽतिमारुते ॥ १४९ ॥

अञ्चा देशेऽञ्चनावात्मनि च । तथा विद्युत्स्तनितसंह्रवे पुनःपुनर्वियोतमानायां
विद्युति स्तनितसंह्रवे पुनःपुनर्वेवयोषे तावत्काछिकोऽनध्यायः । अक्स्याऽऽर्वपाणिर्मापीयीत । जलमध्येऽर्घरात्रे महानिशास्ये मध्यमप्रहरदये अतिमास्ते अहन्यपि तावत्काछं नार्वीयीत ॥ १४९॥

## पांसुपवर्षे दिग्दाहे संध्यानीहारमीतिषु । धावतः पूर्तिगन्धे च शिष्टे च गृहमागते ॥ १५० ॥

र्भ औत्पातिके रजीवर्षे, दिग्दाहे यत्र ज्वलिता इव दिशो दृश्यन्ते । संभ्ववीर्मीहारे भूमि-कायां भीतिषु चौरराजादिकृतासु तावत्कालमनध्यायः । धावतस्वरितं गच्छतीऽनध्यायः । पूति-गन्धे कृतिसतगन्धे च अभेध्यमयादिगन्धे । शिष्टे च श्रोत्रियादी गृहं प्राप्ते तद्गुज्ञावधिरनध्यायः ॥१५०॥

> खरोष्ट्रयानहरूपश्वनीवृक्षेरिणरोहणे । सप्तर्विशत्नच्यायानेतारतात्कालिकान्विद्वः ॥ १५५१ ॥

श्वानं तथादि । इरिणमुखरं मरुभूमिर्वा । खरावीनामारोहणेतावत्कालमनध्यायः । एवं श्वको ष्टृगर्वभेत्यस्मावारभ्य सप्तार्त्विश्वक् च्यायानेतांस्तात्कालिकास्तिमित्तसमकालान्विदुरनध्याय-विभिन्नाः । विदुरित्यनेन स्मृत्यन्तरोक्तानन्यानि संगृह्णाति । यथाह मनुः ( अ. ४ श्वो. ११२) । 'शयानः मौदणवृश्व कृत्वा चैवावसिक्थकाम् । नाधीयीतामियं जग्ध्वा सूतकाकायमेव चे श्यादिश्व ५ १॥ १॥ १॥ १॥

एवमनध्यायानुबन्धा प्रकृतानि स्नानकवनान्याह

#### देवर्त्विक्स्नातकाचार्यराज्ञां छायां परस्त्रियाः । नाकामेद्रक्तविण्मूत्रष्टीवनोद्वर्तनादि च ॥ १५२ ॥

देवानां देवाचीनासृत्विक्सातकाचार्यराज्ञां परिख्याश्च छायां नाकमेकाधिकानकवतानि।
तिष्ठेच लङ्क्ष्येत् बुद्धिपूर्वः। यथाह मनुः (अ. ४ श्लो. १२०)। 'वेवतानां
गुरो राज्ञः आतकाचार्ययोरि । नाकामेत्कामतरुद्धायां बभुणो दीक्षितस्य १०
चिति । बभुणो नकुलवर्णस्य यस्य कस्यचित् गोरश्वस्य वा सोमादेः। बभुण इति नमुंसकलिङ्कानिदेंशात्। रक्तादीनि च नाधितिष्ठेत । आदिमहणात्मानोव्कादेर्महणम् । 'उद्धर्तनमपम्राने विण्मुवे
रक्तमेव च । श्लेष्मानिष्ठचूतवान्तानि नाधितिष्ठेत कामत ' इति (अ. ४ श्लो. १३२)॥ १५९॥

## विपाहिक्षत्रियात्मानो नावज्ञेयाः कदाचन । आमृत्योः श्रियमाकांक्षेज्ञ कञ्चिन्मर्मणि स्पृक्षेत् ॥ १५३ ॥ ॥ ॥

विष्रो बहुश्रुतो बाह्मणः। अहिः सर्पः । क्षत्रियो नृपतिः । एते कदाचिद्पि नायमन्तव्याः । आत्मा च स्वयं नायमन्तव्याः । आसृत्योर्यावजीवं श्रियमिच्छेत् । न कश्चिन्मर्मणि स्पुद्दोत् । कस्याचिद्पि मर्म दुश्चरितं न प्रकाशयेत् ॥ १५३ ॥

#### दूरादुच्छिष्टविण्मूत्रपादाम्भांसि समुत्सुजेत् । श्रुतिस्मृत्युदितं सम्यक् नित्यमाचारमाचरेत् ॥ १५४ ॥

भोजना**द्वच्छिष्टं विण्मूञे** पाद्मक्षालनोदकं च गृहा**द्व्रात् समुत्स्रुजेत् । श्रीतं स्मातं** चाचारं नित्यं सम्यगनुतिष्ठत् ॥ १५४ ॥

#### गोबाह्मणानलाञ्चानि नोच्छिष्टो न पदा स्पृशेत् । न निन्दाताडने कुर्यात्पुत्रं शिष्यं च ताडयेत् ॥ १५५ ॥

गां ब्राह्मणमिं अस्तमद्नीयं विशेषतः पक्तमग्रुचिनं स्पृशेत् । पादेन त्वनुच्छिष्टोधि । १५ यदा पुनः ममादात्स्पृशितं तदा आचमनोत्तरकालम् । 'स्पृष्टेतानश्चिनित्यमिदाः प्राणानुपस्पृशेत् । गात्राणि चैव सर्वाणि नाभिं पाणितलेन त्विति । मनूक्तं (अ. ४ को. १४ ह) कार्यम् । एवं माणादीनुपस्पृशेत् । कस्यचिद्वि निन्दाताङ्कने न कुर्योत्। एतबानपकारिणि। 'अयुध्यमानस्यो-त्पाच नाक्रणस्यापुर्णं ततः । दुः सं सुमहद्वामोति प्रेत्यामात्रतया नरः इति (मनुः अ. ४ को. १६७)

पुत्रशिष्यो शिक्षार्थमेव ताडयेत्। चकाराहासादीनापि। ताडनं च रज्ज्वादिनोत्तमाङ्गस्यातिरेकेण कार्यम् । 'शिष्यशिष्टिरवर्धेन । अशक्तो रज्जुवेणुविद्छाभ्यां तनुभ्याम् । अन्येन प्रन् राज्ञा शास्यः ' इति गौतमवचनात् (अ. ३ सू. ४८।४९।५०)। 'पृष्ठतस्तु शरीरस्य नोत्तमाङ्गे कथंचनेति ' मनु-वचनात् (अ. ८ श्लो. ३००)॥ १५५॥

#### कर्मणा मनसा वाचा यत्नाद्धर्मं समाचरेत् । अस्वर्ग्यं लोकविद्धिष्टं धर्म्यमप्याचरेन्न तु ॥ १५६ ॥

कर्मणा कायेन यथाशक्ति धर्ममनुतिष्ठेत्तमेव मनसा ध्यायेत् वाचा वदेत् । धर्म्यं विहि-तमि छोकविद्विष्टं लोकाभिशस्तिजननं मधुपर्के गोवधादिकं नाचरेत् । यसमादस्वर्ग्यमिष्ठिशे-मीयवत्स्वर्गसाधनं न भवति ॥ १५६ ॥

मातृपित्रतिथिभ्रातृजामिसंबन्धिमातुर्लेः । वृद्धवालातुराचार्यवैद्यसंश्रितबान्धवैः ॥ १५७ ॥ ऋत्विक्पुरोहितापत्यभार्यादाससनाभिभिः । विवादं वर्जयित्वा तु सर्वाह्योकान् जयेद्वृही ॥ १५८ ॥

माता जननी । पिता जनकः। अतिथित्यध्वनीनः। भ्रातरो भिनोव्य अपि। जामयो विय१४ मानभर्तृकाः स्त्रियः । संबन्धिनो वैवाखाः । मातुलो मातुर्भता । वृद्धः सप्तत्यु नत्ययस्कः । बाल
'आषोडशाइषीत्'। आतुरो रोगी । आत्यार्य उपनेता । वैद्यो विदान भिष्या । संश्रितः उपनीषी ।
बान्धवाः पितृपक्ष्या मातृपक्ष्याश्व । मातुलस्य पृथगुपादानमादरार्थ । ऋत्विग्याजकः । पुरोहितः शान्त्यादेः कर्ता । अपत्यं पुजादि । भार्यो सहधर्मचारिणी । वृक्षसः कर्मकरः । सनाभयः सोदराः ।
भातृभ्यः पृथगुपादानमजामिभगिनीमास्यर्थ । एतेर्माञादिभिः सह बाकलक्षं परित्यज्य सर्वान्याजापत्यादीन्
२० लोकान्मामोति ॥ १५० ॥ १५० ॥

#### पञ्च पिण्डाननुद्धत्य न स्नायात्परवारिषु । स्नायान्नदीदेवसातहृदमस्रवणेषु च ॥ १५९ ॥

परवारिषु परसंबन्धिषु सर्वसत्बोहेशेनात्यकेषु तडागादिषु पश्च पिण्डाननुद्धत्य न स्नायात् । अनेनात्भीयोत्पृष्टाभ्यनुत्तातेषु पिण्डोद्धारमन्तराऽपि स्नानमभ्यनुत्नातम् । नयादिषु कथं २५ तर्हीत्याह । स्नायासंबीति ।साक्षात्यस्मरया ना समुद्रगाः स्रवन्त्यो नयः। देवस्वातं देवनिर्मितं पुष्कसादि । उत्कप्रवाहाभियातकृतसज्जोमहानिम्नप्रदेशो ह्मदः। पर्वतायुज्यप्रदेशात्मसृतमुद्धं प्रस्नवर्णः । पतेषु
पश्च पिण्डानुद्धरणेनैव स्नायात् ।

एतच निरंपस्नानविषयं सति संभवे। ' नदीषु देवस्वातेषु तडामेषु सरःसु च । स्नानं समा-चैरिनेत्यं गर्तप्रसंवणादिष्मिति ' निरंपप्रहणात् । (मनु अ. ४ स्टो, २०३) शीचाचर्यं च यथासंभवं रै॰ परवारिषु पञ्च पिण्डानुदर्गेऽपि सर्वस्य न निवेषः ॥ १५९॥

#### परशय्यासनोद्यानगृहयानानि वर्जयेत् । अद्त्तान्यग्रिहीनस्य नाम्नमद्यादनापदि ॥ १६० ॥

शय्या कशिषु:।आसनं पीठादि। उद्यानमाम्रादिवनं। गृहं मसिद्धं।यानं स्थादि। परसंबन्धी-न्येतान्यवृत्तान्यननुज्ञातानि वर्जयेत् नोपभुजीत । अभोज्याकान्याह । अभिहीनस्येति । अभि-हीनस्य श्रोतस्मार्ताय्यिकाररहितस्य सूद्रस्य प्रतिलोमस्य चाधिकारवतेऽध्यव्रिरहितस्यास्मनापि ५ न भुजीत ।न प्रतिगृह्णीयाच । 'तस्मात्यशस्तानां स्वकर्मणा शुद्धजातीनां बाह्मणे। भुजीत गृह्णीयांबोर्ति' गीतमवचनात् (अ. १७ सू. १।२) ॥ १६०॥

#### कदर्यवद्भचौराणां क्लीबरङ्गावतारिणाम् । वैणाभिशस्तवार्धुच्यगणिकागणदीक्षिणाम् ॥ १६१ ॥

कद्यों हुन्थः। 'आत्मानं धर्मक्रृत्यं च पुत्रदारांश्च पीडयेत् । लोभायः पितरी भृत्यान्स १॰ कद्यं इति स्मृत ? इत्युक्तः। बद्धो निगडादिना । वाचा संनिरुद्धश्च । चौरः बाह्मणसुवर्ण-व्यतिरिक्तपरस्वापहारी । क्रीबो नपुंसकः। रङ्गाबतारी नटचारणमलादिः। वेणुद्धेदशीवी बेणः। अभिश्स्तः पतनीयेः कर्मभिर्युक्तः । वार्षुष्यो निषद्धवृद्धसुप्रजीवी । गणिका पण्यश्ची । गणिको नाष्यीयादित्यनुवर्तते ॥ १६१ ॥

#### चिकित्सकातुरक्नुन्द्वपुंश्चलीमत्तविद्विषाम् । क्रूरोग्रपतितवात्यदाम्मिकोच्छिष्टमोजिनाम् ॥ १६२ ॥

१५

चिकित्सको भिषाबृत्त्युपजीवी । आतुरो महारोगोपसृष्टः । 'वातच्याध्यश्मरीकृत्रमेकृत्रिस्मन-न्दराः । अशांति अहणीत्यष्टी महारोगाः प्रकीतिता ' इति । कुद्धः कृपितः । पुंश्वस्ती व्यप्ति-चारिणी । मत्तो विद्यादिना गर्वितः । विद्विद्धः शशुः । कृरो वृद्धाध्यन्तरकोषः । वाकृाय-व्यापारेण उदेजक उद्यः । पतितो बक्षहादिः । ब्रात्यः पतितसावित्रीकः । वृाम्भिका वश्वकः । १० उच्छिष्टभोजी परभुकोज्झिताशी । एतेषां चिकित्सकादीनामभं नाश्रीयात् ॥ १६२ ॥

#### अवीरास्त्रीस्वर्णकारस्त्रीजितग्रामयाजिनाम्। शस्त्रविक्रयकर्मारतन्तुवायश्ववृत्तिनाम् ॥ १६३ ॥

अयीरा स्त्री स्वतन्त्रा व्यभिचारमन्तरेणापि पतिपुत्ररहितेत्यर्थः । स्वर्णकारः स्वर्णस्य विकारान्तरकृत् । स्त्रीजितः सर्वत्र स्त्रीवशवतीं । सामयाजी ग्रामस्य शान्त्यादिकती, बहुनामुपनेता ३५ वा । शस्त्रिविकयी शस्त्रविकयोपजीवी । कर्मारो छोहकारः तक्षादिश्व । तस्तुवायः सूर्वीशिल्पो-पजीवी । श्वभिद्वित्तिर्वर्तनं जीवनमस्यास्तीति श्वयुत्ती । एतेवामनं नाश्रीयात् ॥ १६३ ॥

> नृशंसराजरजककृतम्रवधजीविनाम् । चैलधावम्रुराजीवसहोपपतिवेश्मनाम् ॥ १६४ ॥

₹•

#### पिश्चनानृतिनोश्चैव तथा चाक्रिकवन्दिनाम्। एपामन्नं न भोक्तव्यं सोमविक्रयिणस्तथा ॥ १६५ ॥

नृशंसो निर्देयः । राजा भूपतिः, तत्साहचर्यातुरोहितथः । यथाह राष्ट्रः । ' भीतावगीतरु-दिताकन्दितावष्ट्रष्टश्चितपरिसुक्तविस्मितोन्मत्तावधूतराजपुरोहितामानि वर्जयदिति ' । रजको वस्ना-५ दीनां नीलादिरागकारकः । कृतम्र उपकृतस्य हन्ता । यध्यिम्यी माणिनां वपेन वर्तकः । खेलधावः वस्निणेंजनकृत् । सुराजीवी मद्यविकयजीवी । उपपितिजीरः सहोपपितिन वेश्म यस्यासी सहोप-पितवेश्मा ॥ १६४ ॥ पिद्युनः परदोषस्य स्थापकः । अनृती मिथ्यावादी । चाकिकस्तैलिकः शाकिकश्चेत्येके । अभिशस्तः पितितश्चाकिकस्तैलिक इति भेदेनाभिधानात् । वन्त्रिकः स्तावकाः । सोमविकयी सोमलतायाः विकेता । एतेपामनं न भोक्त्यम् । सर्व वेतं कद्याद्यो क्षिण एव रैं कद्यावादिदोषद्वष्टा अभोज्यानाः । इतरेषां ग्राह्यभावात्वाप्तिपूर्वकत्वाव निषेधस्य ॥ १६५ ॥

अग्निहीनस्य 'नाक्तमद्याद्नापदीत्य'त्र श्रूद्रस्याभाज्याकात्वमुक्तंः, तत्र प्रतिप्रसर्वमाह

#### श्चदेषु दासगोपालकुलमित्रार्धसीरिणः। भोज्यान्ना नापितश्चैव यश्चात्मानं निवेदपेत्॥ १६६॥

दासा गर्भदासादयः । गोपालो गवां पालकः ; गवां पालनेन यो जीवाते । कुलमित्रं पितृ-१५ पितामहादिकमायातः । अर्धसीरी हलपर्यायसीरोपलक्षितक्वाषफलभागन्नाही । नापितो गृहव्यापार-कारियता नापितश्च । यश्च वाङ्मनःकायकमीभिरात्मानं निवेदयति तवाहागिति । एते दासादयः ः स्त्राणां मध्ये भोज्यासाः । चकारात्कुम्भकारश्च । 'गोपनापितकुम्भकारकुलिनार्थिकनिवेदितात्मानो भोज्यासा १ इति वचनात् ॥ १६६ ॥

इति स्नातकवतप्रकरणम्

अथ मध्याभक्ष्यप्रकरणम् ७

ंन लाध्यापविरोध्यपेमिंत्यत भारम्य ब्राह्मणस्य स्नातकवतात्यभिधायेदानी दिजाविधमांनाव अनिर्चितं वृथामांसं केशकीटसमान्वितम् । शुक्तं पर्युषितोच्छिष्टं श्वस्पृष्टं पतितेक्षितम् ॥ १६७ ॥ उद्क्यास्पृष्टसंघुष्टं पर्यायाञ्चं च वर्जयेत् । गोघातं शकुनोच्छिष्टं पदा स्पृष्टं च कामसः ॥ १६८ ॥ अनिर्धितं अर्चाहाँग यदवज्ञया तीयते । वृथामासं वश्यमाणप्राणात्ययादिव्यतिरेकेण देवा
विज्ञातीनां धर्माः ।

विज्ञातिनां धर्माः ।

विज्ञातिनां धर्माः ।

विज्ञातिनां विज्ञातिकां ।

विज्ञातिनां विज्ञातिकां ।

विज्ञातिनां ।

विज्ञातिना

#### पर्युषितस्य प्रतिप्रसवमाह

## अन्नं पर्युषितं भोज्यं भ्रेहाक्तं चिरसंस्थितम् । अभ्रेहा अपि गोधूमयवगोरसविक्रियाः ॥ १६९ ॥

अन्नमद्नीयं । पर्युषितं धृतादिन्नेहसंयुक्तं विरकालसंस्थितमपि भोज्यम् । गोधूमयवगो-रस्वविक्रियाः मण्डकसक्तुकिलाटक्विकादयः अकेहा अपि विरकालसंस्थिता भोज्याः । यदि १० विकारान्तरमनापत्राः । 'अपूपधानाकरम्भसक्तुपाचकतेलपायसङ्गाकानि शुकानि वर्जयेदिति ' वसिष्ठ-संरणात् ( अ. १४ सू. ३० ) ॥ १६९ ॥

## संधिन्यनिर्दशावत्सामोषयः परिवर्जयेत् । औष्ट्रमैकशफं श्रेणमारण्यकमथाविकम् ॥ १७० ॥

गीर्या बुषेण संधीयते सा च संधिनी । 'वशां बंध्यां विजानीयावृपाकान्ता च संधिनीमिति' १५ जिकाण्डीस्मरणात् । या चैकां वेलामतिकन्य दुद्धते या च वत्सान्तरेण संधीयते सापि संधिनी मसूता अनिर्देशा श अवत्सा अवत्सा संधिनी च अनिर्देशा श अवत्सा च संधिन्यनिर्देशा व अवत्सा च संधिनीम्हणं संधिनीयम्बिर्हणं गावश्च तासां प्यः शीरं परिवर्जयत् । संधिनीयहणं संधिनीयमसोरुपंलक्षणार्थम् । यथाहं गौतमः (अ. १७ सू. २५) । 'स्यन्दिनीयमः सुसंधिनीनां चेति'। स्वत्ययस्तनी स्यन्दिनी यमसूर्यनमसविनी । एवजामहिष्योध्वानिर्देशयोः पयो १० वर्जयत् । 'गोमहिष्यजानामनिर्देशाहानामिति । वसिष्ठस्मरणात् (अ. १४ सू. ३५) पयोग्रहणान-

द्विकाराणामपि दध्यादीनां निषेधः । न हि मांसनिषेधे तद्विकाराणामनिषेधो युक्तः । विकारनिषेधे तु प्रकृतेरानिषेधो युक्तः । पयोनिषेधात् शक्कन्मूत्रादेरनिषेधः ।

उष्ट्राज्जातमाष्ट्रं पयोम्ञादि । एकशफा वडवादयः तत्यभवमैकशफं । श्रीभवं स्त्रेणं । सी-श्री अहणमजाव्यतिरिक्तसकलिद्दिस्तनीनामुपलक्षणार्थम् । 'सर्वासां द्विस्तनीनां श्रीरमभोज्यमजावर्ज्यमिति । ५ शङ्खस्मरणात् । अरण्ये भवा आरण्यकास्तदीयमारण्यकं शीरं माहिबन्यतिरंकण । 'आरण्यानां च सर्वेषां मृगाणां माहिषं वित्रेति । वचनात् (मनुः अ. ५ श्लो. ९) । अवैजीतमाविकं । वर्जयदिति प्रत्येकं संबध्यते । औष्ट्रमित्यादिविकारप्रत्ययनिर्देशादिकारमाञ्चस्य पयोम्आदः भर्वता निषेषः । 'नित्यमाविकमपेयमीष्ट्रमेकशफं चेति । गौतमस्मरणात् ( अ. १७ स्. २४ ) ॥ १७० ॥

## देवतार्थं हविः शिग्धं लोहितान्त्रश्चनांस्तथा । अनुप्राकृतमांसानि विड्रजानि कवकानि च ॥ १७१ ॥

देवतार्थं बल्युपहारानिमित्तं साथितं । हविः हवनार्थं सिद्धं शक् होमात् । दिश्धः सीभाअनः लोहितान् वृक्षनियीसात् । व्यथान्यभवान् वृक्षन्छेदनजातान् अलोहितानिष । यथाह मनुः ( अ. ५ क्लो. ६ ) 'लोहितान्वृक्षनिर्यासान्वश्चनप्रभवांस्तयेति । लोहितप्रहणात् हिंदुकर्षूरादीनामनिषेषः । अनुप्राकृतमांसानि यशे अहुतस्य पशोमीसानिविद्धज्ञानि मनुष्यादिजग्धनिजपुरीयोत्पनानि व १५ तन्दुलीयकप्रभृतीनि च । कवकानि छवाकानि । वर्षयेविति पत्येकमभिसंबध्यते ॥ १५९ ॥

## कव्यादपक्षिदात्युहशुकप्रतुद्दिष्टिमान् । सारसैकशकान्हंसान्सर्वाश्च ग्रामवासिनः ॥ १७२ ॥

कव्यादा आममांसादनशीलाः । पक्षिणो गृधादयः । दात्यूहश्चातकः । शुकः कीरः । चञ्चा मतुय भक्षयन्तीति प्रतुदाः श्येनादयः । टिट्टिभस्तच्छन्दानुकारी । सासौ लक्ष्मणः । ९० एकश्चाता अश्वादयः । हंसाः प्रसिद्धाः । द्यामवासिनः पारानतप्रभृतयः । एता-कृष्यादादी-न्वर्जयत् ॥ १७२ ॥

## कोयप्टिप्रवचकाह्नबलाकाबकविष्किरान् । वृथाक्रसरसंयावपायसापूपदाष्कुलीः ॥ १७३ ॥

कोयश्विकः कौश्वः । प्रयो जलकुक्कुटः । चकाह्मध्यकवाकः । वलाकावकौ प्रसिद्धौ । १५ नर्लिविकीर्य भक्षयत्तीति विक्तिराध्यकोरादय एव गृह्यन्ते । लावकमयूरादीनां भक्ष्यत्वात् ग्राम कुक्कुटस्य ग्रामवातित्वादेव निवेषाच । एतान्कोयक्यादीन्वर्जयेत् । वृथ्या देवतायुदेशमन्तरेण साधिता क्रस्यरसंयायपायसाऽपूपशच्छ्रलीर्वजयेत् । कुस्परं तिलमुद्रासिद्ध ओदनः । संयावः क्षीरगृङहृत्वादिकृतः उत्करिकास्यः । पायसं प्रयस गृतमर्व । अपूपः ब्रेह्पक्रमोधूमविकारः । श्वास्त्रकृति

१ फ. प्ररीषस्थाने उत्पन्नानीतिः

स्नेहपक्कगोधूमविकारः । 'न पचेदनमात्मने ' इति कृसरादीनां निवेध सिद्धे' पुनेरिभधानं प्रायिश्वित्तं-गौरवार्धम् ॥ १७३ ॥

#### कलविंकं सकाकोलं कुररं रज्जुदालकम् । जालपादान्खञ्जरीटानज्ञातांश्च मृगद्विजान् ॥ १७४ ॥

कलिक्को प्रामचटकः। प्रामिनवासित्वेन प्रतिषेधे सिद्धे सत्युभयपरत्वातपुनर्वचनम्। काकोलो द्रोणकाकः । कुर्र उत्कोशः । रज्जुदालको वृक्षकुष्कृटः । जालपादः जालकारपादः । अ- जालपादा अपि हंसाः सन्तीति हंसानां पुनर्वचनम्। खअरीटः खअनः । जातितो थे अज्ञाता मृगाः पिक्षणश्च । एतान्कलिक्कादीन्वर्जयेत्॥ १७४॥

#### चाषांश्च रक्तपादांश्च सौनं वह्नरमेव च । मत्स्यांश्च कामतो जम्ध्वा सोपवासक्रयहं वसेत् ॥ १७५ ॥

चाषाः किकीदिवयः । रक्तपादाः कादम्बमभूतयः सेीनं धातस्थानभवं मासं भक्ष्याणामि । व्रह्मरं ग्रुष्कमीसं । मत्स्या मीनाः । एतांश्वापादीन्वर्जयेत् । चकाराजालिकाशणकुसुम्भादीन् । 'मालिकाशणक्राककुसुम्भालान्निवृद्धान्द् । कुम्भीकन्दुकवृन्ताककोविदारांश्व वर्जयेदिति । तथा काल- मक्तवानि पुष्पाणि च फलानि च । विकारवञ्च यत्किंचित्ययकेन विवर्जयेत् । 'तथा वरद्रक्षाम्यत्थ- कपित्थनीपमात्रुलिङ्कप्तलानि वर्जयेदिति । स्मरणात् । एतान्संधिनीक्षीरमभृतीननुकान्तान्काम्ता भक्ष- १५ यिता निराजमुपवसेत् । अकामतस्वहोराजम् । 'होवेष्पवसेदहरिति' मनुस्मरणात् (अ. ५ क्लां, २०.) यत्युनः इक्किनोक्तम् । 'वक्षकाकाहंसप्रवच्चनाककारण्डवगृहच्यवककपीतपारावतपाण्डुशुकसारिका- सारसिटिहिभोल्ककक्ररक्तपाद्वाधभारावायसकोकिलशाङ्गलिङ्कसुट्वारीतभक्षणे द्वादशराज्ञमनाहार पिवे- द्वाप्रवच्चावकमिति । तद्वहकालाभ्यासे मतिपूर्वं समस्तभक्षणे वा वेदितव्यम् ॥ १७५॥

#### पलाण्डुं विद्वराहं च छत्राकं ग्रामकुक्कटम् । लग्नुनं गृक्षनं चैव जम्ध्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥ १७६ ॥

पलाण्डुः स्थूलकन्दनालो लखुनानुकारी । विदृराहो प्रामस्करः । छत्राकं सर्पछत्रम् । प्रामकुक्कुटः प्रसिद्धः । लखुनं रसोनं स्कृतस्थेतकन्दनालम् । गुलनं लखुनानुकारिलोहितस्कृमकन्दं । एतानि षट् सकृत्कामतो जग्ध्वा भक्षयित्वा चान्द्रायणं वक्ष्यमाणलक्षणं चरेत् ।

ग्रामकुकुउछ्ञाकयोः पूर्वप्रतिषेधितयोरिहाभिधानं पलाण्ड्वादिसमानप्रायध्वित्तार्थम् । मितपूर्वं विरातराभ्यासे तु । 'छन्नाकं विङ्कराहं च लग्चनं ग्रामकुकुटम् । पलाण्डुं गुजनं चेव मत्या जर्ण्या पतेदिज ' इति मसूकम् (अ. ५ श्टो. १९)। अमितपूर्वाभ्यासे । 'अमत्यतानि वट् जरण्या इन्छ्यं सान्तपनं चरेत्। (मनुः अ. ५ श्टो. २०)। वृतीयाध्याये वश्र्यामाणं यतिचानद्वायणं वाऽपीति ब्रष्टव्यम् । अमितपूर्वाभ्यासे तु इाङ्कोकं ' लग्चनपलाण्डुगुअनविङ्गराह्यामकुकुटकुरभीकभक्षणे हाद- शरात्रं पयः पिवेदिति ।॥

१ ज उभयचारित्वात् । उभयचरत्वात् । २ ज स्त्रनिनात्यकं मांसं सीनं ।

भिक्ष्याः पञ्चनलाः सेधागोधाकच्छपशहकाः । शशश्च मत्स्येष्वपि हि सिंहतुण्डकरोहिताः ॥ १७७ ॥ तथा पाठीनराजीवसशस्काश्च द्विजातिभिः ।

सेधा श्वावित । गोधा कुकलासानुकारिणी महती । कच्छपः हुर्मः । राहुकः शलकी । विद्या प्रित्वः । पञ्चनत्वादीनां श्वमाजीरवानरादीनां मध्ये सेधादयो भक्ष्याः । वकारीत्वद्धोऽपि । यथाहं गीतिमः । पञ्चनत्वाः शशराहकश्वाविद्योधासद्धकच्छपा । इति । मसुरिष । 'श्वाविषं शलकं गीपी संद्धक्र्मशास्त्रधाः । भक्ष्यान्यञ्चनत्वेष्वाहरनुष्टांश्वेकतोदन । इति ( अ. ५ की. १८ ) । यत्पुनर्वसिष्ठेन ' सद्दे तु विवदन्त । इत्यभक्ष्यत्वमुक्तं ( अ. ५४ मू. ४७ ) तच्छाब्दादन्यत्व । पत्पुनर्वसिष्ठेन ' सद्दे तु विवदन्त । इत्यभक्ष्यत्वहात् । तथा मत्स्यानां मध्य सिंहतु-१० ण्डाव्यो भक्ष्याः । सिंहतुण्डाः सिंहपुण्डाः सिंहपुण्डाः । रोहितो लेकिनवर्णः । पाठीनभन्त्रकास्यः राजीयः पत्रवर्णः । सहशल्केः शुक्त्याकारेवर्तित इति सहास्कः । एते च सिंहतुण्डाक्र्यो नियुक्ता एव अक्ष्याः । पाठीनरोहितावार्यो नियुक्ते ह्व्यकव्ययोः । राजीवान् सिंहतुण्डाश्व सशल्कांश्वेव मर्वशः । इति महित्पण्डांश्व सशल्कांश्वेव मर्वशः । इति महित्पण्डांश्व सशल्कांश्वेव मर्वशः । इति महित्पण्डांश्व सशल्कांश्वेव मर्वशः । इति

'अनर्चितं द्वथामांसमि'त्यारभ्य द्विजातिधर्मानुक्तंवदानीं चातुर्वण्यंधर्मानाह

## अतः शृणुंध्वं मांसस्य विधिं मक्षणवर्जने ॥ १७८ ॥

भौंसस्य भोक्षितादेभक्षणे तद्यतिरिक्तस्य वा निविद्धस्य वर्जने ' मोक्षितादिव्यतिरेकेण मार्स व भक्ष्यामीं त्यैव संकल्पहर्पणं विधि सामभवःप्रभृतयः हे मुनयः शृणुष्वम् ॥ १७७ ॥ १७८ ॥

तत्र मक्षणे विधि दर्शयति

## पाणात्यये तथा श्राद्धे प्रोक्षितं द्विजकाम्यया । वेवान्यितृन्समभ्यर्च्यं सावन्मांसं न दोषभाक् ॥ १७९ ॥

अभामानेन व्याध्यभिभनेन वा मांसभक्षणमन्तरेण यदा प्राणवाधा भवति तदा मांसं नियमेन महँगेवत । 'सर्वत एवात्मानं गोपायेदिंश्यात्मरक्षणविधानात । 'तस्माद्धव न पुरायुवः स्वःकामी प्रेयादिति ' मरणनिवेधाच । तथा श्रास्त्रे मांसं निमन्त्रितो नियमेन भक्षयेत् । अभक्षणे वोषववणात । 'यथाविधि नियुक्तस्तु यो मांसं नाति मानवः । स प्रेत्य पद्मतां यानि संभवानेकविक्तिमिति' मनुस्प-वर्षणातः गोक्षणाव्यश्रीतसंस्कारसंस्कृतस्य पशोर्यागार्थस्याश्रीवोमीयादेईतावशिष्टं मांसं प्रोक्तितं तन्त्रस्थयत् । अभक्षणाव्यगानिव्यते । द्विज्ञकास्यया बाह्मणभोजनार्थं देविषवर्षं च यत्माधितं तेन तानभ्यव्या-विश्वधं भक्षयक्ष दोवभागमवति । एवं भृत्यभरणावशिष्टमपि । 'यज्ञार्थं वाह्मणविष्याः प्रशस्ता मुगपक्षिणः । भृत्यभनाः चैव द्वस्यर्थमगस्त्यो ह्याचरत्त्रयोते' मनुस्मरणातः (अ. ५ को. २२ ) व दोषभागिति । दोषभागविष्याः वर्ततः अतिथ्यायर्चनार्वशिष्टस्याम्यनुज्ञामांचं न प्रोक्षितादिविष्याम्य कृति दिवित्तव । स्वाप्याविष्यानिविष्यानिविष्यानिविष्यानामपि शशादीनां प्राणात्ययादिस्यात्रिक्षणभक्षक्यत्वावगमात् स्वस्थापि मांसवित्ववः सर्वविधानिवेषाधिकारोऽवगस्यते ॥ १०९॥

इदानीं प्रोक्षितादिव्यतिरिक्तस्य इथामांसमित्यनेन प्रतिपिद्धस्य भक्षणे निन्दार्भवाद्माह

वसेत्स नरके घोरे दिनानि पशुरोमभिः । संमितावि दुराचारो यो हन्त्यविधिना पश्चन् ॥ १८० ॥

अविंधिना देवाबुदेशमन्तरेण यः पशून्हन्ति स तस्य पशोर्यावन्ति रोमाणि तावन्ति 
कृथामावसम्भवे विनानि घोरे नरेक यसेत् । हन्तीत्यष्टविधोऽपि घातको गृह्यते । यथाह ५ विन्छा । सनुः (अ. ५ श्लो. ५१)। 'अनुमन्ता विशसिता निहन्ता कथिकयी । संस्कर्ती चोपहर्ता च खादकथेति वातका ' इति ॥ १८०॥

इदानीं वर्जने विधिमाह

#### सर्वान्कामानवाप्नोति हयमेधफलं तथा । गृहेऽपि निवसन्विपो मुनिर्मासविवर्जनात् ॥ १८१ ॥

यः प्रोक्षितादिव्यतिरेकेण मया मांसं न भिक्षतय्यमिति सत्यसंकल्पो भवति स सर्वान्कामान् तत्साभने प्रवृत्तो निविष्ठं प्राप्नोति । विशुद्धाशयत्यात् । यथाह मनुः (अ. ५ क्षो. ४७)। 'यद्ध्यायते यद्धुक्ते रतिं बन्नाति यत्र च । तद्वामोत्यिवेन्नेन यो हिनस्ति न किंचनेति । एतचा-उपिक्षंक फलम् । सुस्यं फलमाह । ह्यमेधफलं तथिति । एतच सावत्सरिकसंकल्पस्य । 'क्षें वर्षेऽश्वमेधेन यो यजेत शतं समाः । मांसानि च न खादेणस्तयोः पुण्यफलं समिति । मानुस्मरणात् १५ (अ ५. क्षो. ५३) । तथा गृहेऽपि निवसन् बाह्मणादिश्वातुर्विणंको मुनिवन्माननीयो भवति मांसत्यायात् । एतचः न प्रविषद्धमांसविषयं नापि प्रोक्षितादिविषयम् । पारिशेष्यादातिश्याद्यक्तिमावशिष्ठा-म्यनुकातविषयिस्यिति ॥ १८९॥

इति मक्ष्याभक्ष्यमकरणम्

#### अथ द्रव्यशुद्धिप्रकरणम् ८

इदानीं द्रव्यशुद्धिमाह

सौवर्णराजताब्जानामूर्ध्वपात्रयहाश्मनाम् । शाकरज्जुमूलफलवासोविदलचर्मणाम् ॥ १८२ ॥ पात्राणां चमसानां च वारिणा शुद्धिरिष्यते । चरुसुक्सुवसम्रेह्मपात्राण्युष्णेन वारिणा ॥ १८३ ॥

सौवर्णं सुवर्णकृतं। राजतं राजतकृतं। अठजं मुक्ताफलशङ्खग्रस्यादि । अध्वेषात्रं यशियो-व्यक्तकार्वः महाविसादन्यार्यात् । सहाः पोडशिमभृतयः । अक्साः वृषदादिः । क्शकं वास्तुकादि । रक्तुः बल्काविमिनिता । सुकामप्रकादि । फल्जमामादि । वासोः वसम् । विवृद्धं वेणवास्ति ।

१ "मोळ, लहाके, लवा" इति ख्याताः

चर्म अजादीनास् । विदलचर्मणोर्महणं तद्दिकाराणां छुनवस्नादीनासुगलस्नणार्थम् । पाणाणि गोक्षणीपान्नप्रभृतीनि । चमसाः होतृचमसाद्यः । एतेषां सीवर्णादीनां लेपरहितानामुण्डिष्ठस्पर्शमात्रे वारिणा प्रक्षालनेन शुद्धिः । चरुश्वरुश्वाणे । स्नुक्सुवोणि सिद्धो । सन्नेहानि पात्राणि पाशिन्न-हरणादीनि । एतानि च लेपरहितान्युरुणेन वारिणा शुद्ध्यन्ति । 'निलंपं काश्चर्यं भाण्डमान्निरेख ५ विशुध्यति । अञ्जमस्ममयं चेव राजतं चानुपस्कृतमिति ' मनुस्मरणात् ( अ. ५ श्टेः ११२ )। अनुपस्कृतमखातप्रितं । सलेपानां तु । 'तेजासानां मणीनां च सर्वस्यास्मयस्य च । भस्मनाऽद्धिपृदा चैव शुद्धिरुक्तः मनीषिभिरिति ः मनुस्कं दष्टव्यम् ( अ. ५ श्टेः , १११ )। मृजस्मनोरेक-कार्यत्वादिकल्यः । आपस्तु ससुचीयन्ते । काकादिमुखोपधाते तु कृष्णशक्तिमुखावयुष्टं पात्रं निलि-स्वेत् । स्वापदसुखावसृष्टं पात्रं न प्रयुक्षतिति दष्टव्यम् । एतत्र मार्जराद्वन्यत्र । भाकतस्थ सदा शुक्तिति । मनुस्मरणात् ॥ १८२ ॥ १८३ ॥

#### स्प्यञ्जूर्पांऽजिनधान्यानां मुसलोलूखलाऽनसाम् । प्रोक्षणं संहतानां च बहूनां धान्यवाससाम् ॥ १८४ ॥

स्पयो वजः यज्ञागं। अनः शकटं। शेषं प्रसिद्धं। एतेषामुळीन वारिणा शुद्धिः। पुन-यक्षपात्रादिनां राजिनप्रहणं यज्ञाङ्काजिनपाप्त्यर्थम्। संहतानामुकशुद्धिव्य्याणां बहुनां धा-१५ प्रोक्षणेन छद्धिः। न्यानां वाससां च । वासोप्रहणमुक्तशुद्धीनामुपळक्षणार्थम्। उक्तशुद्धीनां धान्य-वासःप्रभृतीनां बहुनां राशिकृतानां प्रोक्षणेनैव शुद्धिः। बहुत्वं च स्पृष्टापेक्षया।

पत्तवुक्तं भवति । यदा धान्यानि वस्नादीनि वा राशीकृतानि तत्र व्याण्डाळादिस्युष्टान्यल्यानि वहिन अस्पृष्टानि तत्र स्पृष्टानामुकेव शुद्धितिरोगं पोक्षणमिति । तथा च स्पृत्यस्तरम् । 'वह्न-धान्यविद्याशीनामेकदेशस्य दूषणात्।तावन्मानं समुद्धृत्य शेषं पोक्षणमहैतीति '। यदा पुनः स्पृष्टानां सः बहुतं अस्पृष्टानां चाल्यतं तदा सर्वेषामेव क्षाळनम् । यथाह मनुः ( अ. ५ कां. ११८) " अजिस्तु पोक्षणं चैवं बहुनां धान्यवाससाम् । पक्षाळनेन त्वल्यानामज्ञिः शौवं विध्यत '' इति । स्पृष्टानामस्पृष्टानां समत्वेऽपि पोक्षणमेव । बहुनां पोक्षणविधानेनाल्यानां क्षाळनेन शुद्धिः । पुनरत्यानां क्षाळनवचनस्य समेषु क्षाळनवचनिवृत्त्यर्थत्वात् । इयत्स्पृष्टामियद्सपृष्टमित्यविवेके तु क्षाळनमेव । पाक्षिकस्यापि दोषस्य परिहर्तव्यत्वात् । अनेकपुरुवैधार्यमाणानां तु धान्यवासःप्रभृतीनां स्पृष्टानामस्पृ- १५ हानां च प्रोक्षणमेविति निवन्यकृतः ॥ १८४ ॥

निर्हेपानां स्पर्शमात्रदुष्टानां स्रद्धिमुक्त्वेदानीं सर्हपानां सद्धिमाह

# तक्षणं दारुगृङ्गास्थां गोवालैः फलसंभवाम् । मार्जनं यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकर्मणि ॥ १८५ ॥

वारूणां भेषमधिषाविश्वक्षाणां करिवाराहशक्षाध्यस्थनां । अस्थियहणेन वृन्तानामपि बहणम् ।

र लळपानां छदो जिन्नहोहिभिक्षितानां मृजस्मोवकाविभिरत्यगतळेपानां । धावक्षापैत्यमेष्यानां

गन्धो लेपश्च तत्कृतः । तावन्मृहारि वा देर्य सर्वासु द्रव्यक्षुद्धिवितिः सामान्यतः

हृद्धिविधानात् (मृतुः अ, ५ श्लो, १२६) । त्रक्षाणं तावन्मान्नावयवापनयनं क्राद्धः । क्रस्संभवां

मिल्वालाबुनारिकेलादिफलसंभुतानां गोवालेरु-द्धर्षणाच्छाद्धः। यश्चपात्राणां सुक्षुवादीनां यशक-मीणि प्रयुज्यमानानां दक्षिणेन हस्तेन द्भैर्दशापिवत्रेण वा यथाशास्त्रं कर्माङ्कतया मार्जनं कर्तन्यम्। एतम भौतसुदाहरणम् अन्येषामपि सोवणिदीनां पात्राणां स्मार्तलोकिककर्मसु कृतशौचानामे-बाङ्कत्वमिति दशियितुं । यशाङ्कानां पुनः कृतशोचानामिदं दशापिवत्रादिमार्जनं संस्काराधिमिति शेषः॥ १८५॥

इदानीं सलेपानामेव केषांचिल्लेपापकर्षणे विशेषहतूनाह

#### सोखेरदकगोमूत्रैः शुद्धचत्याविककौशिकम् । सश्रीफलैरंशुपद्वं सारिटैः कुतपं तथा ॥ १८६ ॥

उसरमृत्तिकासिहतेन गोमूत्रेणोद्केन वा लेपापेक्षया । आविकमूर्णामयं कौरितकं कांशमभवं तसरीपद्वादि मक्षालिनं शुद्धचित । उद्कगोमूत्रेरिति बहुवचनं पश्चादुद्कमाप्त्यर्थम् । अंशुपद्वं वल्क-१० लतन्तुक्रतम् । सश्चीफलेः विल्वभलसहितेः । कुपतः पार्वतीयछागरोमनिर्मितकम्बलः । अरिष्ट-फलसहितैः उद्कगोमूत्रैः शुद्धचतीत्यनुवर्तते ।

एतचोच्छिष्टक्षेहादियोगे सति बेदितव्यम् । अल्पोपवाते तु मोक्षणादि क्षालनासहत्वात् । सर्वत्र द्वव्याविनाशेनैव छद्धेरिष्टत्वात् । तथा च देवलः । ' ऊर्णाकीशेयकुतपपद्वक्षीमदुकूलजाः । अल्प-शोचा भवन्त्येते शोषणपोक्षणादिभिरित्य'भिधायाह । ' तान्येवामेध्ययुक्तानि क्षालयेच्छोधेनैः स्वकैः । १५ धान्यकल्कैस्तु फलजै रसैः क्षारानुगैरपीति ' क्षीमबदेव शाणस्य समानयोगत्वात् ।

जणीदिमहणं तदारब्धत् िकादिमाप्त्यर्थम् । अथ तस्याल्पोपधातेनेव क्षालमं कार्यम् । अमंध्यलेपादन्यत्र । 'तूलिकामुपधानं च पुष्परक्ताम्बरं तथा । शोषियत्वाऽऽतपे किंचित्करेः संमार्जयेनमृषुः।
पश्चाच वारिणा मोक्ष्य विनियुक्षीत कर्मणि । तान्यप्यतिमलिष्ठानि यथाबत्परिशोधयेदिति ' देवलस्मरणात् । पुष्परक्तानि कुद्भुमकुसुम्भादिरक्तानि । पुष्परक्तमहणमन्यस्यापि हरिद्रादिरक्तस्य क्षालना-२०
सहस्य माप्त्यर्थम् । न मिष्ठिष्ठादेः तस्य क्षालनसहत्वात् । शक्किनाप्युक्तम् । 'रागद्वव्याणि मोक्षितानि
शुचीनीति । ॥ १८६ ॥

#### सगौरसर्षपैः क्षौमं पुनः पाकान्महीमयम् । कारुहस्तः शुचिः पण्यं मैक्षं योषिन्मुखं तथा ॥ १८७ ॥

भीरसर्षपसहितैष्दकगोम् देः भीमं क्षमा अतिसी तत्स्वितिसितं क्षीमं शुद्धचित । पुनः ३५ पाकेन मुन्मयं घटादि । एतबोन्छिष्टलेहरेपे वेदितव्यम् । 'मद्यमृत्रपुरिषेश्व क्षेष्ठमपूर्याश्वरोगितिः । संस्पृष्टं नैव शुद्धचित पुनः पाकेन मुन्मयमिति । सर्णात् । चाण्डालायुपघाते तु त्याग एव । यथाह पराहरः 'चाण्डालायेस्तु संस्पृष्टं धान्यं वक्षमथापि वा । प्रक्षालेनन शुद्धचित परित्यागान्निमयमिति । कारवो रजकव्येलधावकस्पकारायास्तेषां हस्तः सद् शुन्धिः । शुन्दिलं तत्साच्ये कमिण वक्षणवनादौ सूतकादिसंभवेऽपि । तथा च स्मृत्यन्तरे । 'कारवः शिलिपनो वैया ३० दासिदासास्तयेव च । राजानो राजभृत्याश्व सद्यःशोचाः प्रकीतिता । हति । पण्यं पणार्षं चिक्कयं

यवृत्रीह्यादि । अनेककेतृजनकरपरिषष्टितमध्यायतं न भवति । सूतकादिनिषितेन च वणिकास् । भिक्षाणां समूहो भेक्षं तद्वश्चर्यादिहस्तगतं अनाचान्तस्रीयदावादिनाऽश्चाचिरथ्यादिकमणादिनाऽपि व दुष्यति । तथा योषिन्सुखं संयोगकाले श्चचि । 'स्नियश्च रतिसंसर्ग १ इति स्वरणात् ॥ १८७ ॥

#### इवानीं भुग्रद्भिमाह

#### भूग्रुद्धिर्मार्जनाद्दाहात्कालाद्गोक्रमणात्तथा । सेकादुलेखनालेपाद्वहं मार्जनलेपनात् ॥ १८८ ॥

मार्जन्या पांसुतृणादीनां मोत्सारणं मार्जनम् । वाहस्तृणकाष्ठावै: । काल्को यावता कालेन लेपादिक्षयो भवति तावान् । गोकसर्णं गवां पादपरिषड्नं । सेकः क्षीरगोम्बगोमयवारिभिः मवर्षणं वा । उल्लेखनं तक्षणं खननं वा । लेपो गोमयादिभिः । एतैः समस्तैर्व्यस्तिर्वा मार्जनादिभिरमेध्या । दृष्टा मलिना च सुसिः दुर्द्धचति ।

तथा च देवलः । 'यत्र प्रसुयते नारी प्रियते द्कातेऽपि या । चाण्कालास्युवितं यत्र यत्र विद्यादिसंगीतः ॥ एवं कर्मलभूयिष्ठा भूरमेध्या प्रकीर्तिता । श्वमूकरखरोष्ट्रादिसंस्पृष्टा दुष्टतां वजेत् ॥ अङ्गारतुषकेशास्थिभस्मायैमेलिना भवेदिति' अमेध्या दुष्टा मिलेनेति शोध्यभूमेलेषिध्यमधिषाय शुद्धिविभागं द्र्शयति । 'पत्रथा वा चतुर्णं वा भूरमेध्याऽपि शुद्धयति । द्वष्टानिता विधा देश शुद्धवते । १५ मिलेनेकघेतिः। यत्र मनुष्या जावत्वन्ते यत्र च चाण्डालेरध्युषितं तयो पद्धिमः द्वनकालगोकमलकेकोलेखनैः शुद्धिः । यत्र मनुष्या जावत्वन्ते यत्र च प्रियन्ते यत्र चात्यन्तं विष्ठादिसंगितिः तासां दाव्वजितस्तिरेव चतुर्भिः । अस्कृरएवरिक्षियः । अङ्गारत्वनिक्षितिः । उष्ट्रममकुकुशादिभिक्षिरकाल-मधिवासितायाः सेकोलेखनान्यां शुद्धिः । अङ्गारतुषादिभिक्षिरकालमधिवासिताया उत्तेखनेन शुद्धिः । मार्जनानुलेपने तु सर्वत्र समुद्धीयते । एवं गृष्टं मार्जनलेपनाभ्यां शुद्धवाति । गृष्टस्य पृथगुपादानं संमार्जन्व-

## गोघातेऽन्ने तथा केशमक्षिकाकीटदृषिते । सलिलं मस्म मृद्वाऽपि प्रक्षेप्तन्यं विशुद्धये ॥ १८९ ॥

गोबाले गोनःश्वासोपहतेऽस्रे अदनीयमाचे । तथा केशमिश्वकावीटवृथिते । केशमहणं . लोसादिमान्त्वर्थस् । क्लीटाः पिपीलिकादयः । उदकं असम सुद्धाः यथासंभवं प्रसोहरूयं अद्वर्थं । १५ यतु गौतमेनोक्ताम् (अ, १७ सू. ८।९)। 'नित्यमभोग्यं । केशकीयवपन्नविति । तत्केशकी व वादिक्षः सह यत्पकं तदिवसम् ॥ १८९॥

> त्रपुशीसकतात्राणां क्षाराम्छोदकवारिभिः। भस्माद्भिः ऋांस्यछोहानां खुद्धिः प्रातो द्वतस्य हु ॥ १९० ॥

१ ज्-' संहृतिः '.

अपुष्रभूतीनि प्रसिद्धानि । तेवां क्षारीदकेनाम्छोवकेन वारिणां चोपवातापेक्षया समस्तेव्यस्तिवी शुद्धिः कार्यो । कोस्यलीहानां भरमोद्केन । ताम्रमहणादीतिकापित्तलयोर्महणम् । एकयोनित्वात् । एतक ताम्रोदीनामंग्लोदकादिभिः छुद्धभिधानं न नियमार्थम् । 'मलसयोगजं तज्जं यस्य येनीपहन्यते । तस्य तच्छीधनं प्रोक्तं सामान्यं द्रव्यञ्चिकृदि ग्रंयविशेषेण स्मरणात् । अतो न ताम्रादेखिक्छोदकादि-हेंपस्यान्येनापगमसंभवे नियमिमान्छोदंकादिना शुद्धिः कार्या । अत एव मनुना सामान्येनोक्तम् ५ ( अ. ५ फो. १५४ )। 'ताम्रायाकांस्यरैत्यामां जपुणः सीसकस्य च । शीचं यशाहे कर्तव्यं क्षारा-म्लेंदिकवारिभिरिति । यतु 'भस्मना शुद्धचते कांस्यं ताप्रमम्लेन शुद्धचतीति । तत्ताप्रादेः शौचस्य परी काष्ठा प्रतिपाद्यितुं नान्यस्य निषेधाय । यदा तूपधातातिशयस्तदाऽन्छोद्कादीनामावृश्विः । 'गवामातानि कांस्यानि सूदोच्छिष्टानि यानि च । शुद्धचन्ति दशभिः क्षारैः श्वकाकोपहतानि चेति ? स्मरणात् । शुद्धिः प्रावी द्रव्यस्य त्विति । द्रवस्य द्रवद्रव्यस्य पृतादेः प्रस्थपमाणाधिकस्य १॰ श्वकाकाबुपहतस्य अमेध्यसंस्पृष्टस्य च प्रावः प्रावनं समानजातीयेन द्वद्रश्येण भाण्डस्यातिपूरणं याविभःसरणं द्युद्धिरित्यनुवर्तते । ततोऽल्पस्य त्यागः । बह्वल्पत्वं च देशायपेक्षया कालायपेक्षयाऽपि वैदितेयम् । यथाहं **बौधांयमः (** १।५।५३ ) । 'देशं कालं तथाऽत्मानं द्रव्यं द्रव्य-मंयोजनम् । उपपंत्रिवषस्यां च ज्ञात्वा शौंचं प्रकल्पयेदिति '। कीटाग्रुपहतस्य तु उत्पवनम् । यथाह मनुः ( अ. ५ श्टो. ११५ )। 'द्रवाणां चैव सर्वेषां शुद्धिरुत्पवनं स्मृतमिति ' । उत्पवनं चात्र १५ वंश्रान्तरिते पात्रे पक्षेपः । अन्यथा कीटाबुवगमस्यासंभवात् । शूद्रभाण्डस्थितस्य मधूद्कादेः पात्रा-न्तरीनयनाच्छाद्धः । 'मधूदके पयसादिकाराश्च पात्रात्पात्रान्तरागयने शुद्धा । इति बीधायनस्मर-णातः । मधुपृतादेक्णिपिसद्हस्तत्प्राप्तस्य पात्रान्तरानयनं पुनः पचनं कार्यम् । यथाह इत्सः। 'अन्यवहार्थाणां घृतेनाभिधारिताना पुनः पचनम् । एवं स्नेहानां स्नेहबन्दसानामिति ।॥ १९०॥

षयं सीवर्णराजनादीनां एनैत्यंकरणमंतिर्पादिनानां संवैदाप्तृष्टिकः ष्टेकेंहासुपथाने श्रद्धिमुक्तेवदानीं नेपामवान् मिक्षीरकतानां श्रद्धिमाह

#### अमेष्वाक्तस्य मृत्तोयैः शुद्धिर्गन्धादिकर्षणात् । वाक्शस्तमम्बुनिणिक्तमज्ञातं च सदा शुचि ॥ १९१ ॥

अमिष्यां शरीरजा मलावसाञ्चकाव्यः। 'वसा युक्तमसुङ्गजामुजविद्कणीविणस्वाः। केष्णा-शुँद्विकां सिदी द्वावंकित कृणां मलां (अ. ५ क्लो. १६५)। तथा 'मानुष्यास्यि शवं विद्या रेतो १६ मूजार्तव वसा। स्वेदी अधुद्विका क्षेष्ण मधं चामेष्यमुच्यते । इति मानुष्यास्य शवं विद्या रेतो १६ मृजार्तव वसा। स्वेदी अधुद्विका क्षेष्ण मधं चामेष्यमुच्यते । इति मानुष्यक्रादिभाः मती-पादिताः तैर्षसादिभित्रकं लिसं अमेष्याकं तस्य मृदा तोयेन च शुद्धः कर्तव्या गन्धापक-वंणेः शोचममेष्यालिसंस्यति । सर्वश्चिद्धं च मथमं मृत्तोयेरेव लेपगन्धापकर्षणं कार्यम् । अशका-चन्येन । 'तद्धिः पूर्वं मृदा चेति । (अ. १ स्. १ ६) गौतमंत्रमरणात् । वसादिग्रहणं च सर्वेथाममेष्यत्वं १० पतिपादियत्वितं संमानिपंचातायं। 'मयेष्ट्रचपुरिवेद्यं क्षेष्णपूषाश्चरीणितेः। संस्पृष्ठं नेव शुद्धयेत पुनःपाकेन मृन्मयि 'त्युपघाते विशेषानिधानात् (सर्नुः अ.५ क्षो.१ ६३)। 'अमेष्यत्वं चेथमेषां देशाचिव मलाब्यामे-इति वचनावेदण्यतानामेव न स्वस्थानावस्थितानाम् । पुरुषस्य नाभेकप्र्यं करव्यतिरिकाद्धानामन्यामे- 7.

ध्यस्पर्शे स्नानम् । यथाह देवलः । 'मानुवास्य वसां विष्ठामार्तवं मूत्ररेतसी । मज्ञानं शोणिनं स्पृष्ठां परस्य स्नानमान्यरेदिति'। तान्येव स्वानि संस्पृश्य प्रक्षाल्याचम्य शुद्धचतीति । तथा 'ऊर्ष्वं नाभेः करी मुक्तवा यदङ्कमुण्हन्यते । तत्र स्नानमधस्तानु प्रक्षाल्याचम्य शुद्धचतीति '। कृतेऽपि यधोकशोचे मनसोऽपरितोषायत्र शुद्धिसदेशे भवति तद्दाक्शस्तं शुच्चि । शुद्धमेतद्दिस्विनं बाद्धणवचनेन शुद्धं भवतीत्यर्थः । अम्बुनिर्णिकं यत्र प्रतिपादिता शुद्धिनास्ति तस्य प्रक्षालनेन शुद्धिः । प्रक्षालनासम्य प्रोक्षणेन । अज्ञातं च सदा यत्काकाबुण्हतमुपशुक्तं न कदाचिद्गि ज्ञायने तन्धुच्चि । तत्रुपयोगादृष्टः हदोषो नास्तीत्यर्थः । न तु तद्दिरुध्यते । 'संवत्सरस्येकमपि चरेत्कृच्युं दि नावमः । अज्ञानभक्त- शुद्धस्यर्थं ज्ञातस्य तु विशेषतः १ हत्यदृष्टदोषेऽपि प्रायध्वित्तप्रतिपाद्नात् । नैतन्त्रायध्वितस्य ज्ञाधिवस्य न्त्रायाधिनस्य ज्ञाधिवस्य न्त्रायाधिनस्य ज्ञाधिवस्य न्त्रातिपादनात् । नैतन्त्रायधिनस्य ज्ञाधिवस्य-

## ग्रुचि गोतृप्तिकृत्तोयं प्रकृतिस्थं महीगतम् । तथा मांसं श्वचाण्डालक्रव्यादादिनिपातितम् ॥ १९२ ॥

महीगतं भूमिस्थमुद्कं एकगवीतृप्तिजनतसमर्थं चाण्डाळादिभिरस्पृष्टं । मक्कृतिस्थं स्परस-गन्धस्पर्शान्तरमनापजं । शुच्चि आचमनादियोग्यं भवति । महीगतमित्यशुद्धभूगतस्योश्चिव्यविषयेशयं न त्वान्तरिक्षोद्धस्य शुद्धल्वयाष्ट्रस्यर्थं । नाप्युद्धृतस्य । 'उद्धृताश्चापि शुद्धच्यन्ति शुद्धैः पाषैः समुद्धृताः । १५ एकरात्रोषिता आपस्याज्याः शुद्धा अपि स्वयमिति । देवळवचनात् । तथा चण्डाळादिकृतं तडा-गादौ न दोषः । 'अन्त्यरिपि कृते कृपे सेतौ वाप्यादिकं तथा । तत्र स्नात्वा च पीत्वा च वायाश्चिणं न वियते । इति शातातपस्मरणात् । तथा मांसं भ्वचाण्डाळकव्यादादिभितिपातितं श्चि । आदिमहणात्युत्कसादेरिप ग्रहणम् । निपातितमिति ग्रहणं भक्षितस्य निराकरणार्थम् ॥ १९२ ॥

# रिश्मरग्नी रजश्छाया गौरवो वस्रधाऽनिलः। विष्ठयो मक्षिकाः स्पर्शे वत्सः प्रस्नवने छुचिः॥ १९३॥

रहमयः सूर्यदिः प्रकाशकद्रव्यस्य । अद्भिः प्रसिद्धः । रजः अजादिसंबन्धव्यदिरकेण । तथ 'श्वकाकोष्ट्रवरोद्धकस्कर्यम्यपिष्टिणाम् । अजाविरेणुसंस्यक्षाद्यपुर्वक्षमीक्ष हीयते ' इति वीषक्षवणात् । संगर्जनादि कार्यम् । ह्यायः वृक्षादेः। गौः। अञ्चः। वसुधा सृगिः। अनिक्षो वायुः। विभूषो प्रकायन् विन्द्वः सुलजानां वश्यमाणत्वात् । मिक्षकाक्ष । एते चाण्डालादिस्पृष्टा अपि स्वर्धो श्चचः । वस्वः । रुष्टि वायद्याः अव्ववने ऊषोगतद्वर्यपाकर्षणे श्रुच्धः । वस्तम्रहणं वालस्योपलक्षणार्थम् । 'वालैरनुपरिकान्तं व्यक्तिः । वस्तमृहणं वालस्योपलक्षणार्थम् । 'वालैरनुपरिकान्तं व्यक्तिः विभवतिरिते व वस्ता । १९३॥

## अजाश्वयोर्मुखं मेध्यं न गोर्न नरजा मलाः । पन्थानश्च विद्युष्यन्ति सोमसूर्योद्यमास्तः ॥ १९४ ॥

अजान्वयोर्द्धलं मेथ्यं । न गोः । न नरजा मलाः । नरशब्दो लक्षणवा देशमिथते १० तज्जा मला वसादयो न मेथ्या भवन्ति । पन्थानो मार्गाध्वाण्डालादिभिः स्वृद्धा अपि राजी स्वामां-श्रुसिर्मारुतेन च श्रुप्यन्ति । दिश सूर्योश्चिमिर्गहतेन च ॥ १९४ ॥

<sup>्</sup>र ज्ञ-छाचित्वः

## मुखजा विप्रुषो मेध्मास्तथा चमनबिन्द्वः । श्मश्च चास्यगतं दन्तसक्तं त्यक्तवा ततः श्चचिः ॥ १९५ ॥

मुखे जाता मुखनाः । श्ठेष्मिवपुणं मेध्या नोष्छिष्टं कुर्यन्ति अनिपातिताश्चेदङ्गे । 'न मुख्या विपुण उष्छिष्टं कुर्यन्ति न चेदङ्गे नियतन्तीतिः गौतमवचनात् ( अ. १ सू. ४४ ) । तथापि ये आचमनतीयिनन्त्रः पादी स्ट्रान्ति ते मेश्याः । रमश्च चास्यगतं मुखमविष्टं उष्छिष्टं न भ करोति । वस्तस्तं चालादिकं स्वयमेव च्युतं त्यक्तस्या ग्रुचिभीवति । अच्युतं दन्तसमम् । तथा च गौतमः (अ १ सू. ४४।४२) । 'दन्तिश्चिष्टं तु दन्तवद्त्यत्र जिह्नाभिमर्शनात् पाक् च्युतेरित्येके । च्युतेष्वास्त्रावविषयाभिगरनेव तच्छुचिरिति । निगरणं पुनरनेन याज्ञवत्वव्योक्तेन त्यागेन विकल्यते । निगरकेवेत्येवकारः । 'चर्यणं त्यांचांभित्यं युक्तःवा ताम्बूलवर्षणम् । ओष्ठी विलोमकी स्पृष्टा बासो विपरिधाय चेति । विष्युक्ताचमननिवंपार्थः । ताम्बूलमहणं फलाव्यवलक्षणार्थम् । यथाह् १० शातावतः । 'तान्बूलं च फलं चेव भुंकः क्षेत्राविश्यकः । दन्तलशस्य संस्पर्शं नोच्छिष्टो भवति विजा इति ॥ १९५॥

## स्नात्वा पीत्वा क्षुते सुत्ते मुक्तवा रथ्यपसर्पणे । आचान्तः पुनराचामेद्वासो विपरिधाय च ॥ १९६ ॥

क्षानपानश्चनस्वमभोजनराश्योपसर्पणवासोविपरिधानेषु कृतेक्वाचान्तः पुनराचामेत्। हिराचामेदि-१५ त्यर्थः। चकाराब्रोद्दनाध्ययनारम्भाल्यानृतीस्पादिषु । तथा च वसिष्ठः (अ. ३ सू. ३८)। 'सुस्वा सुक्ता स्नात्वा पीत्वा किदिवा चाचान्तः पुनराचामेदिति । मनुरिष (अ. ५ स्टे), १४५)। 'सुस्वा क्षृत्वा च सुक्ता च सुक्ता च प्रीवित्वोक्त्वानृतं वचः। पीत्वापोऽध्येष्यमाणश्च आचामेत्वयतोऽपि सिभिति । भोजने त्वादाविष दिराचमनम् । भोश्यमाणस्तु प्रयतोऽपि हिराचामिदि त्यापस्तम्बस्मरणात् (१५५५-१६-९)। स्नानपानयारादी सकृत् । अध्ययने त्वारम्भे हिः। २० शेषेष्वन्ते एव यथोकं हिराचमनम् ॥ १९६॥

#### रथ्याकर्वमतोयानि स्षृष्टान्यन्त्यश्ववायसैः । मारुतेनैव सुद्धचन्ति पकेष्टिकचितानि च ॥ १९७ ॥

रध्या मार्गमात्रं । कर्दमः पद्गः । तोयमुद्कं । रध्याधितानि कर्दमतोयानि अन्त्यैश्वाण्डालादिभिः श्विभवीयसेश्व स्प्रदानि । मारुतेनेव शुद्धःयन्ति शुद्धिमुपयन्ति । बहुवचनं तद्गत- २५
गोमयशर्करादिभाष्यर्थम् । पक्केटिकादिभिश्वितानि थवलगृहादिनि चाण्डालादिस्पृद्यानि मारुतेनेव शुद्धचन्ति । एतत्र 'मोक्षणं संहतानामिश्युक्तभोक्षणनिषेषार्थं । तृणकाष्ठपणीदिमयानां तु मोक्षणमेवेति ॥ १९७ ॥

इति द्रव्यश्चद्विमकरणम्

१५

#### अथ दानप्रकरणम् ९

इदानीं दानधर्म प्रतिपाद्यिध्यंस्तदक्कभूतपात्रप्रतिपादनार्थं नत्यक्षेत्रस्थाव

#### तपस्तप्त्वाऽसृजङ्कह्मा बाह्मणान्वेदगुप्तये । तृप्त्यर्थं पितृदेवानां धर्मसंरक्षणाय च ॥ १९८ ॥

ब्रह्मा हिरण्यगर्भः । कल्पादी तपस्तप्त्या ध्यानं कृत्मा 'कारमुल्यान्म् नार्मानि । पूर्वं ब्राह्मणान् सृष्टवान् । किमर्थम् ? वेद्युत्यं वेद्रव्यणार्थम् । पितृणां देवतामां च
व्यव्यर्थम् । अनुप्रानापदेशवांग्य धर्मसंरक्षणार्थं च । अनुभेवेश्यो द्वनसङ्गथ्यफ्लं भवतीत्यभिप्रायः ॥ १९८ ॥

#### सर्वस्य प्रभवो विषाः श्वताध्ययनशीलिनः । तेभ्यः क्रियापराः श्रेष्ठास्तेभ्योऽप्यध्यात्मवित्तमाः ॥ १९९ ॥

सर्वस्य क्षत्रियादेविद्याः प्रभवः श्रेष्ठा जात्या कर्षणा च । बाद्यंचव्यविद्याः श्रुताध्ययनः द्यातिनः श्रुताध्ययनसंपना उत्कृष्टाः । तेभ्योऽपि क्रियापराः विदितानुषानवीतः । तेभ्योऽप्य-ध्यात्मवित्तमाः वक्ष्यमाणमार्गेण शमदमावियोगनात्मतस्वज्ञाननिवताः वेष्ठा इत्यनुषज्ञते ॥ १९९॥

एवं जातिथियात्रष्ठाननपसी मशंसामुर्व्यक्तिकविगन पावनामिधावाधुवा नेपा समुर्विय संपूर्णपावनामाङ्

#### न विद्यया केवलया तपसा वाऽपि पात्रता । यत्र वृत्तमिमे चोमे तद्धि पात्रं प्रकीर्तितम् ॥ २०० ॥

केवलया विद्यया शुताध्ययनसंपरया नैव संपूर्णवावत्वम् । नापि केवलेन तपसा शमसत्यात्रत्राह्मण- दमादिना । अपिशन्दात्केवलेनानुष्ठानेन केवलया जात्या वा नैव संपूर्णवावता । कथं
कल्पणम् । तिर्हि यत्र पुरुषे वृत्तमनुष्ठानं हमे खोमे विद्यातपत्ती स्तः चशस्वाङ्काङ्गणजातिश्च तदेव मन्त्वादिभिः संपूर्णपात्रं प्रकीतितं । वि यस्माद्तः परमुक्कथं वार्षं नास्ति । अत्र
जातिविद्यानुष्ठानतपःसमुख्यानामुत्तरोत्तराशस्त्र्येन फलतारतन्यं वृष्ठच्यम् ॥ २०० ॥

## गोमूतिलहिरण्यादि पात्रे दातन्यमर्चितम् । नापात्रे विदुषा किंचिदात्मनः श्रेय इच्छता ॥ २०१ ॥

२५ पूर्वोक्ते पात्रे गवादिकमर्चितं शास्त्रोकोदकदानादीतिकतंत्र्यतासदितं देवस् । अस्त्राक्षे सानि-सत्यावे गवादिदानं यादौ नाझणे च पतितादौ विद्वसा पात्रविदेवेषा फुलविदेवेषं जानता क्षेय:-देवस् । संपूर्णफलमिच्छता किंचिदल्यमपि न दात्रव्यस् । वेयोमहणाव्यावदानेऽपि किमपि तामसं फुलमस्तीति सूचितस् । यथाह कुष्णद्वैपायनः ( भ. शी. ज. १७१२ २ ) । 'अवैदा काले यहानमपात्रेभ्यश्च दीयते । असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहतमिति । । अपात्रे न दातव्यमिति वदता विशिष्टदेशकाल्द्रव्यसिन्धे पात्रस्यासिन्ध्याने द्रव्यस्य वा तदुदेशेन त्यागं तस्मे प्रतिश्रवणं वा कृत्वा समर्पयत् । नापात्रे दातव्यमिति स्चितम् । तथा प्रतिश्रतमपि पश्चात्पातकादिसंयोगे ज्ञाते न देयम् । 'प्रतिश्रुत्याप्यधर्मसंयुक्ताय न द्यादिति । निपेशात् (गौतमीये अ. ५ स्. २१)॥२०१॥

अपात्रे दातुर्नियेधसुक्त्या प्रतिप्रहीतारं प्रत्याह

# विद्यातपोभ्यां हीनेन न तु ग्राह्यः प्रतिग्रहः । गृह्णन्यदातारमधो नयत्यात्मानमेव च ॥ २०२ ॥

प्रतिप्रहृतिषेषः। विद्यातपोभ्यां हीनेन प्रतिप्रहः सुवर्णादिनं ग्राह्यः । यस्माद्रियादिहीनः प्रतिप्रहृत् कात्रमात्मानं चाधो नरकं नयति प्रापयतीति ॥ २०२ ॥

गवादि पात्रं दानव्यमित्युक्तं ; नत्र विशेषमाह

दातव्यं प्रत्यहं पात्रे निमित्ते तु विशेषतः । याचितेनापि दातव्यं श्रद्धापूतं तु शक्तितः ॥ २०३ ॥

मतिरिवसं शत्मपनुसारेण यथोक्तविधिना पात्रे गवादिकं स्वं कुडुम्बाविरोधेन दातव्यम् ।

विमित्तेषु चन्द्रोपरागादिषु विद्रोषतोऽधिकं यक्षेन दातव्यम् । याचितेनापि

अञ्चापूतं अनस्यापिवित्रीकृतं शक्त्या दातव्यम् । 'याचितेनापि दातव्यामिति ' १५

बदता यथोकं पात्रं स्वयमेव गत्वा आह्य वा यहानं तत्महाफलमुक्तम् । तथा च समरणम् । ''गत्वा यहीयते दानं तदनन्तफलं स्मृतम् । सहस्रगुणमाह्य याचिते तु तदर्थकमिति '' ॥ २०३॥

गवाबिकं देगमित्युकंः, तत्र गादाने विशेषमाह

गोदाने विशेषः। हैममये शुद्धेः यस्याः सा हेममथुङ्गी शफीः रोप्याः राजतेः खुरैःसंयुता वस्रेण च संयुता कांस्यपात्रसहिता बहुश्लीरा गौर्यवाशिक दक्षिणासहिता वृत्तस्या ॥९०४॥

> दाताऽस्याः स्वर्गमाप्नोति वत्सरान् रोमसंमितान् । कपिला चेत्तारयति भूयश्चासप्तमं कुलम् ॥ २०५ ॥

अस्या गोः रोमसंमितान् रोमसंस्थाकान् वत्सरान् स्वर्गमाप्तोति दाता । सा यदि २५ किपछा तदा न केवळ दातारं तारयति विंतु कुळमपि आसप्तमं सप्तममिश्याप्य पिवादीन्वट् आत्मानं च सप्तमम् । अप्यर्थभूयः शब्दः ॥ २०५ ॥

सवत्सारोमतुल्यानि युगान्युभयतोमुखीम् । वृाताऽस्याः स्वर्गमाप्नोति पूर्वेण विधिना दृदत् ॥ २०६ ॥ सवत्सारोमतुल्यानि वत्सेन सह वर्तत इति सवत्सा तस्या रोमनुन्यानि वन्तरय गोध उभवतीष्ठळी दान- यावन्ति रोमाणि तावत्संख्याकानि युगानि कृतनेदादीनि उभयतोसुसी फलम्। इतृत्स्वर्गमामोति पूर्वेण विधिना चेत्॥ २०६॥

का पुनरुभयतीमुखी कथं तावत्तद्वानं महाफ्रकमित्यन आह

## यावद्गत्तस्य पादौ द्वौ मुखं योन्यां च दृश्यते । तावद्गौः पृथिवी ज्ञेया यावद्गमें न मुश्चति ॥ २०७ ॥

गर्भानिर्गच्छतो वत्सस्य ह्रौ पादौ सुसं च यावकालं यांच्या हुक्यतं वाककालं उभयतोष्ठुबी लक्षणं उभयतोषुखमस्या अस्तीत्युभयतोषुली। यावकालं गर्भ न सुचित नावत्स्य। नदाने फलं च । गौ: प्रथिवीसमा होया । अतः फलातिशया युक्तः ॥ २००३ ॥

## यथाकथंचिद्दत्वा गां धेनुं वाऽधेनुमेव वा । अरोगामपरिक्किष्टां दाता स्वर्गे महीयते ॥ २०८ ॥

यथाकथंचिद्धेमशृङ्गायभावेऽपि यथासंभवं पूर्वोकविधिना धनुं वृष्धी अधनुं व अवस्थां अपिता अविकास अरोगां रोगरहितां अपितिहृष्टां अत्यन्तादुर्वेखां गां द्वा दाता स्वर्गे सामान्यगोदाने फलम्। महीयते पूज्यते ॥ २०८ ॥

24

गोदानसमान्याह

#### श्रान्तसंवाहनं रोगिपरिचर्या सुरार्चनम् । पादशौचं द्विजोच्छिष्टमार्जनं गोप्रदानवत् ॥ २०९ ॥

श्रान्तस्यासनशयनादिदानेन श्रमापनयनं श्रान्तसंबाहनम् । राभिणां परिचर्या पथा शक्त्योषधादिदानेन । सुरार्चनं हरिहरहिरण्यगभीदीनां गन्धमाल्यादिभिगराधानम् । पावशीचं २० दिजानाम् समानानामधिकानां च । तेषामेबोच्छिपस्य संमार्जनं । एतान्यनन्तरोकेन गोदानेन समानि॥ २०९॥

#### मूत्रीपांश्चाञ्चवस्त्राम्मस्तिलसर्पिःप्रतिश्रयान् । नैवेशिकं स्वर्णधुर्यं दत्वा स्वर्गे महीयते ॥ २१० ॥

भू: फ्लप्रदा। दीपा वेनायतनादिष्ठ । मतिश्रयः प्रवासनामाध्यः । निवेशनार्धं गार्तस्थ्यार्थं रथ यत्कन्या दीयते तक्षेविशिकं । स्वर्णं सुवर्णं । धुर्यो भारतहो बलीवर्दः। शेथं धानदं । एतान् भूवीपा-दीन् दत्वा स्वर्गेलोके महीयते पूर्यते । स्वर्गफलं च भूमिदानादीनां न फ्लान्तरज्युदासार्थम् । विकि-चित्कुरुते पापं ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि वा । अपि गोचर्ममात्रेण भूमिदानेन शुक्कति । । तथा । वारिद-स्वृतिमाप्रोति सुखमक्षय्यमञ्चदः । तिलप्रदः प्रजामिष्टां दीपद्श्रश्चरुक्तमम् । वासोद्श्वन्द्रवालोक्यमाश्य-सालोक्यमंत्र्यदं । हत्यादिफलान्तरश्चरणात् (सन्तुः अ. ४ को. २९९१२१९) । गोचर्मलक्षणं च बृहस्य- तिना दर्शितम् । 'सप्तहस्तेन दण्डेन त्रिंशहण्डं निवर्तनम् । इश तान्येव गोचर्म दत्वा स्वर्गे महीयते । ॥ २१० ॥

#### गृहधान्यामयोपानच्छात्रमाल्यानुलेपनम् । यानं वृक्षं प्रियं शय्यां दत्वाऽत्यन्तं सुखी मवेत् ॥ २११ ॥

गृहं प्रसिद्धं । धान्यानि च शालिगोधूमादीनि । अभयं भीतवाणं । उपानही । छत्रं । भाल्यं मिलकादेः । अनुरुपनं कुङ्कुमचन्दनादि । यानं रथादि । वृक्ष्मुमपजीव्यमाधादिकं । प्रियं यथस्य प्रियं धर्मादिकं । शास्यां च दत्वाऽत्यन्तं अतिशयेन सुरुषी भवति । न च हिरण्यादिव-दस्ते दातुमशक्यत्वाद्धर्मोदीनामसंभवः । भूमिदानादाविष समानत्वात् । स्मृत्यन्तंरऽपि धर्मदानभवणात् । 'देवतानां गुरुणां च मातापिजोस्तर्थव च । पुण्यं देयं प्रयत्नेन नापुण्यं चोदितं क्वचित् ।

अपुण्यदाने तदेव वर्धते प्रतिप्रशितुरिष लोभादिना प्रवृत्तस्य । 'यः पाण्मवलं ज्ञात्वा प्रति- १० युह्णाते द्वर्मितः । गर्धिताचरणात्तस्य पापं तावत्समाश्रयेत् । समं विग्रणसाहस्रमानन्त्यं च प्रदातृष्विति ' स्मरणात् । इह च सर्वेच देशकालपावविशेषादेयविशेषादातृविशेषा'द्वाने फलं मया प्रोक्तं विसायां तद्व- देव हीति ' प्रतिप्रहीतृवृत्तिषिशेषाच दातृपतिग्रहीचोः फलतारतम्यं द्रष्टश्यम् ॥ २११ ॥

दानात्फलमुक्तम्। इदानी दानव्यतिरेकेणापि दानफलावाप्तिहेत्नमाह

#### सर्वधर्ममयं ब्रह्म प्रदानेभ्योऽधिकं यतः । तद्ददत्समवाप्नोति ब्रह्मलोकमविच्युतम् ॥ २१२ ॥

ęч

यस्मात्स्तर्वधर्ममयं ब्रह्म अववोधकत्वेन तस्मात्तद्दानं सर्व दानेभ्योऽप्यधिकं अतस्तद्दव-द्रश्यापनादिद्दारेण ब्रह्मछोकमवाप्रोति अविच्युतं च्युतिर्यथा न भवति । आ भूतसप्रुवं ब्रह्म-छोकेऽवतिष्ठत इत्यर्थः । अञ्च च ब्रश्नदानं परस्वत्वापादनमात्रं दानं, स्वत्वनिद्वनेः कर्तुमश-क्यत्वात् ॥ २१२ ॥

#### प्रतिग्रहसमर्थोऽपि नावृत्ते यः प्रतिग्रहम् । ये लोका वानशीलानां स तानाप्रोति पुष्कलान् ॥ २१३॥

दानं विना अपि दान- यः पात्रभूतो अपि प्राप्तं प्रतिग्रहं सुवर्णादिकं नादत्ते न स्वीकरोति असी यय-फलावाधिः । स्प्राप्तं नोपादत्ते तत्तद्दानशीलानां ये लोकाः तान्समग्रानागोति ॥ २१३ ॥

इदानीं सर्वपनिष्ठहनिवृत्तिप्रसंगेऽपवादमाह

२५

कुशाः शाकं पयो मत्स्या गन्धाः पुष्पं दिधि क्षितिः । मांसं शय्याऽऽसनं धानाः प्रत्याख्येयं न वारि च ॥ २१४ ॥

धानाः भ्रष्टा यवाः । क्षितिर्मृतिका । शेषं प्रसिद्धं । एतत्कुशादिकं स्वयमुपानीतं न प्रत्या-रुयेषं । चकाराद्वहादि । ' शय्यां गृहान्कुशान्गन्थानपः पुष्पं मणीन्व्षि । मतस्यान्थानाः पयो मांसं शाकं चैव न निर्णुदेत् ' (अ ४ श्लो. २५०)। तथा । ' एघोदकं मूलप्तलमनमन्युयतं च यत् । सर्वतः प्रतिगृह्णीयान्मध्वयाभयदक्षिणामिति ' मनुस्मरणात् (अ. ४ श्लो. २४७)॥ २१४॥

किमिति न पत्याख्येयमित्याह

#### अयाचिताहृतं ग्राह्ममपि दुष्कृतकर्मणः । अन्यत्र कुलटाषण्डपतितेभ्यस्तथा द्विषः ॥ २१५ ॥

यद्यस्माद्याचितमेतत्कुशायाहृतं दुष्कृतकारिणोऽपि संवन्यि ग्राह्यं किमृत यथोक्तकारिणः। तस्मान्न प्रत्याख्येयम् । अन्यत्र कुलटाषण्डपतितेभ्यः शत्रोश्च । कुलात्कुलमटन्तीति कुलटाः स्वैरिण्यादिकाः । षण्डस्तृतीयापकृतिः ॥ २१५ ॥

#### देवातिथ्यर्चनकृते गुरुभृत्यार्थमेव च । सर्वतः प्रतिगृह्णीयादात्मवृत्त्यर्थमेव च ॥ २१६ ॥

देवतातिथ्यर्चनादेरावश्यकत्वात्तदर्थमनात्मकारणात् पतिताबत्यन्तं कुत्सितवर्ण्यं सर्वतः पतिमृह्यस्य पतिमृह्यस्य पतिमृह्यस्य । भृत्या भरणीया भार्यापुत्रा-श्वतमृह्यस्य । द्यः॥ २१६॥

इति दानधर्मप्रकरणम्

ų.

#### अथ श्राद्धप्रकरणम् १०

इदानीं श्राद्धमकरणमारम्यते । श्राद्धं नामाद्रनीयस्य तत्स्थानीयस्य वा द्रव्यस्य पेतोहेशेन श्रद्धया त्यागः । तत्र द्विविधं पार्वणमेकोद्दिष्टमिति । तत्र विपुरुषोहेशेन यिकयते तत्पार्वणम् । एकपुरुषोहेशेन कियमाणमेकोद्दिष्टम् । पुनश्च तिश्रिविधं। नित्यं नैमित्तिकं काम्यं चेति । तत्र नित्यं नियत्विसित्तोपाणौ चोदितमहरहमानास्याष्ठकादिषु । अनियतनिमित्तेषाणौ चोदितं नैमि-२० त्तिकं, यथा पुन्नजमादिषु । फलकामनोपाणौ विहितं काम्यं, यथा स्वर्गादिकामनायां ऋिक्कादि-नक्षत्रेषु । पुनश्च पंत्रविधं। अहरहःश्चाद्धं पार्वणं वृद्धिश्चाद्धमेकोद्दिष्टं सपिण्डीकरणं चेति । तत्राहरहः श्वाद्धं। 'अश्चं पितृमनुष्येभ्यः ' इत्यादिनोक्तम् । तथा च मनुः । ' द्या-दहरहः श्वाद्धमञ्जावनोद्देकन वा । पयोष्टलफलेवीऽपि पितृम्यः गीतिमक्षयामिति '॥

े अधुना **पार्वणं वृद्धिश्रान्धं** च दर्शियेष्यंस्तयोः कालानाह

अमानास्याऽष्टका वृद्धिः कृष्णपक्षोऽयनद्वयम् । द्रव्यं बाह्मणसंपत्तिविधुनत्सूर्यसंक्रमः ॥ २१७ ॥

24

## व्यतीपातो गजच्छाया ग्रहणं चन्द्रसूर्ययोः । श्रान्द्रं प्रतिरुचिश्रीव श्रान्द्रकालाः प्रकीर्तिताः ॥ २१८ ॥

यत्र दिने चन्द्रमा न दृश्यते सा अमावास्या तस्यामहर्षयव्यापिन्यामपराह्नव्यापिनी माह्या ।
'अपराह्नः पितृणामिति ' वचनात् । अपराह्मध्य पश्चथाविभक्ते दिने चतुर्थो भागिक्षमृहर्तः ।
अष्टकाश्चतः 'हेमन्तिशिरियोध्वतुर्णामपरपक्षाणामप्रमीष्वप्टका' इत्याभ्यखायनोक्ताः । वृद्धिः ५
प्रजनमादि । कृष्णपक्षोऽपरपक्षः । अयनहृद्यं दिक्षणोत्तरसंत्रकम् । द्वद्यं कृशरमांसाादिकं ।
बाह्मणसंपित्विदेश्यमाणा । विषुवद्यं भेषतुल्योः स्यंगमनं । स्र्यंसङ्गमः आदित्यस्य राशेः
राश्यन्तरगमनं । अयनविषुवतोः संक्रान्तित्वे सिद्धेऽपि पृथगुगादानं पल्वतिशयमितपादानार्थम् ।
व्यतीपातो योगविशेषः । मजच्छाया । 'यदेन्दुः पितृदेवत्ये इंतर्ध्वेव करे स्थितः । याम्या
तिथिभेवत्सा हि गजच्छाया पकीर्तितेति । परिभाषिता । हस्तिच्छायेति केचित् । सेह न गृष्यते १०
कालप्रकमात् । महणं सोमसूर्ययोद्धपरागः । यदा च कर्तुः श्चाद्धं प्रति क्रिचमिति तदाऽपि ।
चशब्दायुगादिमभृतयः । एते श्चाद्धकालाः । ययपि 'चन्द्रसूर्यग्रेः नावादिति । ग्रहणे भोजनिपेधस्तथाऽपि भोक्तुर्देषो दातुरभ्युद्यः ॥ २१७ ॥ २१० ॥

अहरहःश्राद्धव्यनिरिक्तयश्यमाणचतुर्विधश्राद्धेषु बाह्मणसंपनिमाह

#### अरपाः सर्वेषु वेदेषु श्रोत्रियो बह्मविद्युवा । वेदार्थविज्येष्ठसामा त्रिमधुक्तिसुपर्णिकः ॥ २१९ ॥

सर्वेषु वेदेषु क्रावेद्दिषु अनन्यमनस्कतयाऽण्यस्वालिताध्ययनश्मा अध्याः । श्रोत्रियः भुताध्ययनसंपन्नः । वश्यमाणं मद्ध यो वेत्ति असी ब्रह्मवित् । युवा मध्यमभाद्धे नाह्यणाद्यः।

अनुताध्ययनसंपन्नः । वश्यमाणं मद्ध यो वेत्ति असी ब्रह्मवित् । युवा मध्यमवयस्कः । सर्वस्येदं विशेषणं । ' मन्त्रनाह्यणयोर्दर्थं भेत्तीति ? वेद्यार्थवित् ।

उयेष्ठसामेति सामविशेषस्तद्ध्ययनाङ्गनतं च तद्वताचरणेन यस्तद्धीते स ज्येष्ठसामा । निमधुः २०
कावेदैकदेशस्तद्वतं च तद्वताचरणेन तद्धीते हित विश्वसद्धाः । श्रीसुणर्णं क्रायद्धवेरिकदेशस्तद्वतं च तद्वताचरणेन यस्तद्धीते स जिसुपणिकः । एते नाह्यणाः श्राद्धसंपद् इति वश्यमाणिकयासंवन्धः ॥ २१९ ॥

#### स्वस्रीयऋत्विग्जामातृयाज्यश्वशुरमातुलाः । त्रिणाचिकेतदौहित्रशिष्यसंवन्धिवान्धवाः ॥ २२० ॥

स्वकीयो भागिनेयः । **ऋत्विगु**क्तलक्षणः । जामाता दुवितुर्भर्ता । विणाचिकेतं यजुर्वेदैक-देशः तद्वतं च तद्वताचरणेन यस्तव्ध्यायी स विणाचिकेतः । अन्यत्मसिद्धं । एते च पूर्वोक्ताम्य-श्रोवियायभावे वेदितव्याः । ' एव वे प्रथमः कल्पः प्रदाने हव्यकव्ययोः । अनुकल्पस्त्वयं प्रोक्तः सदा सद्धिरगष्टितः १ (अ. ३ श्लो. १४७) इत्यभिषाय मनुना स्वकीयादीनामभिद्दितत्वात् ॥ २२०॥

## कर्मनिष्ठास्तपोनिष्ठाः पञ्चाग्निर्वह्मचारिणः। पितृमातृपराश्चैव बाह्मणाः श्राद्धसंपदः॥ २२१॥

कर्मनिष्ठा विहितानुष्ठानतत्वराः। तयोनिष्ठास्तपःशिलाः । सम्यावसम्यो जिनावयक यस्य सन्ति स प्रवासिः प्रव्याप्रिविद्याध्यायी च । ज्ञस्यारी उपकुर्वाणकी निष्ठक । पिनृमानुपरास्त-प्रयूजापराः। चकारात् ज्ञाननिष्ठाद्यः । ज्ञासणाः न श्रवियात्र्यः । आक्रसंपदः अभिकावस्य-फलसंपचिहेतवः॥ २२१॥

#### रोगी हीनातिरिक्ताङ्गः काणः पौनर्भवस्तथा । अवकीर्णी कुण्डगोली कुनसी श्यावदन्तकः ॥ २२२ ॥

रोगी महारोगोपसृष्टः । हीनमतिरिक्तं बाउङ्गं यस्यासी हीनातिरिक्ताङ्कः । एकं नाङ्गणा यः

पश्यित स काणः। एतस्मादेवान्धविष्टतृद्धयननमंबलिन दुः अभैयभूनयो निरम्नाः ।
पुनर्भूककलक्षणा तस्यां जातः पौनर्भवः । अवकीर्णां अद्यावये वव स्थविलनबह्मवर्यः । कुण्डगोली 'परदारेषु जायते द्वी सुती कुण्डगोलकी । पत्यां जीवित कृण्डमन् मृते
भतिरि गोलकः इत्येवमुक्तलक्षणकी (मनुः अ. ३ स्त्रो. १ ५४)। कुमसी संकृष्विननस्यः । इयावङ्गन् कः
स्वभावात्कृष्णदशनः। एते आद्ये निन्दिता इति वक्ष्यमाणेन संवन्धः ॥ २२२ ॥

# भृतकथ्यापकः क्लीबः कन्याद्रुप्यभिशस्तकः । मित्रध्रक् पिश्चनः सोमविकयी परिविन्दकः ॥ २२३ ॥

वेतनप्रहणेन योऽध्यापयित स भृतकाध्यापकः । वेतनप्रानेन च नोऽपीतं सीऽपि । क्रींको नपुंसकः । असन्धिः सन्निनी वोपैरः कन्यां वृषयित स कन्यावृषी । सनाऽसना वा अझन्यादिन नामियुक्तेऽभिश्चास्तः । मित्रधुक् मित्रद्वीही । परदोषसंकीनेनशीलः पिशुनः । संशमितकवी १० यशे सोमस्य विकेता । परिविन्दकः परिवेता । ज्येष्ठे अकृतद्वीरं अकृतद्वीरं वा यः कर्नीन यान दारपरिप्रहमप्रिपरिप्रहं वा कुर्याता परिवेता । ज्येष्ठस्तु परिवेताः । यथात मन्दुः (अ. ३ श्लो. १७) १। 'दारप्रिविन्नसंयोगं यः करोत्यमने स्थिते । परिवेता सविज्ञेयः परिविन्तस्त प्रवेत इति।' एवं दातृयाजकावपि । 'परिवित्तः परिवेत्ता च यया परिविद्यते । सर्वे ने नरकं वान्ति दात्याजकावपि । 'परिवित्तः परिवेत्ता च यया परिविद्यते । सर्वे ने नरकं वान्ति दात्याजकावपि । 'परिवित्तः परिवेत्ता च यया परिविद्यते । सर्वे ने नरकं वान्ति दात्याजकावपि । इति (अ. ३ श्लो.१७२) ॥ २२३ ॥

#### भ मातापितृगुरुत्यागी कुण्डाशी वृषलात्मजः । परपूर्वापतिः स्तेनः कर्मदुष्टाश्च निन्दिताः ॥ २२४ ॥

विनाकारणेन मातापितुग्रुकंस्त्यजाति स मातापितुग्रुकस्यामी । एवं भावापुत्रत्याग्यपि । 'बृद्धो च मातापितरौ साञ्ची भार्यो सुतः शिद्धः । अध्यकार्यशतं कृत्वा भर्तव्या मसुरववीविति । सवान-

१ खलतिनिष्केशशिराः खल्वादः।

निर्दशात् । कुण्डास्यानं योऽभात्यसं कुण्डाही । एवं गोलकस्यापि । 'यस्तयोरनमभाति स कुण्डाशी प्रकीतित ' इति वचनात् । वृपलो निर्धमस्तत्सुनो वृपलात्मजः । परपूर्वा पुनर्भः तस्याः पितः । अद्चादायी स्तेनः । कर्मकुष्टाः शास्त्रविरुद्धकारिणः । चकारात्मितवदेवलकप्रमृतयः । एते आद्धे निन्दिताः मत्निषिद्धः । 'अग्याः सर्वेषु वेदेण्वित्यादिना ' आद्धयायबाक्षणपतिपादनेनेव तद्धातिरिक्तानामयोग्यत्वे सिद्धेऽपि पुनः केणंचिद्राग्यादीनां प्रतिषेधवचनं उक्तलक्षणबाक्षणासंभवे प्रतिषेधरिह- ५ तानां प्राप्त्यर्थम् ॥ २२४ ॥

एवं आदकालान् बाह्मणांश्रीकरवाऽधना पार्वणप्रयोगमाह

#### निमन्त्रयेत पूर्वेद्युर्वाह्मणानात्मवान् शुचिः । तैश्रापि संयतेर्भाव्यं मनोवाक्कायकर्मभिः ॥ २२५ ॥

पूर्वोक्तान्ब्राह्मणान् 'आर्झ् क्षणः क्षियतामिति' पूर्वेद्युनिमन्त्रयेत प्रार्थनया क्षणमभ्युपग-१० मयेत् । अपरेबुर्वा । ' एवंजुरपरेबुर्वा आद्धकर्मण्यवस्थिते । निमन्त्रयेत त्र्यवरात् सम्यग्रियान् यथोदिनानिति' मनुस्मरणात् (अ. २ श्लो. १८७) । आत्मवान् शोकोन्मादादिरहितः सन् दोपवान भवति । यदा आत्मवान् नियतिन्द्रयो भवत् । शुच्चिः प्रयतश्च । सेर्पि निमन्त्रितेबीक्षणेर्मनोवाक्कायव्यापारेः संयतिनियत्भिवतव्यम् ॥ २२५ ॥

## अपराह्ने समभ्यर्च्य स्वागतेनागतांस्तु तान् । पवित्रपाणिराचान्तानासनेषूपवेशयेत् ॥ २२६ ॥

१५

अपराह्ने तूक्कक्षणे तालिमान्त्रितान्वाद्वणानाष्ट्रय स्वागतवर्चनंन पूजियत्वा कृतपाद्धाव-भानाचान्तान् कृमेष्यासनेषु पवित्रपाणिः पवित्रपाणिः पवित्रपाणीनुप्येदायत् । यपपि सामान्येनापराक्षे इत्युक्तं तथापि कृतपे पारभ्य तदादिपश्चसु मुहतंषु परिसामापनं श्रंयस्करम् । ' श्रद्धां मुहतं विख्याता दश पश्च च सर्वदा । तज्ञाष्टमं मुहतं यःस कालः कृतपः स्मृतः ॥ मध्याह्ने सर्वदा यस्मान्मन्दीभवित २० भास्करः । तस्मादनन्तफलद्क्तज्ञारम्भं विशिष्यते ॥ जर्ध्यं मुहतंत्कृतपायन्मुहतंचनुष्टयम् । मुहतं-पश्चकं स्रोतत्वयाभवनमिष्यते ॥ 'इति वचनात् । तथा अन्यदापि आद्योपयामि कृतपसंत्रकमुक्तम् । 'मध्याह्नः खङ्गपात्रं च तथा नेपालकम्बलः । रीप्यं द्भीस्तिला भावो दीहिज्ञश्वाद्यमः स्मृतः । पापं कृत्सितमि-रयाहुस्तस्य संज्ञापकारिणः । अद्यविते यतस्तस्मात्कृतपा इति विश्वता ' इति ॥ २२६॥

#### युग्मान्दैवे यथाशक्ति पिञ्येऽयुग्मांस्तथैव च । परिस्तृते शुची देशे दाक्षिणाप्रवणे तथा ॥ २२७ ॥

र्प

दैवे आभ्युद्यिके थाद्धे युग्मान् समान् बाद्धणान् उपवेशयेत्। कथं ? यथाशक्ति शक्तिः मनतिकम्य । तत्र वैश्वदेवे दौद्दो मात्रादीनां तिसृणामेकैकस्या दौदी तिसृणां वा दी एवं पित्रादीना- मेकैकस्य द्वीद्वी त्रयाणां वा द्वी । एवं मातामहादीनां च वर्षवये त्रि वेश्वदेवं पृथक तन वे वर । **पिडये** पार्वणश्राद्धे अयुग्मान्त्रियमानुपवेशयेदिति संबध्यते । एत व परिस्तृति सर्वतः वश्तादिनं कुश्वी गोमयादिनोपलिसे दक्षिणामयणे दक्षिणतादवने देशे कार्यम् ॥ २०३ ॥

अयुग्मान्पित्र्य इति पार्वणश्राद्धाङ्गभूने वैश्वदेव प्रवयुग्यात्र्यसम् इद्धारस्य व

#### द्वी देवे प्राक् ज्ञयः पिज्ये उद्गेकैकमेय वा । मातामहानामप्येवं तन्त्रं वा वैश्वदेविकम् ॥ २२८ ॥

द्वी देव दित । देवे वेश्वदेश द्वी आपणी प्राक्तमुखायाधेरणी । १८०० वर्षणाविकारिक प्रसंगे विशेष उच्यते । त्रयः पिक्ष्ये इति । पिक्र्ये पिक्षांदिस्थान त्रयं उव्यक्तमुखा । १४ वर्षणाविकारणा । पिक्रेसिय वा । वेश्वदेशे पिक्ष्ये च एक्रमेक्षम्पंवाधित । पंभवती विक्रत्यः । माना-१० सहानामप्येषं आदि निमन्त्रणादि ही देथे पाक त्रयः पिक्षे उद्गेशिक भेषा वेश्येव मातामहश्राद्धे च वैश्वदेशिक पृथक् नर्वेश वा कर्षण्या । तर्वेश्वदेश मातामहश्राद्धे च वैश्वदेशिक पृथक् नर्वेश वा कर्षण्या । तर्वेश्वदेश मातामहश्राद्धे च वैश्वदेशिक पृथक् नर्वेश वा कर्षण्या । त्रवा वृत्वविक्षा । त्रवा विक्रिय । त्रवा विक्रिय । त्रवा वृत्वविक्षा । त्रवा वृत्वविक्षा । त्रवा वृत्वविक्षा । त्रवा वृत्वविक्षा । त्रवा विक्रिय । त्रवा वृत्वविक्षा । त्रवा वृत्वविक्षा । त्रवा वृत्वविक्षा । त्रवा वृत्वविक्षा । त्रवा विक्षा विक्षा विक्षा विक्षा विक्षा विक्षा विक्षा विक्षा विक्षा । त्रवा विक्षा विक्षा विक्षा विक्षा विक्षा विक्षा विक्षा विक्षा । व्यवदेशिक । वृत्वविक्षा विक्षा विक्षा

#### पाणिप्रक्षालनं दत्वा विष्टरार्थं कुशानि । आवाहयेदनुज्ञातो ' विश्वे देवास ' इत्यूचा ॥ २२० ॥

तदनन्तरं वैश्वदेवार्थं बाह्मणहर्त्त जलं दृत्या विश्ववार्थं कुशांका युम्मानः विश्वविकार्यन्तः दक्षिणतो दत्वा 'विश्वन्देवानावाहयिष्यं ' इति बाह्मणान् पृष्ट्यं तैरस्वार्थं 'विश्वन्ते विश्वविकार्यः समरणात् ॥ २२९ ॥

#### यवैरन्ववकीर्याथ माजने सपवित्रके । 'शस्रो देव्या' पयः क्षिप्त्वा 'यवोऽसीति' यवांग्तथा ॥ २३० ॥ 'या दिव्या' इति मन्त्रेण हस्तेष्वर्ध्यं विनिक्षिपेत् ।

तती विश्वेदेवार्थं बाह्मणसमीपे भूमिं मादक्षिण्येन स्ववेदस्वस्वस्वार्के अनन्तरं तेजवादिभा जने सपिवित्रके कुशयुग्मान्तार्दितं ' शको देवीरिभष्टयं ' इत्यनवर्षाऽऽपः श्लिष्ट्वा ' वर्षाऽक्षि धान्यसानां वेश्लादिना मन्त्रेन सवास् । ततो गन्धपुष्पाणि च श्लिप्त्वाऽनन्तरमध्येपावपविश्वान्तरित् बाह्मण- हस्तेषु ' या दिव्या आपः पपसेश्लादिना मन्त्रेण' विश्वेदेवा इदं वोऽध्यं ' इत्यध्याद्वे विनि- । सिपेत्॥ २२०॥

79

दत्वोदकं गन्धमाल्यं ध्रूपदानं सदीपकम् ॥ २३१ ॥ तथाऽऽच्छादनदानं च करशोचार्थमम्बु च । अपसव्यं ततः कृत्वा पितृणामप्रदक्षिणम् ॥ २३२ ॥

अथ करशोचार्थमुदकं दत्वा यथाक्रमं मन्धपुणं धृपदीपदानं कुर्यात् । तथाऽऽच्छादन-दानं च । गन्धादीनां स्मृत्यन्तरीकां विशेषो ब्रष्ट्यः । 'चन्दनकुङ्कुमकर्षुतामरूपकानन्युपलेपनार्थमिति । प विष्णुनोक्तम् । पुणाणि च । 'आद्धं जात्यः प्रशस्ताः स्पुर्मेष्ठिका श्वेतसूथिका । जलोज्ञवानि स-वाणि कुमुमानि च चम्पकिमित्युकानि । वज्योनि च । 'उप्रगन्धीन्यगन्धीनि चेत्यवृक्षोज्ञवानि च । पुणाणि वर्गनीयानि रक्ष्वणानि यानि च । न कण्टिकां अकण्टिकामि सुक्कं सुगन्धि यत्तद्यात् । न रकं रक्तमि कुंकुमं जलगं च द्यादित्यादीनि ब्रष्ट्यानि । धृपं च विशेषो विष्णुनोक्तः । 'प्राण्यङ्गं सर्वं धृषार्थं न द्यात् । वृत्तमपुर्गयुक्तं गुग्गलं श्रीखण्डागरुदेवदाक्तरलादि द्यादिति । १० दीपे च विशेषः शक्कंतोकः । 'श्वंन दीपो दात्य्यक्तिलेलेल च पुनः । वसामदोज्ञवं दीपं प्रयत्नेन विवर्भयेत् । आच्छादनं च 'सुधं नममनं सद्शं द्यादिनि'। एतव सर्वे वेश्वदेवानुप्रानकाण्डमुद्दमुखः कुर्यात् । पिथ्यं काण्डं दक्षिणामुखः । यथाह वृद्धशातातपः । 'उद्दुमुखस्तु देवानां पितृणां दक्षिणामुखः । प्रद्यात्यार्थार्थे सर्वं देवपूर्वं विधानत ' इति ॥ २३१ ॥ २३२ ॥

#### द्विगुणास्तु कुशान्दत्वा 'ह्युशन्तस्त्वे'त्पृचा पितॄन् । आवाह्य तद्नुज्ञातो जपे'दायन्तु न'स्ततः ॥ २३३ ॥

ततो वेश्वदेवकाण्डानन्तरमपसव्यं यज्ञापवीतं प्राचीनावीतं कृत्वा । अञ्च तत इति बदता काण्डानुसमयो द्शितः । पिञादीनां ज्ञयाणां असुग्मान्कुरान्दिगुणधुमान्द्र । अप्रदक्षिणं वामतो विष्टार्थमासनेषुद्रकपूर्वकं दत्वा पुनक्दकं द्यात् । 'अपः प्रदाय दिगुणधुमान्कुरान्द्रताऽऽपः प्रदायं त्याश्वलायनस्मरणात् । एतज्ञायन्तयोक्दकदानं वेश्वदेवं पिञ्ये च पति पदार्थपतिपादनार्थ २०
दष्टयम् । 'अथ पितृत् पितामहान्द्र पितामहान्दावाहपिष्य ' इति ब्राह्मणान्प्रष्ट्यु 'आवाहथेति 'तरनुहातः 'उशन्तस्या निशीमही त्यान्य क्रचा पिञादीनावाह्य 'आयन्तु नः पितर'
इत्यादिना मन्त्रेणोपतिष्ठत् ॥ २३३ ॥

'अपहता' इति तिलान्विकीर्यं च समन्ततः । यवार्थास्तु तिलेः कार्याः कुर्यादृष्यादि पूर्ववत् ॥ २३४ ॥ स्व दत्वाऽर्घ्यं संस्रवांस्तेषां पाते कृत्वा विधानतः । पितृभ्यः 'स्थानमसीति' न्युब्जं पात्रं करोत्यधः ॥ २३५ ॥

यवार्था यवसाध्यानि कार्याणि अविकरणादीनि तिल्छैः कर्तव्यानि । ततोऽर्ध्यपात्रासादना-च्छादनान्तं पूर्ववन्दुर्यात्। तत्रायं विशेषः। तिलान् अपहताऽऽसुरा रक्षांसीश्त्यादिना मन्त्रेण बाह्मणान्यरि-तोऽपदक्षिणमन्यकर्गये राजतादिपात्रेषु विष्ययुग्मकुशनिर्मितकूर्योन्तर्हितेषु 'शन्नोदेवीरिति गमन्त्रेणापः ३० शिष्ट्या ' तिलोऽसि सोमदेवत्य ' इत्यादिमक्लेण तिलान्यूष्यमध्यानि च शिष्ट्या ' स्थाप्यमं ' इति बाह्मणानां पुरतोऽर्ध्यपात्राणि स्थापयित्या 'या दिच्या ' इति मन्त्रान्ते 'पितरिद्-तेऽर्ध्य पित्रामहे-दन्तेऽर्ध्य पित्रामहे-दन्तेऽर्ध्य पित्रामहे-दन्तेऽर्ध्य पित्रामहे-दन्तेऽर्ध्य पित्रामहे-दिन्ते विकासके पात्रत्र विकासके पात्रत्र ये पित्रामहेन्ते विकासके पात्रत्र ये क्षिण्या प्रत्याचित्रामहेन्द्र विकासके पात्रत्र विकासके प्रत्याचित्र स्वयाचित्र प्रत्याचित्र प्रत्याचित्र प्रत्याचित्र प्रत्याचित्र प्रत्याचित्र प्रत्याचित्र प्रत्याचित्र प्रयाचित्र प्रत्याचित्र प्रत्य प्रत्याचित्र प्रत्याचित्र प्रत्याचित्र प्रत्याचित्र प्रत्याचित्र प्रत्याचित्र प्रत्याचित्र प्रत्याचित्र प्रत्याचित्र प्रत्य प्रत्याचित्र प्रत्याचित्र प्रत्याचित्र प्रत्य प्रत्य

अग्नी करिष्यन्नादाय पृच्छत्यन्नं घृतप्नृतम् । 'कुरुष्वे'त्यभ्यनुज्ञातो हुत्वाऽग्नौ पितृयज्ञवत ॥ २३६ ॥ हुतशेषं प्रदद्यात्तु भाजनेषु समाहितः । यथालाभोपपन्नेषु रौप्येषु च विशेषतः ॥ २३७ ॥

अमन्तरमञ्जो करिब्यन्युतप्तुतं धृताकमभमादाय आग्रणात पृष्णेत् 'आग्री करिब्व' इति ।

श्वत्महणं सूपशाकादिनिवृत्यर्थम् । ततस्तः ' इरुलं स्थम्यनुज्ञातः धःषंःनार्थःअभोकरणम् ।

त्यिमिस्यसमाधाय मेक्षणेनादायावदानसंपदा तुङ्यात् । 'सोमाय पितृमते श्वधः
१५ नमः । अञ्चये कव्यवाहनाय स्वधा नम ' इति पिण्डपितृयककन्येनाश्चो हृत्या वेक्षणमनुष्कस्य सुत्रकोर्यः
मृन्यववर्ये यथालाभोपपन्नेषु विशेषतो रोप्येषु पिजादिभाजनेषु द्यात् । व वैष्यदेवभाजनेषु ।

समाहितोऽनन्यमनस्कः ।

अत्र यद्यप्यसिवस्यिविशेषणोकं तथाप्याहिताग्नेः सर्वाधानपंशे औषावनाग्नंस्थावान् विण्वधिक्व यक्तान्तरभाविति पार्वणआद्धे विहितद्क्षिणाग्नेः सन्तिधानाहिक्षणाग्ने होनः । 'क्रमे स्थाते विचाराधार्वि' एक त्यस्यापवादद्क्ष्णाग्ने समाहितः । अवाहिन ताग्निस्त्वीपसद् अग्न्यभावे हिजेऽन्सु वेति ' । अर्थापानपक्षे त्वीपासनाग्निमञ्ज्ञावाद्गाहिनाग्नेस्नाहिकः व्योपासनाग्नविवाग्नेकरणहोमः । एवमन्यकतिद्वेषु जिल्ला पिण्डपितृयक्षकस्यानिदेशात् । कान्याद्विष् चतुर्षे आक्राणाणायेव होमः । यथाद्वर्मुद्धाकाराः । 'अन्यवस्यं च पूर्ववर्माकि सास्यय पार्वणम् । चतुर्विश्व आक्राणाणायेव होमः । यथाद्वर्मुद्धाकाराः । 'अन्यवस्यं च पूर्ववर्माकि सास्यय पार्वणम् । चतुर्विश्व आग्नीनां वर्षो होमो विश्वयेते । पिण्यवाग्नकर्मत्व २५ स्थावत्वरेषु चतुर्विषि । अस्यार्थः । 'हमन्तिशिशरोधाक्षतुर्णामयरपक्षाणाव्यविष्ठवा । हस्यक्ष विहिताः । तत्र नवस्यां यत्कियते तद्वन्यस्य । समस्यां किष्याणं पूर्वपुः ॥ मानि मानि कृष्णपक्षे पञ्चमीप्रभृतितु यस्यां कस्याचिक्तयानन्तरस्य । समस्यां किष्यानाय्यां पिण्डपितृयक्षानन्तरं यदिहितं तत्पार्वणम् । स्वर्गोदिकामनायां कृतिकादिनस्रवेषु विहितं तत्काम्यम् । अन्यवर्वप् पुर्वान्यन्त्यादिषु तदागारामिदेवतामतिहादिषु च यदिहितम् । अस्यां य असकः चिहिता । वक्षादिकं । अधि-स्थावत्वामतिहादिषु च यदिहितम् । अस्यात्वान्ति । केषकं पार्वणस्य साक्षादेकोहिक्षे तद्मावात् । अथवा गुरुक्षभण्यकारमतेन साक्षादेकोहिक्षेत्रम्य । स्वर्वावत्वाक्षक्रस्य साक्षादेकोहिक्षेत्रम्य । स्वर्वावत्वाक्षक्रस्य साक्षाद्वेविद्वर्षयेव । स्वरेत्वम्यानायाव्यक्रस्य साव्वावत्वाक्षाक्षदेके निराधक्षस्यात्वि ववितन

पितृकस्य ष्ट्रिंगस्य पार्वणं नित्यमिति तस्यापि पाणावेव होमः। 'न निर्वपति यः आस्त्रं भमीतपितृको दिनः। इन्द्रुक्षये मापि मापि भायश्चितीयते तु सः इति वचनात्। एवं काम्याभ्युद्धिकाष्टकेकोद्दिष्टेषु पाणावेव। 'अग्न्यभावे तु विषस्य पाणावेवोषपाद्यदिति ' मृतुस्मरणात्। ( अ. ३. श्लो. २१२) पाणिदत्तस्य प्रथम्यासमितिवेष उच्यते। यथाद्युक्तिकाराः। 'अन्नं पाणितले दृत्तं पृथमश्चन्यसुद्धयः। पितरस्तेन तृष्यिन्ति होपानं न लगन्ति ते। यश्च पाणितले दृत्तं यशान्यदुषकिण्यतम्। एकीभायेन पभोक्त्यं पृथमभावे। न विषतः दृति॥ २३६॥ २३८॥

#### दत्वाऽन्नं 'पृथिवी पात्रमिति' पात्राभिमन्त्रणम् । क्व'त्वेदं विष्णुरि'त्यन्ने द्विजाङ्गुर्धं निवेशयेत् ॥ २३८ ॥

अक्षमोदनसूपपायसभृतादिकं भाजनेषु दृत्वा 'पृथिवी ते माद्यमिश्यादिन। मन्द्रेण पात्राभक्तनिवेदनम् ।

भिमन्त्रणं कृत्वा 'इदं विष्णुविचक्षमे ' इत्यनया कचा अस्त्रे द्विजाङ्गुप्तं १०

निवेदायेत् । तद्य चिश्वदेवे यक्षेपवीती 'विष्णो इत्यं रक्षेति ' । विद्यं प्राचीनावीती 'विष्णो क्रयं रक्षेति ' । विद्यं प्राचीनावीती 'विष्णो क्रयं रक्षेति ' । विद्यं च कत्यं च भ्यादेक्षेति व कमादिति ' मनुस्मरणात् ॥ २३८ ॥

## सव्याहृतिकां गायत्रीं 'मधु वाता' इति तृचम् । जप्त्वा यथासुखं वाच्यं भुक्षीरंस्तेऽपि वाग्यताः ॥ २३९ ॥ १५

अनन्तरं 'विश्वेश्यो देवेश्य इद्मनं परिविधं परिवेश्यमाणं चातुप्तेरिति' यवोद्केन देवे निवेय तथा पित्रे अमुक्रगोत्रायामु इशर्मणे 'इद्मनं परिविधं परिवेश्यमाणं चातुप्तेरिति' तिलोद्कपदानेन पित्रे निवंय एवं पितामहाय पपितामहाय च निवंयानन्तरमाणंशनं दत्वा पूर्योक्ताभिन्योक्षतिभिः सितां गायत्रीं 'मधु वाता 'इति तृचं 'मधुमधुमिष्विति' श्रिवारं जप्त्या 'यथामुखं द्यपश्वमिति श्रृ श्र्यात् । 'संकल्प्य पितृदेवेश्यः साविधीं मधुमज्याः । आर्द्धं निवंयापाशनं जुपपेषोऽथ भाजनम् । तथा गायत्रीं २० श्रितःसङ्कद्वाऽपि जपेक्याक्षतिपूर्विकाम् । 'मधु वाता' इति तृचं मध्यत्येतान्त्रिकं तथिति ' पारस्करादि-वचनात् । सुकीरंस्तेऽपि वाग्यताः । तऽपि आक्षणा वाग्यता मीनिनो भुकीरम् ॥ २३९ ॥

#### अन्नभिष्टं हविष्यं च दद्यादकोधनोऽत्वरः । आतृप्तेस्तु पवित्राणि जप्त्वा पूर्वजपं तथा ॥ २४० ॥

असं भक्ष्यभोज्यलेखाचोष्यपेयात्मकं पञ्चिष्यं इष्टं यद्वाद्याणाय भेतात कर्षे वा रोजते, हृविष्यं ३५ श्राद्धहिष्यंग्यं ' वीहिशालियवगोषूममुद्रमायमुन्यककालशाकमहाश्लेकलाशुण्डीमरीचिहिङ्गुगुङशर्करा- कर्पूरसैन्यवसोभरपनसनालिकेरकद्वलीबदरगञ्यपयोदिष्ठृतपायसमधुमांप्रभृतिः स्मृत्यस्तरमिद्धं वे- दितन्यम् । हृविष्यमित्यनेनंवायोग्यस्य स्मृत्यन्तरप्रतिपिद्धस्य कोव्रवमस्र्रचणकञ्चलित्यपुलाकनिष्पावराज-मायकूष्माण्डवातीकवृत्तवियोगोदकीवंशाङ्करपिप्पलीवचाशतपुष्पोपरिवडलवणमाहिषचामरक्षीरद्यिषृत-पायसादीनां निवृत्तिः । अकोष्यनः कोषहेतुसंभवेऽपि । अत्यरोऽन्यमः । आतृतेर्व्यादिति संबन्धः । ३०

तुशब्दावधा किंचितुन्छिष्यते तथा दवात् । उच्छेषणस्य दासवर्गभागधेयत्वात् । ' उच्छेषणं भूमिग-तमिज्ञस्याशास्य च । दासवर्गस्य तित्वत्रे भागधेयं प्रचक्षते ' इति मनुस्मरणात् ( अ. ३ श्छो. २४६) । तथा आतृतेः पवित्राणि पुरुषस्कषावमानीप्रभृतीनि जस्या तृतान् ज्ञात्वा पूर्वोक्तं जपं च सन्याहृतिकामित्युक्तं जपेत् ॥ २४० ॥

## अन्नमादाय 'तृप्ताः स्थ' शेषं चैवानुमान्य च । तद्त्रं विकिरेद्ध्मी द्याचापः सकृत्सकृत् ॥ २४१ ॥

अनन्तरं सर्वमक्षमादाय ' तृताः स्थेति ' तान्ष्ट्रष्ट्वा ' तृताः स्म ' इति तैरुक्तः ' शेषमप्यास्ति किं क्रियतामिति ' पृष्ट्वा ' इष्टैः सहोपभुज्यता'मित्यभुषगम्य तद्त्रं पितृस्थानबाह्मणस्य पुरस्तादुन्छिष्ट- सन्त्रियौ दक्षिणायदर्भान्तरितायां भूमौ तिल्लोदकपक्षेपपूर्वकं ' ये अग्निदग्धा ' इत्यन्या कचा निश्चिष्य १० पुनस्तिलोदकं पक्षिपेत् । तद्ननन्तरं बाह्मणहस्तेषु गण्डूषार्थं सक्रुत्सक्ष्ट्वपो द्यात् ॥ २४१ ॥

## सर्वमन्नमुपादाय सितलं दक्षिणामुखः । उच्छिष्टसन्निधौ पिण्डान्दद्याद्वै पितृयज्ञवत् ॥ २४२ ॥

पिण्डपितृयज्ञकल्पातिदेशेन चक्षअपणसद्भावे अझौकरणशिष्टचक्रोधेण सह **सर्वमन्नसुपादाया-**श्रिमानिथौ पिण्डान् दद्यात् । तद्भावे आहाणार्थे कृतमन्नं सर्व**सुपादाय**१५ स्तिळं तिलमिश्रं, दक्षिणासुखः उच्छिष्टसन्निधौ पिण्डपितृयज्ञकल्पेन
पिण्डान्दद्यात् ॥ २४२ ॥

## मातामहानामप्येवं दृद्यादाचमनं ततः । स्वस्ति वाच्यं ततः कुर्यादक्षय्योदकमेव च ॥ २४३ ॥

मातामहानामि विश्वेदेवाबाहनादिपिण्डपदानपर्यन्तं कर्म एवमेव कर्तन्थम् । अनन्तरं १० अक्षय्योद्कदानम् । त्राह्मणानामाचमनं द्यात् । स्वस्ति वाच्यं ततः कुर्यात् । 'स्वस्ति वृतेति ' ब्राह्मणान् स्वस्ति वाचयेत् । तेश्च स्वस्तीत्युक्ते 'अक्षय्यमस्त्विति वृतेति ' ब्राह्मणहस्ते उद्कदानं कुर्यात् । तैश्चा 'क्षय्यमस्त्विति ' वक्तव्यम् ॥ २४३ ॥

## दत्वा तु दक्षिणां शक्तया स्वधाकारमुदाहरेत् । 'वाच्यतामि'त्यनुज्ञातः प्रकृतेभ्यः स्वधोच्यताम् ॥ २४४ ॥

२५ अनन्तरं यथाशक्ति हिरण्यरजतादि**दक्षिणां दत्वा** 'स्वधां वाचियव्ये ' इत्युक्त्वा तैर्न्नाक्षणे-र्वाच्यतामि'त्यनुज्ञातः **प्रकृतेभ्यः** िन्नादिभ्यो मातामहादिभ्यश्च 'स्वधोच्यता-मिति ' स्वधाकारमुदाहरेत् ॥ २४४ ॥

# ब्रुपु'रस्तु स्वधे'त्युक्ते भूमौ सिञ्चेत्ततो जलम् । ' विश्वेदेवाश्च पीयन्तां' विपैश्चोक्तमिदं जपेत्॥ २४५ ॥

ते च ब्राह्मणा 'अस्तु स्वधिति ' ब्रुयुः । तरेवसुक्ते अनन्तरं कमण्डलुना भूमो उदकं सिश्चेत् । 'ततो विश्वेदेवाः प्रीयन्तामिति ' ब्रूयात् । ब्राह्मणेश्च 'प्रीयन्तां विश्वेदेवा ' इत्युक्तं इदमनन्तरांच्य-मानं जपेत् ॥ २४५ ॥

## ' दातारो नोऽभिवर्धन्तां वेदाः सन्ततिरेव च । श्रद्धा च नो मान्यगमद्भद्धु देयं च नोऽस्त्विति '॥ २४६ ॥

दातारो हिरण्यादेः नोऽस्माकं कुलेऽभिवर्धन्तां बहवो भवन्तु। वेदाश्व वर्धन्तां अध्ययना-श्राह्मणपार्थना। ध्यापनतदर्थज्ञानामुष्ठानद्वारेण । सन्तितिश्च पृद्यभावादिपरम्परया । श्रद्धाः च पित्र्यकर्मण्यास्था नोऽस्माकं मा व्यगमत् मा गन्छतु । देयं च हिर-ण्यादि बहु अपर्यन्तं अस्माकं भवत्विति जोपिद्दत्यर्थ॥ २४६॥

## इत्युक्तोक्त्वा प्रिया वाचः प्रणिपत्य विसर्जयेत् । 'वाजे वाज' इति प्रीतः पितृपूर्वं विसर्जनम् ॥ २४७ ॥

एवं पूर्वोकं मार्थनामन्त्रं अत्या उत्तरा च प्रिया वाकः 'धन्या वयं भयवरणयुगलरजः-पविचीक्कतमस्मन्मिन्दरं शाकायशनक्षेशमिवगणस्य भयिक्तरनुगृहीता वयिमिन्येशंक्षाः । प्राणिपस्य प्रदक्षिणापूर्वं नमस्कृत्य विसर्जयेत् । कथं विसर्जयिद्तयाह । 'वाजे वाजे वत वाजिनो न ' इत्यनया कचा पितुपूर्वं मिपनामहादि विश्वदेवान्तं दर्भान्वारम्भेण ' उत्तिष्ठंत पितर ' इति प्रीतः सुमीत- १% मना विसर्जनं कुर्योत् ॥ २४७ ॥

#### यस्मिस्ते संस्रवाः पूर्वमर्ध्यपात्रे निवेशिताः । पितृपात्रं तदुत्तानं कृत्वा विप्रान्विसर्जयेत् ॥ २४८ ॥

यस्मिश्राध्यात्रे पूर्वमध्येदानान्ते संस्रवा आक्षणहरतगिलताध्यांदकानि निवेशिताः स्थापिताः तत्पितृपात्रं न्युब्जं सदुत्तानम् र्थमुखं कृत्वा विभान्त्रिसर्जयत्। एतवाशीर्मन्त्रज्ञाप २० दूर्धः वाजे वाजे १ इत्यतः प्राक् द्रष्टयम् । 'कृत्वा विसर्जयम्दियभवणात् ॥ २४८ ॥

#### पद्क्षिणमनुबज्य मुञ्जीत पितृसेवितम् । बह्मचारी भवेतां तु रजनीं बाह्मणीः सह ॥ २४९ ॥

अनन्तरमासीमान्तं ब्राह्मणा**ननुद्वज्य** ते'रास्यतामि'त्यनुज्ञातः तान्यद्विणीकृत्य पतिनिवृत्तः पितृसेवितं श्राद्धशिष्टमिष्टेः सह भुश्रीतः । तियम एवायं न परिसंख्या । मांसे तु ' यथारुचीति ' २५ ' दिजकान्यये'त्यवोक्तम् । यस्मिन्दिने श्राद्धं कृतं तत्संबन्धिनीं राविं भोकृभिश्रांद्वणेः सह कर्तो ब्रह्मचारी भवेत् । तुशब्दात्युनभांजनादिरहितोऽपि भवेत् । 'दन्तधावनताम्बूलं क्षिप्धज्ञानमभोजनम् । रत्योषधपराज्ञानि श्राद्धकृत्सत वर्जयेत् । युनभांजनमध्यानं भाराध्ययनमेथुनम् । दानं प्रतिग्रहं हीमं श्राद्धभुक्त्वष्ट वर्जयेदिति ' वचनात् ॥ २४९ ॥

एवं पार्वण भाडमकत्ववार्वः क्षांत्र भाजनार

#### एवं प्रदक्षिणावृत्को वृद्धौ नान्दीमुखान्यितृत । यजेत द्धिकर्कन्धूमिश्रान्यिण्डान्यवैः क्रियाः ॥ २५० ॥

वृद्धौ पुनजन्मादिनिर्मिनं आसे एवस्कन पकारेण पिसून्यक्रित प्रत्यन । तव विशेषभार । प्रवृद्धिणाञ्चरक इति । प्रवृद्धिणा वर्ष्णत् व्यक्ति । प्रवृद्धिणा वर्ष्णत् व्यक्ति । प्रवृद्धिणाञ्चरक । स्वित्या वर्ष्णत् वर्ष्णत् वर्ष्णत् वर्ष्णत् । स्वित्याय्वर इति यावत । सान्त्रीमुख्यानिति प्रवृत्या विशेषणम् । अत्रश्चावारतादी । नान्त्रीमुख्यान्त्रीयात्वर्षये नान्त्रीमुख्यान् । प्रवृत्यावर्षये वर्षायाव्ययः । क्ष्र्यं योतित्यार । द्धिकर्कन्धुमिश्चान् । क्रक्तिपुर्वर । वृद्धा वर्षाय वर्षायः । प्रवृत्या वर्षाय वर्षायः । वर्षायक्रक्ति । तित्याय्याः । स्वर्धाः क्ष्रक्रक्राः ।

१० अत्र च बाह्मणसंस्था दक्षितं प्रमान्देव यथारानीति । अत्र वद्विक्याद्वाक्रिक्याव्यक्ति । अव्याद्विक्याद्वाक्षिक्षण्यान् मन्येषामिप स्मृत्यन्तरोक्तानां विशेषपर्माणां प्रदर्शमार्थम् । यथाह्वाक्ष्यायकः । 'अव्यान्धृद्विक युग्मा आह्मणाः असूला दर्भाः पार्कृम्या यक्षेपर्यति स्थान्धद्विक्षणम् व्यान्धः प्रविक्षत्वार्थं गन्यादिदानं दिविः कर्त्वद्वभीनासने द्यान्धः पर्याः सि सीमदेवन्यां सीमवे वृद्धिक्षितः । प्रकार्यक्षः स्वतः पृष्टया नान्दीसुखान् पितृतिमाँक्षिकान्त्रीणयादि नः स्वति व्याव्यवस्य मीविक्षेद्वः इत् वीद्वविक्षः स्वतः पृष्टया नान्दीसुखान् पितृतिमाँक्षिकान्त्रीणयादि नः स्वति व्याव्यक्षितः । विश्वविद्वा इत् वीद्व्यक्षितः व्याव्यक्षितः । प्रवाद्यक्षितः प्रश्च स्वयुग्वतीः आवर्षेत् । पृष्टमते स्वदितः 'भ्यु वाता कात्यतः अति तृषः स्थानं 'उपाय्ये गायव्यति । प्रवाद्यस्य अव्यवस्य व्याप्यनिक्षाः । अव्यविद्वा विद्वान्यन्ति । साम्यन्ति । साम्यन्ति

प्रकेदिल्याइ

## एकोद्दिष्टं देवहीनसेकार्ध्यकपवित्रकम् । आवाहनाग्रीकरणरहितं द्यपसब्यवत् ॥ २५१ ॥

पकोद्दिशं एक उदिशे यसिन् आन्धे तदेकोदिशमित कर्म नामधेयस । शेष प्रवेष वाण्योदि-१५ त्युपर्महारात् । पार्वणसक्तव्यर्ममाप्तो विशेषोऽभिधीयते । देवरहितं विश्वदेवरहितं एकार्ययपाद्यसं-कदर्भपवित्रकं च आवाहनाझोकरणहोसेन च रहितम् । अपस्रव्यवत् वार्चीनावीतव्य-स्वत् । अनेनान्तरोकान्युद्यिके यशोपवीतित्वं स्वयति ॥ २५१ ॥

> 'उपतिष्ठतामक्षय्यस्थाने' विप्रविसर्जने । 'अभिरम्यतामिति' वदेब्रुयुस्ते'ऽभिरताः स्म ह्र' ॥ २५२ ॥

#### याज्ञवल्क्यस्मृतिः ।

प्रकरणम् १० ]

किंच । यदुक्तं 'स्वस्ति वाच्यं ततः कुर्योद्क्षय्योद्कमेव चेति । तवा 'क्षय्यस्थाने उपतिष्ठता-मिति ' वद्तेत् । विप्रविसर्जने कर्तव्ये 'वाजे वाज' इति जपानन्तरं दर्भान्वारम्भेणा 'भिरम्यतामिति ' ब्यात् । ते 'चाभिरताः सम ' इति ब्रूयुः । हेति प्रसिद्धम् । शेषं पूर्वविदिति यावत् ।

एतज्ञ मध्यक्षि कर्तव्यम् । यथाह देवलः । 'पूर्विक्षे देविकं कर्म अपराक्षे तु पेतृकम् । एकोहिष्टं तु मध्यक्षे पातर्वृद्धिनिमत्तकमिति । 'भुअीत पितृरंबितमिंग्लेकोहिष्टविरोपे निषेषो वृश्यते । 'नव- ५ श्राद्धेषु यन्छिष्टं गृहे पर्युपितं च यत् । दम्पत्योभुक्तिशृष्टं च न भुआत कदाचनेति । । नवश्राद्धं तु दिशितम् । 'भूथमंऽक्षि तृतीयेऽिक्ष पश्चमे सप्तमे तथा । नवमेकादशे चैव तन्तवश्राद्धमुच्यते । २५२॥

#### सपिण्डीकरणमाह

गन्धोद्कतिरुंपुंक्तं कुर्यात्पात्रचतुष्टयम् । अर्घार्थं पितृपात्रेषु प्रेतपात्रं प्रसिश्चयेत् ॥ २५३ ॥ 'ये समाना 'इति द्वाभ्यां शेषं पूर्ववदाचरेत् । एतत्सपिण्डीकरणमेकोद्विष्टं स्त्रिया अपि ॥ २५४ ॥

गन्धोदकतिलें ग्रुंकं पात्रचतुष्ट्यं अर्ध्यसिद्ध्यथं पूर्वाकं विभिन्न कुर्यात् । तिलेर्युकं पात्रचतुष्टयं बदता पितृवर्गं चत्वारों बाह्मणा दिशताः । वैश्वदेवे ही स्थितायेव । अत्र प्रेतपात्रोदकं कंचिद्ववरोषं त्रिधा विभन्य पितृपात्रेष्ठ सेच्येत् । 'ये समानाः समनस ' हति ह्रास्यां मन्त्राम्याम् । १५ रोषं विश्वदेवाबाहनादिविसर्जनान्तं पूर्ववत् पार्वणवदाचरेत् । प्रेताच्येपात्राविष्टिदकेन प्रेतस्थान- बाह्मणहस्तेऽच्यं दत्वा शेषमेकोहिष्टवस्तमापयेत् । पित्र्येष्ठ विषु पार्वणवत् । प्रतस्सिपिण्डीकरण- मन्तराक्रमेकोदिष्टं च ततः प्रागुकम् । स्त्रिया अपि मातुरिष कर्तव्यं ।

एवं बद्ता पार्वणे मातृश्राद्धं पृथक्कर्तव्यमित्युक्तं भवति । अत्र मेतशब्दं पितुःपपितामहाविषयं कंचिव्वर्णयन्ति । तस्य विष्यन्तर्भावेन सपिण्डीकरणोत्तरकालं पिण्डदानादिनिवृत्त्युपपत्तेः । समनन्तर- २० मृतस्योत्तरव पिण्डोदकदानानुवृत्तरन्तर्भावा न युक्तः । अत एवाह यमः । 'यः सपिण्डीकृतं मेतं पृथिक्रपण्डे नियोजयेत् । विधिव्रस्तेन भवति पितृहा चोपजायत 'इति । प्रकर्षण इतः मेत इति चतुर्थेऽपि मेतशब्दोपपत्तेः । 'मेतेन्य एव निषृणीयादिति 'च प्रयोगदर्शनात् ।

अपि च 'सपिण्डीकरणं आर्द्ध देवपूर्वं नियोजयेत् । पितृनेवाशयेषा पुनः प्रेतं न निर्दिशे-दिति '। सपिण्डीकरणोत्तरकालं प्रेतस्य आद्धादिमतिषेषो दृश्यते । स चानन्तरमृतस्य न संभवति । २५ अमावास्यादी आद्धविधानात् । 'सपिण्डता तु पुरुषे सत्तमे विनिवर्ततः ' इत्येतदिपि वचनं चतुर्थस्य बिष्वन्तर्भाव एव घटते । चतुर्थस्य पिण्डन्नयय्यापित्वं पश्चमस्य पिण्डद्वयय्यापित्वं पष्ठस्येकपिण्डव्यापित्वं सप्तमे निवृत्तिरिति । 'पितृपात्रोष्ट्रियर्यतदिपि पितृमुख्यत्वाद्स्मिन्नेव पक्षे घटते नान्यथाप्रपितामहममुख-त्वात् । तस्मात्यितृपात्रेषु तत्येतपात्रं प्रसिक्षयेदिति तदयुक्तम् ।

न ह्याच पिण्डसंयोजनमुत्तरत्र पिण्डदानादिनिङ्गत्तिपयोजनम् । अपि तु पितुः प्रेतत्वनिङ्गस्या 🖡 पितृत्वपाप्त्यर्थं पेतत्वं च क्षत्तृष्णोपनितात्यन्तदुःखानुभवावस्या । यथाहः मार्काण्डेयः । ' प्रेतछोके

अपि च निर्वाण्य पिडान्ययं न सार्पिड्यं अन्यापकत्वातः । अपि त्वंकशीरावयवान्वयंनेत्युकं पितृशब्दश्च येतत्वनिवृत्त्या श्राद्धवेवतात्वपुरागतेषु वर्तत इति पितृपांत्रिष्वत्यविकद्धम् । तस्माद्गन्तर- मृतपान्नोदकस्य तिर्देष्वस्य च पितृपान्नेषु तिर्देण्डेषु च संसर्गनिमिति स्थितम् । आचार्यस्तु परमत- मेवोपन्यस्तवान् । एतन्न पितुः सपिण्डीकरणं पितामहादिषु त्रिषु प्रमीतेषु वेदिनन्यम् । पितरि पेते १५ पितामहे प्रपितामहे वा जीवित सपिण्डीकरणं नास्त्येव । 'ब्युत्कमान्न प्रमीतामां नेव कार्या सपिण्ड- तेति वचनात् । यतु मनुष्वचनं (अ. ३ क्टो. २२१) 'पिता यस्य निवृत्तः स्याज्ञीवंवाणि पितामहः । पितुः स नाम संकीर्त्यं कीर्तयत्यापतामहामिति व तद्षि पितृशब्दमयागनियमाय । न पिण्डवयदानार्थम् । कथं 'प्रियमाणे तु पितरि पृवीषामेव निर्वपत् । पिता यस्य तु वृत्तः स्याज्ञीवे- व्यापि पितामहः । सोऽपि पूर्वेषामेव निर्वपिदियन्वयः ।

- २० पश्चद्येऽपि कथं निवेपेदित्याह । 'पितुः स नाम संकीर्त्य कीर्तयेत्वपितामहामि'त्यायन्तयहणेन सर्वेत्र पितृभ्यः पितामहेभ्यः प्रपितामहेभ्य इत्येवं प्रयोगः। न पुनः कदान्त्रिद्यं पितामहस्य प्रपितामहस्य बाऽऽदित्वं बृद्धप्रपितामहस्य तित्वात्रीऽन्तत्वं। अतश्च पित्रादिशस्त्रानां संबन्धिवचनात्। प्रियमाणं पितिरे 'पितुः पितृभ्यः पितामहेभ्यः प्रपितामहेभ्य इति । पितामहे प्रियमाणं पितामहस्य पितृभ्यः पिता-महेभ्यः प्रपितामहेभ्य इति । अतः पिण्डापितृपक्षे 'झुम्धन्तां पितर ' इत्यादिमन्त्राणामृहो न भवति ।
- व्यति विष्णुवचनं 'यस्य पिता प्रेतः स्यात्स पितृपिण्डं निधाय पितामहात्पराभ्यां दाभ्यां द्यादिति ' तस्यायमर्थः । पितामहे प्रियमाणे प्रेते च पितिर पितुरेकं पिण्डमेकोहिडविधानेन निधाय पितुर्यः पितामहस्तत्पराभ्यां दाभ्यां द्यात् । पितामहस्त्वात्मनः पितामहः संप्रदानसूतः स्थित प्वेति । प्रिपामहाय ततः पराभ्यां द्वाभ्यां च द्यादिति । शब्दमयोगनियमस्तु पूर्वोक्त एव ।

एवं गोनाझणादिहतस्यापि सपिण्डीकरणाभावो बेदितच्यः । यथाह कात्यायनः । 'नाझणा-३० दिहदे ताते पतिते संगविते । व्युत्कृमाच मृते देयं यभ्य एव ददाल्यसाविति ' गोनाझणहतस्य शिद्धः सपिण्डीकरणसंभवे तसुद्धंच्य पितामहादिभ्यः पार्वणविधानपुषपश्चमिति सपिण्डीकरणाभावेऽधः गम्यते । स्मृत्यन्तरेऽपि 'ये नताः संतितिच्छिना नास्ति तेषां सपिण्डता । न चेतेः सह कर्तन्यान्ये-कोदिष्टानि षोंडशेति ।

मातुः पिण्डदानादो गोंबे विद्यातिपत्तिः भर्तृगोंबेण पितृगोंबेण वा दानव्यामिति उभयन वस्य-दर्शनात् । 'स्वगोंबाद्भश्यते नारी विवाहात्सप्तमं पदे । स्वामिगोंबेण कर्तन्या तस्याः पिण्डांद्रक-क्रिये त्यादिभर्तृगोंबिषयं वस्तमः । 'पितृगोंबं समुत्गृज्य न कुर्योद्धर्तृगोंबतः । जन्मन्येव विपत्ती स प्नारीणां पेतृकं कुळमिंग्त्यादिपितृगोंबिषयम् । एवं विद्यातिपत्तावासुरादिविवाहेषु पुक्तिकाकरणे स पितृगोंबमेव तत्र तत्र विशेषवस्तात् दानस्यानितृसंख्य । ब्राह्मादिविवाहेषु धीहियववत् कृष्ट्रद्रथन्तरसाम-वत् विकल्य एव । तत्र स 'येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः । तेन यायान्स तां मार्ग तेन गच्छन दुष्यतीति ' वस्तात् । यंशपरम्पराया तत्समाचारणेन व्यवस्था । एवंविधिययव्यतिरेके-णास्य वस्तस्य विवयान्तरराभावात् । यथ पुनः शास्त्रतो न व्यवस्था नाप्याच्यरतस्त्रताः ननस्तुष्टिरेव व्यवस्थापिका । यथा 'गर्भाष्टमंऽप्टमे वार्क्षे ' इति ।

मातुः सिपडीकरणेऽपि विरुद्धानीव वाक्यानि दृश्यन्ते । तद्र 'पितामसादिभिः सार्थ सिपण्डी-करणं स्मृतम् '। तथा भर्बाऽपि भार्यायाः स्वमात्रादिभिः सह सिपण्डीकरणं कर्तव्यमिति पैठी-निस्तरह । 'अपुत्रायां मृतायां तु पितः कुर्यात्सिपण्डताम् । भ्वश्वादिभिः सहवार्याः सिपण्डीकरणं भवेदिति पत्या सह सिपण्डीकरणं श्रियाः । १५ तथा चंकेन कर्तव्यं सिपण्डीकरणं श्रियाः । १५ सा मृताऽपि हि तेनैक्यं यता मन्त्राहुतिवर्तिरितिः । उद्मानस्त तु मातामहेन सह सिपण्डीकरणमुक्तम् । 'पितः पितामहे यहत्युणं संवत्सरे सुतैः । मातुर्मातामहे तहदेषा कार्या सिपण्डता '। तथा । 'पिता पितामहे यहत्युणं संवत्सरे सुतैः । माता मातामहे तहदित्याह भगवान्शिवः '।

इत्येवं विविधेषु वचनेषु सत्सु अपुत्रायां भायायां प्रमीतायां भर्ता स्वमात्रेव सार्पिण्ड्यं कुर्यात् । अम्बारोहणे तु पुत्रः स्विषेत्रेव मातुः सापिण्ड्यं कुर्यात् । आसुरादिविवाहोत्पन्नः पुत्रिकासुतश्च ्र मातामहेनेव । बाह्मादिविवाहोत्पन्नः पित्रा मातामहेन पितामह्मा वा विकल्पेन कुर्यात् ।

अवापि यदि नियतो वंशसमान्वारस्तदानीं तथेव कुर्यात् । वंशसमान्वारोऽप्यानियतश्चे नदा 'ऽऽत्ममस्मुद्दिरेव चेति ' यथारुचि कुर्यात् । तत्र च येन केनापि मातुः सापिण्डचेऽपि यत्रान्वष्टकादिषु मातृभावं पृथिविहितं ' अन्वष्टकासु वृद्धो च गयायां च क्षेयेऽहानि । मातुः श्राद्धं पृथकुर्याद्म्यत्र
पतिना सह '। तत्र पितामसादिनिरेव पार्वणश्चाद्धं कर्तन्यम् । अन्यत्र पतिना सहेति पतिसा(पण्डचे २५
तवंशभागित्वात् । मातामहसादिण्डच्ये तवंशभागित्वातं नेव सह । यथाह हात्वात्वपः । ' एकमृतित्वमायाति सिपण्डिकरणे कृते । पत्नी पतिपितृणां च तस्मादंशन भागिनीति '। एवं सित मातामहेन
मातुः सापिण्डच्ये मातामहश्चाद्धं पितृश्चाद्धविष्यमेव । पत्या पितामह्या वा मातुः सापिण्डच्ये मातामहभावं न नित्यं । कृते अभ्युद्यः अकृते न प्रत्याय इति निर्णयः ॥ २५४ ॥ २५४ ॥

अर्वाक्सपिण्डीकरणं यस्य संवत्सराज्ञवेत् । तस्याप्यम्नं सोव्कुम्मं वृद्यात्संवत्सरं द्विजे ॥ २५५ ॥ संवत्सरावर्वाक्सिपण्डीकरणं यस्य कृतं तस्य तद्वेष्ट्रेशन प्रतिदिवसं प्रतिमासं वा यावत्संवत्सरं शक्त्यनुसारेणाम्नमुदकुम्भसिहतं बाह्मणाय द्यात् । अर्थाक्संवत्सरादिनि यदता सिपण्डीकरणं संवत्सरं पूर्णे प्राग्वेति दर्शितम् । यथाहाभ्यलायनः । अथ सिपण्डी करणं संवत्सरान्ते
दादशाहे वेति । कात्यायनोऽप्याह । 'ततः संवत्सरे पूर्णं सिपण्डीकरणं भवेत् । विपक्षे
वा यदा वार्बागृद्धिरापयते तदेति । दादशाहे विपक्षे वृद्धिप्राप्तां संवत्सरे वेति भन्वारः पक्षा
दर्शिताः । तत्र द्वादशाहे पितुः सिपण्डीकरणं साम्रिकेन कार्यम् । सिपण्डीकरणं विना पिण्डिपितृयज्ञासिद्धः । 'साप्रिकस्तु यदा कर्ता पेतो वाऽप्यग्निमान् भवेत् । द्वादशाहे तदा कार्यं सिपण्डीकरणं पितृरितिः
वचनात् । निरिप्रस्तु विपक्षे वृद्धिपाप्तां संवत्सरे वा कुर्यात् । यदा प्रावसंवत्सरात्मिपण्डीकरणं तदा
वोडशत्राद्वानि कृत्वा सपिण्डीकरणं कार्यम् । उत सपिण्डीकरणं कृत्वा स्वस्वकाले तानि कर्तव्यानीति
विश्वायाः । उभयथा वचनदर्शनात् । 'श्राद्वानि वोडशाद्व्या नेव कृर्यात्सपण्डताम् । अन्द्वानि
वोडशापाय विद्यीत सपिण्डतामिति ।।

षोडशश्राद्वानि च । ' द्वाद्शाहे जिपक्षे च षण्मासे मासि चाध्यिकं । श्राद्वानि षंग्डशैतानि संस्मृतानि मनीषिभिरिति ' द्शितानि । तथा । ' यस्यापि बत्सराद्विक्सपिणडीकरणं भंवत् । मासिकं चोद्कुम्भं च देयं तस्यापि बत्सरमिति '। तत्र सपिण्डीकरणं कृत्वा स्वकाल एंवतानि कर्तव्यानीति १५ मथमः कल्पः । अप्राप्तकाललेन प्रागनिषकारात् । यद्यि वचनं पोडशश्राद्वानि कृत्वा सपिण्डीकरणं संवत्सरात्यामि कर्तव्यामिति सोऽयुमापत्कल्पः । यदा त्वापत्कल्पत्वेन प्राक्षसिण्डीकरणात् भेतश्राद्धानि करोति तदैकोदिष्टिविधानेन कुर्यात् । यदा तु मुख्यकल्पेन स्वकाल एव करोति तदाब्दिकं श्राद्धं यो यथा करोति पार्वणमेकोदिष्टं वा तथा मासिकानि कुर्यात् । ' सपिण्डीकरणाद्वर्षकृषेन आद्धानि षां- हरा । एकोदिष्टविधानेन कुर्यात्सर्वाणि तानि तु । सपिण्डीकरणाद्वर्षे यदा कुर्यात्वा पुनः । पत्यब्दं १० यो यथा कुर्यात्वा कुर्यात्व तान्यपीति ' स्मरणात् ।

पत्रच प्रेतश्राद्धसहितं सिपण्डीकरणं संविभक्तधनेषु भ्रातृषु सत्त्वप्येकंनेव क्रतेनालं न संवैः कर्तव्यम् । 'नवश्राद्धं सिपण्डिकरणं च षोडशः । एकेनेव तु कार्याणि संविभक्तधनेष्वपीति । समरणात् । इदं च प्रेतश्राद्धसहितं सिपण्डीकरणं असंन्यासिनां पुत्रादिभिनियेमन कर्तव्यम् । प्रेतविष्मेशार्थत्वात् । संन्यासिनां तु न कर्तव्यम् । यथाह्यंशानाः । 'एकोदिष्टं न कुर्वति २५ यतीनां चैव सर्वदा । अहन्यकादशे प्राप्ते पावणं तु विधीयते । सिपण्डीकरणं तेषां न कर्तव्य सुतादिभिः । विदण्डमहणादेव प्रेतत्वं नैव जायतः । इति । पुत्रासंनिधाने येन सगोत्रादिना दाह-संस्कारः क्रतत्तेनवादशाहानतं तत्येतकर्म कर्तव्यम् । 'असगोत्रः सगोन्नो वा स्वी द्यायादि वा पुमान् । प्रथमेऽहिन यो द्यात्म दशाहं समापयेदिति । स्मरणात् । स्रद्राणामप्येतत्कर्तव्यममन्त्रकं हादशेऽद्धि । 'एवं सिपण्डीकरणं मन्त्रवर्ण्यं स्वान् ३० त्सरिकपार्वणादीनि पुत्रस्य नियमेनैव कार्याणि अन्यवामनियतानि ॥ २५५॥

प्योदिष्टकालानाह

मृतेऽहिन तु कर्तव्यं प्रतिमासं तु वत्सरम् । प्रतिसंवत्सरं चैवमाद्यमेकादशेऽहिन ॥ २५६ ॥

मतेऽहनि प्रतिमासं संवत्सरं यावदेकोहिष्टं कार्यं । सपिण्डीकरणादुर्ध्वं प्रतिसंवत्सरमेव एकोहिष्टमेव कर्तव्यं । आद्यं सर्वेकाष्ट्रिष्टप्रकातिभूतमकोहिष्ट्रमेकादजेऽहानि । मतदिवसापरिकाने तच्छ्वणदिवसे अमावास्यायां वा कार्यम् । 'अपरिज्ञात मुतेऽहानि अमावास्यायां श्रवणदिवसे बेति स्मर-णात् । अमावास्यायामिति गमनमाससंबन्धिन्याममावास्यायामिति । ' प्रवासदिवसे देयं तन्मासेन्द्रक्ष-भेऽपि वेतिर स्मरणात् । मृतेऽहनीत्यज्ञाहिलाग्नेविशेषां जातुकण्येनोकः । ' कथ्वं जिपक्षाय च्हान्धं ५ मृतेऽहन्येव तज्जवेत् । अधस्तु कारयेदाहादाहिताग्नेर्धिजन्मन ' इति । तत्र जिपक्षादर्वाग्यत्येतकर्म सद्दाहदिवसादारभ्याहिताग्नेः कार्यम् । निपक्षादुर्ध्यं यच्छान्द्रं तन्मरणदिवसं एवत्यर्थः । अनाहिताग्रेस्त सर्वे मुताह एव । आद्यमेकादशेऽहनीत्याशोचोपलक्षणमिति केचित् । 'शुचिना कर्म कर्तव्यं' इति शुद्धेरङ्कत्वात् 'अथाशीचापगम' इति सामान्ये सर्वेषां वर्णानामपकम्यकोदिप्रस्य विष्णुना विहितत्वात्र । तद्युक्तम् । ' एकाद्शेऽह्रि यच्छान्द्वं तत्तामान्यमुद्राहतम् । चतुर्णामपि वर्णानां सुन हं च प्रथकपृथ- १० गिति ' पैठीनसिस्मरणविरोधात् । ' आयं श्राद्धमशुद्धोऽपि कर्यादंकादशंऽहाने । कर्नस्तात्कालिकी शुद्धिरशुद्धः पुनरेव स १ इति शंखवचनविरोधाच । सामान्योपकमं विष्णुवचनं वशाहाक्षीचविषय-मपि घटते. प्रतिसंबत्सरं चैवामिति । प्रतिसंबत्सरं मृतेऽहानि एकं।इप्रमुप्तवपं योगी>खरेण । तथा च स्मृत्यन्तरम् । 'वर्षे वर्षे तु कर्तन्या मातापिञ्चास्तु सिक्तया । अदेवं भोजयेच्छान्तुं पिण्डमेकं च निर्वपेदिति १ । यमोऽप्याह । ''सपिण्डीकरणाद्रध्वे प्रतिसंवत्सरं सुतः । मातापित्राः पथक्यविकोहिष्टं १५ मृते ८६नीतिः । व्यास्तस्तु पार्वणं प्रतिषेधयाति । 'एकं।हिष्टं परित्यज्य पार्वणं करुते नरः । अञ्चतं तहि जानी-याज्यवेच पितृचातक १ इति । जमविद्रोस्तु पार्वणमाह । १ आपाय च सपिण्डत्वमीरसी विधिवतसतः । कुर्वीत दर्शवच्छान्द्रं मातापित्रोः क्षयेऽहनीति । ज्ञातातयोऽध्याह । 'सविण्डीकरणं करवा क्यीत्पार्वणवत्सदा । प्रतिसंवत्सरं विद्वाञ्छागलेयोदितं। विधिरितिः ।

पर्वचनविप्रापिको व्यक्तिणात्या क्षेत्रं व्यवस्थामाद्वः । आंरसक्षेत्रज्ञास्यां माताणिशेः स्याह २० पार्वणमेव कर्तव्यम् । दक्तकादिभिकेहिष्टमिति । जातृक्तण्यवेचचनात् । 'पत्यन्त्रं पार्वणनेव विधिना क्षेत्रजोरसी । कुर्यातामितरे कुर्युरेकोहिष्टं सुता दशितः तदसत् । न स्रवः स्याहवचनमस्ति आधितु । स्रत्यव्यमिति । संति च क्षयाहव्यवर्तिकानि प्रत्यव्यश्चाद्धानि अक्षय्यतृतीयामाधिवेशाधीप्रभृतिषु । अतो न क्षयाहविषयपार्वणेकोहिष्टव्यवस्थापन्याऽक्तम् । यनु प्राहारवचनम् । 'पिनुर्धतस्य देवत्वमार-सस्य विपीत्वस् । सर्वत्रानेकगोत्राणामेकस्येव मृतेऽहतीति १ तद्धि न व्यवस्थापकं । यसमाद्यमर्थः । १५ देवत्वं गतस्य सिपण्डीकृतस्य पितुः सर्वत्रोरसेन विपीत्वं पार्वणं कार्यम् । अनेकगोत्राणां भिन्नगोत्राणां मातुलादीनां क्षयेऽहति यच्छान्दं तदेकस्यवैकोहिष्टनेति । किंच । 'सिपण्डीकरणान्व्यक्तिदिष्टनेव कर्तव्यमीरसेनापीय्युक्तं वैठीनसिना । 'एकोहिष्टं हि कर्तव्यमीरसेन मृतेऽहिन् । सिपण्डीकरणान्वूर्वं मातापित्रोने पार्वणमिति । ।

उदीच्याः पुनरेवं व्यवस्थापयन्ति । आमवास्यायां भाद्रपदकृष्णपक्षे वा मृताहे पार्वणमन्यव १० मृताह एकोहिष्टमेवेति । ' अमावास्या क्षयो यस्य प्रेतपक्षेऽथवा पुनः । पार्वणं तव कर्तव्यं नेकोदिष्टं कदाचनेति ? स्मरणात् । तद्पि नावियन्तं वृद्धाः । अनिश्चितमूलनोन वचनेन निश्चितमूलानां वद्मा क्षयाहमावपार्वणावियाणां वचनानाममावास्यामेतपक्षमृताहविषयत्वेनातिसंकोचस्यायुकःवात ।

सामान्यवचनानर्थवयाच । तत्र हि सामान्यवचनस्य विशेषवचनेनोपसंहारः यत्र सामान्यविशेषसंबन्धसानेन वचनइयमर्थवत् । यथा 'सतद्शसामिधेनीरनुम्यादि'त्यनारभ्याधीतस्य विकृतिमाजविषयस्य समदश्वाक्यस्य सामिधेनीलक्षणद्वारसंबन्धेनार्थवशात् मित्रविन्दादिपकरणपितिन सप्तद्शवाक्येन मित्रदश्वाक्यस्य सामिधेनीलक्षणद्वारसंबन्धेनार्थवशात् मित्रविन्दादिपकरणपितिन सप्तद्शवाक्येन मित्रविन्दाद्यविकरात्पूर्वसंबन्धवोधेनार्थवता मित्रविन्द्वादिपकरण उपसंहारः । इत त द्योर्मृनाहमाजविषपत्वानार्थवत्तेति । अतोऽत्र पाक्षिकेकोद्दिष्टिनिवृत्तिपलकतत्या पार्वणनियमिष्ठधानं यक्तम् । न चैकोदिष्टिकवनानां मातापितृक्षयाह्विवयत्वेन पार्वणवचनानां च तद्वन्यक्षयाह्विपयत्वेनव्यवस्या युक्तः । उमयआपि मातापितृक्षत्यहणस्य विचमानत्वात् । 'सपिण्डीकरणादुःवं पतिमंबन्सरं सुनः । मानापित्रोः
प्रथक्तार्थमेकोदिष्टं मृतेऽहनीति '। तथा 'आपाद्य सह पिण्डत्वमारसो विभिवत्सुनः । कृत्रीतं दर्शकच्छाद्धं मातापित्रोः क्षयेऽहनीति '।

यद्पि कैश्विदुच्यते मातापित्रोः क्षयांहं साग्निः पार्वणं कुर्यान्तिरिक्षरेकं विद्यामिति ' वर्षं वर्षे सुतः कुर्यात्यार्वणं योऽप्रिमान् हिजः । पित्रोरनिमान्धीर एको विद्यं मृतं प्रनीति ' सुमन्तुस्मरणात् । तद्पि सत्यतिपक्षत्वादुपेशणीयम् । 'बह्वप्रयस्तु ये विद्या ये चैकात्रय एव च । तेवां सिपण्डनादूर्थके मेको हिष्टं न पार्वणमिति > स्मरणात् ।

तंत्रेवं निर्णयः । संन्यासिनां क्षयाहे सुतेन पार्वणमेव कर्तत्र्यम् । 'एकोहिष्टं यनेनांस्ति त्रिद्णड-१५ ग्रहणादिह । सपिण्डीकरणाभावात्पावणं तस्य सर्वदेति । प्रस्तितसः स्मरणात् । अमावास्याक्षयाहे मेत-पक्षक्षयाहे च पार्वणमेव । 'अमावास्या क्षयो यस्य प्रेतपेकाऽथवा पुनिरित्यादिवस्वनस्योक्तरीत्या नियम-परत्वात् । अन्यत्र क्षयाहे पार्वणिकोहिष्टयोग्नीहियवबद्धिकल्य एव । तथा वंशसमाचारस्यवस्थायां सत्यां स्यवस्थितो विकल्यः । असत्यामिण्डिक इत्यलमतियसंगेन ॥ २५६ ॥

नित्यभाद्धाव्यनिरिक्तसर्थभाद्धशेषमिद्दमभिधीयते

#### पिण्डांस्तु गोऽजवित्रेभ्यो दद्यादग्नी जलेऽपि वा । प्रक्षिपेस्तत्सु विपेषु द्विजोच्छिष्टं न मार्जयेत् ॥ २५७ ॥

पूर्वेव्तानां पिण्डानां पिण्डानां पिण्डानां पिण्डानां पिण्डान्त्रानां वा प्रतिपत्तिरियं । गवे अजाय बाह्मणाय वा तद्धिने पिण्डान्द्यात् । अद्भावगाथे जल्ले वा प्रक्षिपेत् । किंच । सत्सु विमेषु भोजनदेशावस्थितेषु द्विजोच्लिक्टं नं मार्जयेत् नोहासथेत् ॥ २५७ ॥

भोजपविदायेण फलविदायमाह

हविष्याञ्चेन वै मासं पायसेन तु वस्तरम् । मात्स्यहारिणकौरभ्रशाकुनच्छागपार्षतैः ॥ २५८ ॥ एणरीस्ववासहकाशैर्मासैर्यथाक्तमम् । मासवृद्धयाऽभितृष्यन्ति दत्तैरिह पितामहाः ॥ २५९ ॥ हिवष्यं हिवयां यं तिळवींकाित् । यथाह मनुः (अ. ३ श्लो. २६७) । 'तिळेबींकि यवेमीवेरिजिर्मूळफळेन वा । दत्तेन मासं धीयन्ते विधिवित्यतरां नृणामिति '। तद्वं हिविष्यार्थ तेन मासं पितरसृष्यप्तित्यनागतेनान्त्रयः । पायसेन गव्यपयः सिद्धेन संवत्सरम् । 'संवत्सरं तृ गव्येन पयसा पायसेन वेति ' स्मरणात् (मनुस्मृ. अ. ३ श्लो. २०१)। मत्स्यां भक्ष्यः पात्रीनािद्स्तित्यं मात्स्यां । हिणिस्ताप्तमृगः एणः कृष्णः । 'एणः कृष्णमृगो शयस्ताम्रो हिरण उच्यत ' इत्यायुर्वेद्स्मरणात् । ५ तस्येदं हािरणकं । अविः उरम्रस्तत्यं अोरम्रं । हााकुनं भक्ष्यपित्रसंबिधः । छागः अजस्तदीयं छागं । एविवित्रमृगस्तन्सांसं पार्यतं । एणः कृष्णमृगस्तिपिशितमेणं । रुषः शंवरस्तत्यभवं रीरवं । वर्षः आरण्यसूकरस्तजं वाराहं । शशस्यदं हाादां । एभिर्मासेः पिनृग्यो द्वैन्धिविष्यानेन व मास-मिथ्युक्तवात्तत ऊर्ष्यं यथाकमं एकेकमासवृद्धया पितरस्तृष्यन्ति ॥ २५८ ॥ २५९ ॥

खड़ामिषं महाशाल्कं मधु मुन्यन्नमेव च । लोहामिषं महाशाकं मांसं वार्धीणसस्य च ॥ २६० ॥ यद्दाति गयास्थश्च सर्वमानन्त्यमश्रुते । तथा वर्षात्रयोदश्यां मघासु च विशेषतः ॥ २६१ ॥

किंच । खद्भो गण्डकस्तस्य मांसं। महाशास्को मत्स्यभेदः। मधु माक्षिकं । मुन्यसं सर्वमारण्यं नीवारादि । लोहो रक्तच्छागः तद्दामिषं लोहामिषं । महाशाकं कालशाकं । वाधीणसो १५
बुद्धः श्वेतच्छागः । ' त्रिपिकं विन्द्रियक्षीणं श्वेतं वृद्धमजापतिम् । वाधीणसं तु तं प्राह्मपत्तिकाः आद्कर्मणीति । याशिकः प्रसिद्धः । त्रिपिकः तिवतः कर्णो जिल्ला च यस्य जलं स्पृशतिसः त्रिभिः पिवतीति त्रिपिकः । तस्य वाधीणसस्य मांसं यह्दाति गयास्थश्च यत्तिचिक्छाकादिकमिष गयास्थो ददाति चशब्दाद्रद्भाद्वाद्यादिषु च । 'गङ्गाकारे प्रयागे च नेमिष पुण्करेऽर्धुदं । संनिहत्यां गयायां च श्राद्धमक्षय्यतां वांत् '। आनन्त्यमश्रुते आनन्त्यफलहेतुत्वं प्राप्ताति । आन- २०
न्त्यमश्रुते इति प्रत्येकं संवध्यते । तथा वर्षात्रयादेश्यां भावपद्कष्णात्रयोद्श्यां विशेषतो मधायुक्तायां यत्तिकचिद्दीयते तत्सर्वमानन्त्यमश्रुत इति गतेन संबन्धः ।

अत्र यद्यपि मुन्यनमांसमध्वादीनि सर्ववर्णानां सामान्येन श्राव्हे योग्यानि द्शिंतानि तथापि पुरुष्योक्ता व्यवस्था आद्रणीया । ' मुन्यत्रं ब्राह्मणस्योक्तं मांसं क्षत्रियवंश्ययाः । मपुपदानं शू-व्रस्य सर्वेषां चाविरोधि यदिति ' । अस्यायमर्थः । मुन्यत्रं नीवारादि यच्छ्राद्धयोग्यमुक्तं तद्वाद्मणस्य २५ प्रधानं समग्रफल्दम् । यद्य मांसमुक्तं तत्क्षत्रियवेश्ययोः प्रधानम् । यत्क्षीद्ममुक्तं तन्क्ष्ट्रवस्य । एतन्नि-तयव्यतिरिक्तं यदविरोधि यद्मतिषद्धं वास्तुकादि यच्च विहितं हविष्यं कालशाकादि तत्सर्वेषां समग्रफल्दमिति ॥ २६० ॥ २६९ ॥

निथिबि रोषात्फलविशेषमाह

कन्यां कन्यावेदिनश्च षशून्वे सत्स्रतानपि । सूतं कृपिं च वाभिज्यं द्विशक्षेकशफांस्तथा ॥ २६२ ॥ ब्रह्मवर्चस्विनः पुत्रान्स्वर्णरूप्ये सकुप्यके । जातिश्रेष्ठचं सर्वकामानाप्तोति श्राद्धदः सदा ॥ २६३ ॥ प्रतिपत्यभृतिप्वेकां वर्जियत्वा चतुर्दशीम् । शस्त्रेण तु हता ये वै तेभ्यस्तत्र प्रदीयते ॥ २६४ ॥

कन्यां कपलक्षणशीलवर्तां कन्यावेदिनो जामातरः चुद्धिकपलक्षणसंपन्नाः। पद्धवः ध्वाः अजादयः। सत्स्रताः सन्मार्गवर्तिनः। स्यूतं यूतिवनयः। कृषिः कृषिकलं। वाणिज्यं वाण्यं । द्विद्याः । व्वत्यं विद्याः । व्वत्यं विद्याः । व्याप्तं व्यव्यं । व्याप्तं व्यव्यं । व्याप्तं व्यव्यं जातिष्वृद्धः । सर्वकामाः काम्यन्त इति कामाः व्यर्गपुवपत्थाद्यः । एतानि २० कन्यादीनि चतुर्वशाकणानि कृष्णमतिपत्मभृतिष्यमावास्यापर्यन्तासु चतुर्वशीवर्भितासु चतुर्वशस्ति तिः। विद्याप्तं विद्यापत्रं विद्यापत्रं

ये केचन शस्त्रहतास्तेम्यः कृष्णचतुर्दश्यामेकोदिष्टविधिना आसं द्यात् । यदि बाग्नणादि हता न भवन्ति । 'समत्वमागतस्यापि पितुः शस्त्रहतस्य वे । एकोदिष्टं सुतेः कार्यं चतुर्वश्यां महालयं दितः समरणात् । समत्वमागतस्य सिपण्डीकृतस्य महालये भाव्ययदण्कृणचतुर्दश्यां शस्त्रहतस्यै आसं १५ नान्यस्येति नियम्यते । 'न पुनः शस्त्रहतस्य चतुर्दश्यामेवेति '। अत्रश्च क्षयाहादी शस्त्रहतस्यापि यथामाशमेव आद्धं न च भाद्यपदकृष्णपक्षे एवायं विधिरिति मन्तव्यम् । ' प्रौष्ठप्यामपरपक्षे माप्ति चेविमिति ' इत्रीनकस्मरणात् ॥ २६२ ॥ २६४ ॥

#### नक्षत्रविशेषात्फलविशेषमाह

स्वर्गं द्यपत्यमोजश्च शौर्यं क्षेत्रं बलं तथा।
पुत्रं श्रेष्ठचं च सौमाग्यं समृद्धि मुख्यतां शुमम् ॥ २६५ ॥
प्रवृत्तचक्कतां चैव वाणिज्यप्रमृतीनिष ।
अरोगित्वं यशो वीतशोकतां परमां गतिम् ॥ २६६ ॥
धनं वेदान् भिषक्तिद्धिं कुप्यं गा अप्यजाविकम् ।
अश्वानायुश्च विधिवद्यः श्राद्धं संप्रयच्छति ॥ २६७ ॥
कृत्तिकादिभरण्यन्तं स कामानाम्रुयादिमान् ।
आस्तिकः श्रद्धधानश्च व्यपेतमद्मस्तरः ॥ २६८ ॥

कृत्तिकामादिं कृत्वा भरण्यन्तं प्रतिनक्षत्रं यः शाद्धं ददाति स यथाकमं स्वर्गादीनायुःपर्यन्ताः न्कामानवामोति यथास्तिकः श्रद्दधानश्चेत् व्यपेतमदमत्सरो भवति। आस्तिको विश्वासवाद् । श्रद्ध- भ्रातः आद्ररातिशयपुक्तः । व्यपेतमदमत्सरः मदो गर्वः मत्सर ईवा ताम्यां रहितः । स्वर्ग निर्-

तिशयसुखं । अपत्यमिवशेषेण । ओजः आत्मशक्तमित्शयः । शौर्यं निर्भवत्यं । क्षेत्रं फलवत् । बलं शारीरं । पुत्रो गुणवात् । श्रेष्ठचं जातिषु । सीभाग्यं जनिषयता । समृद्धिर्धनादेः । मु-ख्यता अध्यता । शुभं सामान्येन । प्रवृत्तचकता अपतिद्वताश्चता । वाणिज्यप्रभृतयः वाणिज्य-कृषिकुतीदगोरक्षाः । अरोगित्वं अनामययोगित्वं । यशः प्रस्यातिः । वीतशोकता इष्टवियो-गादिजनितदुःखाभावः । पर्मा गतिः बक्षलोकप्राप्तिः । धनं सुवर्णीद् । वेदा क्रग्वेदाद्यः । भिषक्रसिद्धिः ओषधफलावातिः । कुष्यं सुवर्णरक्तत्व्यतिरक्तं ताम्रादि । गावः प्रसिद्धाः । अ-जाश्च अवयश्च अश्वाश्च । आयुर्दीर्घजीवनम् ॥ २६५ ॥ २६५ ॥ २६८ ॥ २६८ ॥

मासञ्ज्ञक्याऽभिनृत्यन्ति वृत्तीरह् पितामहा ' इत्यंतन पितृणां आद्धेत नृत्तिर्भवतीत्युक्तं तद्वृतपक्रम् ;
 मातिस्विकश्चभक्रमेवशेन स्वर्गनरकादिगतानां मनुष्याणां पुत्रादिभिर्वृत्तरत्वपानादिभिरकृत्यन्
संभवात्, संभवऽपि स्वयमात्मनाऽत्यनिशाः कथं स्वर्गादिपालं प्रयच्छन्तीत्यत् आह

वसुरुवादितिस्रताः पितरः श्राद्धदेवताः । प्रीणयन्ति मनुष्याणां पितृन् श्राद्धेन तर्पिताः ॥ २६९ ॥ आयुः प्रजां धनं विद्यां स्वर्गं मोक्षं सुस्तानि च । प्रयच्छन्ति तथा राज्यं प्रीता नृणां पितामहाः ॥ २७० ॥

न स्राप्त देवदत्तात्य एव आद्धकर्मणि संमदानभूताः पित्रादिशब्दिरुग्व्देरुच्यन्ते किंत्वधिष्ठात्त्वस्यादि- १५ देवतासिहता एव । यथा देवदत्तादिशब्देर्न शरीरमात्रं नाप्यात्ममात्रं किंतु शरीरविशिष्टा आत्मान उच्यन्ते, एवम्पिष्ठात्त्वेवतासिहता एव देवदत्ताद्यः पित्रादिशब्देरुच्यन्ते । अत्रश्चाधिष्ठात्त्वेवता वस्या-द्यः पुत्रादिभिर्दत्तेन्तमपानादिना तृप्ताः सन्तस्तानिपि देवदत्तादिंग्तपंयन्ति कर्त्वृश्च पुत्रादीभ्रतेन संयो-जयन्ति । यथा माता गर्भपोषणायान्यद्वनेन देवद्वाभ्यानादिना स्वयमुप्युक्तेन तृप्ता सती स्वजठरगतम-प्यपत्यं तर्पयति दोवद्वाभादिमदायिनश्च मत्युपकार्त्रकलेन संयोज्यति तद्वस्यवा कृत्रा अदितिस्तृता : ३० आदित्या एव ये पितरः पितृपितामहमपितामहशब्दवाच्याः न केवलं देवदत्ताव्यप्य आद्धवेवताः आदि-कर्मणि संमदानभूताः किंतु मनुष्याणां पितृन्वेवदत्तादीन्स्वयं आद्धेन तर्णितास्तर्भयन्ति शानकात्त्रप्यतिशय-योगेन । किंच न केवलं पितृंस्तर्भयन्ति आपि तृ आद्धकारिभ्यः आयुः प्रजां धनं विद्यां स्वर्गं मोक्षं सुखानि च 'प्रयच्छन्ति तथा राज्यं मीता नृणां पितामहाः ' । चकारात्तन्न तन्न शास्नोक्तमन्यदिष् सर्यं मीता पितामहा वस्वाद्यः प्रयच्छन्तिति ॥ २६९ ॥ २७० ॥

इति श्राद्धमकरणम्।

દુર

۶ų

ąч

हृष्टाहृष्टफलसाधनानि कमीण्यभिक्षितात्यण्यभिधारपत्ने च : नेपां स्वस्पतिन्यनि क्षाः स्मापनन्तं चाविज्ञेन भवतीत्यविज्ञार्थं कर्म विधारपन् विज्ञर्थ कारकडापकतेत्वनाह

विनायकः कर्मविव्नसिद्धचर्थं विनियोजितः। गणानामाधिपत्ये च रुद्रेण ब्रह्मणा तथा ॥ २७१ ॥

विनायकः कर्मविञ्चसिद्धन्वर्थिमित्यादिनं।भयविथहेतुपरिज्ञानाधिप्रस्य प्राम्भवपरिपालनायो-· पस्थितस्य प्रथ्वंसाय वा प्रेक्षापूर्वकारिंगः प्रवर्तन्ते । रोगर्स्थयोभयविगेटनुपरिज्ञानात् । विनायको विद्रेश्वरः पुरुषार्थसाधनानां कर्मणां विद्वासिद्धः र्थं स्वरूपफलसाधनन्यविद्यानसिद्धं विनियोजितः नियुक्तः । रुद्रेण व्रह्मण । चकाराहिष्णुना च । गणानां पुष्पन्नवम्भीनामािपदस्य स्वाम्ये च ॥ २७१ ॥

एवं विवस्य कारकंहतुमुक्त्वा जापकंडतुमद्शेनायेमाह

तेनोपसृष्टो यस्तस्य लक्षणानि निबोधत । स्वप्नेऽवगाहतेऽत्यर्थं जलं मुण्डांश्च पश्यति ॥ २७२ ॥ काषायवाससश्चेव कव्यादांश्चाधिरोहति । अन्त्यजैर्गर्दभैरुष्टैः सहैकजावतिष्ठते ॥ २७३ ॥ वजन्नपि तथाऽऽत्मानं मन्यतेऽनुमतं परेः ।

लेन विनायकेनोपसृष्टो गृहीतो यस्तस्य छक्षणानि आयकानि निबोधत मानी वं हे मुनयः । पुनर्मुनीनां प्रत्यवमर्शः शान्तिप्रकरणभारम्भार्थः । स्वक्षे स्वमावस्थायां जलमत्यर्थमव-गाहते स्रोतसा हियते निमज्जाति वा । मुण्डितशिरसः पुरुवान् पश्यति । काषायवाससा रकः २. नीलादिवस्त्रमावरणांश्च **क्रांच्यादा** नाम मांसाशिनः पश्चिणो गृष्ठादीन्मृगांश्च व्याघादीनः अधिरोहति । तथाऽस्त्यजैश्रांडालादिभिः गर्दभेः खेरकुः कमेलकेः सह परिवृत्तस्तिष्ठति । वजन गण्डासामानं 🤔 परे: शत्रुभि: पृष्ठतो धाविदरनुगतमभिभूयमानं आत्मानं मन्यते ॥ २७२ ॥ २७३ ॥

एवं स्वमदुर्शनान्युक्त्वा प्रत्यक्षित्कान्याह

विमना विफलारम्भः संसीदृत्यनिमित्ततः ॥ २७४ ॥ तेनोपसृष्टो लभते न राज्यं राजनन्दनः। कुमारी च न भर्तारमपत्यं गर्भमङ्गना ॥ २७५ ॥ आचार्यत्वं श्रोत्रियश्च न शिष्योऽध्ययनं तथा । विणग्लाभं न चाऽऽप्रोति कृषिं चापि कृषीवलः ॥ २७६ ॥ ं विसना विक्षिप्तिचतः । विफलारम्भः विफला आरम्भा यस्य त तथोकः न कचित्कल मंग्रीति । संसीद्रयनिमित्ततः । विना कारणेन दीनमनस्को भवति । राजनन्दनो राजकुले जातः श्रुतशिर्धयिदिगुणमुक्तोऽपि राज्यं न लभते । सुमारी रुपलक्षणाभिजनादिसंपनाऽपीमितं मर्तारं, अङ्गना गभिण्यपत्यं, कतुमती गर्भ । अध्ययनतदर्थहाने सत्यपि आचार्यत्वं शोधियः विनया-चारमुक्तेऽपि शिष्योऽध्ययनं अवगं वा । न लभते इति सर्वव सवध्यते । विलक् थाणिश्योप- १५ जीवी तत्र कुशलोऽपि थान्यादिकयविकयादिषु लामं । कृषीवलः कर्षकः तत्राभिमुक्तेऽपि कृपिफलं नाम्नोति । एवं यो यया वृक्त्या जीवित स तव निष्फलारम्भक्षेत्रेनोपसृष्टो वेदितव्यः ॥ २७४ ॥ ॥ २७५ ॥ २७६ ॥

एवं कारकजापकहेत्निभिधाय विद्योपशान्त्यर्थं कर्मविधातमाह

स्नपनं तस्य कर्तव्यं पुण्येऽह्नि विधिपूर्वकम् ।

तस्य विनायकोषसुरस्यावनागतविनायकोषपार्गपरिहासार्थिनो या स्नपनमिनियनं कर्तब्यम् । पुण्ये स्वानुकृत्वनक्षत्रादियुकेदाह्नि विशेष न राधी विधियूर्वकं साक्षेकितकर्तव्यनासहितम् ।

> गोरसर्पपकल्केन साज्येनोत्सादितस्य च ॥ २७७ ॥ सर्वोपधेः सर्वगन्धेविलिप्तशिरसस्तथा । भद्रासनोपविष्टस्य स्वस्तिवाच्या द्विजाः ग्रुभाः ॥ २७८ ॥

गौरसर्षपकल्केल सिद्धार्थिपष्टेन साज्येन वृतलेलिङ्किनोत्सावितस्योद्दानिताङ्करम् ।
तथा सर्वोपधैः भियङ्कृनागकेतररादिभिः सर्वगन्धेश्वन्दनागुरुकस्तृतिताङ्करम्
विलितिशिरसो वश्यमाणभदासनोपविष्टस्य द्विजा वालाणाः शुभाः
श्रुताथ्ययनवृत्रान्तसंपन्याः शोभनाङ्कतयश्चरतारोऽस्य स्वस्ति भवन्तो बुवन्त्विति वाच्याः । अरिमनसमये
गृह्योक्तमार्थण पुण्याद्वाचनं कुर्यादित्वर्थः ॥ २०७॥ २००८॥

अश्वस्थानाद्गजस्थानाद्वत्मीकात्संगमात् हृदात् । मृत्तिकां रोचनां गन्धानगुगगुलं चाऽप्सु निक्षिपेत् ॥ २७९ ॥ या आहृता ह्येकवर्णेश्चतुर्भिः कलशैर्ह्मदात् । चर्मण्यानडुहे रक्ते स्थाप्यं भद्गासनं ततः ॥ २८० ॥

किंच । अश्वस्थानगजस्थानवल्मीकसरितसंगमाशोष्यह्नदेभ्य आह्नतां पश्चविधां मृदं गोरोचनां १६ गन्धान् चन्द्रनकुङ्कुमागुरुपभृतीन् गुरगुरुं च तास्वप्सु विनिक्षिण्त् । या आपः आह्नता एक-वणैश्चतुर्भिः कुभेः श्चेभरवणास्कुटिताकालकेः ह्यदादशोष्यात् संगमाद्या । ततश्चामबुद्दे चर्मणि रक्ते लेशितवर्णे उत्तरलोमनि प्राचीनव्यविभेदं मनोरममासनं श्रीपणीनिर्मितं स्थाप्यं । तत उक्तोदकमृत्तिकागन्थादिसहितांश्चतादिपल्वोपशोभितान् नानास्वयामवेष्टितकण्ठान् चन्द्रनचर्चिताम

नवाहतवस्रविभूषितान् चतसृषु पूर्वादिदिश्च स्थापयित्वा श्चवे। विलंगं स्थिपरेलं गिवतपश्चवर्णस्वासिकं लोहितमानुहुहं चर्मोत्तरलोम प्राचीनगीवमास्तीर्यं तस्योपिः श्वेतवस्त्रमच्छादितमासनं स्थापयेदित्यतस् द्वासनम् । एतस्मिनुपावेष्टस्य स्वस्तिवाच्याः द्विजाः ॥ २७९ ॥ २८० ॥

### ' सहस्राक्षं शतधारमृषिभिः पावनं कृतम् । तेन त्वामभिषिश्वामि पावमान्यः पुनन्तु ते '॥ २८१ ॥

किंच । स्वस्तिवाचनानन्तरं जीवत्यतिषुत्राभि स्त्रगुणशालिनीभिः सुवेषाभिः कृतमङ्कलं पूर्व-दिग्देशावस्थितं कलशमादायानेन मन्त्रेणाऽभिषिश्चेद्धरः 'सहस्राक्षमंनकशक्तिकं शतकारं बहुपबाह-मृषिभिर्मन्यादिभिर्यदुदकं पायनं पवित्रं कृतं उत्पादितं तेनोदंकत त्यां विनायकांपमृषं विनाय-कोपसर्गशान्तये अभिषिश्चामि, पायमान्यार्थता आपस्त्यां पुनन्तु ॥ २८१ ॥

तदनन्तरं दक्षिणदेशांवेरियतं द्वितीयं कलशमादायानेन मन्त्रणामिनिजेत

'भगं ते वरुणो राजा भगं सूर्यो बृहस्पतिः । भगमिन्द्रश्च वायुख्य भगं सप्तर्षयो दृदुः '॥ २८२ ॥

भगं कल्याणं ते तुभ्यं वरुणो राजा भगं स्यों भगं बृहस्पतिः भगिनन्त्रच वायुध भगं सतर्षयश्च द्वरिति ॥ २८२ ॥

, ,

ततस्तृतीयं कलक्षमायायांनन मन्त्रणाभिविज्ञेत्

'यत्ते केशेषु दौर्भाग्यं सीमन्ते यञ्च मूर्घनि । ललाटे कर्णयोरक्ष्णोरापस्तद् घ्रन्तु सर्वदा ' ॥ २८३ ॥

ते तन केशेषु दौर्भाग्यं अकल्याणं सीमन्ते मूर्धनि च छछाटे कर्णयोरक्ष्णोश्च तत्सर्वनापोदेखो चन्तु उपशमयन्तु सर्वदा॥ २८३॥

२० ततश्चतुर्थं कलशमादाय पूर्वोक्तिक्किभिर्मन्त्रेराभिषिश्चेत् । 'सर्वमन्त्रैश्चतूर्थभिति ' मन्त्रलिक्कात्

' स्नातस्य सार्षपं तैलं सुवेणीदुम्बरेण तु । जुहुयान्मूर्धनि कुशान्सव्येन परिगृद्य तु ॥ २८४ ॥

उक्तेन प्रकारेण कृताभिषेकस्य मुधीन सव्यपाणिगृहीतक्कशान्तार्हिते सार्षपं तेलं उदुम्बरवृक्षोज्यवेन स्तुवेण वश्यमाणैर्मन्त्रेर्जुहुयादान्वार्यः ॥ २८४ ॥

मितश्च संमितश्चेव तथा शालकटङ्करी।

अनन्तरं किं कुर्यादित्याह

कूष्माण्डो राजपुत्रश्चेत्यन्ते स्वाहासमन्वितैः ॥ २८५ ॥ नामभिर्वेलिमन्त्रेश्च नमस्कारसमन्वितैः । दद्याञ्चतुष्पथे शूर्पे कुशानास्तीर्य सर्वतः ॥ २८६ ॥ कृताकृतांस्तन्दुलांश्च पलालौदनमेव च।
मत्स्यान्पकांस्तथैवामान्मांसमेतावदेव तु॥ २८७॥
पुष्पं चित्रं सुगन्धं च सुरां च त्रिविधामिष ।
मूलकं पूरिकापूतं तथैवोण्डेरकस्रजः॥ २८८॥
दृध्यन्नं पायसं चैव गुडिपिष्टं समोदकम् ।
एतान्सर्वान्समाहृत्य भूमौ कृत्वा ततः शिरः॥ २८९॥
विनायकस्य जननीमुपतिवेक्ततोऽम्बिकाम्।

मितसंमितादिभिर्विनायकस्य नामभिः स्वाहाकारान्तेः प्रणवादिभिर्श्वद्वयादिति गतेन संबन्धः । स्वाहाकारयोगाञ्चतुर्थी विभक्तिः । अतश्य ॐ मिताय स्वाहा ॐ संमिताय स्वाहा ॐ कालाय स्वाहा ॐ कट-इटाय स्वाहा ॐ कृष्माण्डाय स्वाहा ॐ राजपुत्राय स्वाहोति षट मन्त्रा भवन्ति । अनन्तरं लीकिकेऽमी १० स्थालीपाकविधिना चर्च श्रपयित्वा एतेरेव पह्निर्मन्त्रेस्तास्मिनेवामो इत्वा तन्छेषं बलिमन्त्रेरिन्द्रामियम-निर्म्भतिवरूणवायुसोमेशानबह्मानन्तानां नामभिष्यतुर्ध्यन्तेर्ममोन्वितस्तेभ्यो बाल् व्यात् ।

कृताकृतालुपहारह्व्यजातं विनायकस्योपाहृत्य संभिधानाज्यनन्याश्य शिरसा भूमिं गत्वा । 'तत्पुरुषाय विश्वहे वकृतुण्डाय धीमि । तजो दन्ती प्रचोद्यात् '। इत्यनेन मन्त्रेण विनायकं । 'सुभगांथे विश्वहे काममालिन्य धीमि । तजो गोरी प्रचोद्यात् '। इत्यनेन मन्त्रेण विनायकं । 'सुभगांथे विश्वहे काममालिन्य धीमि । तजो गोरी प्रचोद्यात् । 'बलिं गृह्यत्विमे देवा आदित्या वसवस्तथा । मरुतश्र्वात् । हार्या स्वाप्तायका परिशाची-रगमातरः । शाकिन्यो यक्षवेताला योगिन्यः पृतनाः शिवाः । जुम्भकाः सिद्धगन्धर्य मायावियाधरा नराः । दिक्याला लोकपालाश्य ये च विद्यविनायकाः । जगतां शान्तिकर्तारां क्षप्तायाश्य महर्षयः । मा विद्याला लोकपालाश्य ये च विद्यविनायकाः । जगतां शान्तिकर्तारां क्षप्तायाश्य महर्षयः । मा विद्याला लोकपालाश्य ये च विद्यविनायकाः । जगतां शान्तिकर्तारां क्षप्तायाश्य महर्षयः । मा विद्याला लोकपालाश्य ये च विद्यविनायकाः । जगतां शान्तिकर्तारां क्षप्तायाश्य महर्षयः । मा विद्याला लोकपालाश्य ये च विद्यविनायकाः । जगतां शान्तिकर्तारां सुखावद्याः ' इत्ये- २० तिमेन्त्रे मा च मे पापं मा सन्तु परिपन्धिनः । सोम्या भवन्तु तृत्वाश्य ग्रेतिकार्या सुक्ताकृताः सकृद्ववहतास्तन्तुलाः परुलं तिलपिष्टं तिमिश्र ओद्नः परुलकिकन्दाकारो भक्ष्य-विद्यालाः परुलकि प्रसद्याः । सुरा विविधा गोद्धी माध्यी पेष्टी च । मूलकः मूलककन्दाकारो भक्ष्य-विद्याः । सुरा विविधा गोद्धी माध्यी पेष्टी च । मूलकः प्रवक्तकाः पिष्टादिमय्यस्ताः प्रोताः सजः द्रष्यकं द्रिधिमिश्रमणं पायसं गुडपिष्टं गुडपिश्चं शाल्याविपिष्टं मोदकाः लडुकाः २५ अनन्तरं विनायकं तजननीमिन्यकां वक्ष्यमाणमन्त्रणोपतिष्ठत् ॥ २०५॥२०६॥२०६॥२०६॥२०॥२०६॥

किं कुत्वेत्याह ।

दूर्वासर्वपपुष्पाणां दत्वाऽर्घ्यं पूर्णमञ्जलिम् ॥ २९० ॥ स कुसुमोदकेनार्घ्यं दत्वा दूर्वासर्वपपुष्पाणां पूर्णमञ्जलिं दत्वोपतिष्ठेदिति गतेनान्वयः ॥२९०॥ वपस्थानमञ्जमात

' रूपं देहि यशो देहि भगं भवति देहि मे । पुत्रान्देहि धनं देहि सर्वकामांश्च देहि मे '॥ २९१ ॥

# ततः शुक्काम्बरधरः शुक्कमाल्यानुलेपनः । बाह्मणान्भीजयेदद्याद्वस्रयुग्मं गुरेारिप ॥ २९२ ॥

विनायकोपस्थाने भगवाजित्यृहः । तत्तोऽभिषेकानन्नरं यज्ञमानः अकृष्वरारः शृकृपान्यासुलेपनी वाक्षणान्भोजयेत् । यथाशिक ग्रुरवे श्रुनाध्ययनवृन्नपंष्णाय निनायकभ्रपनिधित्ताय
भ वस्त्रपुर्म दृखात् । अपिशब्दाध्यशाकि दृक्षणां विनायकोदेशन आद्राणेष्पा । नत्रायं प्रयोगकमः । चतुर्भित्रक्षिणेः सार्थपुक्तलक्षणो गृह्मम्ब्रको भद्रायनरचनानन्नरं नाःशिष्णो विनायकं नाजननी
चोक्तमन्त्रास्यां गन्यपुष्पादिभिः समस्यस्यं वहं अपितिद्वा भद्रामनोगिवद्यः यवमानस्य पृण्याहवाचनं कृत्वा चतुर्भिः कलशेरिभिष्टिच्य सार्थपं तेलं शिरिस हुन्ना चक्रमृषं विनायाभिवकशालाया
चतुर्विश्च इन्दादिलोकपालेभ्यो बालं द्वात् । यजमानस्न स्वानानन्तरं शक्रमान्यास्वर्वरो गृहणा
१० प्रदितो विनायकान्विकाभ्यासुपहारं द्वा शिरसा भूमिं गन्य हम्मान्देकनःस्य दृश्यां वृश्यार्थपाल्यालिलं च दत्वा विनायकमन्त्रिकां चोपितप्रत् । गुक्तपहार्थां अपं क ॥ शिरमा भूमिं गन्या
चत्रते निद्ध्यात् । अनन्तरं वस्रयुगमं दृक्षणो आक्षणभोत्रनं च दृपादिनि ॥ २९१॥ २९२॥

#### इति विनायकस्मपनविधिः

अस्येव विनायकस्रपनस्य उक्तापसहारेण संयोगास्त्रः दृशार्वनमाह

# प्वं विनायकं पूज्य ग्रहांश्चेव विधानतः । कर्मणां फलमाप्नोति श्रियं चाप्नोत्यनुत्तमाम् ॥ २९३ ॥

पवसुक्तेन प्रकारेण विनायकं संपूज्य कर्मणां फळमिनिप्रनाधि-ित्नुनिपसंहारः । संयो गान्तरसाह । श्रियं चोत्हृष्टतमामाभोतीति । श्रीकामश्चानेनैव विधानेन विनायकं प्रजयेदित्यर्थः । आदित्यादिग्रहपीडाशान्तिकामस्य कश्म्यादिकामस्य च ग्रहपुजादिकत्ये विधायन ग्रहपुजामुविश्व-२० पृद्धि । श्रहांश्चेव विधायत हाते । ग्रहानादित्यादीन् वश्यमाणेन विधिना संपुज्य कर्मणां सिद्धि-सामोति श्रियं चाप्रोति ॥ २९३ ॥

नित्यकाम्यसंयागानाह

# आदित्यस्य सदा पूजां तिलकं स्वामिनस्तथा । महागणपतेश्चैव कुर्वन्सिन्द्विमवाष्ट्रयात् ॥ २९४ ॥

रभ आदित्यस्य भगवतः सदा प्रतिदिवसं रक्तचन्दनकुकुमकुसुमादिभिः पूजां कुर्वन स्कन्दस्य महागणपतेश्च नित्यं पूजां कुर्वन् सिर्द्धि मोक्षमात्मज्ञानदारेण पाप्रोतीनि नित्यसंयोगः। आदित्य-स्कन्दगणपतीनामन्यतमस्य सर्वेषां वा तिलकं स्वर्णीदिनिर्मितं वा कुर्वन् सिद्धिमभिलपितामाप्रोति । तथा चिद्यपी चेति काम्यसंयोगः॥ २९४॥

इति महागणपतिकल्पः।

### अथ ब्रहशान्तिप्रकरणम् १२

<sup>4</sup> प्रहांश्रेय विधानतः । कर्मणां फलमाग्रांति श्रियं चाग्रात्यक्तमामि त्यंनन ग्रहपुलवाकर्मणामिश्रेवन फलसाद्धिः श्रीश्र फलमित्युक्तमिद्गिक्ति फलान्तगण्याद्व

श्रीकामः शान्तिकामो वा ग्रहयज्ञं समाचरेत् । वृष्ट्यायुःपृष्टिकामो वा तथैवाऽभिचरन्नपि ॥ २९५ ॥

श्रीकाम इति पूर्वोक्तस्यानुवादः । शान्तिकाम आपदुपशान्तिकामः । सस्यादिवृद्धयर्थं प्रवर्षणं वृष्टिः । आयुरपमृत्युजयेन दीर्वकालजीवनं । पुष्टिरनवयशरीरत्वं । एताः कामयत इति वृष्ट्यायुःपुष्टिकामः । एते श्रीकामादयो मह्यक्षं यहपूर्वा समाचरेयुः । तथाऽभिचरक्षापं अवृ-ष्टोपायेन परपीडा अभिचारः । तत्कामश्च महयशं समाचरत् ॥ २९५ ॥

**महाना**ह

सूर्यः सोमो महीपुत्रः सोमपुत्रो बृहस्पतिः । शुक्रः शर्नेश्वरो राहुः केतुश्चेति यहाः स्मृताः ॥ २९६ ॥ एते सूर्यादयो नवगहाः॥ २९६॥

महाः प्रज्या इत्युक्तं कि कृत्यत्याह

ताम्रकात्स्फाटिकाद्गक्तचन्व्नात्स्वर्णकादुभौ ।
राजताद्यसः सीसात्कांस्यात्कार्या ग्रहाः क्रमात् ॥ २९७ ॥
स्ववर्णौर्वा पटे लेख्या गन्धेर्मण्डलकेषु वा ।
यथावर्णं प्रदेयानि वासांसि कुसुमानि च ॥ २९८ ॥
गन्धश्च बलुपश्चेव धूपो देयश्च गुग्गुलुः ।
कर्तव्या मन्त्रवन्तश्च चरवः प्रतिदेवतम् ॥ २९९ ॥

सूर्यादीनां मूर्तयस्ताम्रादिभिर्यथाकमं कार्याः । तदलाभे स्वर्गेर्वर्णकेः पटे लेख्याः मण्डलकेषु वा । गन्धेः रक्तचन्दनादिभिर्यथावर्णेन लेख्या इत्यन्वयः ।

द्विभुजत्वादिविशेषस्तु मत्स्यपुराणोक्तो द्रष्टव्यः।

यथा । "पद्मासनः पद्मकरः पद्मगर्भसमद्युतिः।सप्तान्त्ररथसंस्थश्च द्विभुजः स्यात्सदा रिवः।"

'' श्वेतः श्वेताम्बरधरो द्शाश्वः श्वेतभूषणः । गदापाणिद्विबाहुश्च कर्तन्यो वरदः **शक्ति ।** '' 👯

'' रक्तमाल्याम्बरधरः शक्तिशूलगदाधरः । चतुर्भुजो मेषगमो बरदः स्या**द्धरास्तरः** । ''

" पीतमाल्याम्बरधरः कर्णिकारसमद्यातिः । खङ्क चर्मगवापाणिः सिंहस्थी वरदी सुधः । "

- " देवदैत्यगुरू तदत्पीतश्वेती चतुर्भुजो । दण्डिनी वरदी कार्यी साक्षात्सूबकमण्डस् । "
- " इन्द्रनीलबुतिः सूली वरदे। गृधवाहनः । बाणवाणासनधरः कर्तन्योऽ**र्कसुतः** सदा । "
- '' करालवदनः खङ्गचर्मशूली वरपदः । नीलः सिंहासनस्थश्च राहुरत्र प्रशस्यते । "
- " धूमा द्विबाहवः सर्वे गदिनो विक्वताननाः । ग्रुधासनगता नित्यं केतवाः स्युर्वरमदाः । "
- " सर्वे किरीटिनः कार्यो ग्रहा लोकहितावहाः । स्वाङ्गुलेनोन्छिताः सर्वे शतमद्रोत्तरं सदेति ।
   एतेषां स्थापनदेशश्च तत्रैवोक्तः ।
  - ' मध्ये तु भास्करं विद्याद्वोहितं दक्षिणेन तु । उत्तरेण गुरुं विद्याद्वुषं पूर्वेत्तरेण तु । पूर्वेण भागेवं विद्यात्सोमं दक्षिणपूर्वके । पश्चिमेन शानिं विद्याद्वाद्वं पश्चिमदक्षिणे । पश्चिमोत्तरतः केतुं स्थाप्या वं शुक्कतण्डुलेरितिः ।
- १• पूजाविधिमाह । यथावर्ण यस्य ग्रहस्य यो वर्णः तद्दणीनि वस्त्रमन्धपुष्पाणि देवानि । बस्यश्च धूपश्च सर्वेभ्यो गुग्गुर्सुर्देयः । चरवश्च प्रतिदेवतं अग्निमतिष्ठापनान्वाधानादिपूर्वकं चतुरस्वतुरो सुष्टीचिर्वप'न्नमुष्मे त्वा छुष्टं निर्वपामी'त्यादिविधिना कार्याः । अनन्तरं सुसमिद्धेऽप्राविध्माधानावा-धारान्तं कर्म कृत्वा आदित्यायुद्देशेन यथाक्रमं वक्ष्यमाणमन्त्रीर्वक्ष्यमाणाः समिधो वक्ष्यमाणप्रकारेण हत्वा चरवो होतव्या ॥ २९७ ॥ २९० ॥ २९० ॥

५ मन्त्राना

- 'आकृष्णेन''इमं देवा'' अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्'। 'उद्धुध्यस्वेति'च ऋचो यथासंख्यं प्रकीर्तिताः॥ ३००॥ 'बृहस्पते अतियद्यं'स्तथैवा'झात्परिश्रुतः'। 'शक्नोदेवी'स्तथा 'काण्डा'त्केतुं कृण्वन्नि 'मां'स्तथा॥ ३०१॥
- आकृष्णेन रजसा्वर्तमान इत्यादयो नव मन्त्राः यथाकममादित्यादीनां वेदितव्याः ॥३००॥३०१

इदानीं समिष आह

अर्कः पलाशः सर्दिर अपामार्गोऽथ पिष्पलः । औदुम्बरः शमी दूर्वा कुशाश्व समिधः कमात् ३०२ ॥

अर्कपळाशादयो यथाकमं सूर्यादीनां समिधो भवन्ति । ताश्च साद्रीः अभवाः सत्वयः प्रादेश-२५ मात्राः कर्तव्याः ॥ २०२ ॥

> एकेकस्य त्वटशतमद्याविंशतिरेव च । होतव्या मधुसर्पिभ्या दृशा क्षीरेण वा युताः ॥ ३०३ ॥

किंच । आदित्यादीनामेकेकस्याष्टशतसंख्या अष्टाविशतिसंख्या वा यथासंभवं मधुना सार्पेवा इम्रा क्षीरेण वा युना आकाः अर्कादिसमिधो होतच्याः ॥ २०३ ॥ उदानीं भीजनान्याह

गुडौदनं पायसं च हविष्यं क्षीरपाष्टिकम् । दृध्योदनं हविश्रूणं मांसं चित्राञ्चमेव च ॥ ३०४ ॥ दृद्याद्वाहकमादेव द्विजेभ्यो भोजनं द्विजः । शक्तितो वा यथालाभं सत्कृत्य विधिपूर्वकम् ॥ ३०५ ॥

गुडिमिश्र ओदनी गुडिच्नः।पायसं ह्विष्यं गृत्यनादि। क्षीरपाद्यिकं शीरमिश्रः पाष्टिन कीदनः। दन्ना मिश्र ओदनी वृध्योदनः। ह्विश्वीदेनः। चूर्णा विल्प्योपित औदनः। मांसं भक्ष्यमासमिश्र ओदनः। चित्रोदनः । नायणीदनः। एतानि गुडीदनादीनि यथाक्रममादित्याद्युदेशेन भोजनार्थं द्विजेश्यो बाह्मणेत्र्यो द्यात्। बाह्मणार्थे याव्यापार्थे वृत्र यथालाम्मोदनादि पाद्मक्षालनादिविधिवर्षकं सत्कृत्य संमानपुरासनं द्यात्॥ २०४॥ २०५॥

दक्षिणामाह

धेनुः शंखस्तथाऽनङ्गान्हेम वासो हयः क्रमात् । कृष्णा गीरायसं छाग एता वे दक्षिणाः स्मृताः॥ ३०६ ॥

धेनुः दोग्धी । शंखः प्रसिद्धः । अनङ्गानभारसहे अळीवदेः । हेम सुवर्ण । वासः गीतं । हयः पण्डुरः । क्रुष्णा गौः । आयसं शस्त्रादि । छागः प्रसिद्धः । एता धन्वादयो यथाकम- १५ मादित्याबुद्देशेन बाह्मणानां वृक्षिणाः स्मृता उका मन्यादिभिः । एतः । संभेगः सति । असंभवे तु यथालाभे शक्तितोऽन्यदेव यर्तकिचिदेयम् ॥ ३०६॥

शान्तिकामेनाविशेषण सर्वे ब्रद्धाः पुज्राधितत्र्या दृश्युक्तं । तत्र विशेषपान्

यस्य यस्य यदा दुःस्थः स तं यत्नेन पूजरेत्। ब्रह्मणेयां वरो ' दत्तः पूजिताः पुजरिष्यथ '॥ ३०७ ॥

यस्य पुरुषस्य यो ग्रहो यदा हुन्नां प्रधानिक्यानिस्थनः स तं ग्रहे तद्। यह्नेन विशेषेण पूजयेत् । यस्मादेषां महाणां ब्रह्मणा पृत्वं वरो दृत्तः 'पूजिताः सन्तो यूयमिष्टमापणेनानिष्टनिरस-नेन च पूजयितारं पूजयिष्यथेतिः ॥ ३०७॥

शर्विशेषेण द्विजानधिकृत्य शास्त्रिकपोष्टिकार्युति कर्माण्यनक्रास्तानि तथाभिषक्रयुक्तस्य राज्ञा विशेषणाधिकार गुरुगढु

प्रहाधीना नरेन्द्राणामुछ्रायाः पतनानि च । भावाभावौ च जगतस्तस्मात्पूज्यतमा ग्रहाः ॥ ३०८ ॥

नरेन्द्राणामभिषिकक्षित्रियाणां ग्रहाः पुज्यतमाः । अथे चान्यवामिष् पुज्या इति गम्यते । उभयत्र कारणमाह । प्राणिनामभ्युद्यविनिपाता ग्रहाधीनाः यस्माचद्धिकारिभिः पुज्याः । किंच । जगतः स्थावरजङ्गमात्मकस्य भावाभावाबुत्पित्तिनिरोधां ग्रहाधीनो ।तत्रव्यवेते पूजिताः तदा स्वकाल एवो- २०

१ प-अनः २ प-विनाशी.

14

त्यत्तिनिरोधो भवतोऽन्यथा उत्पत्तिसमये नात्पाद्रोऽकालं निरोधश्च । जगद्रीश्वरः वाश्च नरेन्द्राणां तथोग-सेमकारिणां पूज्यतमा यहा इति तेषां विशेषेण शान्तिकाद्रिष्यधिकारः । तथा च गातमेम (अ. ११ स. १)। ' राजा सर्वस्येष्ट आङ्गणवर्ण्यमिति र गातमिष्किन्य ' वर्णानाभ्यमेश न्यायते। ऽभिरक्षेश्च तत्रश्चेतान्त्वधर्मे स्थापयेदि त्यादीन् (अ. ११ स. ९११०) क्रोधियद्यमीनुस्या, 'यानि च द्वायातिचन्तकाः च प्रमूचुस्तान्यादियेत । तद्धीनमपि होके योगक्षेगं प्रतिजानते इति (अ. ११ स. १५१६)। शानिकार्षिका-चनुष्ठानहेतुमिधाय ' शान्तिकपुण्याहस्वस्त्ययनायुष्यमङ्गलसंयुक्तान्याग्युव्यक्तिकानि विश्वरिकाः सर्वस्थानिम्यन्य चारिकावृद्धियुक्तानि च शालामा गुर्यादिनि ' (अ. ११ स. १००) आनिकार्याण्य प्रतिनामाद्र २८॥

#### अथ राजधर्मप्रकरणम् १३

साधारणान्यहरूयधर्मातुक्त्वेदानीं राज्याभिषकादिगुणगुक्तस्य युद्धस्यस्य विश्वस्थमीनाह

महोत्साहः स्थूललक्षः कृतज्ञो वृद्धसेवकः । विनीतः सत्वसंपन्नः कुलीनः सत्यवाक्कृचिः ॥ ६०९ ॥ अदीर्घस्त्रः स्मृतिमानश्चद्वोऽपरुषस्तथा । धार्मिकोऽव्यसनश्चेव पाज्ञः क्यूरो रहस्यवित् ॥ ६१० ॥ स्वरन्ध्रगोप्ताऽऽन्वीक्षिक्यां दण्डनीत्यां तथेव च । विनीतस्त्वथ वार्तायां ज्ञव्यां चैव नराधिषः ॥ ३११ ॥

पुरुषार्थसाधनकमरिस्भाष्यवसाय उत्साहः महानुसाहो यभ्यासा महोत्साहः । बहुद्वयार्थद्शी
अय राजधमाः ।
स्थूललक्षः । परकृतीपकारापकारा न विश्वपतीनि कृतकः । नपाशानादिकृत्वानां सेवकः । विनयन युक्तः विर्मातः । विनयसाधृनाविरुद्धः पृषीककृतकः । वन्यस्य युक्तः विरम्भातः । विनयसाधृनाविरुद्धः पृषीककृतकः । वन्यस्य वन्यते । वन्यस्य विकायस्य वन्यस्य विकायस्य वन्यस्य विकायस्य व

व्यसनानि चाष्टाव्हा । यथाह सनुः (अ. ७ श्टां. १४०।४८) । 'सृगयाऽक्षा दिवा स्वपः परिवादः क्रियो मदः । तीर्यत्रिकं वृथापीतः कामजो दृशको गणः । पेशुन्यं साहसं द्वोह ईर्क्याऽस्-याऽर्थदृषणम् । वाग्वण्डजं च पारुक्यं कोधजोऽपि गणोऽष्टकः '' इति । तत्र च सम कष्टतमानि यथाह्य सनुः (अ. ७ श्टो. ५०।५१) । 'पानमक्षाः क्षियश्चेत सुगया च यथाक्रमस्। एतत्कष्टतमं विवाचनुष्कं कामजे गणे। वण्डस्य पातनं चैव वाक्यारुष्यार्थवृषणस् । क्रोधजेऽपि गणे विवात्कष्टमेतिकिकं सदेति'।

१ ट-संबनन २ उपरितेन १३२ कीके ३८ पृष्ठे ३ वृथावया च इत्यपरः वाडः = वृथाक्षमणं, ४ दूवणं इत्यपरः वाडः

प्राह्मो गम्भीरार्थावधारणक्षमः। शूरो निर्भयः। रहस्यिवित् गोपनीयार्थगोपनचतुरः। स्वरन्धगोता स्वस्य सप्तसु राज्याङ्गेषु यत्परप्रवेशद्वारशैथिल्यं तत्स्वरन्धं तस्य गोप्ता प्रस्थाद्यिता।
आन्वीक्षिक्यामात्मविद्यायां वृण्डनीत्यामर्थयोगक्षेमोपयोगिन्यां वार्तायां कृषिवाणिज्यपशुपालनरूपायां धनोपचयहेतुस्तायां त्रय्यां क्रय्यजुःसाममर्थ्यां च विनीतः तत्तद्भिक्तः प्रावीण्यं नीतः।
यथाह मनुः (अ. ७ श्लो. ४३)। ' बंबिद्येभ्यस्त्रयीं विद्यां दण्डनीतिं च तद्विदः। आन्वी- ५
क्षिकीं चात्मविद्ययो वार्तारम्भांश्र्य लोकत । इति । नराधियो राज्याभिषिकः स्यादिति सर्वन्र
संवन्यः॥ ३०९॥ ३१०॥ ३११॥

एवमभिवकयुक्तस्यान्तरङ्गान्धर्मानभिधायदानीं बहिरङ्गानाह

### स मन्त्रिणः प्रकुर्वीत प्राज्ञान्मौलान् स्थिरान्शुचीन् । तैः सार्धं चिन्तयेद्राज्यं विप्रेणाथ ततः स्वयम् ॥ ३१२ ॥

महोत्साहादिगुणेर्युक्तं राजा मन्त्रियाः कुर्वात । कथंभुतान् ? प्राज्ञान् हिताहितविषेक-कुशलान् । मोलान्सववंशपरम्परायातान् । स्थिरान्महत्यपि हर्षविषादस्थानं विकाररहितान् । शुन्धीन्धर्मार्थकामभयोपशशुद्धान् । ते च सप्तार्धः । वाकार्याः । यशाह मनुः ( अ. ७ श्लो. ५४ ) ' मोलान्सास्रविदः शूरान्त्रस्थलक्षान्कुलोद्धवान् । यिचवानसा वार्षः या कुर्वीत सुपरीक्षितानिति ।

एवं मन्त्रिणः पूर्वं कृत्वा तैः सार्ध राज्यं संधिविग्रहादिलक्षणं कार्यं विंकतयेत् समस्तेर्य-१५ स्तेश्व । अनन्तरं तेषामिभायं ज्ञात्या सकलशासार्थविचारकृशलेन त्राक्षणेन पुगेहितेन सह कार्यं विचन्त्य ततः स्वयं बुद्ध्या कार्यं चिन्नत्येत् ॥ ३१२ ॥

कीहरा पुरोहित कुर्यादित्याह

# पुरोहितं प्रकुर्वीत दैवज्ञसुदितोदितम् । दण्डनीत्यां च कुशलमथर्वाङ्गिरसे तथा ॥ ३१३ ॥

पुरोहितं च सर्वेषु वृष्टावृष्टार्थेषु कर्ममु पुरतो हितं दानमानसत्कारेरात्मसंबद्धं कुर्यात् । कथ-भूतं ? वेवज्ञं प्रहोत्पाततच्छमनादेर्वेदितारं । उदितोदितं वियाभिजनानुष्ठानाविभिकदिते: शास्त्रोकैः उदितं समृद्धम् । दण्डनित्यामर्थशास्त्रे कुशास्त्रम् । अथर्याङ्गिरसे च शान्त्यादिकर्मणि ॥ ३१३॥

श्रीतस्मार्तिक्रयाहेतार्वृणुयादेव चर्त्विजः । यज्ञांश्रेव प्रकुर्वीत विधिवज्जूरिदक्षिणान् ॥ ३१४ ॥

श्रौताभिहोत्रादिस्मार्तोपासनादिकियानुहानसिद्ध्यर्थं ऋत्विजो वृणुयात् । यज्ञांश्च राजस्यादीन्विधिवयथाविधानं भूरिवृक्षिणान्वहृदक्षिणानेव कुर्यात् ॥ २१४ ॥

> भोगांश्र दत्वा विश्रेभ्यो वसूनि विविधानि च । अक्षयोऽयं निधी राज्ञां यद्विभेषूपपादितम् ॥ ३१५ ॥

किंच । त्राक्षणेरयो **भोगान्** सुलानि तत्साधनदानद्वारेण द्यात् । वसूनि च सुवर्णक्रन्य-भूत्रभृतीनि विविधानि नानाप्रकाराणि । यस्मादेष राज्ञां अक्षयो निर्धिः शेवधिः यद्वाक्षणेभ्यो दीयते । साधारणवर्मत्वेन दानमासी सत्यां राज्ञां दानमाधान्यप्रतिपादनार्थं पुनर्वचनम् ॥ ३१५ ॥

#### अस्कन्नमन्यथं चैव पायश्चित्तेरदूषितम् । अग्नेः सकशाद्विपाग्नौ हुतं श्रेष्ठामिहोच्यते ॥ ३१६ ॥

किंच । अझे: सकाशादि । सार्विक्षणात् राजस्यादेशीय विष्ठाओं हुतं अष्ट-मिहोच्यते । यत एतद्क्कः क्षरणरिहेतं अध्यथं पशुहिंगदिरहितं प्रायश्चित्तेरदृषितं प्रायश्चित्ते प्रायश्चित्ते प्रायश्चित्ते प्रायश्चित्ते प्रायश्चित्ते प्रायश्चित्ते प्रायश्चित्ते प्रायश्चित्ते प्रायश्चित्ते प्रायश्चितित् ॥ ३१६ ॥

' वस्ति विपेश्यो वद्यादि त्युक्तं ; कया परिपाट्या द्यादिन्यात

# अलब्धमीहेद्धर्मेण लब्धं यत्नेन पालयेत् । पालितं वर्धयेन्नीत्या वृद्धं पात्रेषु निक्षिपेत् ॥ ३१७ ॥

अळब्बळाभाय धर्मशास्त्रानुसारेण यतेत । यत्नेन ळटघं तत्यिपाळयेत् । स्वयमंत्रश्चया रक्षेत् । पाळितं तत्परतया नीत्या विशेषपादिकया वृद्धि नयेत् । वृद्धं च पालेषु विविधेषु धर्मा-र्थकामपालेषु । निक्षिपेत् द्यात् ॥ ३१७ ॥

, **?**%-

. ¿ ·

पाने निक्षिण्य कि कृयांदित्याह

# दत्वा भूमिं निबन्धं वा कृत्वा लेख्यं तु कारयेत्। आगाभिभद्रनृपतिपरिज्ञानाय पार्थिवः॥ ३१८॥

यथोक्तिविधिनां सूर्भि दत्वा स्वत्विनिष्ठीं क्कृत्वा निवन्धं वा 'एकस्य भाण्डभरकस्येथंतो क्ष्पकः ' एकस्य पर्णभरस्येयन्ति पर्णानिति ' वा निवन्धं कृत्वा केक्व्यं क्षार्थात् । किमर्थम् ? आगामिनः एव्यन्तो थे भद्राः माधवो नृपतथा भूपासेन वामनेन व्यमनेन मातिगृहीतिस्ति परिक्रानाय । पार्थियो भूपतिः । अनेन भूपतेरेव सृषिदाने निवन्ध-दाने वांशियकारो न भोगपतेरिति दार्शितम् ॥ ३१० ॥

'लेख्यं कारयदि'त्युक्तं; कथं कारवेदित्याह

पटे वा ताम्रपष्टे वा स्वसुद्रोपरिचिद्धितम् । अभिलेख्यात्मनो वंश्यानात्मानं च महीपतिः ॥ ३१९ ॥ प्रतिग्रहपरीमाणं वानच्छेदोपवर्णनम् । स्वहस्तकालसंपन्नं शासनं कारयेत्स्थरम् ॥ ३२० ॥

कार्पासिके पटे ताझपट्टें फलके वा आत्मनो वंश्यान्यपितामहपितामहपितृमः। बहुवचन-पटताबपट्टादिः स्यार्थवन्याय वशर्थावेश्वलाविद्युणोपवर्णनपूर्वकमिकेरस्यात्मानं चशब्दात्म-करणप्रकारः। तिमहीतारं प्रतिग्रहपरिमाणं दानष्ठेदोपवर्णनं चामिळेस्य । पतिगृक्षत इति प्रतिश्रहो निवन्धस्तस्य कपकादिपरिमाणं। दीयते इति दानं क्षेत्रादि तस्य छेदः छिवते अने- मिश्यनेन संपर्भ युक्तं, कालेन च हिविधेन शकनृपातीतरूपेण संपत्सररूपेण च कालेन चन्द्रसूर्यापरागादिना संपर्भ, स्वमुद्रया गरुडवाराहादिक्त्यथोपिर विहिश्चिद्धितं अद्भितं स्थिरं दृढं शासनं शिष्यन्ते भिष्यपन्तो पृपतयः अनेन दानाच्छ्रयोनुपालनमिति शासनं कारयत्। महीपिति मीगपितः। संधिविग्रहादिकारिणा न येन केनचित्। 'संधिविग्रहकारी तु भवेचस्तस्य लेखकः। स्वयं राज्ञा समाविष्टः स लिखेद्वाजशासन्तिति र सरणात् । दानमावेशेव दानफले सिन्धे शासनकारणं भोगाभिवृद्ध्या फलातिश-यार्थम् ॥ ३९९॥ ३२०॥

इवानी राजा निवासस्थानगाहः

# रम्यं पशब्यमाजीव्यं जाङ्गलं देशमावसेत्। तच दुर्गाणि कुर्वीत जनकोशात्मगुप्तये॥ ३२१॥

रम्यं रमणीयं अशोकचम्पकादिभिः । पदाद्यं प्रशृभ्यो किंतं गश्तृश्चिकरस् । आ-जीव्यमुण्जीव्यं कन्दमूलकलुष्णादिभिः । जाङ्गल्यं यपप्यत्योदकतरूपर्यते। देशे जाङ्गलस्त्याऽप्यत्र सजलत्त्वपर्वतो देशो जाङ्गलशन्देनाभिधीयते । तं देशमायसेत् अधियते । तन्नेविविधं देशे प्र जनानां कोशस्य सुवर्णादेरात्मनश्च रक्षणार्थं दुर्गं कुर्वति । तच्च पश्चिम् । यथाह मनुः (अ. ७ श्लो.७०)। "धैन्वदुर्गं महीदुर्गमैन्दुर्गं वाक्षिमेच च। नृदुर्गं भिरिदुर्गं चसमाश्रित्य वात्पुरामिति"॥ १२१॥

# तत्र तत्र च निष्णातानध्यक्षान्कुशलान्शुचीन् । प्रकुर्यादायकर्मान्तव्ययकर्मसु चोद्यतान् ॥ ३२२ ॥

किंच । तत्र तत्र धर्मधिकामादिषु अध्यक्षाच् योग्यानिधिकारिणः प्रकुर्यानियुर्जात । य- २० थाहः । 'धर्मकृत्येषु धर्मज्ञानर्थकृत्येषु गण्डितान् । स्रीषु श्लीवाभियुर्जीत नीयाभित्येषु कर्मसिति । किहशानिकणातान् अनन्यय्यापरान् । कुशस्त्रान् तत्त्रव्यापरचतुरान् । शुन्तीन् वतुर्विधोपधा- शुद्धान । आयकर्मसु सुवर्णाबुत्पतिस्थानेषु , व्ययकर्मसु सुवर्णादिद्यानस्थानेषु । उद्यतान् अनल- सान् । वशब्दात्याज्ञत्वाद्युणयुक्ताव् । उक्तं च । 'धाज्ञत्वसुपधाशुद्धिरममादोऽभियुक्तता । कार्यंषु व्यसनार्भावः स्वामिभक्तिश्च योग्यतेति । ॥ ३२२॥

' भोग श्र द्याद्विमेभ्यो वस्ति विविधानि चिति ' सामान्येन स्वस्वदानमुक्तं ; इदानी नेपाणो विक्रमा-जिनस्य दोने फलानिशयमाह

# नातः परतरो धर्मो नृपाणां यद्गणार्जितम् । विपेभ्यो दीयते दृव्यं प्रजाभ्यश्चामयं सदा ॥ ३२३ ॥

१ निरुद्केन पश्चयांज्ञेन देशेन समन्तना व्याभं धन्तर्दुगम्। धन्नर्दुगमित्यपि पाटः। २ पाषाणेष्टकायुत-द्वादशहर्त्तोष्ट्रितेन बहुविस्ट्रोतेन युद्धार्थद्वपरिअमणयोग्येन साधारणगवाक्षादियुक्तेन प्राकारेण समन्तादिदितसद्वारे महीदुगम्,। ३ अगाधोदकेन समन्तता वेष्टिनमब्दुर्गम्,। ४ हुशानस्य वार्क्षम्,। ५ चतुरङ्गबल्जं नृदुर्गम्। ६ गिरिणा वेष्टितं गिरिदुर्गम्,

94

अस्मादुत्कृष्टतमो धर्मो नृपाणां न विद्यते **यद्मणार्जितं द्रव्यं विप्रेभ्यो दीयते । यञ्च** प्रजाभ्योऽभयदानम् ॥ ३२३ ॥

'रणार्जितं देयमिंत्युक्तं ; द्रव्यार्जनाय रणे प्रवृत्तस्य विधित्तरापि संभवनीति न धर्मा नाष्यर्थे इति तता निवृत्तिरेत अयसीत्यत आह

#### य आहवेषु वध्यन्ते भूम्यर्थमपराङ्गमुखाः । अकूटैरायुधैर्यान्ति ते स्वर्गं योगिनो यथा ॥ ३२४ ॥

ये भूस्याद्यर्थमाहवेषु प्रवृत्ता अपराङ्मुखा अभिमुखा वध्यन्ते मार्यन्ते ते स्वर्ग यान्ति । योगाभ्यासरता यथा । यदाकूटैरविषविग्धादिभिरायुर्धयोदांगे भवन्ति ॥ ३२४ ॥

### पदानि क्रतुतुल्यानि भग्नेष्यप्यनिवर्तिनाम । राजा सुकृतमादने हतानां विपलायिनाम् ॥ ३२५ ॥

किंच । स्वबलेषु करितुरगरथपदातिषु अग्रेष्वनिवर्तिनां परबलाभिमुखयायिनां पदानि क्रतु-तुल्यानि अश्वभेषतुल्यानि । विपर्थये दोषमाह । विपर्कायिनां पराङ्मुखानां हतानां राजा सुकृतमावृत्ते ॥ ३२५ ॥

#### तवाहंवादिनं क्लीबं निर्हेतिं परसंगतम् । न हन्याद्विनिवृत्तं च युद्धप्रेक्षणकादिकम् ॥ ३२६ ॥

अपि च । 'तवाहमिति' यो वदति तं । क्रीचं नपुंसकं । जिहीति निरायुपं । परसंगतमन्येन सह युद्ध्यमानं । विनिवृत्तं युद्धादिनिवृत्तं । युद्ध्यम्सणको युद्धवृत्तं। तमपि न हन्यादिति सर्वत्र संवन्यः । आविमहणावृश्वसारथ्यावीनां महणम् । यथाह गौतमः (अ. १०स. १७१२८)। 'न दोषो हिंसायामाहवे । अन्यम व्यश्वसारथ्यानायुषकृताक्षत्यिकीर्णकेशपराकृमुक्तीपविषय्यवृक्षसाकृत्वत्योन् २० बाह्मणवादिभ्य इति '। श्रांखोऽप्याह । 'न पानीयं पिवन्तं न भुआनं नोपानकी मुश्चन्तं नावमिणं सवमी न स्त्रियं न करेणुं न वाजिनं न सारथिं न दूर्तं न बाह्मणं न राजानमराजा हन्यादिति ।॥ ३०६॥

### कृतरक्षः समुत्थाय पश्येदायव्ययौ स्वयम् । व्यवहारांस्ततो हम्ना स्नात्वा मुखीत कामतः ॥ ३२७ ॥

कृतरक्षः पुरस्यात्मनश्च रक्षां विधाय प्रतिदिनं प्रातःकाल उत्थाय स्वयमेवायथ्यथौ २५ पस्थेत् । ततो व्यवहारान् द्वष्ट्वा मध्याक्षकाले स्नात्वा कामतो यथाकालं सुश्रीत ॥ ३२७॥

#### हिरण्यन्यापृतानीतं भाण्डागारेषु निक्षिपेत् । पश्येचारांस्ततो दूतान्येषयेन्मंत्रिसंगतः ॥ ३२८ ॥

तद्नन्तरं हिरण्यादिकं व्याप्टतैहिरण्यायानयनियुक्तेरानीतं स्वयंत्रव निरीक्ष्य भाण्डामारेषु निक्षिपेत् । ततश्चारान् विश्वस्तान्यत्यागतान्यस्येत् । ये परराज्ये बृत्तान्तपरिज्ञानाय परिवानक-३० तापसार्दिकंषण ग्रवनारिणः मेषितास्ताश्चारान्द्रष्टाः कचिनिवेशयेत् । तद्ननन्तरं वृतांश्च पश्येत् । दूताश्च ये मकटमेव राजान्तरं मित गतागतमाचरान्ति।ते च चित्रियाः । निसृष्टार्थाः संदिष्टार्थाः शासन-हराश्चेति । तत्र निसृष्टार्था राजकार्याणि देशकाळोचितानि स्वयंभव कथयितुं क्षमाः । उक्तमात्रं ये परस्मे निवेदयन्ति ते संदिष्टार्थाः। शासनदरास्तु राजळेखहारिणः । तान्पृत्रंप्रणितानागनान्**मन्त्रिसंगतः** परुयेत् । दृष्ट्वा तद्यातीमाकळटय पुनः पेषयेत् ॥ २२८ ॥

# ततः स्वैरविहारी स्यान्मन्त्रिभिर्वा समागतः । बलानां दर्शनं कृत्वा सेनान्या सह चिन्तयेत ॥ ३२९ ॥

तद्गन्तरमपराक्षे स्वैरं यथेष्टमको उन्तः पुरावद्दार् स्यात् । मन्त्रिभवां विश्वाधिभिः कला-कुश्लेः परिहासंबिद्धिः परिवृतः सीभिश्य रूपयायनवद्गः यशास्त्रिनीभिः । भुक्तवान्विदर्श्वेय सीभिरन्तः -पुरं सह । विहत्य तु यथाकामं पुनः कार्याण चिन्तयेदिति ' मनुस्मरणात् ( अ. ७ श्लां. २२४ )। ततो विशिष्टेवस्तु सुमविन्नेपनालक्षाररलङ्कृतः हरत्यश्वरथपद्मतिवन्नानि वृष्टु। सनान्या सेनापितना १० सह तब्रक्षणादिदेशकालोचितं चिन्तयेत् ॥ ३२९ ॥

# संध्यामुपास्य शृणुयाचाराणां गृढभाषितम् । गीतनृत्येश्च भुर्ञ्जीत पठेत्स्वाध्यायमेव च ॥ ३३० ॥

ततः सार्यकाले संध्यासुपास्य । सामान्येन भाष्तस्यापि पुनर्वचनं कार्याकुलत्वाद्विसमरणार्थम् । अनन्तरं ये पूर्वदृष्टाः क्रिक्तस्यानं निषेशितास्तेषां चाराणां गुढभाषितमः नवंशमिन शक्षपाणः श्रुणु- १५ यात् । उक्तं च (मनुस्मृ. अ. ७ श्लं. २२३)। 'संध्यां चांपास्य शृणुयादन्तर्वेशमीन शक्षभूत् । रहस्या- स्थायिनां चेव प्रणियोनां च चेष्टितमिति'। ततो नृत्यगीतादिभिः कंश्चित्कालं कंशिंदाना कक्षान्तरं प्रविश्य सुअति । ' गत्या कक्षान्तरं त्वन्यत्समनुज्ञाप्य तं अनम् । प्रविशेद्योजनार्थं च क्षीभिरन्तः पुरं सहेति । सरणात् (मनुस्मृ. अ. ७ श्लं. २२४)। ततो प्रविस्तणार्थं यथाशिक स्वाध्यायं पठेत् ॥३३०॥

संविशेनूर्यघोषेण प्रतिबुद्धयंत्रथंव च। शास्त्राणि चिन्तयेद्धुध्वा सर्वकर्तन्यतास्तथा ॥ ३३१ ॥ प्रेषयेच ततश्चारान्स्वेष्वन्येषु च सादरान्। ऋत्विक्षुरोहिताचार्येराशीर्भिरभिनन्दितः ॥ ३३२ ॥ दृष्ट्वा ज्योतिर्विद्वी वैद्यान्दद्याद्गां काञ्चनं महीम्। नेवेशिकानि च ततः शोत्रियेभ्यो गृहाणि च ॥ ३३३ ॥

तदनत्तरं तूर्यशंखघोषेण संविद्योत्स्वप्यात् । तथेव तूर्यदिवावेण प्रतिबुद्धचेत् । प्रति-बुद्धय च शास्त्रवित्रिविश्वािक्षिः सह एकाकी वा पश्चिमे यामे शास्त्राणि चिन्तयेत् । सर्व-कर्तव्यताश्च सर्वकार्याणि च । एतब स्वस्थं प्रत्युच्यते । अस्वस्थः पुनः सर्वकार्येषु अन्यं नियोज-येत् । यथाह मनुः (अ. ७ श्टो. २२६)। 'एतवृत्तं समातिष्ठद्रोगः पृथिवीपतिः । अस्वस्थः सर्वविदेतस्यिद्धस्य निवेशयेदिति । १६१॥ 94

अनन्तरं तत्रस्थ एव विश्वस्तान्स्वान् सारान् दानमानमत्कारः प्रितनान्मवेषु सामन्तावाधिकारिषु अन्येषु च महीपतिषु प्रेषयेत् ति बिकीशिनपरिशानाय । ननः प्रातः संध्यामुपास्याप्रिहोतं हुत्वा प्ररोहितर्दियााच्यायि मिराशीशिं प्रित्तानि स्योतिर्विदे हुन्। तेभ्यश्च
महादिस्थिति विदित्वा शान्तिकादीनि च पुरोहितानादिश्य वैद्याश्च गृष्ट्। तेभ्यश्च मकारीर५ स्थिति निवय मतिविधानं चादिश्य, गां दोग्धां काश्चनं महीं च नैविशिकानि विद्यानापयोगीनि
कन्यालङ्कारादीनि गृहाणि च सुधायविलतादीनि श्चोप्रियम्योऽधीनरेद्रभ्यो बाक्यणेभ्यो दृद्यादिति
प्रत्येकं संबध्यते ॥ २२२ ॥ ३३२ ॥

### बाह्मणेषु क्षमी स्निग्धेप्यजिह्नः क्रांधनोऽरिषु । स्याद्गाजा भृत्यवर्गेषु प्रजासु च यथा पिता ॥ ३३४ ॥

 किंच । ब्राह्मणेष्विक्षिपत्स्विष क्षमी शमावान् । क्षिमधेषु क्षेद्रवस्मु भिवादिष्विज्ञः
 अपकः । अरिषु कोधनः । भृत्यवर्गेषु प्रजासु च हिताचरणेनाहितिवर्यतेन च पितेव द्या-वान्स्यादिति प्रत्येकं संबध्यते ॥ ३३४ ॥

प्रजापरिवालनफलमाह

### पुण्यात्पड्भागमाद्ते न्यायेन परिपालयन् । सर्वदानाधिकं यस्मात्प्रजानां परिपालनम् ॥ ३३५ ॥

यस्माच्यायेन शास्त्रोक्तमार्गण प्रजाः परिपालयम् परिपालतप्रभोपचितपुण्यात् बङ्गानं षष्ठं भागमादन्ते, यस्माश्च सर्वभ्यो भूम्यादिद्यांनभ्यः प्रजानां परिपालनमीधकपालम्। तस्मात्यजासु यथा पिता तथेव स्यादिति गतेन संयम्यः॥ २३५॥

#### चाटतस्करदुर्वृत्तमहासाहसिकादिभिः । पीड्यमानाः प्रजा रक्षेत्कायस्थैश्च विशेषतः ॥ ३३६ ॥

खाटाः प्रतारकाः विश्वास्य ये परधनमपहरान्ति । मण्डकापधारिणस्तरः कराः । तुर्जुत्ताः इन्द्रजालिकिकितवादयः । सहो बलं । सहसा बलंन ऋतं साहसं । महत्र तत्साहसं च महासाहसं तेन वर्तन्ते इति महासाहसिकाः प्रसम्रापदारिणः । आदिशब्दान्मीलिककुतकदुर्वृत्वयः । एतः पीठ्य-मानाः बाध्यमानाः प्रजा रक्षेत् । कायस्था गणका लेखकाः तेः पीठ्यमानाः विशेषतो २५ रक्षेत् । तेषां राजवञ्जभतयाऽतिमायावित्वाच दुर्निवारत्वाच ॥ १३६ ॥

#### अरक्ष्यमाणाः कुर्वन्ति यर्किचिकित्विषं प्रजाः । तस्मानु नृपतेरर्थं यस्माद्वह्वात्यसी करान् ॥ ३३७ ॥

अरक्ष्यमाणाः प्रजाः चर्तिकचित्किल्बिषं चौर्यपरदारगमनादि कुर्वन्ति तस्मात्पा-पाद्धं तप्रतेभवति, यस्मादसौ राजा रक्षाणार्थं मजान्यः करान् गृह्णाति ॥ ३३७ ॥

' ये सष्ट्राधिक्वतास्तेषां चारैर्ज्ञात्वा विचेष्टितम् । साभून्संमानयेद्वाजा विपरीतांश्य वातयेत ॥ ३३८ ॥

20

### उत्कोचजीविनो द्रव्यहीनान्कृत्वा विवासयेत् । सद्दानमानसत्कारान् श्रोत्रियान्वासयेत्सदा ॥ ३३९ ॥

राष्ट्रे राज्ञा अधिकारेषु थे नियुक्तास्तेषां विवेधितं चरितं चारैरुक्तलक्षणेः. सम्यक् ज्ञात्या साधून् सुचितान् संमानयेत् दानमानसत्कारेः पृजयेत् । विपरीतान्दुष्टचित्रान्सम्यग्विदित्वा घातयेत् अपराधानुसारेण । थे पुनरुत्कोचजीविनस्तान्द्रत्यरितान्द्वत्वा स्वराष्ट्रान्यसयोत् । अभित्रोत्रित्वान्त्वत्वा स्वराष्ट्रान्यसयोत् । अभित्रोत्रित्वान्त्वत्वा स्वराष्ट्रान्यसयोत् । अभित्रियानस्तद्वानमानसत्कारंः सहितान्द्वत्वा स्वराष्ट्रे स्वदेशे सवैव वासयेत् ॥३ २८॥३ ३९॥

### अन्यायेन नृपो राष्ट्रात्स्वकोशं योऽभिवर्धयेत् । सोऽचिराद्विगतश्रीको नाशमेति सबान्धवः॥ ३४० ॥

योऽसी राजा स्वराष्ट्राद्वन्यायेन द्रव्यमादाय स्वकोशं विवर्धयेत् साऽचिराव्छी-ष्रमेव विगतश्रीको विनष्टलक्ष्मीकः बन्धुभिः सह नाशं प्राप्नोति ॥ ३४० ॥

### पजापीडनसंतापात्समुद्भतो हुताशनः । राज्ञः कुलं श्रियं पाणांश्रादम्थ्वा न निवर्तते ॥ ३४१ ॥

प्रजानां तस्करादिकृतपीडनेन यः संतापस्तस्मादुद्भृतो हुताश्चन इव । संतापकारि-त्वादपुण्यराशिर्द्धताशनशब्देनोच्यते । स राज्ञः कुछं श्चियं प्राणांश्चादग्ध्वा नाशमनीत्वा न निवर्तते नोपशाम्यति ॥ २४१ ॥

### य एव नृपतेर्धर्मः स्वराष्ट्रपरिपालने । तमेव क्वत्स्नमाप्नोति परराष्ट्रं वशं नयन् ॥ ३४२ ॥

न्यायतः स्वराष्ट्रपरिपालने राज्ञो यो धर्मस्तं सकलं वक्ष्यमाणन्यायेन **परराष्ट्रं दशं नयन्** आत्मसात्कुर्वेश्वाप्नोति धर्मपङ्कागं च ॥ ३४२ ॥

#### यस्मिन्देशे य आचारो व्यवहारः कुलस्थितिः । तथैव परिपाल्योऽसौ यदा वशसुपागतः ॥ ३४३ ॥

किंच यदा परदेशो बश्युपागतः तदा न स्वदेशाचारादिसंकरः कार्यः। यस्मिन्देशे य आचारः कुलस्थितिद्यंबहारो वा यथेव मागासीत्त्रभैवासी परिपालनीयः यदि कास्त्रविरुद्धो न भवति । यदा वशमुपागत १ इत्यनेन वशोपगमनात्र्यागनियम इति दर्शितम् । ययोक्तम् (मनुस्मृ. अ. ७ १८)। । उपरुष्यारिमासीत राष्ट्रं चास्योपपीडयेत्। दूषयंश्वास्य सततं २५ यवसान्रोदकेन्धनमिति । १४१॥

मन्त्रमूलं यतो राज्यं तस्मान्मन्त्रं सुरक्षितम् । कुर्याद्यथाऽस्य न विदुः कर्मणामाफलोदयात् ॥ ३४४ १३ यस्मा'तैः सार्थं विन्तयेद्दाज्यामिश्यालुकं मन्त्रसूष्ठं राज्यं तस्मान्मन्त्रं योजन तथा सुर-क्षितं कुर्यात् यथाऽस्य राज्ञः कर्मणां संधिविष्रहादीनामाफलोदयात्फलनिष्यनेः प्राग्यावदन्त्रे मन्त्रं न जानन्ति ॥ ३४४ ॥

# अरिर्मित्रमुदासीनोऽनंतरस्तत्परः परः । कमशो मण्डलं चिन्त्यं सामादिभिरुपकर्मः ॥ ३४५ ॥

किंच । अरिः शत्तुः । मित्रं सुष्ठत् । उभयिक्ष्यक्षण उदासीनश्चा न च वयश्चिविधाः सहजाः कृत्रिमाः प्राकृताश्चेति । तत्र सहजोऽरिः सापक्षितृत्यतःपुवादिः । कृत्रिमांऽरिः यस्यापकृतं येन चापकृतम् । प्राकृतस्त्वनःतरदंशािषपतिः । सहजं मित्रं भागिनंयपेनृष्वश्चीयमातृ-ष्वश्लीयादि । कृत्रिमं मित्रं येनोपकृतं यस्य चोपकृतम् । प्राकृतमित्रमकान्तार्गनदंशािषपतिः । १० सहजकृत्विममित्रश्चुलक्षणरिहतो सहजकृत्विमोदासीनो साकृतोदासीनो ब्रुवन्तरितदेशािषपतिः ।

अरिश्चतुर्विधः यातव्योच्छेत्तव्यपीडनीयकर्शनीयभेदेन । तत्र यातव्योधनन्तरभूपतिः । व्यसनी हीनवलो विरक्तप्रकृतिविदुर्गो मित्रहीनो दुत्रलक्षीच्छेत्तव्यः । पीडनीयो मन्त्रवल्हीनः । प्रवलमित्रवल्युक्तः कर्रानीयः । 'निर्मूलनात्समुच्छेदं पीडनं वलनियहम् । कर्शनं नृ पुनः प्राष्टुः केशद्ण्डापकर्षणादिति '।

१५ मित्रं द्विविधं बृंहणीयं कर्शनीयामिति । कोशबलहीनं बृंहणीयम् । कोशबलाधिकं कर्शनियम् । अनन्तरः प्राञ्चनोधिरः पर इति । प्राञ्चनारिमिबोदासीनानाह । अनन्तरः प्राञ्चनोधिरः । तत्यरः प्राञ्चतं मित्रं । तस्मात्यरः प्राञ्चत उदासीनः । शेषाः पुनः प्रसिद्धत्वाकोक्ताः । एतद्राजमण्डलं कम्बरः प्रविदिक्षणं चिन्त्यं । तेषां चेष्टितं ज्ञातव्यम् । ज्ञात्वा च सामादिभिकपार्यवैकृषमाणैरनुसर्थयम् ।

एवं पुरतः पृष्ठतः पार्श्वतश्च ' त्रयस्त्रय आत्मा चैक ' इति व्ययेव्शराजकमिदं स्तमण्डलं २० पद्माकारं पार्ष्णियाहाकन्दासाराव्यस्त्यरिमित्रोवासीनेष्येवान्तर्भवन्ति । संज्ञामैव्मावं बन्धान्तरे वृशित-मिति योगीश्वरेण न पृथ्युक्ताः॥ २४५॥

सामादिभिरुपक्रमेरित्युक्तंः इदानीं नानुपायानाह

# उपायाः साम दानं च भेदो दण्डस्तथैव च । सम्यक्तप्रयुक्ताः सिन्द्वचेयुर्दण्डस्त्वगतिका गतिः ॥ ३४६ ॥

१५ साम पियमाषणं । दानं सुवर्णादेः । सेदो भेदकरणम् । तत्सामन्तादीनां परस्परतो बरस्यो-त्यादनम् । दण्ड उपाद्यमकाशान्यां धनापहारादिर्वेषपर्यन्तोऽपकारः । एते सामाद्यः परिपन्थ्या-दिसाधनोपायाः एते च देशकाळाचनुसारेण सम्यक्षप्रयुक्ताः सिक्ट्येयुः । तेषां च मध्ये दण्ड-स्त्यगितिका गतिः । उपायान्तरसंभवे साति न प्रयोक्तव्यः । एतव पीडनीयकर्शनीयाभिपायेण । यातव्योक्केतव्ययोद्गेष्ड एव सुख्यः । एते सामादयो न केवळं राज्यव्यवहारिष्ययाः अपि तु सकलळो-

24

कव्यवहारिविषयाः । यथा । ' अधीष्य पुत्रकाधीष्य दास्यामि तव मोद्कान् । यद्वाऽन्यसमे प्रदास्यामि कर्णमुत्ताटयामि ते ' इति ॥ ३४६ ॥

### संधिं च विग्रहं चैव यानमासनसंश्रयी । द्वैधीभावं गुणानेतान्यथावत्परिकल्पयेत् ॥ ३४७ ॥

किंच । संधिर्ध्यवस्थाकरणं । विग्रहोऽपकारः । यानं परंप्रति यात्रा । आसनमुपेक्षा । भ संश्रयो वळवदाश्रयणं । द्वैधीभावः स्ववळस्य दिधाकरणं । एतान् संधित्रभृतीत् गुणान् यथावत् देशकाळशक्तिभित्रादिवशेन कल्पयेत् ॥ ३४७ ॥

#### यानकाळानाह

### यदा सस्यगुणोपेतं परराष्ट्रं तदा बजेत् । परश्चे हीन आत्मा च हृष्टवाहनपूरुपः ॥ ३४८ ॥

यदा परराष्ट्रं सस्यैनीबादिभिर्गुणेश्व समजलेन्थनतृणादिभिरुपतं संपर्भ, शतुश्व हिनां बलादिभिः, आत्मा च हृष्टवाहनपूरुपः वाहनानि हरूयश्वादीनि तानि च पुरुषाश्च बाहनपूरुषाः हृष्टाः बाहनपूरुषा यस्य स तथोक्तः, तदा परराष्ट्रमात्मसत्वर्तुं वजेते ॥ ३४८ ॥

प्राणिनामभुद्रयत्रिनिपातानां दैवायक्तत्राद्यदि दैवमस्ति नदा स्वयंभव परशङ्कादि वशीभविष्यति । अथ नास्ति कृतेऽपि पीरुव न भविष्यति अता व्यर्थ एवायं यात्राप्रयास इत्यत् आह

# दैवे पुरुषकारे च कर्मसिद्धिर्य्यवस्थिता । तज्ञ दैवमभिष्यक्तं पौरुषं पौर्वदेहिकम् ॥ ३४९ ॥

कर्मीसिद्धः फलमाप्तिः इद्यानिष्टलक्षणा सा न केवलं दैवे व्यवस्थिता आपि तु पुरुषकारं ५० पि । लोकं तथादर्शनात्, चिकित्सकादिशास्त्रेयथ्यात्र । अपि च पुरुषकाराभावे देवमंब नास्ती-त्यातः । तत्र देवमिति । यतः पूर्वदेशानितं पीरुषमेव देवमुच्यते । अल्पपुरुषकारानन्तरं महाफला-१० देयाभिन्यक्तं पीरुषं पौर्वदेष्टिकं कर्म । तस्मात्पुरुषकाराभावे न देवमस्तीति पुरुषकारे यजा विधातव्यः ॥ २४९ ॥

#### इदानीं मनानराण्याह

# केचिद्देवात्स्वमावाद्वा कालात्पुरुषकारतः । संयोगे केचिदिच्छन्ति फलं कुशलबुद्धयः ॥ ३५० ॥

केंचिदिधानिष्ठलक्षणं फलं दैवादेवेच्छन्ति । केचित्स्वभावात्स्वयमेव भवति न का-रणमपक्षत इति । केचित्कालात्केचित्पुचषकारत एवेति । स्वमतमाह । देवादीनां संयोगे समु-बये फलं भवतीति कुरु,लबुद्धयो मन्यादयो मन्यन्ते ॥ ३५० ॥

[राजधर्म-

एकेकस्मात्फलं न भवतीत्यत्र दृष्टान्तमाह

### यथा ह्येकेन चक्रेण रथस्य न गतिर्भवेत् । एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्धचाति ॥ ३५१ ॥

नात्र तिरोहितमस्ति ॥ ३५१ ॥

परराष्ट्रं गन्तस्यमिंत्युक्तंः लामश्र विविधः हिरण्यलामा मुललामा मित्रलामश्रीतः, नेषु मित्र-लामो ज्यायात ततस्तत्माक्त्युषाये यस्तो विधानस्यः तत्माक्त्युषायश सत्यवचनमित्राहः

हिरण्यभूमिलाभेभ्यो मित्रलब्धिर्वरा यतः । अतो यतेत तत्पाप्त्यै रक्षेत्सत्यं समाहितः ॥ ३५२ ॥

यस्मात् हिरण्यभूमिलाभेभ्यो मित्रलब्धिर्वरा उत्कृष्टा तस्मात्तरप्राप्तये यतेत यत्नं १° कुर्यात् । सामादिभिः सत्यं च रक्षेत् । समाहितः सावधानः सत्यमूलत्वान्मित्रलाभस्य ॥ ३५२ ॥

इदानीं राज्याङ्गान्यात

# स्वाम्यमात्या जनो दुर्गं कोशो दण्डस्तथैव च । मित्राण्येताः प्रकृतयो राज्यं सप्ताङ्ग मुच्यते ॥ ३५३ ॥

' महित्तिह ) इत्यायुक्तलक्षणो महीपतिः स्वाभी । अभात्या मिन्नपुरोहिताव्यः । जनो १५ बाह्मणादिमजाः । द्वर्गे धन्वदुर्गादि । कोदाः सुवर्णादिधनराशिः। दृण्डो इस्यम्बरथपानिलक्षणं चतुरङ्ग-बलं । भिजाणि सहजङ्कतिमपाङ्कतानि । एताः स्वाम्याद्याः राज्यस्य प्रकृतयो मूलकारणानि । एवं राज्यं सप्ताङ्गमुच्यते ॥ ३५३ ॥

# तद्वाप्य नृपो दण्डं दुर्वृत्तेषु निपातयेत् । धर्मो हि दण्डरूपेण बह्मणा निर्मितः पुरा ॥ ३५४

त्रे तदेवंविधं राज्यं प्राप्य दुर्वृत्तेषु वश्चककाठधूर्तपरदारपरद्यापहारिहिसंकादिषु **द्यो दण्डं** पातयेत् भयोजयेत् । हि यसमाद्धर्म एव दण्डक्षपेण पूर्वं ब्रह्मणा निर्मितोऽस्य च दण्ड इति यौगिकी संजा । 'दण्डो दमनादित्याद्वः तेनादान्तान्दमदेवित्यादिः गौकमरमरणात् (अ. १९ सू. २८) ॥ ३५४ ॥

# स नेतुं न्यायतोऽशक्यो लुब्धेनाकृतबुद्धिना। सत्यसंधेन ग्रुचिना सुसहायेन धीमता॥ ३५५॥

स पूर्वोक्तो दण्हो लुक्धेन कृपणेनाकृतसुद्धिना चश्चलसुद्धिना न्यायतो न्यायानुसरेण नेतुं पर्योक्ति शक्यो न भवति । कीवृशेन तार्हि शक्य ? इत्याह । सस्यसंधेनाप्रतारकेण । सुधिना

१ आनेमकोवाध्याये ३०९ श्लोकः ९० पृष्टे.

जितारिषड्वर्गेण । **सुसहायेन** पूर्वोक्तसहायसहितन । **धीमता** नयानयक्कशलेन स दण्डो न्यायतो धर्मानुसारेण नेतुं शक्यः ॥ ३५५ ॥

# यथाशास्त्रं प्रयुक्तः सन् सदेवासुरमानवम् । जगदानन्द्येत्सर्वमन्यथा तत्प्रकोपयेत् ॥ ३५६ ॥

स दण्डः शास्त्रोक्तमार्गण प्रयुज्यमानः सन् देवासुरमानवः सहितं इदं सर्वं जगदानन्द्येत् ५ हर्षयेत् । अन्यथा शास्त्रातिक्रमेण प्रयुक्तश्चेज्ञगत्प्रकोपयेत् ॥ ३५६ ॥

न केबलमधर्मदण्डेन जगत्मकापः, अपि तु प्रयोक्तृर्दृष्टादृष्टहानिरपीत्याह

# अधर्मदृण्डनं स्वर्गं कीर्तिं लोकांश्च नाशयेत । सम्यक्त दृण्डनं राज्ञः स्वर्गकीर्तिजयावहम् ॥ ३५७ ॥

यः पुनः शास्त्रातिकमेण लोभादिना दण्डः कृतः स पापहेतुत्वात्स्वर्ग कीर्ति लोकांश्च विनाश-१० यतीति । शास्त्रोक्तमार्गेण तु कृतः धर्महेतुत्वात्स्वर्गकीर्तिजयानां हेतुर्भवति ॥ ३५७ ॥

# अपि भ्राता सुतोऽर्घ्यो वा श्वस्तुरो मातुलोऽपि वा । नावण्डयो नाम राज्ञोऽस्ति धर्माद्विचलितः स्वकात् ॥ ३५८ ॥

अध्योऽविधि आचार्यादिः । शेषः प्रसिद्धः । एते आतृसुतादयोऽपि स्वधर्माबिक्टिता दण्ड्याः किसुतान्ये । यतः स्वधर्माबिक्टितः अदण्ड्यो नाम िः कोऽपि नास्ति । एतव मातापित्रादिः । व्यतिरेकेण । तथा च स्मृत्यन्तरम् । ' अदण्ड्यो मातापितरा । क्षातकपरिवाजकपुरोहितवानप्रस्थाः श्रुतशीक्षशोचाचारवन्तस्ते हि धर्माधिकारिण १ इति ॥ २५८ ॥

# यो वृण्डचान्दण्डयेद्राजा सम्यग्वध्यांश्च घातयेत् । इष्टं स्यात्कतुभिस्तेन समाप्तवरदक्षिणै: ॥ ३५९ ॥

किंच। यस्तु वण्ड्यान्स्वधर्मचलनादिना दण्डयोग्यान्सम्यक् शास्त्रवृष्टेन मार्गण धिग्धन-२० दण्डादिना वण्ड्यति वध्यान्वधार्हान् धातयिति तेन राशा सूरिदक्षिणेः क्रतुभिरिष्टं भवति । बद्धदिलणकतुमलं प्रामोतीत्वर्थः। न च फलअवणादण्डमणयनं काम्यामिति मन्तव्यम् । अकरणे प्राय-स्वित्तसरणात् । यथाह वसिष्ठः(अ. १९ स्. ४०।४३)। 'दण्ड्योत्सर्गं राजेकरात्रमुणवसेत् । त्रिरार्त्रं पुरोहितः। क्रुच्छ्रमदण्ड्यदण्डने पुरोहितक्षिरात्रं राजेति । ॥ १५९॥

' दुष्टे सम्पन्दण्डः प्रयोक्तव्य ' इत्युक्तं, दुष्टपित्तानं च व्यवहारदर्शनमन्तरेण भवनीति नत्परिज्ञानाय व्यवहारदर्शनमहरहः स्वयं कर्मव्यमित्याह

44

इति संचिन्त्य नृपतिः कतुतुल्यफलं पृथक् । व्यवहारान्स्वयं पश्येत्सभ्यैः परिवृतोऽन्वहम् ॥ ३६० ॥ इत्येवमुक्तमकारेण कतुतुल्यं फालं दण्ड्यदण्डेन स्वर्गीदिनाशं चादण्ड्यदण्डेन सम्यग्वि-चिन्त्य पृथवपृथगवणीदिकमेण सभ्येवेश्यमाणलक्षणः परिवृतः प्रतिदिनं ट्ययहारान्यश्यमाण-मार्गेण दुष्टादुष्टपरिज्ञानार्थं राजा स्वयं पश्येत् ॥ ३६० ॥

### कुलानि जातीः श्रोणीश्च गणान् जानपदानि । स्वधर्माचलितान् राजा विनीय स्थापयेत्पथि ॥ ३६१ ॥

कुलानि बाह्मणादीनां । जातयो मूर्धावसिक्तप्रभूतयः । श्रेणयस्तांबृलिकादीनां । गणा हेला-बुकादीनां । जानपदाः कारुकाद्यः । एतान्स्वधर्माञ्चालितान् प्रच्युतान् राजा यथागगथं वि-नीय दण्डयित्वा पथि स्वधर्मे स्थापयेत् ।

' दण्डं दुर्वृत्तेषु निपातयेदि'त्युक्तं स च दण्डो ब्रिकिंगः शारीरोऽर्थदण्डकोति । यथात नारदः १० (परिशिष्टं श्टो. ५२।५४) । 'शारित्श्वार्थदण्डश्च दण्डस्तु द्विषिधः स्मृतः । शारीरस्ताडनादिस्तु मरणान्तः प्रकीर्तितः ॥ काकिण्यादिस्त्वर्थदण्डः सर्वस्वान्तस्तर्थेष चेति '॥ दिविधोऽप्यगराधानुमा-रेणानेकथा भवति । आहंस्म 'शारीरो दश्धा प्रोक्तो ह्यर्थदण्डस्त्वनेकथेति ।॥ ३६१ ॥

तत्र कृष्णलमायस्वर्णपलादिशब्दैरर्थदण्डा वक्तस्यास्त्रे च प्रतिदेशं मिकापरिमाणार्था इत्येकस्थायगर्धे ५पि देशभेदेन न्यूनाधिकदण्डो मासुदिनि कृष्णलादिशब्दानां नियनपरिमाणविषयन्थं दण्डस्यवहार दर्शसिन्धमाह

- रच जालसूर्यमरीचिस्थं त्रसरेणू रजः स्मृतम् । तेऽटी लिक्षा तु तास्तिस्रो राजसर्षप उच्यते ॥ ३६२ ॥ गौरस्तु ते त्रयः पट् ते यवा मध्यस्तु ते त्रयः । कृष्णलः पञ्च ते माषस्ते सुवर्णस्तु षोडश ॥ ३६३ ॥ पलं सुवर्णाश्चत्वारः पञ्च वाऽपि प्रकीर्तितम् ।
- २० जालकान्तरप्रविद्यादित्यरिहमस्थितं यद्रजस्तत् असरेणुरित्युकं योगीश्वरादिभिस्तस्वद्शिभिः।
  ते च अतरेणवोऽद्यो लिक्षा स्वद्रजयुकाण्डस्। ता लिक्षास्तिको राजसर्वयो राजिका। ते राजसर्वयास्वयो गौरसर्वयः सिद्धार्थः। गौरसर्वयाः षट् ययो मध्यः मध्यमो न स्थूलो न सुक्षः। पर्तेन गौरसर्वयाः
  अपि मध्यमा इति गम्यते। तथा राजसर्वया अपि मध्यमशब्दादेव सर्वपादिशब्दाः न केवलमुन्मानवचनाः किं तु तुन्मितद्रव्यवचना इति गम्यते। यथा प्रस्थपरिमिता यवाः प्रस्थ उच्यते एवं सर्व१५ पाश्चान्मितं द्रव्यं सर्वपादिशब्दैः। सर्वपादिशब्दानां च केवलोन्मानरचनत्वे असरेणुनुपसंद्वत्योनमातुमशकयत्वात्रद्वारेण कृष्णलादिव्यवहारो न स्यात् । तत्र स्थूलस्थूलतरस्यूल्यससूक्ष्मसुक्ष्मतरस्थुक्ष्मस्य सर्वपाद्युन्यसे ।
  सर्वपाद्युन्मानभेदेन प्रतिदेशं व्यवहारभेदे स्थिते दण्डव्यवहारे मध्य इति नियम्यते ।

ते मध्यमा यवास्त्रयं एकं: कुष्णलः । ते कृष्णलः पश्चैको मायः । ते मायाः पोडशैकः सुवर्णाः । ते सुवर्णाश्चत्वारः पंस्त्रमिति संज्ञाः कथिता इति । पश्च वाऽपि पर्ल मकौतिते नारवादिभिः ।

तत्र स्थूलेक्षिभियेवैः कृष्णलपरिकल्पनायां त्र्यावहारिकंनिष्कस्य पोडशांशः कृष्णले भवति । ते: पश्चाभि-मांपः । मांषः पोडशिभः सुवर्णः। स च व्यावहारिकंः पश्चभिनिष्केरेकः सुवर्णा भवति । ते चत्वारः पल-मिति । निष्काणां विशातिः पलम् । यदा तु सुश्मेक्षिभियेवः कृष्णलः परिकल्प्यते तदा व्यावहारिक-निष्कस्य ब्राविंशत्तमे भागः कृष्णले भवति । तिस्मन्पक्षे सुवर्णः सार्थं निष्कद्वयं भवति । पलं च दशनिष्कम् । यदा तु मध्यमयवेः कृष्णलपरिकत्यना तदा निष्कस्य विंशतितमो भागः कृष्णलः, प सुवर्णश्चतुर्निष्कः, पोडशनिष्कं पलम् । एवं पश्चसुवर्णं पलमिति पक्षं विंशतिनिष्कं पलम् । एव-मन्यदिष निष्कस्य चत्वारिशो भागः कृष्णलः द्विनिष्कः सुवर्णांऽप्टनिष्कं पलमित्यादिलोकस्यवहारा-तुसारेणास्मादेव सूनादृहनीयम् ॥ ३६२ ॥ ३६३ ॥

एवं सुवर्णस्योन्मानं भनिपाद्यदानीं राजनस्याह

### द्वे क्रप्णले रूप्यमाषो धरणं षोडरीव ते ॥ ३६४ ॥ शतमानं तु दशभिर्धरणैः पलमेव तु । निष्कं सुवर्णाश्चत्वारः

द्वे क्रुडणले पूर्वेक्ति क्रप्यमायो कप्यसंबन्धी मापः । ते क्ष्यमावाः **वोडश धरणं पु**राण इत्यस्येव संज्ञान्तरम् । 'ते वोडश स्याद्धरणं पुराणश्चेव राजत' इति मनुस्मरणात् (अ. ८ श्लो. ५३६) । दशिभर्षरणेः शतमानं पलमिति चाभिधीयते । पूर्वोक्ताश्चत्वारः सुवर्णा पको १५ राजतो निष्को भवति ॥ ३६४ ॥

इदानीं नाग्रस्यान्मानमाह

# कार्षिकस्ताम्रिकः पणः ॥ ३६५ ॥

पलस्य चतुर्थोऽशः कर्ष इति छोकप्रसिद्धः। कर्षणोिन्मतः कार्षिकः। तामस्य विकारस्तास्तिकः। कर्षसीमितस्ताप्रविकारः पणसंशो भवति कार्षापणसंशकभ्य । 'कार्षापणस्तु विशेयस्तास्रिकः कार्षिकः २० पण १ इति मनुवचनात् (अ. ८ श्टेः, १३६) । पश्चसुवर्णपछपक्षे विशतिमापः पणो भवति । त्या सितं 'माषो विशतिमो भागः पणस्य परिकीतिंत १ इत्यावित्यवद्यारः सिद्धो भवति । चतुःसुवर्णपछपक्षे तु योडशमावः पणो भवति । अस्मिश्च पक्षे सुवर्णकार्षापणपणशब्दानां समानार्थत्वेऽपि पणकार्षापणपशब्दानां समानार्थत्वेऽपि पणकार्षापणपशब्दां ताम्रविवयावेव । एवं तावद्येमस्त्यताम्राणासुन्मानसुक्तम् । दण्डव्यवहारोपयोगित्वात् । कांस्यरीतिकादीनामपि छोकव्यवहाराङ्कसूतानामेवोन्मानं ब्रष्टव्यम् ॥ ३६५॥

स्वशास्त्रपरिभाषामाह

# साशीतिपणसाहस्रो दण्ड उत्तमसाहसः । तद्र्धं मध्यमः प्रोक्तस्तद्र्धमधमः स्मृतः ॥ ३६६ ॥

पणानां सहस्रं पणसहस्रं तत्परिमाणमस्येति पणसाहस्रः । अशीत्या सह वर्ततः इति साशीतिः । अशीत्यिषिकपणसहस्रपरिमितो यो दण्डः स उत्तमसाहसस्यंशो वेदितव्यः । तद्धं मध्यमः १० तस्य साशीतिपणसहस्रस्याधं चत्वारिंद्शिषकपणपञ्चशतपरिमितो दण्डो मध्यमसाहससंशः तद्धं-मध्यमः तस्य चत्वारिंद्शिषकपणपञ्चशतपरिमितो दण्डो अभसाहससंशः सम्भा तस्य चत्वारिंशिद्षिकपञ्चशतपणस्याधं सतत्यिषकपणशतद्वयपरिमितो दण्डोऽधमसाहससंशः स्मृत उक्तो मन्यादिभिः । 'यनु पणानां हे शते सार्थं प्रथमः साहसः स्मृतः । मध्यमः पञ्च विशेषः

सहस्रं त्वेव चोत्तम १ इति **मनु**नोक्तं (अ.८ श्टो. १३८)। तत्पक्षान्तरममतिपूर्णपराधविषयं इष्टल्यम् ॥ ३६६ ॥

दण्डभेदानाह

### धिग्दण्डरत्वथ वाग्दण्डो धनदण्डो वधरतथा । योज्या व्यस्ताः समस्ता वा ह्यपराधवशादिमे ॥ ३६७ ॥

भिजदण्डो चिक्षिगिति कुत्सनं। वाजदण्डस्तु परुपशापवचनात्मकः। भनदण्डो धनापहारा-त्मकः। वभदण्डः ' शारीरोऽवरोधादिजीवितान्त' एते चतुर्विधा दण्डा व्यस्ता एककशः, समरता हिन्नाः त्रिचतुरो वा अपराधानुसारेण प्रयोक्तव्याः। उक्तक्रमेण पूर्वपूर्वासाध्ये उत्तरः उत्तरः प्रयोक्तव्यः। यथाह मनुः (अ. ८ श्लो. १२९)। 'धिग्दण्डं प्रथमं कुर्योद्दाग्दण्डं तदनन्तरम् । तृतीर्य १० धनदण्डं तु वधदण्डमतःपरमिति ।॥ ३६७॥

दण्डव्यवस्थानिमित्तान्याह

#### ज्ञात्वाऽपराधं देशं च कालं बलमथापि वा। वयः कर्म च वित्तं च दण्डं दण्ड्येषु पातयेत्॥ ३६८॥

यथाऽपराधं ज्ञात्वा तदनुसारेण द्ण्डप्रणयनमेवं देशकालवयःकमिवित्तानि ज्ञान्वा तदनुसारेण १५ दण्डयेषु दण्डारेषु दण्डप्रणयनं कुर्यात् । तथा बुद्धिपूर्वाबुद्धिपूर्वसङ्कदाबृस्यनुसारेण च ।

यथपि राजानमधिकृत्यायं राजधर्मकलाप उक्तस्तथापि वर्णान्तरस्यापि विषयमण्डलादिपरि-पालनाधिकृतस्यायं धर्मो वेदितव्यः । 'राजधर्मान्यवक्र्यामि यथावृत्तो भवेन्नृप' (मनुस्मृ. अ. ७ श्लो. १) इत्यत्र पृथङ्नृपग्रहणात्करम्रहणस्य रक्षार्थत्वाच्च रक्षणस्य दण्डमणयनायत्तत्वादिति ॥ ३६८ ॥

इति श्रीपद्मनाभभद्वोपाध्यायात्मजस्य श्रीमत्यरमहंसपरिवाजकविज्ञानेश्वरभद्वारकस्य कृती २० ऋज्ञमिताक्षरायां याज्ञवल्क्यधर्मशास्त्रविद्वती सदाचारः प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ।

उत्तमोपपदस्येयं शिष्यस्य कृतिरात्मनः । धर्मशास्त्रस्य विवृतिर्विज्ञानेश्वरयोगिनः ॥ १ ॥

अस्मिन्नध्याचे प्रकरणानि । १ उपोद्धातप्रकरणम् । २ ब्रह्मचारिप्रकरणम् । ३ विवाहमकर-णम् । ४ जातिविवेकप्रकरणम् । ५ गृहस्थधमप्रकरणम् । ६ ज्ञातकप्रकरणम् । ७ भश्याभस्यमकर-णम् । ८ द्रव्यञ्जद्धिप्रकरणम् । ९ द्वानधर्मप्रकरणम् । १० श्राद्धप्रकरणम् । ११ गणपतिकल्पमकर २५ णम् । १२ ब्रह्मान्तिप्रकरणम् । १३ राजधर्मप्रकरणम् । एवं त्रयोद्श प्रकरणानि ॥

याज्ञवल्क्यमुनिशास्त्रगता विवृतिर्ने कस्य विहिता विदुषः । प्रमिताक्षराऽपि विपुलार्थवती परिषिञ्चाति श्रवणयोरमृतम् ॥ १ ॥

॥ श्रीरस्तु ॥

# श्रीयाज्ञवल्क्यस्मृति:।

# श्रीविज्ञानेश्वरकृतमिताक्षराटीकया समेता।

अथ व्यवहाराध्यायः॥

#### साधारणव्यवहारमातृकाप्रकरणम् १

अभिषेकादिगुणयुक्तस्य राज्ञः प्रजापालनं परमो धर्मः । तत्र दुष्टनिग्रहमन्तरेण न संभवति । दुष्टपरिज्ञानं च न व्यवहारदर्शनमन्तरेण संभवति । तद्यवहारदर्शनमहरहः कर्तव्यमित्युक्तम् (आचाराष्याये ६ ० स्कोके )। "व्यवहारान्त्ययं पदयेत्सम्यैः परिवृतोऽन्यहमिति"। स च व्यवहारः कीहराः कितियेषः कथं चेतीतिकर्तव्यताकलापो नाभिहितस्तदभिधानाय द्वितीयोऽध्याय आरभ्यते ।

### व्यवहारासृपः पश्येद्रिद्धक्रिजीक्षणैः सह । धर्मशास्त्रानुसारेण क्रोधलोमविवर्षितः ॥ १ ॥

व्यवहारानिति । अन्यविरोधेन स्वात्मसंबन्धितया कथनं व्यवहारः । यथा, कश्चिदिदं क्षेत्रादि मदीयमिति । तसानेकवि-व्यवहारकक्षणम्। धत्वं दर्शयति बहुवचनेन । नृप इति न श्वत्रियमात्रसायं धर्मः किंतु प्रजापालनाधिकृतसान्यसापीति दर्शयति । पद्यदिति पूर्वोक्तसान्यसापीति दर्शयति । वाह्यजैनं श्वत्रियादिभः । ब्राह्मणैः सहेति ततीया-१

विद्वास्त्रिवेदव्याकरणादिषर्भशासाभित्रैः। ब्राह्मणैर्ने क्षत्रियादिभिः। ब्राह्मणैः सहिति तृतीया-१५ निर्देशात्तेषानप्राधान्यम्। 'सहयुक्तेऽप्रधान 'इति स्मरणात् (२-१-१९)। अतक्षाद्र्शतेऽप्रयावर्शते च राज्ञो दोषो न ब्राह्मणानाम् । यथाह् मनुः। ''अदण्ड्यान्दण्डयन्राजा दण्ड्यां-क्षेत्राय्यदण्डयन् । अयशो महदाप्रोति नरकं चाधिगच्छतीति । (अ. ८ स्तो. १२८) कथं धर्मशास्त्रानुसारेण् । नार्थशास्त्रानुसारेण् । देशादिसमयधर्मसापि धर्मशास्त्राविरुद्धस्य धर्मशास्त्रविषयत्वात्र पृथगुपादानम्। यथा च वस्यति । 'निजधर्माविरोधेन यस्तु सामयिको १० भवेत् । सोऽपि यक्षेन संरक्ष्यो धर्मो राजकृतश्च य 'इति (अमे १८६ स्तो.)। क्रोधस्त्रोम-विवर्षित हति । धर्मशास्त्रानुसारेणिति सिद्धे क्रोधलोभिववर्षित इति वचनमादर्श्वम् । क्रोधोऽमर्थः। क्रोमो लिप्सातिशयः॥ १॥

श्रुताध्ययनसंपन्ना धर्मज्ञाः सत्यवादिनः । राज्ञा समासदः कार्या रिपौ मित्रे च ये समाः ॥ २ ॥

१ चैव पश्यतीति पाठान्तरम् । अर्थशास्त्रं नीतिशास्त्रं भौशानसादिकम् ।

किंच । श्रुतेन मीमांसाव्याकरणादिश्रवणेन अध्ययनेन च वेदाध्ययनेन संपन्नाः । धर्मजाः धर्मशास्त्रज्ञाः । सत्यवादिनः सत्यवचनशीलाः । रिपौ मित्रे च ये समाः सभ्यांश्चाह । द्वेषरागादिरहिताः । एवंभूताः सभासदः सभायां संमदि यथा मीदन्ति उपविशन्ति तथा दानमानसत्कारैः राज्ञा कर्तव्याः । यद्यपि श्रुताध्ययनसंपन्ना इत्यविशेपेणोक्तं तथापि ब्राह्मणा एव । यथाह कात्यायनः । " स तु सम्यैः स्थिरैर्युक्तः प्राज्ञैमीलैर्द्धिजोत्तमैः । धर्मशास्त्रार्थकुश्लेरर्थशास्त्रविशारदैरिति" । ते च त्रयः कर्तव्याः बहुवचनस्पार्धवस्वात् । 'यस्त्र-न्देशे निषीदन्ति विप्रा वेदविदस्रय ' इति मनुस्मरणाच (अ. ७ स्रो. ११) । वृहस्पतिस्तु। सप्त पश्च त्रयो वा सभासदो भवन्तीत्याह । ' लोकवेदज्ञधर्मज्ञाः सप्त पञ्च त्रयोऽपि वा । यत्रोप-विष्टा विप्राः स्यः सा यज्ञसदृशी सभेति '। न च त्राह्मणैः महेति पूर्वश्लोको-९० सभ्यानां संख्या- क्तानां त्राक्षणानां श्रुताध्ययनसंपन्ना इत्यादि विशेषणमिति मन्तव्यम् । तृतीयाप्रथमान्तनिर्दिष्टानां विशेषणविशेष्यभावासंभवात् । विद्वद्विरित्यनेन पन-रुक्तिप्रसंगाच । तथाच कात्यायनेन ब्राह्मणानां सभासदां च स्पष्टं भेदो दर्शितः । " सप्रा-डिवाकः सामात्यः सन्नाह्मणपुरोहितः । ससभ्यः प्रेश्वको राजा खर्गे तिष्ठति धर्मत " इति । तत्र ब्राह्मणा अनियुक्ताः, सभासदस्तु नियुक्ता इति भेदः । अत एबोक्तम् । 'निर्वुक्तो बाऽनि-গুকो वा धर्मज्ञो वक्तुमहितीति'। तत्र नियुक्तानां यथावस्थितार्थकथनेऽपि यदि राजाऽन्यथा करोति, तदाऽसौ निवारणीयोऽन्यथा दोषः । उक्तं च कात्यायनेन । "अन्यायेनापि तं यान्तं येऽनुयान्ति समासदः । तेऽपि तद्भागिनस्तस्माद्भोधनीयः स तैर्नृप " इति । अनियुक्तानां पुनर-न्यथाभिधानेऽनभिधाने वा दोषो न तु राज्ञोऽनिवारणे। "समा वा न प्रवेष्टव्या वक्तव्यं वा समझसम् । अष्ट्रवन्विद्युवन्वाऽपि नरो भवति किल्विषीति " मनुस्मरणात् ( अ. ७ श्लो. १३) २ रिपौ मित्रे चेति । चकाराङ्घोकरञ्जनार्थं कतिपर्यैर्वणिग्मिरप्यधिष्ठतं सदः कर्तव्यम् । यथाह काट्यायनः । "कुलशीलवयोवृत्तवित्तवद्भिरमत्सरैः । विगिमाः सात्कतिपयैः कुलभूतैर-धिष्ठितमिति "।। २॥

# अपस्यता कार्यवशास्यवहारासृपेण तु । सभ्यैः सह नियोक्तव्यो ब्राह्मणः सर्वधर्मवित् ॥ ३ ॥

कार्योग्तरव्याकुलतया व्यवहारानपश्यता रोग, पूर्वोक्तेः सम्यैः सह सर्वधर्मावित् सर्वोग्धर्मान् शास्त्रोक्तान् सामयिकांश्च धर्मान्वेति विचारयतीति स सर्वधर्म-ब्यवहाराकृषः पृह्मेदिखुक्तं तत्रा-पृह्मेदिखुक्तं तत्रा-तुक्क्यमाह । क्ष्मणिविशिष्टं कुर्यात् । यथाह् । "दान्तं कुलीनं मध्यस्थमसुद्धेगकरं स्थिरम् । परत्रभीतं धर्मिष्टसुक्तं कोषवर्जितमिति"। एवंस्तृत्राक्षणासंभवे स्वत्रियं वैद्यं ४०वा नियुक्तीत न श्रद्भम् । यथाह् कास्यायनः । "स्राक्षणो यत्र न स्थानु क्षम्वियं तत्र योज-

र अनियुक्ती नियुक्ती वा शासको वक्तुमईति' इति आँग्छमट्ट **जॉक्डी**कृत नारदीयस्थ्ती' पाठः ( अ<sub>व दे</sub> को २ )

येत् । वेरयं वा धर्मशास्त्रज्ञं शृद्धं यक्षेन वर्जयेदिति'' । नारदेन त्वयमव सुख्यो दर्शितः । "धर्मशास्त्रं पुरस्कृत्य प्राड्विवाकमते स्थितः । समाहितमितः पर्श्यस्रवहारानग्राड्विवाकस्तः चुक्रमादिति '' (अ. १ श्रो. ३५) । प्राड्विवाकमते स्थितो न समते स्थितः ।
राजा चारचक्षुवा परसैन्यं पश्यतीतिवत्तस्य चेयं यौगिकी संज्ञा । अर्थिप्रत्यधिनी पृच्छतीति प्राट्, तयोर्वचनं विरुद्धमविरुद्धं च सम्यैः सह विविनक्ति विवेचयित विति प्रविवाकः, प्राट् चासौ विवाकश्चेति प्राङ्किवाकः । उक्तं च । "विवादानुगतं पृष्टा ससम्यस्तरप्रयक्षतः । विचारयिति येनासौ प्राङ्किवाकस्ततः स्मृत इति'' ॥ ३ ॥

प्राष्ट्रिवाकादयः सभ्या यदि रागादिना स्मृत्यपेतं व्यवहारं विचारयन्ति तदा राज्ञा किं कर्त-व्यमित्यत आह्—

## रागाङ्घोभाद्भयाद्वापि स्मृत्यपेतादिकारिणः । सभ्याः पृथक् पृथग्दण्ड्या विवादाद्विगुणं दमम् ॥ ४ ॥

अपिच । पूर्वोक्ताः सभ्या रजसो निरङ्कशस्वेन तदिभभूता रागास्त्रेहातिशयाङ्घोमािल-प्यातिशयाद्भयात्संत्रासात्स्मृत्यपेतं स्मृतिविरुद्धं आदिशब्दादाचारापेतं कुर्वन्तः पृथकपृथक् एकेकशो विवादात् विवादपराजयनिभिक्ताहमािक्कगुणं दमं दण्ड्याः । न पुनर्विवादास्मदी-भूताह्रव्यात् । तथा सति स्नीसंमहणािदेषु दण्डामावप्रसंगः । रागलोभभयानागुपादानं रागा-१५ दिष्वेव द्विगुणो दमो नाज्ञानमोहािदिष्विति नियमार्थम् ॥ 'न च राजा सर्वसेष्टे ब्राह्मणवर्ज्य-मिति ' गौतमवचनात् न ब्राह्मणा अदण्ड्या इति मन्तव्यम् । तस्य प्रशंसार्थस्वात् ॥ यत्तु विद्धः परिहार्यो राज्ञाऽवश्यक्षावंश्यक्षादण्ड्यक्षाबिहःकार्यक्षापरिवाधक्षापरिहार्यक्षेति तदिष स एष बहुश्रुतो भवति । लोकवेदवेदाङ्गवित् वाकोवाक्येतिहासपुराणकुशलस्तदपेक्षसद्धृतिक्षा-ष्टाच्यत्वारिंशत्संस्कारैः संस्कृतिकाषु कर्मस्विभरतः षट्सु वा सामयाच्यारिकेष्वभिवि-२० नीत इति प्रतिपादितबहुश्चतविषयं न ब्राह्मणमात्रविषयम् ॥ ४॥

# स्मृत्याचारव्यपेतेन मार्गेणाधिवतः परैः। आवेदयति चेद्राज्ञे व्यवहारपदं हि तत्॥ ५॥

धर्मशास्त्रसमयाचारिवरुद्धेन मार्गेण परेराधर्वितोऽभिभूतो यद्वाश्चे प्राङ्किवाकाय वा आवेदयित विज्ञापयित चेद्यदि । तदावेद्यमानं व्यवहारपदं "प्रतिज्ञो-२५ प्रयमाद । स्तसंशयहेतुपरामर्शप्रमाणनिर्णयप्रयोजनात्मको व्यवहारस्तस्य पदं विषय-स्तस्य स्तस्य चेदं सामान्यलक्षणम् ।

स च द्विविधः शङ्काभियोगस्तस्वाभियोगस्तेति ॥ यथाह् नारदः । " अभियोगस्त विश्वेयः शङ्कातस्वाभियोगतः । शङ्काऽसतां तु संसर्गात्तस्वं होढाभिदर्शनादिति " (१-२७)॥ होढा लोप्त्रं लिङ्गमिति यावत् । तेन दर्शनं साक्षाद्वा दर्शनं होढाभिदर्शनं तस्मात् । तस्वाभियो- २० गोऽपि द्विविधः । प्रतिषेधात्मको विध्यात्मकश्चेति । यथा मत्तो हिरण्यादिकं गृहीत्वा न प्रयच्छति । क्षेत्रादिकं ममायमपहरतीति वा ॥ उक्तंत्र कास्यायनेन । " न्याय्यं सं नेच्छते कर्तुमन्यार्थ्यं वा करोति य" इति । स पुनक्काष्टादशभा भिग्नते ॥ यथाह् मनुः । (अ. ८ श्रो. ४–७.) "तेषामाद्यमृणादानं निक्षेपोऽस्वामिविकयः । संभूय च समुत्थानं दत्त-स्थानपकर्म च । वेतनसेव चादानं संविदश्च व्यतिकमः । क्रयविकयानुशयो विवादः स्वामि-पालयोः । सीमाविवादधर्मश्च पारुष्ये दण्डवाचिके । स्तेयं च साहसं चैव क्रीसंप्रहणमेव च । श्रीपंपर्यो विभागश्च धूतमाह्वय एव च । पदान्यष्टादशैतानि व्यवहारस्थितावि-व्यवहारमेदाः । हिते"। एतान्यि साध्यमेदेन पुनर्बहुत्यं गतानि ॥ यथाह् नारदः (१–२०) । "एषामेव प्रभेदोऽन्यः शतमष्टोत्तरं भवेत् । क्रियाभेदान्मनुष्याणां शतशास्त्रो निगग्नत " इति ॥

आवेदयति चेद्राचे इत्यनेन स्वयमेवागत्यावेदयति न राजप्रेरितस्तरपुरुषप्रितो वेति दर्शयति॥
यथाह मनुः (८-४३)। "नीत्पादयेत्स्वयं कार्ये राजा वाऽप्यस्य प्रवः। न च प्रापितमन्येन
" असेतार्थे कथश्वनिति "। परैरिति परेण परान्यां परैरित्येकस्येकेन द्वान्यां बहुमिर्वा व्यवहारो भवतीति दर्शयति॥ यरपुन 'रेकस बहुमिः सार्थे कीणां प्रष्यजनस्य च । अनादेयो
भवेद्वादो धर्मविद्विरुदाह्नत' इति नारव्वचनं तद्विक्वसाध्यविषयम्। आवेदयति राज्ञे इत्यनेनैव
राज्ञा पृष्टो विनीत्येष आवेदयेत् । आवेदतं च युक्तं चेन्सुदादिना प्रत्यध्याक्वानमकल्पादीनां
चानाह्वानमित्याद्यधित्वमिति नोक्तम्। स्मृत्यन्तरे तु स्पदाधम्यक्तम्॥ यथा। "काले कार्यागःर्थिनः पृच्छेद्रृणन्तं पुर्तः स्थितम् । किं कार्यं का च ते पीडा मा मैपीकृष्टि मानव । केन
कसिन्कदा कसारपुच्छेदेवं समागतम्। एवं पृष्टः स यहूयात्स सम्येत्राक्वणैः सह । विमृश्य
कार्ये न्यान्यं चेदाह्वानार्थमतः परम् । सुन्नां वा निक्षिपत्तकिन्युक्षं वा समादिशेत् । अकल्यवालस्थविदिषमस्थिकयाकुळान् । कार्यातिपातिव्यसनिन्यकार्योत्सवाकुळान् । मत्तोन्मत्तप्रमत्तातान्यत्यान्नाह्वान्येन्नयः । न हीनपक्षां युवर्ति कुळे जातां प्रसृतिकाम् । सर्ववणीत्यान्नाह्वान्यां तां ज्ञातिप्रसुकाः स्मृताः। तद्धीनकुटुन्विन्यः स्थिरियो गणिकेतश्य याः। निष्कृळा याश्य पतितास्तासामाह्वानमिष्यते । कालं देशं च विज्ञाय

कास्त्र याः । ानष्कुछा याश्च पाततास्त्रासामाह्यानाम्ब्यतः । काळ दशः च विज्ञाय तदपनादः । कार्याणां च वळावळे । अकस्पादीनपि शनैयानैराह्यानयेष्ट्राणः । ज्ञास्वाऽभि-योगं येऽपि स्युर्वने प्रविजतादयः । तानप्याह्यानयेद्राणा गुरुकार्येध्वकोपयिह्नितिः' । आसंध्रच्यवस्थाप्यर्थसिद्धैय नारदेनोत्ता (१-४७-५४)। 'श्वक्तव्येथे क्षतिष्टन्तमुरकामन्तं च तद्वनः।

असेधयेद्विवादार्धी यावदाहानदर्शनम् । स्थानसिधः काळकृतः प्रवासारकर्मआसेधस्य नाडगास्त्रथा । चतुर्विधः स्थादासेघो नासिद्धस्तं विळक्क्षयेत् । आसेधकाळ आसिद्ध आसेधं
योऽतिवर्तते । सविनेयोऽन्यशकुर्वन्नासेद्धा दण्डमाग्मयेत् । नदीसन्तारकान्तारदुर्देशोपप्रवादिषु । आसिद्धस्तं परासेघयुत्कामनापराभुयात् । निर्वेषुकामो रोगातां वियसुर्व्यसने
स्थातः । अभियुक्तस्यान्येन राजकार्योधतस्या । गयां प्रचारे गोपाळाः ससाकिसेवण्डामानगाह ।

असेच्यास्यान्येन राजकार्याच्याः पुत्रादिकमन्यं वा सुद्धदं प्रेषिधव्यन्ति नच

राजान्यावरोधः अकल्यादयः पुत्रादिकमन्यं वा सुद्धदं प्रेषिधव्यन्ति नच

१ स्मारामिति पाठानारम् । २ ता वातिमधुकाः—ता वातिमधुका वति च पाठः । ३ फा— ग्रितेकाशः । ४ । ५ क धुकाके अस्तेष वति पाठः स च समीचीनः । ते परार्थवादिनः " यो न भ्राता नच पिता न पुत्रो न नियोगकृत् । परार्थवादी दण्ड्यः स्याद्य-वहारेषु विमुवन्निति " नारदवचनात् (२–२३) ॥ ५ ॥

प्रत्यर्थिनि मुद्रालेख्यपुरुषाणामन्यतमेनानीते किं कुर्यादित्यत आह---

# प्रत्यर्थिनोऽप्रतो लेख्यं यथावेदितमर्थिना । समामासतदर्भोहर्नामजात्यादिचिह्नितम् ॥ ६ ॥

अर्ध्यत इत्यर्थः साध्यः सोऽस्नास्तीत्यर्थी तत्प्रतिपक्षः प्रत्यर्थी । तस्याप्रतः पुरतो लेक्यं लेखनीयम् । यथा येन प्रकारेण पूर्वमावेदनकाले आविदितं तथा । मापालक्षणम् । जन्यया । अन्यथावादित्वेन व्यवहारस्य मङ्गप्रसङ्गात् । ''अन्यवादी कियाद्वेषी नोपस्थाता निरुत्तरः । आहृतः प्रपलायी च हीनः पश्चविधः स्मृतः '' इति । आवे-दनकाल एवार्थिवचनस्य लिखितत्वासुनर्लेखनमनर्थकमित्यत आह । समामासेत्यादि । '' संवत्सरमासपक्षतिथिवारौदिना अर्थिप्रलाधिनाम ब्राह्मणजात्यादिविहितम् । आविदान्देन द्रव्य-तत्संक्यास्थानवेलाक्षमालिङ्गादीनि गृह्मन्ते ॥ यथोकम् । ''अर्थवद्धर्मसंयुक्तं परिपूर्णमनाकुलम् । साध्यवद्वाचकपदं प्रकृतार्थानुनन्ध च । प्रतिद्धमविद्यं च निक्षितं साधने क्षमम् । संक्षिप्तं निह्यलं च देशकालाविरोधि च । वर्षतुमासपक्षाहोवेलादेशपदेशवत् । स्थानावसथसाध्याच्या-जात्याकारवयोयुतम् । साध्यप्रमाणसंक्यावदात्मप्रत्यर्थिनामवत् । परात्मपूर्वजानेकराजनामिरर-१भ ङ्वितम् । क्षमालिङ्गात्मपीडावत्कथिताहर्तृदायकम् । यदावेदयते रात्रे तद्भावत्यभिधीयतः '' इति । भाषा प्रतिज्ञा पक्ष इति नार्थान्तरम् । आवेदनसमये कार्यमात्रं लिखितं प्रत्यर्थिनोऽत्रतः समामासादिविशिष्टं लिक्यत इति विशेषः ।

संवस्सरिकोषणं यथि सर्वव्यवहारेषु नोपयुज्यते तथाप्याधिप्रतिम्हक्तयेषु निर्णयाधेमुप-युज्यते, आधौ प्रतिमहे कीते पूर्वा तु बळवत्तरेति वचनात् । अर्थव्यवहारेऽपि एकसिन्सं-२० वस्सेर तस्तं यत्ते येन गृहीतं प्रत्यपितं च पुनरन्यक्षिन्वस्सरे तह्न्व्यं तस्सं-स्थाकं ततस्तेन गृहीतं याच्यमानो यित युवास्सर्त्यं गृहीतं प्रत्यपितं चेति । वस्सरान्तरे गृहीतं प्रत्यपितं नाक्षिन्वस्सरे हस्युपयुज्यते । एवं मासाधि योज्यम् । देशस्थानाद्यः पुनः स्थावरेखवोपयुज्यन्ते । "देशक्षेत्र तथा स्थानं संनिवेशस्ययेत्र च । जातिः संज्ञाधिवासश्च प्रमाणं क्षेत्रनाम च । पितृपैतामहं चैव पूर्वराजानुकीर्तनम् । स्थावरेषु विवादेषु दशैतानि २५ निवेशयेतित " सरणात् । देशो मध्यदेशादिः । स्थानं वाराणसादि । संनिवेशस्यन्तेव पूर्वापरिविन्यमागपरिच्छिकः सन्यद्भिवदे गृहस्त्रेश्वादिः । जातिर्यिप्रत्यिनो नाक्षणत्वादिः । संज्ञा च देवदत्तादिः । अधिवासः समीपदेशे निवासी जनः । प्रमाणं निवर्तनादि भूपरिनाणम् । क्षेत्रनाम शालिक्षेत्रं कश्चकक्षेत्रम् । कृष्णमूक्षः पाण्डुमूक्षः इति । पितुः पितामहस्य च नामाधिप्रत्यिक्तोः पूर्वेषां त्रयाणां राज्ञां नामकीर्तनं चेति । समामासादीनां यक्षिन्व्यव-२० हिरे यावदुपयुज्यते । तत्र तावक्षेत्रनीपिति तात्पर्यार्थः ॥

१ फ वाददिन । २<sup>41</sup>क्रणभूमः पांडभूमः<sup>17</sup> इति **सुवोधिनी**रीकांतगंतः पाठः; फ पुस्तकेन्वयमेव पाठः ।

एवं पक्षळक्षणे स्थिते पक्षळक्षणरहितानां पक्षवदवमासमानानां पक्षामासत्वं सिद्धमेवित योगीश्वरेण न पृथक्पक्षामासा उक्ताः । अन्यैस्तु विस्पष्टार्थमुक्तं । "अप्रसिद्धं निराबाधं निरर्थं निष्धयोजनम्।असाध्यं वा विरुद्धं वा पक्षामासं विवर्जयेत्"। अप्रसिद्धं मदीयं शशिवाणं गृहीत्वा
न प्रयच्छतीत्वादि । निराबाधमस्तृह्दीपप्रकाशेनायं स्वगृहे व्यवहरतीत्वादि । निरर्धमिभेधेयरहितं कचटतपजडदगवेत्वादि । निष्ययोजनं यथाऽयं देवदत्तोऽस्तृहृसित्वधी
स्वर्त्ताधीत इत्यादि । असाध्यं यथाऽहं देवदत्तेन सङ्गूमङ्गसुपहितित इत्यादि ।
ऐतत्साधनासंभवादसाध्यम् । अल्पकाळत्वाच्च साक्षिसंभवो, लिखितं दूरतो, अल्पत्वाच्च विवय्मिति । विरुद्धं यथाऽहं मूकेन शप्त इत्यादि । पुरराष्ट्राविविरुद्धं वा । एतेषां स्वभावेनैव
निराकरणमिति न निराक्रियते । तत्र च अप्रसिद्धादीनां व्युत्पत्त्यर्थमुपादानं तद्प्यनेकपदसंग॰कीर्णस्य निराकरणं न क्रियते । "राज्ञा विवर्जितो यश्च यश्च पौरविरोधकृत् । राष्ट्रस्य वा समस्तस्य प्रकृतीनां तयैव च ॥ अन्ये वा ये पुरम्राममहाजनविरोधकाः । अनादेयास्तु ते सर्वे व्यवहाराः प्रकीर्तिता " इति ॥

यत्त्वनेकपदसंकीणः पूर्वपक्षो न सिष्धतीति तत्र यद्यनेकबस्तुसङ्कीणं इस्युच्यते तदा न दोषः । मदीयमनेन हिरण्यं वासो रूपकादि वाऽपहृतमित्येवंविधसादुष्टत्वात् । ऋणादानादि-अपदसंकरे पक्षाभास इति चेत्तदि न । मदीया रूपका अनेन वृद्या गृहीताः, सुवर्णं चास हत्ते निक्षित्तम्, मदीयं क्षेत्रमयमपहरतीत्यादीनां पक्षत्वमिष्यत एव । किंतु क्षियामेदात्कमेण व्यवहारो न युगदित्येतावत् । यथाह कात्याय्यनः । "बहुपतित्रं यरकार्यं व्यवहारे सुनिक्षित्तम् । कामं तदि गृण्हीयाद्वाजा तत्त्वयुर्त्सयेति '' । यैक्षादनेकपदसंकीणः पूर्वपक्षो युगपन्न सिच्चतीति तत्यार्थः । अधिमहणायुन्नपौत्रादिमहणं तेषामेकार्यत्वात् । नियुक्तसापि नियोगेनेव २० तदेकार्थत्वाक्षेपात् ॥ 'अधिमहणायुन्नपौत्रादिमहणं तेषामेकार्यत्वात् । यो यसार्थे विवदते तयोर्जयपराजयाविति' सरणात् । नियुक्तजयपराजयौ मूलसामिनोरेव । एतच भूमौ फलके वा पाण्डुलेखेन लिखत्वा आवापोद्धारण विशोधितं पश्चात्यत्रे निवेशयत् । ''पूर्वपक्षं समावोक्तं प्राडिवाकोऽभिलेखयत् । पाण्डुलेखेन फलके ततः पत्रे विशोधित '' मिति कात्यायनसरणात् । शोधनं च यावदुक्तरदर्शनं कर्तव्यं नातः परमनवस्थाप्रसंगात् । अत एव नारदेनो-स्म । स्वाय्वस्य विश्वस्य विशेष्यत्वेव यदोत्तरं दापयन्ति सम्यास्तदा रागाङ्कोमादित्युक्तदर्थेन सम्यान् दण्डन्वित्वा पुर्वपक्षमशोधयित्वेव यदोत्तरं दापयन्ति सम्यास्तदा रागाङ्कोमादित्युक्तदर्थेन सम्यान् दण्डनित्या पुर्वपक्षमशोधयित्वेव यदोत्तरं दापयन्ति सम्यासदा रागाङ्कोमादित्युक्तदर्थेन सम्यान् दण्डनित्वा पुर्वपक्षमशोधयित्वेव यदोत्तरं दापयन्ति सम्यासदा रागाङ्कोमादित्युक्तदर्थेन सम्यान् दण्डनित्या पुर्वपक्षमशोधयित्वेव यदोत्तरं दापयन्ति सम्यासदा रागाङ्कोमादित्य स्वतिवापूर्वकं व्यवहारः प्रवर्तनीयो राज्ञेति ॥ ६ ॥

एवं शोधितपत्रारूढे पूर्वपक्षे किं कर्तव्यमित्यत आह्-

# श्रुतार्थस्योत्तरं लेख्यं पूर्वावेदकसिन्द्रौ ।

६० श्रुतो माधार्थो येन प्रत्यर्थिनासौ श्रुतार्थः । तस्योत्तरं पूर्वपक्षादुत्तरत्र भवतीरयुत्तरं, छेष्ट्यं केखनीयम् । पूर्वावेदकस्यार्थिनः संनिधौ समीपे उत्तरं च यरपूर्वीक्तसः वत्तरम् । निराकरणं तदुच्यते । यथाह । "पक्षसः व्यापकं सारमसन्दिग्धमनाकुळम् ।

अव्याख्यागम्यमित्येतदुत्तरं तद्विदो विदुरि ''ति । पक्षस्य व्यापकं निराकरणसमर्थम् । सारं न्याय्यं न्यायादनपेतम् । असंदिग्धं सन्देह्रहितम् । अनाकुलं पूर्वापराविरुद्धम् । अव्या-ख्यागम्यं अप्रसिद्धपदमयोगेण दुःशिष्टिवभक्तिसमासाध्याहाराभिधानेन वा अन्यदेशमाषाभिधानेन वा यत् व्याख्येयार्थे न भवति तत्सदुत्तरम् ॥ तच्च चतुर्विधम् । संप्रतिपत्तिर्मिथ्या प्रत्यव-स्कन्दनं पूर्वन्यायश्चेति ॥ यथाह कास्यायनः । " सत्यं मिध्योत्तरं चैव प्रत्यवस्कन्दनं तथा । " पूर्वन्यायविधिश्चेवमुत्तरं स्याचतुर्विधमिति " । तत्र सत्योत्तरं यथा । रूपकशतं मक्षं धारयती-त्युक्ते सत्यं धारयामीति । यथाह् । साध्यस्य सत्यवचनं प्रतिपत्तिकृदाह्-चतुर्विधमुत्तरम् । तेति । मिथ्योत्तरं तु नाहं धारयामीति । तथा च कात्यायनः । " अभियु-क्तोऽभियोगस्य यदि कुर्यादपह्नवम् । मिथ्या तत्तु विजानीयादुक्तरं व्यवहारत " इति । तच मिथ्योत्तरं चतुर्विधम् । 'मिथ्यैतन्नाभिजानामि तदा तत्र न संनिधिः। १० मिथ्योत्तरं अजातश्रासि तत्काल इति मिध्या चतुर्विधमिति'। प्रत्यवस्कन्वनं नाम । चतुर्विधम् । सत्यं गृहीतं प्रतिदत्तं प्रतिप्रहेण लब्धमिति वा। यथाह नारदः। 'अर्थिना लिखितो योऽर्थः प्रत्यर्थी यदि तं तथा । प्रपद्य कारणं ब्र्यारप्रत्यवस्कन्दनं स्मृतमिति'। प्राङ्क-न्यायोत्तरं तु यत्राभियुक्त एवं त्रूयादिसन्नर्थे अनेनाहमभियुक्तस्तत्र चायं व्यवहारमार्गेण परा-जित इति ॥ उक्तं च कारयायनेन । " आचारेणावसन्नोऽपि पुनर्लेखयते यदि । सोऽभिधेयो १५ जितः पूर्वे प्राङ्न्यायस्तु स उच्यते " इति ।

एवमुत्तरलक्षणे स्थिते उत्तरलक्षणरहितानामुत्तरवदवमासमानानामुत्तरामासत्वमर्थसिद्धं । स्पटी-कृतं च स्मृत्यन्तरे । "संदिग्धमन्यत्प्रकृताद्त्यल्पमतिमूरि च । पक्षेकदेशव्याप्यन्यत्तथा नैवोत्तरं मवेत् । यद्यस्तपदमव्यापि निगृदार्थे तथाकुलम् । व्याख्यागम्यमसारं च नोत्तरं स्वार्थसि-द्धय '' इति । तत्र संदिग्धम् । सुवर्णशतमनेन गृहीतिमित्युक्ते सत्यं गृहीतं सुवर्णशतं माष- १० शतं वेति । प्रकृतादन्यत् । यथा सुवर्णशताभियोगे पणशतं धारयामीति । अस्यरूपं सुवर्ण-शताभियोगे पेश्व धारयामीति । अतिभूरि सुवर्णशताभियोगे द्विशतं धारयामीति । पक्षेकदे-श्रव्यापि हिरण्यवस्राधिमयोगे हिरण्यं गृहीतं नान्यदिति । व्यस्तपदं । ऋणादानाभियोगे पदान्तरेणोत्तरम् । यथा सुवर्णशताभियोगे अनेनाहं ताडित इति । अब्यापि देशस्थानादिवि-शेषणाव्यापि । यथा मध्यदेशे वाराणसां पूर्वस्यां दिशि क्षेत्रमनेनापद्धतमिति पूर्वपक्षे लिखिते १५ क्षेत्रमपहृतमिति । निगृदार्थे यथा सुवर्णशताभियोगे किमहृमेवास धारयामीत्यत्र ध्वनिना प्राक्टिवाकः सम्यो वा अर्थी वा अन्यसै धारयतीति स्चयतीति निगृद्धार्थम्। आकुलं पूर्वा परविरुद्धमः । यथा अवर्णशताभियोगे कृते सत्यं गृहीतं न धारयामीति । व्याख्यागस्यं दुःश्वि-ष्टविमक्तिसमासाध्याहारामिधानेन व्याख्यागम्यम् । अदेशमाषामिधानेन वा । यथा सुवर्ण-शतविषये पितृऋणाभियोगेगृहीतशतवचनात् सुवर्णानां पितुर्न जानामीति । अत्र गृहीतशतस्य 💵 पितुर्वचनात् सुवर्णानां शतं गृहीतमिति न जानामीति । असारं न्यायविरुद्धम् । यथा सुवर्ण-शतमनेन बुद्ध्या गृहीतं बृद्धिरेव दत्ता न मूलमित्यभियोगेन सत्यं बृद्धिर्वत्ता न मूलं गृहीतमिति ।

१ अख्डि इति पाठान्तरः। २ पथाशतमिति पाठान्तरम्।

उत्तरमित्येकवचननिर्देशादु सराणां संकरो निरस्तः । यथाह कात्यायनः । पक्षेकदेशे यत्सत्यमेकदेशे च कारणम् । मिथ्या चैवैकदेशे च संकरात्तदनुत्तरमिति । अनुत्तरस्वे च कारण तेनैवोक्तम , 'न चैकसिनिववादे त किया साद्वादिनोर्द्वयोः । न चार्थसिद्धिरुभयोर्न चैकत्र क्रियाद्वयमिति' । मिथ्याकारणोत्तरयोः संकरे अर्थिप्रत्यर्थिनोर्द्धयोरपि क्रिया प्राप्तीति । मिथ्या क्रिया पूर्ववादे कारणे प्रतिवादिनीति स्नरणातः । तद्गमयमेकसिन्व्यवहारे विरुद्धम् । यथा सुवर्ण रूपकशतं चानेन गृहीतमित्यभियोगे सुवर्णे न गृहीतं रूपकशतं गृहीतं प्रतिदत्तं चेति। कारणप्राङ्ग्यायसंकरे तु प्रत्यर्थिन एव कियाद्वयम् । प्राङ्न्यायकारणोक्तीत् प्रत्यर्थी निर्दिशेत्कियामिति । यथा सुवर्ण गृहीतं प्रतिदत्तं रूपके व्यवहारमार्गेण पराजित इति । अत्र प्राङ्न्याये जयपत्रेण वा प्राङ्न्यायदिशिभिर्वा भावियतव्यम् । कारणोक्तौ त साक्षिले-१० ख्यादिभिर्मावयितव्यमिति विरोधः । एवसत्तरत्रयसंकरेऽपि द्रष्टव्यम् । यथाऽनेन सुवर्णे रूपकरातं वस्त्राणि च गृहीतानीत्यभियोगे सत्यं सुवर्णे गृहीतं प्रतिदत्तं, रूपकरातं न गृहीतं, वस्नविषये त पूर्वन्यायेन पराजित इति । एवं चतुःसंकरेऽपि । एतेषां चानुत्तरत्वं यौगपयेन तसांशस तेन तेन विना सिद्धेः क्रमेणोत्तरत्वमेव । क्रमश्रार्थिनः प्रत्यर्थिनः सम्यानां चेच्छया भवति । यत्र पुनरुभयोः संकरः तत्र यस प्रभृतार्थविषयत्वं तत्कियोपादानेन पूर्वे व्यवहारः १५ प्रवर्तनीयः । पश्चादलपविषयोत्तरोपादानेन च व्यवहारो द्रष्टव्यः । यत्र संप्रतिपत्तेः उत्तरान्तरस च संकरस्तत्रोत्तरान्तरोपादानेन व्यवहारो दृष्टव्यः । संप्रतिपत्तौ क्रियाभावातः । यथा हारीतेन । 'मिथ्योत्तरं कारणं च स्थातामेकत्र चेद्रमे । सत्यं चापि सहान्येन तत्र प्राक्षं किमुत्तरिम ' त्युक्त्वोक्तम् । 'यत्प्रभृतार्थविषयं यत्र वा सात्क्रियाफलम् । उत्तरं तत्र तज्ज्ञेयमसंकीर्णमतोऽ-न्यथा' । संकीर्ण भवतीति शेषः । शेषापेक्षया ऐच्छिकः कमो भवतीत्यर्थः । तत्र प्रभृतार्थः २० यथा, अनेन सुवर्णे रूपकशतं बस्नाणि च गृहीतानीत्यभियोगे, सत्यं सुवर्णे गृहीतं, रूपकशतं च न गृहीतं, बस्राणि त गृहीतानि, प्रतिदत्तानि चेति । अत्र मिथ्योत्तरस प्रभृतविषयत्वात अर्थिनः क्रियासादाय प्रथमं व्यवहारः प्रवर्तियतव्यः । पश्चाह्यस्विषयो व्यवहारः । एवं मिथ्या-प्राङ्न्यायसंकरे कारणप्राङ्न्यायसंकरे च योजनीयम् । तथा तस्त्रिक्रेवाभियोगे, सत्यं सुवर्ण रूपकशतं च गृहीतं दासामि, वस्नाणि त न गृहीतानि, गृहीतानि प्रतिदत्तानीति वा, वस्न-२५ विषये पूर्व पराजित इति चोत्तरे संप्रतिपत्तेर्भूरिविषयत्वेऽपि तत्र क्रियाभावान्मिध्याधत्तरिकया-मादाय व्यवहारः प्रवर्तियतव्यः । यत्र त मिथ्याकारणोत्तरयोः कृत्स्रपक्षव्यापित्वम् । यथा । राक्रमाहिकतया कश्चिद्धदति इयं गौर्मदीया अमुकिकन्काले नद्या अधास गृहे इद्देति। अन्यस्त मिथ्यैतत् एतत्प्रदर्शितकालात्पूर्वमेवासद्गहे स्थिता मम गृहे जाता वेति वदति । इदं तावत्वक्षनिराकरणसमर्थत्वाज्ञानुत्तरं नापि मिथ्यैव । कारणोपन्यासात् । नापि कारणम् । एक-३० देशसाभ्यपगमाभावात् । तसात्सकारणं मिथ्योत्तरमिदम् । अत्र च प्रतिवादिनः क्रिया । कारणे प्रतिवादिनीति वचनात्। नतु मिध्याकिया पूर्ववाद् इति पूर्ववादिनः कसारिकया न भवति । तस शुद्धमिध्याविषयःवात् । कारणे प्रतिवादिनीत्येतदिण कसाच्छुद्धकारणविषयं न भवति । नैतत् । सर्वस्थापि कारणोत्तरस निथ्यासहचरितरूपत्वात् । **ग्रहकारणोत्तरसामावात् ।** प्रसि-१ सवर्णशतमिति पाठान्तरम् ।

द्धकारणोत्तरे प्रतिज्ञातार्थें कदेशस्याभ्युपगमेने कदेशस्य मिथ्यात्वम् । यथा । सत्यं रूपकशतं गृहीतं न घारयामि प्रतिदत्तत्वादिति । प्रकृतोदाहरणे तु प्रतिज्ञातार्थें कदेशस्याभ्युपगमो नास्तीति विशेषः । एतच हारीतेन स्पष्टमुक्तम् । " मिथ्याकारणयोर्वाऽपि प्राग्धं कारणमुक्तरमिति " । यत्र मिथ्याप्ताङ्न्याययोः पश्चव्यापित्वम् । यथा । रूपकशतं घारयतीत्यिभयोगे मिथ्येतदिस्त्रक्षे पूर्वमयं पराजित इति । अत्रापि प्रतिवादिन एव किया । 'प्राङ्न्यायकारणोक्तौ तु प्रत्यर्थी ५ विदिशित्कयामिति' वचनात् । शुद्धस्य प्राङ्न्यायस्यामावादनुक्तरत्वप्रसङ्गात् संप्रतिपक्तेरिप साध्य-त्वेनोपिष्टस्य पक्षस्य तिद्धत्वोपन्यासेन साध्यत्वनिराकरणदिवोक्तरत्वम् । यदा तु कारणप्राङ्न्त्यायसंकरः । यथा शतननेन गृहीतमित्यभियुक्तः प्रतिवदित सत्यं गृहीतं प्रतिदत्तं चेत्यिसमेनेन वार्थे प्राङ्न्यायनायं पराजित इति । तत्र प्रतिवादिनो यथारुचीति न क्वचिद्वादिप्रतिवादिनोरक्तिसन्व्यवहारे क्रियाद्वयप्रसङ्ग इति निर्णयः ॥

एवसुत्तरे पत्रे निवेशिते साध्यसिद्धेः साधनायत्तत्वात्साधननिर्देशं कः कुर्यादित्यपेक्षित आह्-

# ततोऽथीं लेखयेत्सद्यः प्रतिज्ञातार्थसाधनम् ॥ ७ ॥

तत उत्तरानन्तरमर्थी साध्यवान् । सद्य एवानन्तरमेव लेख्येत् । प्रतिज्ञातः साध्यः स चासावर्धश्रेति प्रतिज्ञातार्थः, तस्य साध्यनं साध्यते जेनेति साधनं प्रमाणम् । अत्र सधो लेख्येदिति वदतोत्तरामिधाने कालविलम्बनमप्यक्रीकृतमिति गम्यते । तश्रोत्तरत्र विवेष्यिष्यते । अश्री प्रति-१५ ज्ञातार्थसाधनं लेख्येदिति वदता यस्य साध्यमस्ति स प्रतिज्ञातार्थसाधनं लेख्येदित्युक्तं अतश्च प्राङ्ग्यायेत्तरे प्राङ्ग्यायस्त्रेव साध्यत्वास्प्रत्यध्येवार्थी ज्ञात इति सप्य साधनं लेख्येत् । कारणोन्तरेऽपि कारणस्त्रेव साध्यत्वास्कारणवाद्येवार्थीति सप्य लेख्येत् । मिथ्योक्तरे तु पूर्ववाद्येवार्थी सप्य साधनं निर्दिशेत् । ततोऽर्थी लेख्येदिति वदता अध्येव लेख्येत्नान्य इत्युक्तम् । अतश्च संप्रतिपत्त्युक्तरे साध्यामावेन माषोक्तरवादिनोद्वयोरप्यर्थित्वामावारसाधननिर्देश एव नास्तीति ताव-१० तैव व्यवहारः परिसमाप्यत इति गम्यते । एतदेव हारीतेन स्पष्टमुक्तम् । 'प्राङ्ग्यायकारणोक्ती तु प्रत्यर्थी निर्दिशेक्वियाम् । मिथ्योक्ती पूर्ववादी तु प्रतिपत्ती न सा मवेदिति" ॥ ७ ॥

### तत्सिद्धौ सिद्धिमामोति विपरीतमतोऽन्यथा ।

तस्य साधनस्य प्रमाणस्य वक्ष्यमाणिलिक्षितसाक्ष्यादिलक्ष्यलक्षणस्य सिद्धौ निर्वृत्तौ सिद्धि ततःक्षिप्तलः- साध्यस्य जयलक्षणां प्राप्नोति । अतोऽस्मात्प्रकाराद्वस्यथा प्रकारान्तरे साध-१५ तक्षादः। नासिद्धौ विपरीतं साध्यसासिद्धिं पराजयलक्षणामाप्नोतीति संबन्धः ।

#### चतुष्पाद्यवहारोऽयं विवादेषूपदर्शितः ॥ ८ ॥

व्यवहाराज्ञृपः पश्येदित्युक्तो व्यवहारः सोऽयिन्तर्थं चतुष्पाचतुरंत्राकल्पनया विवादेषु ऋणादा-नादिपूपदर्शितो वर्णितः । तत्र 'प्रत्यर्थिनोऽत्रतो लेख्यं' इति भाषापादः प्रवस्यवहार-क्पमिभाषोपसं-हरित । 'शुतार्थस्योत्तरं लेख्यं' मित्युत्तरपादो द्वितीयः । 'ततोऽर्थी लेखये-६० स्पर्थं इति क्रियापाद्स्तृतीयः । 'तत्तिद्धौ तिद्विमान्नोतीति' साध्यसिद्ध-पाद्श्वतुर्थः । यथोक्तम् । 'परस्परं मनुष्याणां सार्थविप्रतिपतिषु । वाक्यन्या- याद्यवस्थानं व्यवहार उदाहृतः । भाषोत्तरिक्रयासाध्यसिद्धिभिः क्रमष्ट्रतिभिः । आक्षिप्तचतुरंत्रास्तु चतुष्पादिभिधीयते इति । संप्रतिपत्त्युत्तरे तु साधनानिर्देशाद्धाषार्थस्यासाध्यत्वाच न साध्यसिद्धिल-क्षणः पादोऽस्तीति द्विपात्वमेव । उत्तराभिधानानन्तरं सभ्यानामर्थिप्रत्यर्थिनोः कस्य क्रिया स्या-विति परामर्शलक्षणस्य प्रत्याकलितस्य योगीश्वरेण व्यवहारपादत्वेनानभिधानात् व्यवहृतुः संबन्धा-भगवाच न व्यवहारपादत्वमिति स्थितम् ॥ ८ ॥ इति साधारणव्यवहारमानृकाप्रकरणम् ॥

#### असाधारणव्यवहारमातृकाप्रकरणम् २

एवं सर्वव्यवहारोपयोगिनीं व्यवहारमातृकामिभधायाधुना क्रिचिश्रवहारिवरोषे कंचिद्विरोषं दर्शयिद्धमाह—

# अभियोगमनिस्तीर्थ नैनं मत्यभियोजयेत्।

भ अभियुज्यत इति अभियोगोऽपराधः तमियोगमिनस्तीर्य अपरिद्वत्य पनमभियोक्तारं न प्रत्यभियोज्ञयेत् अपराधेन न संयोजयेत् । यद्यपि प्रत्यबस्कन्दनं प्रत्यभि-प्रत्यभियोगः । योगरूपं तथापि स्वापराधपरिहारात्मकत्वात् नास प्रतिषेधविषयत्वम् । अतः स्वाभियोगानुपमर्दनरूपस्य प्रत्यभियोगस्यायं निषेधः । इदं प्रत्यर्थिनमधिकस्योक्तम् ।

### अभियुक्तं च नान्येन नोक्तं विष्रकृतिं नयेत् ॥ ९ ॥

भ अभियुक्तं च नान्येनेति । अन्येनाभियुक्तमनिस्तीर्णाभियोगमन्योऽशीं नाभियोजयेत् ।

किंच । उक्तमावेदनसमये यदुक्तं, तिद्वप्रकृतिं विरुद्धमावं न नयेत् न

प्रत्याह ।

प्रत्योह । एतदुक्तं भवति । यद्वस्तु येन स्पेणावेदनसमये निवेदितं तद्वस्तु

तथैव माषाकालेऽपि लेखनीयं नान्यशेति ।

ननु प्रत्यधिनोऽप्रतो छेल्यं यथावेदितमर्थिनेत्यत्रेवेदमुक्तं किमर्थं पुनरुच्यते नोक्तं विप्रवश्कृतिं नयेदिति । उच्यते । यथावेदितमर्थिनेत्यनेनावेदनसमये यद्वस्तु निवेदितं तदेव भाषासमयेऽपि तथैव छेल्वनीयं एकसिन्नपि पदे न वस्त्वन्तरमित्युक्तम् । यथाऽनेन रूपकशातं
वृद्ध्या गृहीतमित्यावेदनसमये प्रतिपाद्य प्रत्यर्थिसिन्नयौ भाषासमयं सक्तशातं वृद्ध्या गृहीतमिति
न वक्तव्यम् । तथा सति पदान्तरागमनेऽपि वस्त्वन्तरगमनाद्धीनवादी दण्ड्यः स्थादिति ।
नोक्तं विप्रकृति नयेदित्यनेनैकवस्तुत्वेऽपि पदान्तरगमनं निषिध्यते । यथा रूपकशातं वृद्ध्या
व्या वृहीत्वाऽयं न प्रयच्छतीत्यावदनकाछेऽभिधाय माषाकाछे रूपकशातं बळादपद्वतवानिति वदतीति । तत्र वस्त्वन्तरगमनं निषिद्धमिह् तु पदान्तरगमनं निषिध्यत इति न पौनरुक्त्यम् ।
एतदेव स्पष्टीकृतं नारदेन । "पूर्वपादं परित्यज्य योऽन्यमाछम्बते पुनः । पदसंक्रमणाज्वेयो
हीनवादी स वै नर " इति । हीनवादी दण्ड्यो मवति । न प्रकृतादर्थाद्वीयते । अतः प्रत्य-

भदमेव पादं । स्वार्थेऽण् ।

र्थिनोऽर्थिनश्च प्रमादपरिहारार्थमेवायमभियोगमनिस्तोर्थेत्याष्टुपदेशो न प्रकृतार्थसिद्ध्यसिद्धिविषयः । अत एव वश्यति । 'छलं निरस भूतेन व्यवहारान्नयेनूप' इति ( स्रो. १९ ) ।

एतचार्थव्यवहारे द्रष्टव्यम् । मन्युकृते तु व्यवहारे प्रमादाभिधाने प्रकृतादि व्यवहाराद्धीयत एव । यथाह नारदः । "सर्वेष्वर्थविवादेषु वाक्छले नावसीदित । परस्रीभून्यृणादाने शास्योऽ-प्यर्थान्न हीयत" इति । असार्थः । सर्वेष्वर्थविवादेषु, न मन्युकृतेषु, वाक्छले प्रमादा-प्रभिधानेऽपि नावसीदिति न पराजीयते । न प्रकृतादर्थाद्धीयत इत्पर्थः । अत्रोदाहरणं पर-स्रीत्सादि । परस्रीभून्यृणादाने प्रमादाभिधानेन दण्ड्योऽपि यथा प्रकृतादर्थान्न हीयते एवं सर्वेष्वर्थविवादेष्वित । अर्थविवाद्यहणान्मन्युकृतविवादेषु प्रमादाभिधाने प्रकृतादप्यर्थाद्धीयत इति गन्यते । यथाऽहमनेन शिरित पादेन ताडित इत्यविद्यसमये अभिधाय भाषाकाले हैसीन पादेन वा ताडित इति वदन्न केवलं दण्ड्यः पराजीयते च ॥ ९ ॥

' अभियोगमनिस्तीर्य नैनं प्रत्यभियोजयेदि 'त्यस्यापवादमाह---

# क्रुयीत्प्रत्यभियोगं च कलहे साहसेषु च।

कल्डहे वाग्दण्डपारुष्यात्मके । साहसेषु विषशस्त्रादिनिमित्तंप्राणव्यापादनादिषु । प्रत्यभियोगसंसवे स्वाभियोगमनिस्तीर्याप्यभियोकारं प्रत्यभियोगयेत् । नन्वज्ञापि पूर्वपक्षानुपमर्दनरूपविनानुत्तरत्वाध्रत्वभियोगस्य प्रतिज्ञान्तरत्वे युगपद्यवहारासंभवः समानः । सत्यम् । नात्र १५
युगपद्यवहाराय प्रत्यभियोगोपदेशः, अपि तु न्यूनदण्डप्राप्तये अधिकदण्डिनहृत्तये वा । तथा
हि । अनेनाहं ताडितः शप्तो वेत्यभियोगे पूर्वमहृमनेन ताडितः शप्तो वेति प्रत्यभियोगे दण्डाल्पत्वम् । यथाह नारदः । "पूर्वमाक्षारयेषस्तु नियतं स्वास्य दोषमाक् । पश्चाद्यः सोऽप्यसत्कारी पूर्वे तु विनयो गुरुरि "ति ॥ यदा पुनर्द्वयोर्थुगपत्ताङनादिप्रवृत्तिस्त्रनाधिकदण्डिनवृत्तिः ।
"पारुष्ये साहसे वापि युगपरसंप्रवृत्तयोः । विशेषश्चेत्र लभ्येत विनयः स्वास्प्रमस्तयोरि "ति । २०
एवं युगपद्यवहारप्रवृत्त्यसंभवेऽपि कल्हादौ प्रस्थियोगोऽर्थवान्, ऋणादानादिषु तु निरर्थक एव ।

अर्थिप्रत्यर्थिनोर्विधिमुक्त्वा ससभ्यस्य समापतेः कर्तव्यमाह--

# उभयोः पतिभूर्योद्यः समर्थः कार्यनिर्णये ॥ १० ॥

**उभयोरियें**प्रत्यियेंनोः । सर्वेषु विवादेषु निर्णयस कार्ये **कार्यनिर्णयः** । आहिताम्यादिषु पाठात्कार्यशब्दस पूर्वनिपातः । निर्णयस कार्ये च साधितधनदानं दण्डदानं च तक्षिन्समर्थः २५

प्रतिभू: । प्रतिभू: प्रतिभवति तत्कार्ये तद्वस्रवतीति प्रतिभूर्माक्षः । ससम्येन सभापतिना । तस्यासंमवेऽर्थिप्रत्यर्थिनो रक्षणे पुरुषा नियोक्तव्याः । तेभ्यश्च ताभ्यां प्रति-विनं वेतनं देयम् । तथाह् कात्यायनः । 'अथ चेत्प्रतिभूनीस्ति कार्ययोग्यस्तु वादिनः । स रक्षितो दिनसान्ते दयाद्वस्याय वेतनमि गति ॥ १० ॥

अधिप्रत्यर्थिनोर्निर्णयकार्थे ससम्येन समापतिना प्रतिभूप्रीक्ष इत्युक्तम् किं तक्रिर्णयकार्थे २० यरिमन्प्रतिभूर्शक्वत इत्येपक्षित आहु-—

इस्तेन पादे इति पाठान्तरम् । १ प्राणीति पाठान्तरम् ।

# निह्नवे भावितो दद्याद्धनं राह्ने च तत्समम् । मिथ्याभियोगी द्विगुणमभियोगाद्धनं वहेत् ॥ ११ ॥

अर्थिना निवेदितसाभियोगस्य प्रत्यर्थिनाऽपह्नेव कृते यदाऽर्थिना साध्यादिभिर्मावितोऽङ्गीकारितः प्रत्यर्थी तदा द्धाद्धनं प्रकृतमर्थिने राजे च तत्स्ममपन्तापदण्डम् । अथार्थी माब"यितुं न शक्कोति तदा स एव मिथ्याभियोगी जात इत्यमियोगादिभियुक्तधनाद्विगुणं धनं
द्धाद्माक्षे । प्राङ्न्याये प्रत्यवस्कन्दने चेदमेव योजनीयम् । तत्राप्यर्थ्यपद्मववादी प्रत्यर्थिना
भावितो राजे प्रकृतधनसमं दण्डं द्धात् । अथ प्रत्यर्थी प्राङ्न्यायं कारणं वा भावितुं न
शक्कोति तदा स एव मिथ्याभियोगीति राजे द्विगुणं धनं द्धात् । अर्थनं च प्रकृतं धनं । मंप्रतिपत्त्वत्तरे तु दण्डाभाव एव । एतच ऋणादानविषयमेव । पदान्तरेषु तत्र तत्र दण्डाभिधानाद। धनव्यवहरिष्यसासंभवाच न सर्वविषयत्वम् । राज्ञाऽधमर्णिको दाप्य इत्यम्य ऋणादानविषयत्वेऽपि तत्रैव विशेषं वश्यामः । एतदेव सर्वव्यवहारविषयत्वेनापि योजनीयम् । कथं अभियोगस्य निह्नवेऽभियुक्तेन कृते यश्वभियोक्त्रा साक्ष्यादिभिर्मावितोऽभियुक्तसन्दा तत्समं तत्र
तत्र प्रतिपदोक्तमेव । चशब्दोऽवधारणे । धनं दण्डं दृधाद्वाज्ञ इत्यनुवादः । अथाभियोक्ता
अभियोगं वक्तं न शक्कोति तदा मिथ्याभियोगीति प्रतिपदोक्तं भनं दण्डं द्विगुणं दृधादिनि विधी। अशापि प्राङ्ग्याये प्रत्यवस्कन्दने च पूर्ववदेव थोजनीयम् ॥ ११ ॥

'ततोऽशीं लेखयेत्सद्यः प्रतिज्ञातार्थसाधनिम 'ति वदतोत्तरपादलेखने कालप्रतीक्षणं दर्शितं तत्रापनादमाह—

# साहसस्तेयपारुष्यगोभिशापात्यये ख्रियाम् । विवादयेत्सद्य एव कालोऽन्यत्रेच्छया स्पृतः ॥ १२ ॥

- २० साहसं विषशस्त्रादिनिमित्तं प्राणिव्यापादनादि । स्तेयं वीर्य । पारुप्यं वाद्यण्डपारुष्यं वश्यमाणळ्क्षणम् । गौदोंग्नी । अभिशापः पातकानियोगः । अस्ययः प्राणधनातिपातसः सिन् । द्वन्द्वेकवद्भावदिकवचनम् । सियां कुळिबयां दास्यां च । कुळिबयां बारिनिवनादे दास्यां सत्वविवादे । विवादयेदुत्तरं दापयेत् । सच्य पच न काळप्रतीक्षणं कुर्यात् । अन्यच विवादान्तरेषु । काळ उत्तरदानकाळः । इच्छ्यार्थिप्रत्यक्षिमभ्यसभापतीनां । स्सृतः २० उत्तरः ॥ १२ ॥
  - द्वाहिशान्तरं याति स्टिक्कणी परिलेढि च । ललाटं खिद्यते चास्य ग्रुसं वैवर्ण्यमेति च ॥ १३ ॥ परिशुष्यत्स्खलद्वाक्यो विकद्धं बहु भाषते । वाक्चक्षुः पूजयित नो तथोष्ठौ निर्श्वजस्यपि ॥ १४ ॥ स्वभावाद्विकृतिं गच्छेन्मनोवाकायकर्मभिः । अभियोगे च साक्ष्ये वा दुष्टः स परिकीर्तितः ॥ १५ ॥

मनोवाकायकर्मभियंः स्वभावादेव न भयाविनिमित्ताद्विकृतिं विकारं याति गच्छिति असावभियोगं साक्ष्ये वा दुष्टः परिकीर्तितः । तां विकृतिं विभज्य दर्शयति । देशादेशादुष्टलक्षणमाहः ।

वेण स्पर्शयति । घटयतीति कर्मणो विकृतिः । अस्य स्रकाटं स्विधते

अण स्पर्भवात । चट्यतात कमणा विकातः । अस्य छळाट स्विधत स्वेदिबन्द्रिक्कृतं मवति । मुखं च वैषण्यं विवर्णत्वं पाण्डुत्वं कृष्णत्वं वा एति गच्छतिति । कायस विकृतिः । परिद्युप्यत्स्ष्मळद्वाक्यः । ग्रुष्यत्मगद्भदं स्वल्रधत्यसं वाक्यं यस स तथोक्तः।विकृतं पूर्वापरिकृतं बहु भापत इति वाचो विकृतिः । परोक्तां वाचं प्रतिवचनदानेन न प्रपूजयति । चक्षुवां प्रतिवीक्षणेन न पूजयतीति मनसो विकृतिर्लिक्गम् । तथा ओष्ठौ निर्भुजति वक्रयतीत्यपि कायस विकृतिः ।

एतच दोषसंभावनामात्रमुच्यते । न दोपनिश्चयाय । स्वाभाविकनैमित्तिकविकारयोविवेकस्य १० दुर्चेयत्वात् । अथ कश्चित्रिपुणमतिविवेकं प्रतिपचेत तथापि न पराजयनिमित्तं कार्यं भवति । न हि मरिष्यतो लिङ्गदर्शनेन मृतकार्यं कुर्वन्ति । एवमस्य पराजयो भविष्यतीति लिङ्गादवगतेऽपि न पराजयनिमित्तकार्यप्रसङ्गः ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥

# संदिग्धार्थं स्वतन्त्रो यः साधयेद्यश्च निष्पतेत् । न चाहूतो वदेतिंकचिद्धीनो दण्ड्यश्च स स्पृतः ॥ १६ ॥

किंच । संदिग्धमर्थमधमणेंनानङ्गीकृतमेव । यः स्वतंत्रः साधननिरपेक्षः साधयत्यासे-धादिना स्त हीनो दण्ड्यश्च मवति । यश्च स्वयं संप्रतिपन्नं साधनेन वा साधितं याच्यमानो निष्पतेत्पल्लायेत, यश्चामियुक्तो राज्ञा चाहृतः सदिस न किबिद्धदितं, सोऽपि हीनो दण्ड्यश्च स्यत इति संबध्यते । 'अभियोगे च साक्ष्ये वा दुष्टः स परिकीर्तितं इति प्रस्तुतत्वाद्धीनपरिज्ञा-नमात्रमेव मा भूदिति दण्ड्यग्रहणम् । दण्ड्यश्चापि शास्त्रोऽप्यर्थान्न हीयत इत्यर्थादहीनत्वदर्शना-२० दत्र तन्माभूदिति हीनग्रहणम् ॥ १६॥

अथ यत्र द्वाविष युगपद्धर्मिधिकारिणं प्राप्तो भाषावादिनो । तब्धा । कक्षित्प्रतिम्रहेण क्षेत्रं छन्ध्वा किष्वित्कालसुपुरुज्य कार्यवशात्सकुटुम्बो देशांतरं गतः । अम्योऽिष तदेव क्षेत्रं प्रति-म्रहेण छन्ध्वा कंचित्कालसुपुरुज्य देशांतरं गतः । ततो द्वाविष युगपदागत्य मदीयिमदं क्षेत्रं मदीयिमदं क्षेत्रं मदीयिमदं क्षेत्रमित परस्परं विवदमानो धर्माधिकारिणं प्राप्तो तत्र कसः क्रियेत्याकांक्षित आह्— २०

# साक्षिष्मयतः सत्सु साक्षिणः पूर्ववादिनः। पूर्वपक्षेऽघरीभूते मवन्त्युत्तरवादिनः॥ १७॥

उभयतः उभयोरि वादिनोः । साक्षिषु संभवत्सु । साक्षिणः पूर्ववादिनः । पूर्व-सिन्काले मया प्रतिगृहीतसुपशुक्तं चेति यो वदत्यसौ पूर्ववादी । न पुनर्यः पूर्व निवेदयित तस्स साक्षिणः प्रष्टव्याः । यदा त्वन्य एवं वदित सत्यमनेन पूर्व प्रतिग्रहीतसुपशुक्तं च, कि तु २० राजेदमेव क्षेत्रमसादेव क्रयेण लब्ध्या मस्रं दक्तमिति, अनेन वा प्रतिग्रहेण लब्ध्या मस्रं दक्त-मिति, तत्र पूर्वपक्षोऽसाध्यतयाऽधरीभृतस्तिमा पूर्वपक्षेऽधरीभृते उक्तरकालं प्रतिगृहीतसुपशुक्तं चेति वादिनः साक्षिणः प्रष्टव्या भवन्ति । इदमेव व्याख्यानं युक्ततरम् । मिथ्योत्तरे पूर्ववा-दिनः साक्षिणो भवन्ति । प्राङ्न्यायकारणोक्तौ पूर्वपक्षेऽधरीभूते उत्तरवादिनः साक्षिणो भव-न्तीति व्याख्यानं न युक्तम् । अखार्थस्य ततोऽधीं लेखयेत्सद्यः प्रतिज्ञातार्थसाधनमित्यनेनैवो-क्तत्वारपुनरुक्तिप्रसङ्गात् । पूर्वव्याख्यानमेव स्पष्टीकृतं नारदेन । "मिथ्या किया पूर्ववादे भकारणे प्रतिवादिनि । प्राङ्न्यायविधिसिद्धौ तु जयपत्रं किया भवेदि "त्युक्त्वा । 'द्वयोर्विवदतो-रथें द्वयोः सत्सु च साक्षिषु । पूर्वपक्षो भवेद्यस्य साक्षण श्रदि वदता एतस्य च असर्वव्यवहारविलक्षणत्वाद्वदेनोपन्यासः ॥ १७ ॥

## सपणश्रेद्विवादः स्थात्तत्र हीनं तु दापयेत् । दण्डं च स्वपणं चैव धनिने धनमेव च ॥ १८ ॥

 अपि च । यदि विवादो व्यवहारः । सपणः पणनं पणस्तेन सह वर्तत इति सपणः स्थात्तदा । तत्र तिसन् सपणे व्यवहारे । हीनं पराजितं पूर्वोक्तं । दण्डं, स्वकृतं च पणं राज्ञे अधिने च विवादास्पदीभूतं धनं दापयेद्राजा ।

यत्र पुनरेकः कोपावेशवशायद्यहमत्र पराजितो भवामि तदा पणशतं दास्यामीति प्रतिजानीते, अन्यस्तु न किंचित्प्रतिजानीते, तत्रापि व्यवहारः प्रवर्तते । तस्मिश्च प्रवृत्ते पणप्रतिज्ञावादी यदि १ १ हीमते तदा स एव सपणं दण्डं दाप्यः । अन्यस्तु पराजितो दण्डं दाप्यः न पणम् । स्वपणं चेति विशेषोपादानात् ।

यत्र त्वेकः शतम्, अन्यस्तु पश्चाशतं प्रतिजानीते तत्रापि पराजये स्वकृतमेव पणं दाप्यो । सपणश्चेद्विवादः स्वादिति वदता पणरहितोऽपि विवादो दर्शित इति ॥ १८ ॥

# छलं निरस्य भूतेन न्यवहारात्रयेत्रृपः । भूतमप्यनुपन्यस्तं हीयते न्यवहारतः ॥ १९ ॥

किंच । छळं प्रमादाभिहितं । निरस्य परित्यज्य । भूतेन वस्तुतस्वानुसारेण । व्यवहा-राभयेदन्तं नृपः । तसाङ्ग्तमिप वस्तुतस्वमि । अनुपन्यस्तमनभिहितं । द्वीयते हानि-सुपगच्छति । व्यवहारतो व्यवहारण साक्ष्यादिभिः । तसाङ्गतानुसरणं कर्तव्यं यथाऽर्थिप्रत्यर्थिनौ सत्यमेव वदतस्तथा ससम्येन समापतिना यतितव्यं सामादिभिरुपायैः । तथा सति साक्ष्या-२५ दिनैरपेक्ष्येणैव निर्णयो भवति ।

अथ सर्वथाऽपि भूतानुसरणं न शक्यते कर्तुं तथा सित साक्ष्याविभिर्निर्णयः कार्य इत्यनुकरुपः। यथोक्तम् । ' भूतच्छळानुसारित्वाद्विगतिः समुदाहृतः । भूतं तत्त्वार्थयुक्तं यत्प्रमादाभिष्टितं छळमिति '। तत्र भूतानुसारी व्यवहारो सुख्याः, छळानुसारी त्वनुकरुपः । साक्षिळेख्याविभि-र्व्यवहारानिर्णये कदाचिद्वस्त्वनुसरणं भवति । कदाचिक्न भवति । साक्ष्यादीनां व्यभिचारसापि १९ ॥

<sup>\*</sup> पूर्वेञ्यवहार अन्यः पाठः।

'भूतमप्यनुपन्यस्तं हीयते व्यवहारात इत्यत्रोदाहरणमाह'---

# िनिह्नते लिखितं नैकमेकदेशे विभावितः । दाप्यः सर्वे नृषेणार्थे न ग्राह्मस्त्वनिवेदितः ॥ २० ॥

नैकमनेकं । सुवर्णं रजतवस्नादि । लिखितमिसयुक्तमर्थिना प्रत्यर्थी यदि सर्वमेव निद्धुते अपजानीते तदाऽथिँनैकदेशे हिरण्ये साक्ष्यादिभिः प्रत्यर्थी भावितोऽङ्गीकारितः सर्वे रजतावर्थे प्र्वृतिलिखितं दाप्योऽर्थिने नृपेण । न प्राह्यस्त्विनिदितः । पूर्वे भाषाकाले अनिवेदितः पश्चाद्धिना पूर्वे भया विस्तृत इति निवेधमानो, न प्राह्यो न दापयितव्यो नृपेण ।

एतच न केवलं वाचनिकमेकदेशे प्रत्यधिनो मिथ्यावादित्वनिश्चयादेकदेशान्तरेऽपि मिथ्यावादित्वनिश्चयादेकदेशान्तरेऽपि सिथ्यावादित्वनिश्चयादेकदेशान्तरेऽपि सत्यवादित्वनिश्चयादेकदेशान्तरेऽपि सत्यवादित्वनिश्चयादेकदेशान्तरेऽपि सत्यवादित्वनिश्चयादेकदेशान्तरेऽपि सत्यवादित्वनिश्चयादेकदेशान्तरेऽपि सत्यवादित्वसंभवात् । एवं तर्कायरनामसंभावनाप्रत्ययानुगृहीतादस्मादेव योगीश्चरवचनात्सर्वे दापनीयं रुपेणिति निर्णयः । १० वं वर्कावम्यानुस्तरेण निर्णयं क्रियमाणे वस्तुनोऽन्यथात्वेऽपि व्यवहारदर्शिनां न दोषः । तथा च गौतमो । 'न्यायाधिगमे तर्कोऽभ्युपायस्तेनाभ्युपेत्य यथास्थानं गमयेदि'त्युक्तवात्तसाद्याचार्यावनिन्धावित्युपसंहरति । न चैकदेशमावितोऽनुपादेयवचनः प्रत्यर्थीत्येतावदिह् गम्यते । एकदेशविभावितो रुपेण सर्वे दाप्य इति वचनात् । यनु कात्यायनेनोक्तम् । 'अनेकार्थाभियोगेऽपि यावत्संसाधयेद्वनी । साक्षिभिस्तावदेवासौ लभते साधितं धनमि 'ति १९ तत्युत्राद्युणविषयम् । तत्र हि बहुनर्थानिश्चयुक्तः पुत्रादिनं जानामीति प्रतिवदिष्कहववादी न भवतीत्येकदेशविभावितोऽपि न कविदसत्यवादीति निह्नते लिख्वतं नैकमिति शास्त्रं तत्र न प्रवर्तते । निह्वसामावादपिक्षतत्वर्कामावाच । अनेकार्थाभियोगेऽपीति कात्यायनवचनं सामान्य-विषयम् । विशेषशास्त्रस्य विषयं निह्वयोक्तरं परिहृत्याञ्चानोत्तरे प्रवर्तते ।

नतु ऋणादिषु विवादेषु स्थिरप्रायेषु निश्चितम् । ऊने वाऽप्यधिके वार्थे प्रोक्ते साध्यं न १० सिद्ध्यतीति वदता कात्यायनेनानेकार्थाभियोगे साक्षिभिरेकदेशे मावितेऽधिके वा माविते साध्यं सर्वमेव न सिद्ध्यतीत्युक्तम् । तथा सत्येकदेशे माविते अमावितेकदेशसिद्धिः कुत्तस्याः । उच्यते । लिखितसर्वार्थसाधनतयोपन्यसौः साक्षिभिरेकदेशाभिधानेऽधिकाभिधाने वा कृत्क्षभेव साध्यं न सिद्ध्यतीति तस्यार्थः । तत्रापि निश्चितं न सिद्ध्यतीति वचनात्पूर्ववत्संशय एवेति प्रमाणान्तरस्यावसरोऽस्त्येव । छलं निरस्येति नियमात् । साहसादौ तु सकलसाध्यसाधनतयोदिष्टैः १० साक्षिभिरेकदेशेऽपि साधिते कृत्क्षसाध्यसिद्धिभवत्येव । तावतैव साहसादौ सिद्धत्वात्कास्या-यनवचनाव । 'साध्यार्थोशेऽपि गदिते साक्षिभिः सकलं भवेत् । स्रीसंगे साहसे चौर्ये यत्साध्यं परिकीर्तितमिति ॥ २०॥

नन्त निह्नते लिखितं नैकमितीयं स्मृतिस्तथाऽनेकार्थाभियोगेऽपीतीयमपि स्मृतिरेवः तत्रानयोः स्मृत्योः परस्परिवरोषे सतीतरेतरबाधनाद्यामाण्यं कसान्न भवति, विषयन्यवस्था किमित्याश्रीयत, १० इत्यतं आह्—

<sup>\*</sup> कुतो मवा।

## स्मृत्योर्विरोधे न्यायस्तु बलवान्व्यवहारतः।

#### अर्थशास्त्रान्त बलवद्धर्मशास्त्रमिति स्थितिः ॥ २१ ॥

धर्मशास्त्रानुसारेणेत्यनेनैवौशनसाद्यर्थशास्त्रस्य निरस्तत्वात् धर्मशास्त्रान्तर्गतमेव तिलक्षणमर्थशास्त्रमिह विवक्षितम । अर्थशास्त्रधर्मशास्त्रस्मत्योविरोधे अर्थशास्त्रास्त्रमंशास्त्रं बलबदिति स्थितिर्मर्यादा । यदापि समानकर्तकतया अर्थशास्त्रधर्मशास्त्रयोः स्वरूपगतो एवं सर्वत्रप्र-विशेषो नास्ति तथापि प्रमेयस्य धर्मस्य प्राधान्यादर्थस्य चाप्राधान्यादर्भशास्त्रं संगेऽपवादमाह । बलवदित्यमित्रायः । धर्मस्य प्राधान्यं शास्त्रादौ दर्शितं तसाद्धर्मशासार्थशास्त्र-योर्विरोधे अर्थशास्त्रस्य बाध एव न विषयन्यवस्या नापि विकल्पः । किमन्नोदाहरणम् । ( मनस्म. अ. ८ श्लो. ३५०.)। न तावत् 'गुरुं वा बालबृद्धौ वा श्राक्षणं वा बहुश्रतम्। आतता-१५ यिनमायान्तं हत्यादेवाविचारयन् । नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन । प्रच्छन्नं वा प्रकाशं वा मन्यस्तं मन्यमुच्छति '। तथा । 'आततायिनमायान्तमपि वेदान्तगं रणे । ( प्रकाशं वा ) जिघांसन्तं जिघांसीयाञ्च तेन ब्रह्महा मवेदि 'त्याद्यर्थशास्त्रम् । 'इयं विश्वविरुदिता प्रमाप्या-कामतो द्विजम् । कामतो ब्राह्मणवधे निष्कृतिर्न विधीयत' इत्यादि धर्मशास्त्रं, तयोर्विरोधे धर्म-शास्त्रं बलवदिति युक्तम् । अनयोरेकविषयत्वासंभवेन विरोधामाबान्न बलाबलचिन्ताऽवतरति । २० तथाहि । 'शस्त्रं द्विजातिभित्रीक्षं धर्मी यत्रीरुपध्यत' इत्युपक्रम्यात्मनश्च परित्राणे दक्षिणानां च संगरे । स्त्रीवित्राभ्यपपत्ती च प्रन्थर्मेण न दण्डमागित्यात्मरक्षणे दक्षिणादीनां यज्ञो-पकरणानां च रक्षणे युद्धे च स्त्रीबाद्मणहिंसायां चाततायिनमकृटशस्त्रण बन् न दण्डमागित्यक्त्या तसार्थवादार्थमिदमुच्यते गुरुं वा बाळबृद्धौ वेत्यादि । गुर्वादीनत्यन्तावध्यानप्याततायिनो हन्या-तिक्रमतान्यानिति । वाशब्दश्रवणादिपवेदान्तगमित्यत्रापिशब्दश्रवणाञ्च २५ प्रतीतिः । नाततायिवधे दोषोऽन्यत्र गोत्राह्मणादिति स्त्रसन्त्रवचनाच । 'आचार्ये च प्रवक्तारं मातरं पितरं गुरुम् । न हिंसाद्वाह्मणान् गाश्च सर्वीश्चैव तपखिन' इति मज्यवचनाच । आचा-र्यादीनामाततायिनां हिंसाप्रतिषेघेनेदं वचनं सार्थवन्नान्यथा । हिंसामात्रप्रतिषेधस्य सामान्य-शास्त्रणैव सिद्धत्वात । नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चनेत्येतद्पि ब्राह्मणादिव्यतिरिक्तविषय-मेव । यतः ' अभिदो गरदश्रैव शस्त्रपाणिर्धनापहः । क्षेत्रदारहरश्रैव पडेते साततायिनः ' । यथा ३० 'उद्यतासिर्विवामिश्र शापोद्यतकरस्तया । आथर्वणेन हन्ता च पिश्रुनश्चापि राजनि । मार्यातिकम-कारी च रन्ध्रान्वेषणतत्वरः । एवमाधान्विजानीयात्सर्वानेवाततायिन' इति सामान्येनातता-येनो द्शिताः । अतश्र मास्रणाद्यः आततायिनश्र आत्मादित्राणार्थे हिंसानिमसंधिना निवार्यमाणाः प्रमादाद्यदि विष्धेरन् तत्र छघुप्रायश्चित्तं राजदण्डामावश्चेति निश्चयः । तसा-

दन्यदिहोदाहरणं वक्तव्यम् । उच्यते । हिरण्यभूमिलाभेभ्यो मित्रलन्धिर्वरा यतः । अतो यतेत तत्प्राक्षावित्यर्थशास्त्रं । धर्मशास्त्रानुसारेण कोघलोमिववर्जित इति धर्मशास्त्रं । तयोः क्रिविह्रिषये विरोधो मवित । यथा । चतुष्पाद्यवहारे वर्तमाने एकस्य जयेऽवधार्यमाणे मित्रलिधर्मवित न धर्मशास्त्रमनुसतं भवित । अन्यस्य जयेऽवधार्यमाणे धर्मशास्त्रमनुसतं भवित मित्रलन्धिर्मवित न धर्मशास्त्रमनुसतं भवित । अन्यस्य जयेऽवधार्यमाणे धर्मशास्त्रमनुसतं भवित मित्रलन्धिर्विदिता । तत्रार्थशास्त्रास्त्रास्त्रं बलवत् । अत एव धर्मार्थसन्निपाते अर्थमाहिण ५ एतदेवेति प्रायक्षित्तस्य गुरुत्वं दर्शितमापस्तम्बेन । एतदेवेति द्वादशवार्षिकं प्रायक्षित्तं पराम्यस्वते ॥ २१ ॥

ततोऽर्थी छेखयेत्सद्यः प्रतिज्ञातार्थसाधनमित्युक्तं, किं तत्साधनमित्यपेक्षित आह—

## प्रमाणं लिखितं धुक्तिः साक्षिणश्चेति कीर्तितम् । एषामन्यतमाभावे दिव्यान्यतमप्रच्यते ॥ २२ ॥

प्रमीयते परिच्छिष्यतेऽनेनेति प्रमाणम् । तत्र द्विविधं मानुषं दैविकं चेति । तत्र मानवं त्रिविधं ठिखितं भुक्तिः साक्षिणश्चेति कीर्तितं महर्षिभिः । तत्र लिखितं द्विविधं शासनं चीरकं चेति । शासनग्रुक्तलक्षणम् ( आचाराष्याये ३१८ क्षो. ) चीरकं तु वक्ष्यमाणलक्षणम् । भुक्तिक्पभोगः । साक्षिणो वक्ष्यमाणलक्षणम् । साक्षिप्रकरणे ५)।

नतु लिखितस्य साक्षिणां च शब्दामिव्यक्तिद्वारेण शाब्देऽन्तर्भावायुक्तं प्रामाण्यम् । अक्तेस्त कथं प्रामाण्यम् । उच्यते । मुक्तिरिप कैश्चिद्विशेषणैर्युक्ता स्वत्वहेतुभूतकया-दिकमव्यभिचारादनुमापयन्त्यनुपपद्यमाना वा कल्पयन्तीत्यनुमानेऽर्थापत्तौ वाडन्त-र्भवतीति प्रमाणमेव । एषां लिखितादीनां त्रयाणामन्यतमस्याप्यमावे दिव्यानां वध्यमाणस्व-रूपमेदानामन्यतमं जातिदेशकालद्रव्याद्यपेक्षया प्रमाणसुच्यते । मानुषामाव एव दिव्यस्य ३० प्रामाण्यमसादेव वचनादवगम्यते । दिव्यस्य खरूपप्रामाण्ययोरागमगम्यत्वात् । अतश्च यत्र परस्परविवादेन युगपद्धर्माधिकारिणं प्राप्तयोरेको मानुषीं कियामपरस्त दैवीमबळम्बते तत्र मान-ष्येव प्राक्षा । तथा च कारपायनः । 'यद्येको मानुषीं त्रूयादन्यो त्रूयात्त दैविकीम् । मानुषी तत्र गृह्णीयाञ्चतु देवीं कियां नृप ' इति । यत्रापि प्रधानैकदेशसाधने मानुषं संसवति तत्रापि न दैवमाश्रयणीयम् । यथा रूपकशतमनया वृद्धा गृहीत्वायं न प्रयच्छतीत्यभियोगापहृते ३५ महणसाक्षिणः सन्तिः नो संख्यायां वृद्धिविशेषे वाः अतो दिव्येन भावयामीत्युक्ते तत्रैकदेश-विमावितन्यायेनापि संख्याबृद्धिविशेषसिद्धेर्न दिव्यस्यावकाशः । उक्तं च कास्यायनेन । 'यथे-कदेशव्याप्ताऽपि क्रिया विद्येत मानुषी । सा ग्राह्मा न तु पूर्णाऽपि दैविकी यदतां नृणामिति ।। यत गढसाहसिकानां त प्राप्तं दिन्नैः परीक्षणमिति तदपि मानुषासंमवकृतनियमार्थम् । यदपि नारदेनोक्तम । अरण्ये निर्जने रात्रावन्तर्वेदमनि साहसे । न्यासापह्रवने चैव दिव्या संभ-३० वित कियेति '। तदिप मानुवासंभव एव । तसान्मानुवामाव एव दिव्येन निर्णय इत्योत्सर्गि-कम् । अस चापनादो दृश्यते । 'प्रकान्ते साहसे बादे पारुच्ये दण्डवाचिके । बलोद्धतेष कार्येष साक्षिणो विच्यमेव चेति । तथा छेल्यादीनामपि कचिन्नियमो इत्यते तथा । (यगश्रे-

14

ंणीगणादीनां या स्थितिः परिकीर्तिता । तस्यास्तु साधनं छेक्यं न दिव्यं न च साक्षिणः'। तथा । 'द्वारमार्गिकियामोगजळवाहादिषु किया । सुक्तिरेव तु गुर्वी स्थान्न दिव्यं न च साक्षिणः। दत्तादत्तेऽय मृत्यानां स्वामिना निर्णये सति । विकयादानसंबन्धे कीत्वा धनमनि-च्छिति । यूते समाह्रये चैव विवादे समुपस्थिते । साक्षिणः साधनं प्रोक्तं न दिव्यं न च भ्छेल्यकमिति '॥ २२॥

उभयत्र प्रमाणसङ्गावे प्रमाणगतबलाबलविवेके चासति पूर्वापरयोः कार्ययोः कस्य बलीय-स्विमत्यत आह्—

## सर्वेष्वर्थविबादेषु बलवत्युत्तरा किया।

ऋणादिषु सर्वेष्यर्थिवयादेषु उत्तरा किया। कियत इति क्रिया कार्य। बलबति उत्तरकार्ये । साधिते तद्वादी विजयी भवति । पूर्वकार्ये सिद्धेऽपि तद्वादी पराजीयते । तद्यथा, कश्चिद्वहणेन धारणं साधयति, कश्चित्पतिदानेनाधारणं, तत्र यहण्यतिदानयोः प्रमाणसिद्धयोः प्रतिदानं बलव-विति प्रतिदानवादी जयति । तथा, पूर्वे द्विकं शतं गृहीत्वा कालान्तरे त्रिकं शतमङ्गीकृतवानः, तत्रोभयत्र प्रमाणसद्भवेऽपि त्रिशतमहणं बलबत् । पश्चाद्वावित्यात्पूर्वावाधेनानुत्पत्तेः । उक्तं च । पूर्वावाधेन नोत्पत्तिरुत्तरस् हि सेत्स्यतीति ।

# आधौ प्रतिग्रहे कीते पूर्वा तु बलवत्तरा ॥ २३ ॥

आध्यादेषु त्रिषु पूर्वमेव कार्य बळवत् । तषथा । एकमेव क्षेत्रमन्यसाधि कृत्वा किमपि गृहीत्वा पुनरन्यसाप्याधाय किमपि गृह्वाति तत्र पूर्वसैव तद्भवति नोत्तरस एवं प्रतिमहे करो च । नन्याहितस तद्भानीमस्त्यात्पुनराधानमेव न संभवति । एवं तत्तस च कीतस दानकयौ नोपपघेते तस्मादिदं वचनमनर्धकम् । उच्यते। २० असत्वेऽपि मोहात्कश्चिक्षोभाद्वा पुनराधानादिकं करोति तत्र पूर्व बळवदिति न्यायमूळमेवेदं वचनमित्यचोयम् ॥ २३ ॥

अक्तः कैश्चिद्विशेषणैर्युक्तायाः प्रामाण्यं दर्शयिष्यन् कस्माश्चिद्धक्तः कार्यान्तरमाह---

# पञ्यतोऽख्रवतो भूमेर्हानिर्विश्वतिवार्षिकी । परेण भ्रुज्यमानाया धनस्य दशवार्षिकी ॥ २४ ॥

परेणासंबन्धेन । युज्यमानां सुवं धनं वा । पश्यतः अञ्चवतः मदीयेयं भृः न त्वया
भोक्तव्येति अप्रतिषेधयतः । तसा भूमेविद्यातिवार्षिकी अप्रतिरवं विद्यातिवर्षोपभोगनिमित्ता
हानिर्मवति । धनस्य हु हत्त्यश्वोददेशवार्षिकी हानिः ।

नन्यतदञ्जपन्नम् । नश्चमित्वेधात्स्वत्वमपगच्छति अमृतिषिद्धस्य दानिक्रयादिवत् स्वत्वनि-ृष्टिनिहेञ्जत्वस्य लोकशास्त्रयोदमिदिद्वतात् । नापि विग्नतिवर्षोपमोयात् स्वत्वम् । उपमोगस्य ३० स्वत्वेऽप्रमाणस्यात् प्रमाणस्य च प्रमेयं प्रत्यञ्जत्याद्वरुषाद्वरुषात् । रिक्थक्रयादिषु स्वत्वकारकहेञ्जस्य अपाठाश्च । तथाहि । स्वामी रिक्थक्रयसंविमानपरिप्रदाधिगमेषु क्राक्षणसाधिकं छञ्चं क्षत्रियसः विनिर्दितम् । निर्विष्टं वैश्यक्षद्वयोदित्य 'ष्टावेव स्वत्वकारणहेत्त् गौतमः पठति न मोगम् । न चेदमेव वचनं विंशतिवर्षेपभोगस्य स्वत्वोत्पत्तिहेतुत्वं प्रतिपादयतीति युक्तम् । स्वत्वस्य स्वत्व-हेतूनां च लोकप्रसिद्धत्वेन शास्त्रेकसमधिगम्यत्वाभावात् । एतः विभागप्रकरणे निपुणतरसुपपा-दियष्यते । गौतमवचनं तु नियमार्थम् ।

अपि च । 'अनागमं तु यो भुक्के बहुन्यब्दशतान्यपि । चौरदण्डेन तं पापं दण्डयेत्पृथिवी-पति' रित्येतदनागमोपभोगस्य स्वत्वहेतुरवे विरुष्यते । नचानागमं तु यो मुंक्ते इत्येतत्परोक्षभोग-५ विषयम् पश्यतोऽष्ट्रवत इति प्रत्यक्षभोगविषयमिति युक्तं वक्तुम् । अनागमं तु यो मुक्ते इत्य विशेषाभिधानात् । 'नोपभोगे वलं कार्यमाहर्त्रा तत्सुतेन वा । पशुस्त्रीपुरुषादीनामिति धर्मो व्यवस्थित ' इति कारयायनवचनाच । समक्षमोगे च हानिकरणामावेन हानेरसंभवात । न चैतन्मन्तव्यम् । आधिप्रतिष्रहृक्रयेषु पूर्वस्याः क्रियायाः प्राबल्यादपवादेन, भूविषये विश्वति-वर्षोपभोगयुक्तायाः, धनविषये दशवर्षोपभोगयुक्तायाः, उत्तरविषयक्रियायाः प्रावल्यमनेनोच्यत "" इति । यतस्तेषुत्तरैव किया तत्त्वतो नोपपद्यते स्वमेव साधेयं देयं विकेयं च भवति । न चाहि-तस दत्तस विकीतस वा खत्वमिता । अखत्वस दाने प्रतिमहे च दण्डः सर्यते । 'अदेयं यश्च गृण्हाति यश्चादेयं प्रयच्छति । उमौ तौ चौरवच्छासौ दाप्यौ चोत्तमसाहसमिति'; तथाध्यादीनां त्रयाणामपवादत्वेऽस स्रोकसाधिसीमादीनामुत्तरैस्रोकेऽपवादो नोपपद्यते । तसा-द्भम्यादीनां हानिरनुपपन्नैव । नापि व्यवहारहानिः। यतः। 'उपेक्षां कुर्वतस्तस्य तूष्णी-१५ भूतस्य तिष्ठतः । काले विपन्ने पूर्वोक्ते व्यवहारो न सिध्यती 'ति नारवेनोपेक्षायां लिक्ना-मावकृता व्यवहारहानिरुक्ता न तु वस्त्वभावकृत्वा । तथा मनुनाऽपि (अ. ८ श्लो. १४८)। 'अजडश्रेदपौगण्डो विषये चास भुज्यते । मधं तब्यवहारेण भोक्ता तद्धनमईतीति' व्यव-हारतो भन्नो दर्शितो न वस्तुतः । व्यवहारमङ्गश्चैवं । भोक्ता किल वदति 'अजडोऽयमपौगण्डो बालोऽयमस्य सन्निधौ विंशतिवर्षाण्यप्रतिरवं मया मुक्तं तत्र बहुवः साक्षिणः सन्ति । यद्यस्य २० समन्यायेन मया मुज्यते तदायं किमित्येतावन्तं कालमुदास्ते इति 'तत्र चायं निरुत्तरो भव-तीति । एवं निरुत्तरसापि वासावो व्यवहारो भवत्येव । 'छछं निरस मृतेन व्यवहाराज्ञये-न्नप'(या. व. व्य. १९) इति नियमात्।

अथ मतम् । यषपि न वस्तुहानिर्नापि व्यवहारहानिस्तथापि पश्यतोऽप्रतिषेधतो व्यवहारहानिराङ्का मवतीति तिब्रहृत्तये तृष्णीं न स्थातव्यमित्युपिदिश्यतः इति । तत्र न सार्तकालाया १५
युक्तेर्द्दानिराङ्काकारणत्वामावात् तृष्णीं न स्थातव्यमित्युपिदिश्यतः इति । तत्र न सार्तकालाया १५
युक्तेर्द्दानिराङ्काकारणत्वामावात् तृष्णीं न स्थातव्यमित्येतावन्मात्रामिधित्सायां विदातिग्रहृणमिवथितं सात् । अथोच्यते । विंशतिग्रहृणमूर्ण्वेपत्रदोषोद्भावननिराकरणार्थम् । यथाह् कात्यायनः ।
'शक्तस संनिषावर्थों यस लेक्येन युज्यते । विंशद्भष्णियतिकान्तं तत्पत्रं दोषविजतिमिति ।'
तदिप न आध्यादिष्वपि विंशतिरक्षण्यं पन्नदोषोद्भावनिर्मितः । तेन लेक्येन तत्सिद्धलेक्यदोष-१०
विवर्जिता '। तथा । 'सीमाविवादे निर्णीते सीमापत्रं विधीयते । तस्य दोषाः प्रवक्तव्या
यावद्भाणि विंशतिरिति'। एतेन धनस्य दशवार्षिकीत्येतदिपि प्रसुक्तम् । तस्यादस्य स्रोकस्था-

आगमोऽभ्यधिक इति संबन्धः । स पुनरागमादभ्यधिकः आगमनिरपेक्षः प्रमाणमित्यर्थः । तत्राप्यागमज्ञाननिरपेक्षो न सत्तानिरपेक्षः। सत्ता तु तेनैवावगम्यत इति बोद्धव्यम् । विना पूर्वक्रमागतादित्येतच सार्तकालप्रदर्शनार्थम् । आगमोऽभ्यधिको भोगादिति च सार्तकालविष-यम् । अतश्च सरणयोग्ये काले योग्यानुपलन्धा आगमाभावनिश्चयसंभवादागमज्ञानसापेक्षस्यैव 🛰 भोगस प्रामाण्यम् । अस्राते तु काले योग्यानुपलब्ध्यभावेनागमाभावनिश्चयासंभवादागमज्ञान-निरपेक्ष एव संततो भोगः प्रमाणम् । एतदेव स्पष्टीकृतं कात्यायनेन । 'स्मार्तकाले क्रिया भमेः सागमा मुक्तिरिष्यते । असार्तेऽनुगमाभावात्क्रमात्रिपुरुषागतेति' । सार्तश्च कालो वर्षशतपूर्यन्तः । 'शतायुर्वे पुरुष' इति श्रुतेः । अनुगमाभावादिति योग्यानुपलब्ध्यभावेनागमाभावनिश्चयाभावादिति । अतश्च वर्षशताधिको भोगः संततोऽप्रतिरवः प्रत्यर्थिप्रत्यक्षश्चागमाभावे वा निश्चिते अव्यक्षिचारा-वाक्षिप्तागमः खत्वं गमयति । अस्तार्तेऽपि कालेऽनागमस्मृतिपरम्परायां सत्यां न भोगः प्रमाणमा अत एवानागमं तु यो भुङ्के बहुन्यब्दशतान्यि । चौरदण्डेन तं पापं दण्डयेत्पृथिवीपितिरे-त्युक्तम् । न चानागमं तु यो भुङ्के इत्येकवचननिर्देशाद्वहृन्यब्दशतान्यपीति अपिशब्दप्रयोगा-द्रप्रथमस पुरुषस निरागमे चिरकालोपभोगेऽपि दण्डविधानमिति मन्तव्यम् । द्वितीये तृतीये वा पुरुषे निरागमस्य भोगस्य प्रामाण्यप्रसङ्गान्न चैतदिष्यते । 'आदौ तु कारणं दानं मध्ये ९ भ्यक्तिस्तु सागमे 'ति नारदस्मरणात् । तस्मात्सर्वत्र निरागमोपभोगे अनागमं तु यो भुक्क इत्येतत् द्रष्टव्यम् । 'यद्प्यन्यायेनापि यद्भुक्तं पित्रा पूर्वतैरेस्त्रिभिः । न तच्छक्यमपाहर्तु क्रमा-त्रिपुरुषागतमिति ' ( ना. अ. १ श्लो. ९१ ) । तद्पि पित्रा सह पूर्वतरैश्लिमिरिति योज्यम् । तत्रापि कमात् त्रिपुरुषागतमित्यसांर्तकालोपलक्षणम् । त्रिपुरुषविवक्षायाभेकवर्षाभ्यन्तरेऽपि परुष-त्रयातिक्रमसंभवात् । द्वितीये वर्षे निरागमस भोगस प्रामाण्यप्रसंगः । तथा सति । 'सार्त-२० काले किया भूमेः सागमा भुक्तिरिष्यत ' इति स्मृतिविरोधः । अन्यायेनापि यद्भक्तमित्येतचा-

२० काले किया भूमेः सागमा अकिरिष्यत ' इति स्मृतिविरोधः । अन्यायेनापि यद्भुक्तमित्येतचा-न्यायेनापि भुक्तमपहर्तुं न शक्यम् । किंपुनरत्यायानिश्चय इति व्याख्येयमपिशव्दश्रवणात् । यचोक्तं हारीतेन । 'यदिनागममत्यन्तं भुक्तं पूर्वेक्षिमिभेवेत् । न तच्छक्यमपाहर्तुं क्रमात्रि-पुरुषागतमिति '। तत्राप्यत्यन्तमागमं विनेति अत्यन्तमुग्रस्थमानमागमं विनेति व्याख्येयम्। न पुनरागमस्वरम् विनेति । आगमस्वस्पाभावे भोगशतेनापि न स्वत्वं भवतीत्युक्तम् ।

अमाश्चिषुरुषागतामित्येतदुक्तार्थम् । नतु स्नरणयोग्ये काळे भोगस्यागमसापेक्षस्य प्रामाण्यमतुपय-स्नम् । तथाहि । यद्यागमः प्रमाणान्तरेणावगतस्तदा तेनैव सत्वावगमात्र भोगस्य स्रत्ये आगमे वा प्रामाण्यम् । अथ प्रमाणान्तरेणागमो नावगतः कथं तद्वितिष्टो भोगः प्रमाणम् । उच्यते । प्रमाणान्तरेणावगतागमसहित एव निरन्तरो भोगः काळान्तरे सत्वं गमयति । अवगतोऽप्या-गमो भोगरहितो न काळान्तरे सत्वं गमथितुमळम् । मध्ये दानविक्रयादिना स्वत्वागमसंभवा-

🗷 º दिति सर्वमनवद्यम् ॥

आगमसापेक्षो भोगः प्रमाणमित्युक्तं। आगमसार्दि भोगनिरपेक्ष एव प्रमाणमित्यत आह्— आममेऽपि बलं नैव युक्तिः स्तोकापि यत्र नी ।। २७ ।। अभिकागमे खल्पाऽपि युक्तिनों नासि तिभक्तागमे बलं संपूर्ण नैवासि । अयमिसंसिः।

क्षैस्रत्वनिवृत्तिः परस्रत्वापादनं च दानम् । परस्रत्वापादनं च परो यदि स्वीकरोति तदा संपद्यते नान्यथा । स्वीकारश्च त्रिविधः । मानसो वाचिकः कायिकश्चेति । तत्र मानसो ममेदमिति संकल्परूपः । वाचिकस्तु ममेदमित्याद्यभिव्याहारोहित्वी सविकल्पकः प्रत्ययः । कायिकस्तु पुनरुपादानाभिमर्शनादिरूपोऽनेकविधः । तत्र च नियमः सर्यते । 'द्या-स्कृष्णाजिनं पुच्छे गां पुच्छे करिणं करे । केसरेषु तथैवाश्वं दासीं शिरसि दापयेदिति '।" आश्वलायनोऽप्याह् । 'अनुमन्नयेत्प्राण्यभिमृशेदप्राणिकन्यां चेति '। तत्र हिरण्यवस्रादाबुद्क-दानानन्तरमेवोपादानादिसंभवात् । त्रिविधोऽपि स्त्रीकारः संपद्यते । क्षेत्रादौ पुनः फलोपमोग-व्यतिरेकेण कायिकस्वीकारासंभवात् स्वल्पेनाप्युपभोगेन भवितव्यम् । अन्यथा दानकयादेः संपूर्णता न मवतीति फलोपमोगलक्षणकायिकस्वीकारविकल आगमो दुर्बलो भवति । तत्सिह-तादागमाभावात् । एतच द्वयोः पूर्वापरकालापरिज्ञाने । पूर्वापरकालपरिज्ञाने तु विग्रुणोपि "॰ पूर्वकालागम एव बलीयानिति । अथवा । लिखितं साक्षिणो मुक्तिः प्रमाणं त्रिविधमित्युक्तं, एतेषां समवाये कुत्र कस्य वा प्रावल्यमित्यश्रेदमुपतिष्ठते । 'आगमोऽभ्यधिको भोगादिना पूर्वक-मागतात् । आगमेऽपि बलं नैव मुक्तिः स्तोकापि यत्र नो' इति । अयमर्थः । आधे पुरुषे साक्षिभिर्मावित आगमो मोगादप्यधिको बलबान् । पूर्वक्रमागताद्वोगाद्विना । स पुनः पूर्वक्रमागतो भोगश्चतुर्थपुरुषे लिखितेन भावितादागमाद्भलवान् । मध्यमे तु भोगरहितादागमारस्तोकभोगस- १५ हितोऽप्यागमो बलवानिति । एतदेव नारदेन स्पष्टीकृतम् । 'आदौ त कारणं दानं मध्ये मुक्तिस्तु सागमा । कारणं मुक्तिरेवैका संतता या चिरन्तनीति ' ॥ २७ ॥

पश्यतोऽमुनत इत्यत्र विंशतिवर्षोपभोगादूर्ध्वे भूभेर्धनस्मापि दशवर्षोपभोगादूर्ध्वे फलानुसरणं न भवतीत्युक्तम् । तत्र फलानुसरणवद्दण्डानुसरणमपि न भविष्यतीत्याशंक्य पुरुषव्यवस्थया प्रामाण्यव्यवस्थया च दण्डव्यवस्थां दशियतुमाह

#### आगमस्तु कृतो येन सोऽभियुक्तस्तम्रद्धरेत् । न तत्सुतस्तरस्रतो वा भ्रक्तिस्तत्र गरीयसी ॥ २८ ॥

येन पुरुषेण सून्यादेरागमः स्वीकारः कृतः स पुरुषः कृतस्ते क्षेत्रादिकमित्यभिषुकस्तमागमं प्रतिम्रहादेरिति लिखितादिभिरुद्धरेत् भावयेत् । अनेन चायस्य पुरुषस्यागममनुद्धरतो दण्ड इत्युक्तं भवति । तत्स्युतो द्वितीयोऽभियुक्तो नागममुद्धरेत्। किं तु अविष्ठिक्षाप्रतिरवसमक्षभोगम्। २५ अनेन चागममनुद्धरतो दितीयस्य न दण्डोऽपि तु विशिष्टं भोगमनुद्धरतो दण्ड इति प्रतिपादि-तम् । तत्सुतस्तृतीयोऽनागमं नापि विशिष्टं भोगमुद्धरेदिपि तु क्रमागतं भोगमात्रम् । अनेनापि तृतीयस्य क्रमायातभोगानुद्धरणे दण्डो नागमानुद्धरणे न विशिष्टभोगानुद्धरणे चेत्यभिद्धितम् । तत्र तयोद्धितीयत्त्रीययोर्भुक्तिरेव गरीयसी । तत्रापि द्वितीय गुरुस्तृतीय गरीयसीति विवेक्त-व्यम् । त्रिव्वत्यागमानुद्धरणेऽपेद्वानिः समानैव । दण्डे तु विशेष इति तात्पर्यार्थः । उक्तं च १० द्वारीतेन । भागमस्तु कृतो येन स दण्ड्यसमनुद्धरन् । न तत्सुतस्तस्युतो वा मोग्यहानिस्त-योरपीति । ॥ २८ ॥

१ फ---स्वत्वनिवृत्तिः ।

अस्मार्तकालोपभोगस्यागमज्ञाननिरपेक्षस्य प्रामाण्यसुक्तं विनापूर्वक्रमागतादित्यत्र तस्यापवाद माह्----

## योऽभियुक्तः परेतः स्थात्तस्य रिक्थी तम्रद्धरेत् । न तत्र कारणं भ्रुक्तिरागमेन विना कृता ॥ २९ ॥

यदा पुनराह त्रीदिरिभयुक्तोऽकृतव्यवहारिनिर्णय एव परेतः परलोकं गतो भवेत्तदा तस्य रिक्थी पुत्रादिस्तागममुद्धरेत्; यसात्तत्र तिसन्व्यवहारे सुक्तिरागमरिहता साक्ष्यादिभिः साधितापि न प्रमाणम् । पूर्वीभियोगेन भोगस्य सापवादत्वात् । नारदेनाप्युक्तम् । 'नवान्त्र्विवादस्य प्रेतस्य व्यवहारिणः । पुत्रेण सोऽर्थः संशोध्यो न तं भोगो निवर्तयिदिश्ति ॥ २९ ॥ अनिर्णीतव्यवहारे व्यवहृतिरि प्रेते व्यवहृति न निवर्तत इति स्थितम् । निर्णीतेऽपि व्यवहृतिर क्षेते च व्यवहृतिर व व्यवहृतिर क्षेत्रम् । वर्णीतेऽपि व्यवहृति व व्यवहृतिर व व्यवहृतिर क्षेत्रम् प्रवर्तत इति व्यवस्थासिद्धये व्यवहृत्रदर्शिनां बलावलमाह्—

## नृपेणाधिकृताः पूगाः श्रेणयोऽथ कुलानि च । पूर्व पूर्व गुरु ज्ञेयं व्यवहारविधौ नृणाम् ॥ ३० ॥

नृपेण राज्ञा । अधिकृताः व्यवहारदर्शने नियुक्ताः । राज्ञा सभासदः कार्या १ इत्या-दिनोक्ताः । पूर्गाः समूहाः । भिन्नजातीनां भिन्नवृत्तीनां एकस्थाननिवासिनां यथा · राजसभातो श्रामनगराद्यः । श्रेणयो नानाजातीनामेकजातीनामप्येकजातीयकर्मोपजीविनां निर्णायकान्तर-संघाताः । यथा हेडाबुकादीनां ताम्बूलिककुविन्दचर्मकारादीनां च । कुलानि ज्ञातिसंबन्धिवन्धूनां समूहाः । एतेषां चपाधिकृतादीनां चतुर्णो पूर्वे पूर्वे यदारपूर्वे पठितं, तत्तद्वरु बलवज्ज्ञेयं वेदितव्यम् । नृणां व्यवहर्तृणां व्यवहारविधौ व्यवहारदर्शन-२० कार्ये । एतदुक्तं भवति । नृपाधिकुर्तैर्निणीते व्यवहारे पराजितस्य यद्यप्यसंतोषः कुदृष्टिबुद्ध्या भवति तथापि न पूगादिषु पुनर्व्यवहारो भवति । एवं पूगनिणीतेऽपि न श्रेण्यादिगमनम् । तथा श्रेणिनिणीते कुलगमनं न मवति । कुलनिणीते तु श्रेण्यादिगमनं भवति । श्रेणिनिणीते पूगादिगमनम् । पूगनिणीते चपाधिकृतगमनं भवतीति । नारदेन पुनर्चपाधिकृतैर्निणीतेऽपि व्यवहारे त्रपगमनं भवतीत्युक्तम् । 'कुठानि श्रेयणश्रीय पूर्गाश्राधिकृतो तृपः । प्रतिष्ठा व्यव-२५ हाराणां पूर्वेषासत्तरोत्तरौमिति' (अ. १ श्लो. ७)। तत्र च नृपगमने सोत्तरसम्येन राज्ञा पूर्वे सम्येः सह सपणव्यवहारे निर्णीयमाने यद्यसौ कुदृष्टवादी पराजितस्तदाऽसौ दण्ड्यः। जयासौ जयति तदाऽधिकृताः सभ्या दुण्ड्याः ॥ ३० ॥

दुर्बलेज्येवहारदर्शिभिदेशे ज्यवहारः परावर्तते, प्रवल्हष्टस्तु न निवर्तत इत्युक्तम् । इदानीं प्रवलहृष्टोऽपि न्यवहारः कश्चिन्नवर्तत इत्याह्—

बलोपाथिविनिर्द्यतान् व्यवहारात्रिवर्तयेत् । न्त्रीनक्तमन्तरागारबहिःशत्रुकृतांस्तथा ॥ ३१ ॥

<sup>🕴</sup> नृषेणाधिकताः प्राङ्विवाकादयः । २ गणाः । ३ गुर्वेभ्यस्तूत्तरोत्तरम् ।

बलेन नलारकारेण, उपाधिना भयादिना, विनिर्वृत्तान्त्रिष्यन्नान्व्यवहाराञ्चिवर्तयेत्। तथा स्त्रीभिर्नकं रात्रावश्लीभिरि । अन्तरागारे गृहाम्यन्तरे, बहिर्मामादिम्यः, शत्रुभिश्च कृतान्व्यवहारान्निवर्तयेदित संबन्धः ॥ ३१॥

# मत्तोन्मत्तार्तव्यसनिवालभीतादियोजितः । असंवद्धकृतश्रेव व्यवहारो न सिद्ध्यति ॥ ३२ ॥

अपि च । मत्तो मदनीयद्रव्येण । उन्मत्त उन्मादेन, पश्चविधेन वातपित्तक्षेष्मसंनिपात-ग्रहसंभवेनोपसृष्टः । आर्तो व्याध्यादिना । व्यसनिमष्टवियोगोऽनिष्टप्राप्तिः मत्तोन्मत्तादि- तज्जनितं दुःखं तद्वान् व्यसनी । बास्रो व्यवहारायोग्यः । भीतोऽरातिभ्यः । ापाला। व्यव-हारो न सिध्यति। आदिमहणात्पुरराष्ट्रादिविरुद्धः । 'पुरराष्ट्रविरुद्धश्च यश्च राज्ञा विसर्जितः । अना-वेयो भनेद्वादो धर्मनिदिश्हदाद्वत ' इति मन्त्रस्मरणात् । एतैयोजितः कृतो, " व्यवहारो न सिद्ध्यति । अनियुक्तासंबद्धकृतोऽपि व्यवहारो न सिद्ध्यतीति संबन्धः । यनु सरणम् । 'गुरोः शिष्ये पितः प्रत्ने दम्पत्योः स्वामिभृत्ययोः । विरोधेऽपि मिथस्तेषां व्यवहारो न सिद्धाति ' तदपि गुरुशिष्यादीनामात्यंन्तिकव्यवहारप्रतिषेधपरं न भवति । तेषामपि कथं-चिद्यवहारसेष्टत्वात् । तथाहि । 'शिष्यशिष्टिरवधेनाशक्तौ रज्ज्रवेणविदलाभ्यां तन्नभ्यामन्वेन प्रन् राज्ञा शास ' इति गौतमसरणात् । ' नोत्तमाङ्गे कथं च नेति ' मनुसरणाव । यदि गुरुः १५ कोपावेशवशान्महता दण्डेनोत्तमाङ्गे ताडयति तदा स्मृतिव्यपेतेन मार्गेणाधर्वितः शिष्यो यदि राज्ञे निवेदयति तदा भवत्येव व्यवहारपदम् ॥ तथा भूर्या पितामहोपात्तत्यादिवचनात्पितामहो-पात्ते भूम्यादौ पितापुत्रयोः स्वाम्ये समाने यदि पिता विक्रयादिना पितामहोपात्तं भूम्यादि नाशयति तदा पुत्रो यदि धर्माधिकारिणं प्रवेशयति तदा पितापुत्रयोरिप भवत्येव व्यवहारः॥ तथा 'दुर्भिक्षे व्याधिकार्ये च व्याधी संप्रतिरोधके । गृहीतस्त्रीधनं भर्ता नाकामी दातुमईतीति' २० सरणात् । दुर्मिक्षादिव्यतिरेकेण यदि स्रीधनं भर्ता व्ययीकृत्य विद्यामानधनोऽपि याच्यमानो न ददाति तदा दम्पत्योरपीष्यत एव व्यवहारः । तथा भक्तदासस स्वामिना सह व्यवहारा-न्वस्यति । गर्भदासस्यापि । गर्भदासादीनधिकृत्य । 'यश्चेषां स्वामिनं कश्चिन्मोचयेत्प्राणसंशयात्। दासत्वात्स विमुच्येत पत्रमागं लमेत चेति ' मारदोक्तत्वात् । तदमोचने पुत्रमागादाने च स्नामिना सह व्यवहारः केन वार्यते । तस्रात् दृष्टादृष्टयोः श्रेयस्करो न भवति गुर्वादिभिर्व्यव-१५ हार इति प्रथमं शिष्यादयो निवारणीयाः राज्ञा ससभ्येनेति 'गुरोः शिष्य' इत्यादिश्लोकस तात्पर्यार्थः । अत्यन्तनिर्वन्धे तु शिष्यादीनामप्युक्तरीत्था प्रवर्तनीयो व्यवहारः । यदपि 'एकस बहुभिः सार्चे स्रीणां प्रेम्यजनस च । अनादेयो भवेद्वादो धर्मविद्विरुदाहृत' इति नारद्वचनम्। तत्रैकसापि । 'गणद्रव्यं हरेबस्तु संविदं लक्क्येच यः'। तथा 'एकं प्रन्तं बहुनां चे'त्यादिस-रणादेकार्वेके हुनिः सार्वे व्यवहार इच्यत प्रवेति । भिन्नार्वेके हुभिरेकस्य युगपद्यवहारो न भवतीति १० द्रष्टव्यम् । स्त्रीणामित्यपि गोपशौण्डिकाविस्त्रीणां स्वातन्त्र्याद्यवहारो भवत्यवेति । तद्व्यासां कुळस्त्रीणां पतिषु जीवत्सु तत्पारतन्त्र्यादनादेयो व्यवहार इति व्याक्येयम् । प्रेष्यजनस्य चेति एतदपि प्रेष्य-जनसः सामिपारतन्त्र्यात् सार्थव्यवहारेऽपि सान्यत्रज्ञयैव व्यवहारो नान्यथेति योजनीयम् ॥३२॥

#### ारावर्त्वववहारमुक्त्वा इदानी परावर्त्वद्रव्यमाह— प्रनष्टाधिगतं देयं नुपेण धनिने धनम् । विभावयेन्न चेल्लिङ्गेस्तत्समं दण्डमर्हति ॥ ३३ ॥

प्रमणं हिरण्यादि शौल्किकस्थानपालादिभिरधिगतं राज्ञे समर्पितं यत्तदाज्ञा धनिने दात-पव्यम् । यदि धनी रूपसंख्यादिभिर्छिङ्गेर्भावयति । यदि न भावयति तदा तत्समं दण्ड्यः । असत्यवादित्वात् । अधिगमस्य स्वत्वनिमित्तत्वात् स्वत्वे प्राप्ते तत्परावृत्तिरने-नोक्ता । अत्र च काठाविं वक्ष्यति । 'शौलिककैः स्थानपालैर्वा नष्टापहृतमाहृ-तम् । अर्वाक्संवत्सरात्स्वामी हरेत परतो नृप ' इति । मनुना पुनः संवत्सरत्रयमवधित्वेन निर्दिष्टम् । ' प्रणष्टस्वामिकं रिक्थं राजा त्र्यब्दं निधापयेत् । अवीक् त्र्यब्दाद्धरेतस्वामी परतो १० नुपतिहरेदिति ' ( अ. ८ को. ३० ) । तत्र वर्षत्रयपर्यन्तमवस्यं रक्षणीयम् । तत्र यदि संवत्स-रादर्बाक स्वाम्यागच्छेत्तदा कृत्स्रमेव दद्यात् । यदा पुनः संवत्सराद्ध्वमागच्छति तदा किंचि-द्वागं रक्षणमूल्यं गृहीत्वा शेषं खामिने दद्यात् । यथाह । 'आददीताय षड्भागं प्रनष्टाधिगता-न्नपः। दशमं द्वादशं वाऽपि सतां धर्ममनुस्मरिन्नति ' ( अ. ८ श्लो. ३३ )। तत्र प्रथमे वर्षे कृत्स्रमेव द्यात् । द्वितीये द्वादरां भागं, तृतीये दुशमं, चतुर्थादिषु पष्ठं भागं गृहीत्वा शेषं १५ दद्यात् । राजभागस्य चतुर्थोंऽशोऽधिगन्ने दातव्यः । स्वाम्यनागमे तु कृतस्रस्य धनस्य चतुर्थमंशम-धिगन्ने दत्वा शेषं राजा गृह्णीयात् । तथाह गौतमः । 'प्रनष्टस्वामिकमधिगम्य संवत्सरं राज्ञा रक्ष्यमूर्ध्वमधिगन्तुश्रतुर्थोऽशो राज्ञः शेषमिति । अत्र संवत्सरमित्येकवचनमविवक्षितम् । 'राजा त्र्यब्दं निधापयेदिति ' स्नरणात् । 'हरेत परतो नृप' इत्येतद्पि स्वामिन्यनागते त्र्यब्दाद्ध्वे व्ययीकरणाभ्यतुज्ञा । ततः परमागते तु स्वामिनि व्ययीभूतेऽपि द्रव्ये राजा स्वांशमवतार्य २० तत्समं दद्यात्। एतच हिरण्यादिविषयम्। गवादिविषये वक्ष्यति 'पणानेकशफे दद्यादि'त्यादिना ३३ रथ्याञ्चल्कशालादिनिपतितस्य सुवर्णादेर्नष्टसाधिगमे विधिसुक्त्वा, अधुना भूमौ चिरनिखातस सवर्णादेनिधिशब्दवाच्यसाधिगमे विधिमाह-

> राजा लब्ध्वा निर्धि दद्याद्विजेभ्योऽर्ध द्विजः पुनः । विद्वानशेषमादद्यात्स सर्वस्य प्रश्चर्यतः ॥ ३४ ॥ इतरेण निधौ लब्धे राजा पष्टांशमाहरेत् । अनिवेदितविज्ञातो दाप्यस्तं दण्डमेव च ॥ ३५ ॥

उक्तलक्षणं निर्धि राजा लब्ध्या अर्धे ब्राह्मणेस्यो दत्वा शेषं कोशे निवेशयेत् । ब्राह्मणस्तु विद्वान् श्रुताध्ययनसंपन्नः सदाचारो यदि निर्धि लभेत तदा सर्वमेव
गृण्हीयात् । यसादसौ सर्वस्य जगतः प्रमुः । इतरेण तु राजविद्वद्वाह्मणव्य। तिरिक्तेन अविद्वद्वाह्मणक्षत्रियादिना, निधी लब्धे, राजा षष्ठांशमधिगन्ने दत्वा शेषं निर्धि
स्वयमेवाहरेत् । यथाह् वसिष्ठः । 'आप्रज्ञायमानं वित्तं ग्रोऽधिगच्छेद्वाजा तद्धरेत् वष्ठमंशमधि-

गन्ने दघाविति ।' गौतमोऽपि । 'निध्यधिगमो राजधनं भवति । न न्नाक्कणसाभिरूपस्य अन्नाक्कणोऽप्याख्याता षष्ठमंत्रं लभेतेत्वेक ' इति । अनिवेदित इति कर्तरि निष्ठा । अनिवेदितश्चासौ विज्ञातश्च राज्ञऽप्यनिवेदितवान् विज्ञातश्च राज्ञ स्त्र विविदितवान् विज्ञातश्च राज्ञ स्तर्वे निर्धि दाप्यो दण्डं च शक्त्यपेक्षया । अथ निधेरिप स्वाम्यागत्य रूपकसंख्यादिभिः स्वत्वं भावयति तदा तसै राजा निर्धि दत्वा षष्ठं द्वादशं वांऽशं स्वयमाहरेत् । यथाह् मनुः ५ (अ. ८ शो. ३५) 'ममायमिति यो न्रूयान्निधिं सत्येन मानवः । तस्याददीत षड्भागं राजा द्वादशमेव वे 'ति । अंशविकल्पस्तु वर्णकालाखपेक्षया वेदितव्यः॥ ३४॥ ३५॥ १५॥

# देयं चौरहृतं द्रव्यं राज्ञा जानपदाय तु । अददद्धि समाप्नोति किल्विषं यस्य तस्य तत् ॥ ३६ ॥

चौरेहतं द्रव्यं, चौरेभ्यो विजित्स, जानपदाय स्वेदेशनिवासिने यस्य तत् द्रव्यं तस्त्री १० विजित्स, जानपदाय स्वेदेशनिवासिने यस्य तत् द्रव्यं तस्त्री १० विज्ञात प्रताह । हि यसात् अद्दत् अप्रयच्छन् यस्य तदपहृतं द्रव्यं तस्त्रा । तस्य कित्वियमामोति । तस्य चौरस्य च । यथाह् मनुः (अ. ८ श्लो. ४०) । 'दातव्यं सर्ववर्णेभ्यो राज्ञा चौरहृतं धनम् । राजा तदुपयुज्ञानश्चौरसामोति कित्विय-मिति' । यदि चौरहृत्तादाय स्वयमुप्युंक्ते तदा चौरस्य कित्वियमामोति । अथ चौरहृत्तमुपेभ्वते तदा जानपदस्य कित्वियम् । अथ चौरहृताहृरणाय यतमानोऽपि न शक्नुयादाहर्नुं तदा भत्तवद्वनं स्वकोशाह्यात् । यथाह् गौतमः । 'चौरहृताहरणाय यथास्यानं गमयेत् कोशाह्या द्यादिते '। छुष्णद्वैपायनोऽपि । 'प्रत्याहर्नुं न शक्तस्तु धनं चौरहृतं यदि । स्वकोशात्राद्वि देयं सादशक्तम महीक्षितेति '॥ ३६ ॥ इति असाधारणव्यवहारमानुकाप्रकरणम् ।

#### अथ ऋणादानप्रकरणम् ३

साधारणासाधारणरूपी व्यवहारमातृकामिधायाधुनाष्टादशानां व्यवहारपदानामाधमृणादानपदं १० वर्शयति । 'अशीति मागो दृद्धिः सा 'दित्यादिना 'मोच्य आधिस्तदुत्पन्ने क्षणदानं ससः प्रविष्टे द्विग्रुणे धन ' इत्यवमन्तेन । तत्र ऋणादानं सप्तविधम् । ईदशमृणं देयं, ईदृशमृदंगं, अनेनाधिकारिणा देयं, अक्षिन् समये देयं, अनेन प्रकारेण देयं, भित्यधमर्णे पञ्चविधम् । उत्तम्भाणे दानविधियादानविधिश्चेति द्विविधमिति । एतच नारदेन स्पष्टीकृतम् । 'ऋणं देयमदेयं च येन यत्र यथा च यत् । दानप्रहणधर्माक्ष ऋणादा-१५ निति स्मृतमिति ' (अ. १ क्षोः १)। तत्र प्रथममुत्तमर्णस्य दानविधिमाह । तत्पूर्वकत्वादि-तरेषाम् ॥

अञ्चीतिभागो वृद्धिः स्थान्मासि मासि सबन्धके । वर्णक्रमाच्छतं द्वित्रिचतुःपश्चकमन्यथा ॥ ३७॥

मासि मासि प्रतिमासं । बन्धकं विश्वासार्थे यदाधीयते आधिरिति यावत् । बन्धकेन सह १०

वर्तत इति सबन्धकः प्रयोगस्तस्मिन् सबन्धके प्रयोगे प्रयुक्तस्य द्रव्यस्य सबन्धकेप्रयोगे अशीतिभागो वृद्धिर्धर्म्या भवति । अन्यथा बन्धकरहिते प्रयोगे । वर्णानां अशीतिभागो त्राह्मणादीनां क्रमेण द्वित्रिचतुःपञ्चकं शतं धर्म्य भवति । त्राह्मणेऽधमणे वृद्धिः । द्विकं शतं, क्षत्रिये त्रिकं, वैश्ये चतुष्कं, शूद्रे पञ्चकं मासिमासीत्येव । द्वौ वा भत्रयो वा चत्वारो वा पञ्च वा द्वित्रिचतुःपञ्चाः अस्मिन् शते वृद्धिर्दीयते इति द्वित्रिचतुःपञ्चकं शतम् । 'तदस्मिन् वृद्ध्यायलाभशुल्कोपदा दीयत ' इति ( व्या. सू. ५-१-४७ ) । ' संख्याया अतिशदन्तायाः कन् '(५-१-२२) । 'तदन्तविधि 'श्च (१-१-७२) अत्र द्रष्टयः। 'वृद्धेर्वृद्धिश्रकवृद्धिः प्रतिमासं तु कालिका । इच्छाकृता कारिता स्थारकायिका कायकर्मणा ।' इयं च दृद्धिमीसे मासि गृह्यते इति कालिका । इयमेव दृद्धिर्दिवसगणनया विभज्य प्रति-1° दिवसं गृह्ममाणा कायिका भवति । तथा च नारदेन ( অ. १ श्लो. १०-१०४ ) 'कायिका कालिका चैव कारिता च तथा परा। चक्रवृद्धिश्च शास्त्रेषु तस्य वृद्धिश्चतुर्विषे 'त्युक्त्वोक्तम्। 'कायाविरोधिनी शश्वत्यणपादादिकायिका। प्रतिमासं स्रवन्ती या वृद्धिः सा कालिका मता। वृद्धिः सा कारिता नामाधमर्णेन स्वयंकृता । वृद्धेरि पुनर्वृद्धिश्वऋवृद्धिरुदाहतेति '॥ ३७ ॥

# कान्तारगास्तु दशकं सामुद्रा विंशकं शतम्।

भ कान्तारमरण्यं तत्र गछन्तीति कान्तारगाः । ये वृद्ध्या धनं गृहीत्वाधिकलाभार्थमतिगहनं गृहीत्विविक्षेत्रभ प्राणधनिवनाशशङ्कास्थानं प्रविशन्ति ते दशकं शतं दश्यः । ये च समुद्रगास्ते प्रविशक्तिशेषण प्रकारान्तरमाह । विशकं शतं मासि मासीत्येव । एतदुक्तं भवति । 'कान्तारगेम्यो दशकं शतं प्रति मासीत्येव । एतदुक्तं भवति । 'कान्तारगेम्यो दशकं शतं सासुद्रेम्यश्च विशकं शतं उत्तमर्ण आद्द्यात् । मूळनाशस्यापि शङ्कितत्वादिति '॥

# दद्युर्वा स्वकृतां वृद्धिं सर्वे सर्वासु जातिषु ॥ ३८ ॥

विकास वा आसणादयोऽधमणीः अवन्धेक सवन्धेक वा स्वकृतां साम्युपगतां वृद्धि सर्वोसु जातिषु दृद्धः । कचिदकृतािप वृद्धिमंवित । यथाह नारदः ( अ. १ शो. इदानीकाितां वृद्धिमाह । इति । वृद्धिः शीतिदत्तानां सादनाकािता किन्त् । अनाकाितमप्पू र्व्ध वत्सरार्घाद्विवर्धतः १ हि । यस्तु याचितकं गृहीत्वा देशान्तरं गतसं प्रति कात्यायनेनोकम् । 'यो याचितकमादाय तमदत्वा दिशं वजेत् । अर्घ संवत्सरात्तस तद्धनं वृद्धिमामुयादिति '। यश्च याचितकमादाय याचितोऽप्यदत्वा देशान्तरं व्रजति तं प्रति तेनैवोक्तम् । 'कृतोद्धारमदत्वा यो याचितकमादाय याचितोऽप्यदत्वा देशान्तरं व्रजति तं प्रति तेनैवोक्तम् । 'कृतोद्धारमदत्वा यो याचितस्तु दिशं व्रजेत् । अर्घ मासत्रयात्तस्य तद्धनं वृद्धिमामुयादिति '। यः पुनः सदेशे स्थित एव याचितो याचितकं न ददाित तं याचितकाठादारम्य वृद्धि दापयेद्राजा । यथाह । 'स्वदेशेऽपि स्थितो यस्तु न दद्याद्याचितः कचित् । तं ततोऽकारितां वृद्धिमनिष्कृतं च दापयेदिति'। अनाकारितवृद्धरपवादो नारदेनोकःः । 'पण्यमूल्यं कः पृतिचीतो दण्डो यश्च अकस्थितः । वृथादानाक्षिकपणा वर्धन्ते नाविवक्षिता ' इति । अविव-स्थिता अनाकारिता इति ॥ ३८ ॥

<sup>ी</sup> महीतृनिशेपेणेति समीचीनः पाठः । २ आक्षिकोऽक्षकीहासंबन्धी ।

अधुना द्रव्यविशेषेण वृद्धिविशेषमाह पशुश्रीणां संततिरेव वृद्धिः—

सन्ततिस्तु पशुस्त्रीणां

पश्नां स्नीणां सन्तितिरेव दृद्धिः । पश्नां स्नीणां पोषणासमर्थस्य तत्पुष्टिसन्तितिकामस्य प्रयोगः संभवति । ग्रहणं च क्षीरपरिचर्यार्थिनः ।

अधुना प्रयुक्तस द्रव्यस वृद्धिप्रहणमन्तरेणापि चिरकाठावस्थितस कस द्रव्यस कियती परा ५ वृद्धिरित्यपेक्षित आह्—

#### रसस्याष्ट्रगुणा परा ।

#### वस्त्रधान्यहिरण्यानां चतुस्त्रिद्विगुणा परा ॥ ३९ ॥

रसस्य तैलघृतादेर्वेद्विमहणमन्तरेण चिरकालावस्थितस स्वकृतया वृद्या वर्धमानस्याप्ट-

रसारीनां वृद्धिः । प्रा नातः परं वर्धते । तथा सरुप्धान्यहिरण्यानां यथास-१० क्ल्यं चतुर्गुणा त्रिगुणा द्विगुणा च वृद्धिः परा । वसिष्ठेन तु 'रसस्य त्रेगु-ण्यमुक्तम् । हिगुणं हिरण्यं, त्रिगुणं धान्यं, धान्यंनैव रसा व्याख्याताः पुष्पमूल्फलानि च । तुला वृतं त्रितयमष्टगुणमिति' । मनुना तु धान्यस्य पुष्पमूलफलानि च पश्चगुणस्यमुक्तम् । 'धान्यं शदे लवे वाक्षे नातिकामति पश्चतामिति' (अ. ८ को. १५१)। शदः क्षेत्रफलं पुष्पमूल्फलादि । स्ववो मेषोणीचमरीकेशादिः । वाक्षो वलीवर्यतुरगादिः । धान्यश्वरत्ववाक्ष-१५

विषया वृद्धिः पश्चराणत्वं नातिकामतीति । तत्राधमर्णयोग्यतावशेन दर्भिक्षादिकालवशेन च

व्यवस्था द्रष्टव्या ।

एतच सक्नृत्ययोगे सक्नृदाहरणे च वेदितव्यम् । पुरुषान्तरसंक्रमणेन प्रयोगान्तरकरणे तिक्षक्षेत्र वा पुरुषे अनेकशः प्रयोगान्तरकरणे सुवर्णादिकं है.गुण्याधितकम्य पूर्ववहर्धते । सक्नृत्ययोगेऽपि प्रतिदिनं प्रतिमासं प्रतिसंवरसरं वा चृद्ध्याहरणेऽधमणें देयस है.गुण्यसंमवात्यूर्वाहृतवृद्ध्या २०
सह है.गुण्यमतिकम्य वर्धत एव । यथा मुद्धः । 'कुसीदवृद्धिहेंगुण्यं नात्येति सक्नृदाहितिते'
(अ. ८ स्त्रोः १५१) । सक्नृदाहृतेत्यपि पाठोऽस्ति । उपचयार्थं प्रयुक्तं द्रव्यं कुसीद्, तस्य
वृद्धः कुसीदवृद्धः है.गुण्यं नात्येति नातिकामिति । यदि सक्तृदाहिता सक्तृत्ययुक्ता
पुरुषान्तरसंक्रमणादिना प्रयोगान्तरकरणे है.गुण्यमत्येति । सक्तृदाहृतेति पाठे तु शनैः शनैः
प्रतिदिनं प्रतिमासं प्रतिसंवत्सरं वाऽधमणादाहृता है.गुण्यमत्येतिति व्याख्येयम् । तथा गौत- २५
मेनात्युक्तम् । 'विरस्थाने है.गुण्यं प्रयोगस्येति '। प्रयोगस्यत्येत्यकवचननिर्देशात्ययोगान्तरकरणे
हे.गुण्यातिकमोऽभिमेतः । स्वरस्थान इति निर्देशात् शनैः शनैर्वृद्धिप्रहणे हे.गुण्यातिकमो
वर्गितः ॥ १९ ॥

ऋणप्रयोगधर्मा उक्ताः । सांप्रतं प्रयुक्तस्य धनस्य प्रहृणधर्मा उच्यन्ते-

प्रपन्नं साध्यन्नर्थं न बाच्यो नृपतेर्भवेत् ।

साध्यमानो नृपं गच्छन् दण्ड्यो दाप्यश्र तद्धनम् ॥ ४० ॥

अपन्नसम्युपगतमधमणेन धर्न । साक्ष्यादिभिर्मानितं वा । साध्यनप्रलाहरन् धर्मादिभिरुपा-वैरुत्तमणे सुपतेर्ने बाच्यो निवारणीयो न भवति । धर्मादयश्चोपाया मञ्जना दर्शिताः । (अ. प्रवुक्तद्रव्यस्य अहणप्रकारः।

छलेन उत्सवादिव्याजेन भूषणादिप्रहणेन । अचरितेन अभोजनेन । पञ्चमेनोपायेन बलेन निगडबन्धनादिना।उपचयार्थं प्रयुक्तं द्रव्यमेतैरुपायेरात्मसात्कु-

**"र्यादिति ।** 

94

प्रपन्नं साधयन्नर्थं न वाच्य इति वदन् अप्रतिपन्नं साधयन् राज्ञा निवारणीय इति दर्शयित । 
एतदेव स्पष्टीकृतं कात्यायनेन । 'पीडयेधो धनी कश्चिटणिकं न्यायत्रादिनम् । तस्माद्रधात्म 
हीयेत तत्समं चाप्रुयाद्दममिति '। यस्तु धर्माविभिक्षपायैः प्रपन्नमर्थे साध्यमानो याच्यमानो 
नृपं गच्छेद्राजानमभिगम्य साधयन्तमभियुक्के स दण्ड्यो भवति शक्त्यनुसारेण । धनिने तद्धनं 
विदाय्यश्च । राज्ञा दापने च प्रकारा दिशिताः । 'राजा तु स्वामिने विद्रं सान्त्यन्ते प्रदापयेत् । 
देशाचारेण चान्यांस्तु दुष्टान् संपीड्य दापयेत् । रिक्थिनं सुद्धदं वापि छळेनेव प्रदापयेदिति '। 
साध्यमानो नृपं गच्छेदित्येतत् स्मृत्याचारव्यपेतेनेत्यस्य प्रत्युदाह्ररणं च बोद्धव्यम् ॥ ४० ॥

बहुषूत्तमर्णिकेषु युगपत्प्राप्तेब्वेकोऽधमर्णिकः केन क्रमेण दाप्यो राज्ञेत्यपेक्षित आह —

गृहीतानुक्रमाद्दाप्यो धनिनामधमणिकः।

दत्वा तु ब्राक्षणायैव नृपतेस्तदनन्तरम् ॥ ४१ ॥

समानजातीयेषु धनिषु येनैय क्रमेण धनं गृहीतं तेनैय क्रमेणाधमर्णिको राज्ञा दाप्यः । भिज्ञजातीयेषु तु त्राह्मणादिक्रमेण ॥ ४१ ॥

यदा पुनरुत्तमणों दुर्वेङः प्रतिपन्नमर्थे धर्मीदिभिरुपायैः साधवितुमशक्नुवन्नाज्ञा साधितार्थी भवति तदाऽधमर्णस दण्डसुत्तमर्णस च सृतिदानमाह—

> राज्ञाऽधमर्णिको दाप्यः साधितादशकं शतम् । पश्चकं च शतं दाप्यः प्राप्तार्थो द्यूत्तमर्णिकः ॥ ४२ ॥

अश्वमणिको राज्ञा प्रतिपन्नार्थात्साश्विताइराकं रातं दाप्यः । प्रतिपन्नस्य साधितार्थस्य द्राममंशं राजाऽधमणिकाइण्डरूपेण गृह्णीयादित्यर्थः । उत्तमणंस्तु प्रासार्थः पञ्चकं रातं स्रतिरूपेण दाप्यः । साधितार्थसः विश्वतितमं मागमुत्तमणीद्राजा स्त्यं गृह्णीयादित्यर्थः । अप्रतिपन्नार्थसाधने तु दण्डविमागो दर्शितो 'निद्धवे मावितो द्यादि' त्यादिना ॥ ४२ ॥

सधनमधमर्णिकं प्रत्युक्तं । अधुना निर्धनमधमर्णिकं प्रत्याह्-

हीनजाति परिश्वीणमृणार्थं कर्म कारयेत् । ब्राह्मणस्तु परिश्वीणः शनैर्दाप्यो यथोदयम् ॥ ४३ ॥

त्राक्षणादिरत्तमणों हीनजातिं क्षत्रियादिजातिं परिश्लीणं निर्धनमृष्णार्थे ऋणनिवृत्त्यर्थं कमं
सक्तमं सजात्यतुरूपं कारयेत् तत्कुदुम्मानिरोधेन । ब्राह्मणः पुनः परिश्लीणो निर्धनः शनैः



हानैः यथोद्यं यथासंभवमृणं दाप्यः । अत्र च हीनजातिग्रहणं समजातेतिर्थनाथमांण- रप्युपलक्षणम् । अतश्च समानजातिमपि परिक्षीणं यथोचितं कर्म कारयेत् ।
किषये । त्राक्षणग्रहणं च श्रेष्ठजातेरुपलक्षणं अतश्च क्षत्रियादिरपि परिक्षीणो वैद्यादेः
हानैः हानैर्दाप्यो यथोद्यम् । एतदेव मनुना स्पष्टीकृतम् । (अ. ८ श्लो. १७७) 'कर्मणापि समं कुर्याद्धनिकेनाधमणिकः । स्पाऽपकृष्टजातिश्च द्याच्ल्रेयांस्तु तच्छनैरितं '। उत्तमणेन ५
समं निवृत्तोत्तमणीधमणिव्यपदेशमात्मानमधमणिः कर्मणा कुर्यादित्यर्थः ॥ ४३ ॥

दीयमानं न गृह्वाति प्रयुक्तं यः खकं धनम् । मध्यस्थस्थापितं तत्स्याद्वधेते न ततः परम् ॥ ४४ ॥

किंच । उपचयार्थं प्रयुक्तं धनं अधमणेंन दीयमानमुत्तमणों दृद्धिलोभाद्यदि न गृह्णाति मध्यस्थाता. तदाऽधमणेंन मध्यस्थाहस्ते स्थापितं यदि सात्तदा ततः स्थापनादूर्ध्वं न १० तं न वर्षते । वर्षते । अय स्थापितमपि याच्यमानो न ददाति ततः पूर्ववद्वर्धत एव ॥ ४४ ॥

इदानीं देयमृणं यदा येन च देयं तदाह-

अविभक्तैः क्रुड्म्बार्थे यदणं तु कृतं भवेत् । दद्युस्तद्रिक्थिनः प्रेते प्रोपिते वा क्रुड्म्बिनि ॥ ४५ ॥

कुरुम्बार्थ कृतः अविभक्तेर्बहुभिः कुरुम्बार्थमेकैकेन वा यदणं कृतं तदणं कुरुम्बी दद्यात्। १५ एणं देवम्। तस्मिन्प्रेते प्रोषिते वा तद्रिनिधनः सर्वे दद्युः ॥ ४५ ॥

येन देयमित्यत्र प्रत्युदाहरणमाह---

न योषित्पतिपुत्राभ्यां न पुत्रेण कृतं पिता । दद्यादते कुदुम्बार्थान्न पतिः स्त्रीकृतं तथा ॥ ४६ ॥

पत्या कृतमृणं योषिद्वार्यो नैव दबात् । पुत्रेण कृतं योषिन्माता न दबात् । तथा पुत्रेण २० कृतं पिता न दबात् । तथा भार्याकृतं पतिर्न दबात् । कुटुम्बार्थोदत ब्रह्म सर्वविद्योषणम् । अतश्च कुटुम्बार्थं येन केनापि कृतं तत् कुटुम्बिना देयम् । तदभावे तद्दायहरैर्देयमित्युक्तमेव ॥ ४६ ॥

पुत्रपौत्रेर्ऋणं देयमिति वश्यित तस्य पुरस्तादपवादमाह--

सुराकामधूतकृतं दण्डग्रुल्कावशिष्टकम् । दृथादानं तथैवेह पुत्रो दद्यात्र पैतृकम् ॥ ४७ ॥

सुरापानेन यत्कृतसृणं । कामकृतं स्रीव्यसननिर्वृत्तं । द्वृते पराजयनिर्वृत्तं । दण्डशुल्क-योरविशष्टं वृथादानं पूर्तवन्दिमछादिभ्यो यत्प्रतिज्ञातम् । 'धूर्ते वन्दिनि मछे च कुवैद्ये कितवे शठे । चाटचारणचीरेषु दत्तं भवति निष्फळमिति ' सरणात् । एतदृणं पित्रा कृतं न मन्तव्यम् । 'दण्ड वा दण्डशा वा शुरुक तच्छपमव पा । 'ते पातप्त्र सु पुत्रामाध्याव-व्यावहारिकमि'त्योदानसस्रारणात् । गौतमेनाप्युक्तम् । 'मणश्चरक्ष्मृतकामदण्डा पुत्रामाध्याव-हेयुरिति '। न पुत्रस्रोपरि भवन्तीत्यर्थः । अनेनादेयमृणमुक्तम् ॥ ४७ ॥

न पतिः स्त्रीकृतं तथेत्यस्यापवादमाह---

गोपञ्चोण्डिकञ्चैॡषरजकव्याधयोपिताम् । ऋणं दद्यात्पतिस्तासां यसाद्वृत्तिस्तदाश्रया ॥ ४८ ॥

गोपो गोपालः । शौणिडकः सुराकारः । शैलूषो नटः । रजको वस्राणां रञ्जकः । व्याघो मृगयुः । एतेषां योषिद्वर्यदृणं कृतं तत्पतिभिर्देयं । यस्मात्तेषां वृत्तिर्जीवनं स्वाकृतक्रणदानं । तदाश्रया योषिदधीना । यसाद्वृत्तिस्तदाश्रयेति हेतुन्यपदेशादन्येऽपि ये योषि-दधीनजीवनास्तेऽपि योषिरकृतमृणं दसुरिति गम्यते ॥ ४८ ॥

पतिकतं भार्या न दचादित्यसापवादमाह-

प्रतिपन्नं स्त्रिया देयं पत्या वा सह यत्कृतम् । स्वयं कृतं वा यदणं नान्यत्स्त्री दातुमईति ॥ ४९ ॥

गुप्त मुमूर्पुणा प्रवत्स्यता वा पत्या नियुक्तया ऋणदाने यरम्पतिपत्नं तत्पितिकृतमृणं देयम् । यस्य पत्या सह मार्यया ऋणं कृतं तदिपि भर्त्रमावे भार्यया अपुत्रया देयम् । यस्य स्वयमेव कृतं ऋणं तदिपि देयम् । नमु प्रतिपन्नादि त्रयं क्षिया देयमिति न वक्तव्यम् । संदेहाभावात् । उच्यते । 'भार्या पुत्रश्च दासश्च त्रय एवाधनाः स्मृताः । यसे समिवगच्छित्त यसैते तस्य तद्धनमिति 'वचनान्निर्धन्वेन प्रतिपन्नादिष्वदानाशङ्कायामि
वस्तुच्यते । प्रतिपन्नं क्षिया देयमित्यादि । न चानेन वचनेन क्यादीनां निर्धनत्वमिष्वीयते । पारतक्यमात्रप्रतिपादनपरत्वात् । एतच विभागप्रकरणे स्पष्टीकरिष्यते । नान्यत्की दातुमर्हतित्ये-तत्ति व वक्तव्यम् । विधाननैवान्यत्र प्रतिवेधतिद्धेः । उच्यते । 'प्रतिपन्नं क्षिया देयं पत्था वा सह यत्कृत ' मित्येतयोरपवादार्थमुच्यते । अन्यत्सुराकामादिवचनोपात्तं प्रतिपन्नमिप पत्या सह कृतमिन वेद्यमिति ॥ ४९ ॥

<u पुनरिप यदुणं दातव्यं, यत्र च काळे दातव्यं तित्रतयमाह----</u>

वितरि प्रोविते प्रेते व्यसनाभिष्ठुतेऽपि वा । पुत्रपौत्रेर्फणं देयं निह्नवे साक्षिमावितम् ॥ ५० ॥

पिता यदि दातव्यमृणमदत्वा प्रेतो दूरदेशं गतोऽचिकित्सनीयव्याध्याद्यमिभूतो वा तदा तत्कृतमृणमाख्यापने पुत्रेण पौत्रेण वा पितृधनामावेऽपि पुत्रत्वेन पौत्रत्वेन च । तत्र क्रमोऽप्ययमेव पित्रभावे पुत्रः पुत्रामावे पौत्र इति । पुत्रेण पौत्रेण वा निह्नवे कृते अर्थिना साक्ष्यादिमिर्भावितसृणं देशं पुत्रपौत्रेरित्यन्वयः ।

१ मराग्रुत्ककामदण्डान् इति पाठः। २ फ-पुत्रान्नाभिभवेयुः।

अत्र पिति प्रोषित इत्येतावदुक्तम् । कालविशेषस्तु नारदेनोक्तो द्रष्टव्यः । 'नार्वाक्संवस्सरार्द्विशास्तिति प्रोषित सुतः । ऋणं द्षासितृच्ये वा ज्येष्ठे आतर्यधाऽपि वेति ' ( अ. १ की.
१४) । प्रेतेऽप्यप्राप्तव्यवहारकालो न द्षात् । प्राप्तव्यवहारकालस्तु द्षात् । स च कालस्तेनेष
दिश्तिः ( अ. १ की. ३५-३६ ) । 'गर्मस्यः सदशो श्वेय आऽष्टमाह्रत्सराच्छिष्ठाः । वाल आषोढशाद्धवीत्यौगण्डश्चेति शब्यते । परतो व्यवहारज्ञः स्वतज्ञः पितराष्ट्रतः' इति । यद्यपि पितृमरणाद्ध्ये ५
वालोऽपि स्वतज्ञो जातस्त्रधाऽपि वर्णमाग्मवित । यधाऽह ( अ. १को. ३१) । 'अप्राप्तव्यवहारश्चेत्स्वतज्ञोऽपि हि नर्णमाक् । स्वातक्यं हि स्मृतं ज्येष्ठे ज्येष्ठ्यं गुणवयःकृतमिति ' । तथा आसेधाह्वाननिषेधश्च दुस्यते । 'अप्राप्तव्यवहारश्च दृतो दानोत्मुखो क्रती । विषमस्थाश्च नासेच्या न
चैतानाह्येष्टृप ' इति । तस्रात् । 'अतः पुत्रेण जातेन सार्धग्रस्टुज्य यक्रतः । ऋणात्पिता
मोचनीयो यथा न नरकं क्रजेदिति ' । पुत्रेण व्यवहारज्ञत्या जातेन निष्यज्ञेनित व्याख्येयम्। । अतः
अते तु बालसाप्यिकारः । ' न क्रक्षाभिव्याहरेदन्यत्र स्वधानिनयनादिति ' गौतमस्मरणात् ।

पुत्रगैत्रेरिति बहुवचननिर्देशाह्रहवः पुत्रा यदि विसक्ताः स्वांशानुरूपेण ऋणं दशुः । अविसक्ताः अवंत्रसंस्यसग्रस्थानेन गुणप्रधानमावेन वर्तमानानां प्रधानसृत एव वा दश्वादिति गम्यते । यथाह् नारदः । 'अत ऊर्ध्व पितुः पुत्रा ऋणं दशुर्यऽश्रांशतः । अविमक्ताः विभक्ताः वा यस्ता-वह्रहते धुरमिति '। अत्र च पुत्रपौत्रैर्ऋणं देयमित्यविशेषेणोक्तां। तथाऽपि पुत्रेण, यथा पिता सन् १ दिकं ददाित तथैव ऋणं देयम् । पौत्रेण द्व समं मूल्मेव दातव्यं न दृद्धिरिति विशेषोऽवग-त्तव्यः । 'ऋणमात्मीयविष्यं देयं पुत्रैर्विमावितम् । पैतामहं समं देयमदेयं तस्तुतस्र त्विति' वृहस्पतिवचनात् । अत्र विभावितमित्यविशेषोपादानात्साक्षिविमावितमित्यत्र साक्षिग्रहणं प्रमाणोपलञ्चणम् । समं यावद्गृदीतं तावदेव देयं न वृद्धिः । तत्सुतस्य प्रपौत्रसादेयमगृहीतध-नस्त । एतश्वोत्तरस्त्रोके स्पष्टियव्यते ॥ ५०॥

ऋणापाकरणे ऋणी तत्पुत्रः पौत्र इति त्रयः कर्तारो दर्शितास्तेषां च समवाये क्रमोऽपि दर्शितः । इदानीं कर्त्रन्तरसमवाये च क्रममाह---

# रिक्थब्राह ऋणं दाप्यो योषिद्धाहस्तथैव च । पुत्रोऽनन्याश्रितद्रव्यः पुत्रहीनस्य रिक्थिनः ॥ ५१ ॥

अन्यदीयं द्रव्यमन्यस क्रयादिव्यतिरेकेण यत्स्वीयं भवति तिद्विच्यम् । विभागद्वारेण रिक्थं २५ यहातीति रिक्थम्वाहः । स ऋणं दाण्यः । एतदुक्तं भवति । यो यदीयं द्रव्यं रिक्थस्त्रेण यहाति स तत्कृतमृणं दाण्यो न चौराविरिति । योषितं भार्यो यहातीति योषिद्वाहः । स तथैन दाण्यः । यो यदीयां योषितं गृहाति स तत्कृतमृणं दाण्यः । स तथैन दाण्यः । यो यदीयां योषितं गृहाति स तत्कृतमृणं दाण्यः । योषितोऽविभाज्यद्रव्यत्वेन रिक्थव्यपदेशानर्हत्वाद्वेदेन निर्देशः । पुत्रश्चान-च्याश्चितद्वव्यः ऋणं दाण्यः । अन्यमाश्चितमन्याश्चितं अन्याश्चितं मातृपि-२० वृसंवन्विद्वव्यं यसासावन्याश्चितद्वव्यः न अन्याश्चितद्वव्यः अनन्याश्चितद्वव्यः । पुत्रश्चीनस्य रिक्थन ऋणं दाण्य इति संवन्थः ।

१ पितरी निना।

पुत्र इति । नन्वेतेषां समवाय एव नोपपषते । 'न आतरो न पितरः पुत्रा रिक्थहराः पितृरितिः । पुत्रे सत्यन्यस रिक्थप्रहणासंभवात् । योषिद्राहोऽपि नोपपषते 'न द्वितीयश्च साध्वीनां क्रचि-द्वतोंपिविश्चयतः 'इति स्नरणात् । तदणं पुत्रो वाप्य इत्यप्ययुक्तम् । पुत्रपौत्रेर्ऋणं देयमित्युक्त"त्वात् । अनन्वाश्रितद्रव्य इति विशेषणमप्यनर्थकम् । पुत्रे सति द्रव्यसान्वाश्ययणासंभवात् ।
संभवे च रिक्थप्राहीत्वनेनैव गतार्थत्वात् । पुत्रहीनस्य रिक्थिम इत्येतदिप न वक्तव्यम् । पुत्रे
सत्यपि रिक्थप्राहीत्वाचे त्रणं दाप्य इति स्थितम् । असति पुत्रे रिक्थप्राही सुतरां दाप्य इति
सिद्धमेवेति । अत्रोच्यते । पुत्रे सत्यप्यन्यो रिक्थप्राही संभवति । क्रीवानध्वधिरादीनां पुत्रत्वेऽपि
रिक्थप्राहामावात्। तथा च 'क्रीवादीननुकम्य मर्तव्यास्तु निरंशका'इति वक्ष्यति (व्या-अ-क्षो-१४०)।

तथा 'सवर्णापुत्रोऽप्यन्वायवृक्ति क्मेतैकेवामिति' गौतमस्मरणात् । अतश्च क्रीवादिषु पुत्रेषु सत्सु
अन्वायवृत्ते च सवर्णापुत्रे सति रिक्थमाही पितृव्यतत्पुत्रादिः ।

योषिद्राहो यद्यपि शास्त्रविरोधेन न संमवति तथाप्यतिकान्तनिषेधः पूर्वपतिकृतर्णापाकरणा-धिकारी भवत्येव । योषिद्राहो यश्रवसृणां स्वैरिणीनामन्तिमां गृह्णाति यश्र पुनर्भुवां तिसृणां प्रथमाम् । यथाह् नारदः (अ. १२ श्लो. ४५-५३) । 'परपूर्वाः स्त्रिय-परपूर्वादिस्ती-स्त्वन्याः सप्त प्रोक्ता यथाकमम् । पुनर्भृत्मिविधा तासां स्वैरिणी तु १५ स्वरूपम् । चतुर्विधा । कन्यवाक्षतयोनिर्या पाणिग्रहणदृषिता । पुनर्भः प्रथमा नाम प्रमः संस्कारकर्मणा । देशधर्मानवेश्य स्त्री गुरुमियी प्रदीयते । उत्पन्नसाहसाडन्यसै सा हितीया प्रकीर्तिता । उत्पन्नसाहसा उत्पन्नव्यभिचारा । असरस् देवरेषु स्त्री बान्धवैर्या प्रदीयते । सब-र्णाय सपिण्डाय सा तृतीया प्रकीर्तिता । स्त्रीप्रसूताऽप्रसूता वा पत्यावेव तु जीवति । कामा-२० त्समाश्रयेदन्यं प्रथमा स्वैरिणी तु सा । कौमारं पतिमुत्सुज्य या त्वन्यं पुरुषं श्रिता । पुनः · पत्युर्गृहं यायात्सा द्वितीया प्रकीर्तिता । मृते भर्तरि तः प्राप्तान्देवरादीनपास या । उपगच्छे-त्परं कामात्सा तृतीया प्रकीर्तिता । प्राप्ता देशाद्धनक्रीता श्रुत्पिपासातुरा च या । तबाहमित्यु-पगता सा चतुर्थी प्रकीर्तिता । अन्तिमा स्त्रीरणीनां या प्रथमा च पुनर्मुवाम् । ऋणं तयोः पतिकृतं दद्यायस्तासुपाश्रित ' इति । तद्न्योऽपि योषिद्राहः ऋणापाकरणेऽधिकारी तेनैच दर्शितः २५ (अ. १ श्लो. २१) । 'या तु सप्रधनैव स्त्री सापत्या वाडन्यमाश्रयेत् । सोडन्या दश्वादणं मर्तुरुत्सुजेद्वा तथैव ताम् '। प्रकृष्टेन धनेन सह वर्तते इति सप्रधना । बहुधनेति यावत् । तथा 'अधनस्य बपुत्रस्य मृतस्योपैति यः श्रियम् । ऋणं बोद्धः स भजते सैव चास्य धनं स्मृतमिति' (अ. १ श्लो. २२)।

पुत्रस पुनर्वचनं क्रमार्थम्। अनन्याश्रितद्रव्य इति बहुषु पुत्रेषु रिक्थाभावेऽप्यंश्रप्रहणयोग्यसैव १° ऋणापाकरणेऽधिकारो नायोग्यसान्धादेरित्येवमर्थम्। पुत्रहीनस्य रिक्थिन इत्येतद्पि पुत्रपीत्रहीनस्य प्रपीत्रादयो यदि रिक्थं गृह्वन्ति तदा ऋणं दाप्याः नान्यथेत्येवमर्थम् । पुत्रपीत्री च रिक्थम्हणा-भावेऽपि दाप्यावित्युक्तम् । यथाह् नारदः ( अ. १ स्तो. ४ ) । 'क्रमादव्याहतं प्राप्तं पुत्रेर्य-

१ सोक्ता।

कृणेमुद्धृतम् । दणुः पैतामहं पौत्रास्तचतुर्थान्निवर्तत ' इति सर्वे निरवद्यम् । यद्वा । योषिद्राहाभावे पुत्रो दाप्य इत्युक्तम् । पुत्राभावे योषिद्राहो दाप्य इत्युच्यते । पुत्रहीनस्य रिक्थिन इति रिक्थ-शब्देन योषिदेवोच्यते । 'सैव चास्य धनं स्मृतमि'ति स्मरणात् । 'यो यस्य हरते दारान् स तस्य हरते धनमिति 'च ।

नतु योषिद्राह् माने पुत्र ऋणं दाप्यः पुत्रामाने योषिद्राह् इति परस्परिक्द्भम् । उमयस-५ क्राने न कश्चिद्राप्य इति । नेप दोषः । अन्तिमस्नेरिणीप्राहिणः प्रथमपुनर्भूप्राहिणः सप्रधनस्नीहारिणश्चामाने पुत्रो दाप्यः, पुत्रामाने तु निर्धननिरपत्ययोषिद्राही दाप्य इति । एतदेनोक्तं नारदेन (अ. श्लो. २३)। 'धनस्नीहारिपुत्राणामृणभाग्यो धनं हरेत् । पुत्रोऽस्तोः स्नीधनिनोः स्नीहारी धनिपुत्रयोरि'ति । धनस्नीहारिपुत्राणां समनाये यो धनं हरेत् स्रणमान् । पुत्रोऽस्तोः स्नीधनिनोः । स्नी च धनं च स्नीधने ते नियते ययोस्तो स्नीधनिनो तयोः स्नीधनिनोर-१०
सतोः पुत्र एव ऋणमाक् मनति । धनिपुत्रयोरसतोः स्नीहार्यवर्णमाक् । स्नीहार्यमाने पुत्र ऋणमाक् पुत्रामाने स्नीहारीति विरोधप्रतिभासपरिहारः पूर्वनत् ।

पुत्रहीनस्य रिक्थिन इत्यसान्या व्याख्या । एते धनक्षीहारिपुत्रा ऋणं कस्य दाप्या इति विवे-क्षायां उत्तमर्णस्य दाप्यास्तदभावे तत्पुत्रादिः तत्पुत्राद्यभावे कस्य दाप्या इत्यपेक्षायामिदसुपतिष्ठते । पुत्रहीनस्य रिक्थिन इति पुत्राद्यन्यहीनस्योत्तमर्णस्य यो रिक्थी रिक्थम्रहणयोग्यः सिपण्डादि-१५ स्तस्य रिक्थिनो दाप्याः । तथा च नारदेन (अ. १ को. ११२-१११) । 'ब्राह्मणस्य तु यदेथं सान्वयस्य च नास्ति चेत् । निर्वपत्तत्सकुत्येषु तदभावे स्वबन्धवित्यं भिहितम् । 'यदा तु न सकुत्याः स्युनं च संबन्धिवान्धवाः । तदा दद्याद्विजन्यस्तु तेष्वसत्स्यप्यु निक्षिपे-विति ।। ५१॥

अधुना पुरुषविशेषे ऋणमहणप्रतिषेधप्रसंगादन्यद्पि प्रतिषेधति ।

# भ्रादणामय दम्पत्योः पितुः पुत्रस्य चैव हि । प्रौतिमान्यमुणं साक्ष्यमविभक्ते न तु स्मृतम् ॥ ५२ ॥

प्रतिभुवो भावः प्रातिभाव्यं । त्रावृणां दम्पत्योः पितापुत्रयोक्षाविभक्ते द्रव्ये द्रव्यविभागा-त्यावश्रातिभाव्यसृणं साक्ष्यं च न स्मृतं मन्वादिभिः । अपि तु प्रतिषिद्धं प्रातिभाव्यसृणं साधारणधनत्वात् । प्रातिभाव्यसाक्षित्वयोः पक्षे द्रव्यव्ययावसानत्वात् २० त्राह्यंचाविभक्ते विषद्धं । ऋणस्य चावश्यप्रतिदेयत्वात् । एतच परस्परातुमतिव्यतिरेकेण । परस्परातु-मत्या त्वविभक्तानामपि प्रातिभाव्यादि भवत्येव । विभागादुर्ध्वं परस्परातुमति-

व्यतिरेकेणापि भवति ।

नतु दम्पत्योर्विमागात्माक् प्रातिमाञ्यादिप्रतिषेघो न युज्यते । तयोर्विमागामावेन विशेषणा-नर्थक्यात् । विभागामावश्चापस्तम्बेन दर्शितः । 'जायापत्योर्न विभागो विद्यतः ' इति । सत्यम् । १० श्रौतस्रातिष्रित्ताच्येषु कर्ममु तत्कल्लेषु च विभागामावो न पुनः सर्वकर्ममु द्रव्येषु च । तथा हि । जायापत्योर्न विद्यते इत्युक्त्वा किमिति न विद्यते इत्येपक्षायां हेतुमुक्तवान् । पाणिम्रहृणाद्धि

१ वीक्षायां । २ प्रातिमान्यं ।

जायापती आम्राद्धीयातामिति । तस्राद्दाधान सह्याधिकाराद्दाधानासद्धाधिसाध्येषु कमेसु सहा-धिकारः । तथा कर्म साति विवाहामावित्यादिसरणाद्धिवाहसिद्धाधिसाध्येष्वपि कमेसु सहा-धिकार एव । अतश्चोभयविधाधिनिरपेक्षेषु कर्मसु पूर्तेषु जायापत्योः पृथगेवाधिकारः संपद्यते । ५ तथा पुण्यानां फलेषु स्वर्गीदिषु जायापत्योः सहत्वं श्रूयते । 'दिविज्योतिरजरमारभेता'मित्यादि । येषु पुण्यकर्मसु सह्यिकारस्तेषां फलेषु सहत्वमिति बोद्धव्यम् । न पुनः पूर्तानां भत्रेनुच्याऽ-जिल्लानां फलेष्वपि ।

नलु द्रव्यस्वामित्वेऽपि सहत्वसुक्तम् । द्रव्यपरिम्रहेषु च । न हि भर्तुर्विभवासे नैमित्तिके दाने स्त्यसुपविशन्तीति । सत्यम् । द्रव्यस्वामित्वं पत्न्या दिशितमनेन । न पुनर्विभागाभावः यसा
 इव्यपरिम्रहेषु चेत्युक्त्वा तत्र कारणसुक्तम् । भर्तुर्विभवासे नैमित्तिकेऽवश्यकर्तव्ये दानेऽतिथि
 भोजनिमक्षाप्रदानादौ हि यसान्न स्तयसुपदिशन्ति मन्वादयस्तसाद्वार्यायामपि द्रव्यसामित्वमस्ति ।
 अन्यया स्तयं स्वादिति । तसाद्वर्तुरिच्छया मार्याया अपि द्रव्यविभागो भवत्यव न स्वच्छया ।
 यथा वक्ष्यति । 'यदि कुर्यात्समानंशान्यस्यः कार्याः समिशिका' इति (व्या.अ.का११९५) ॥ ५२ ॥
 अधुना प्रातिभाव्यं निरूपयितमाह—

दर्शने प्रत्यये दाने प्रातिभाव्यं विधीयते । आद्यौ तु वितये दाप्यावितरस्य सुता अपि ॥ ५३ ॥

प्रातिभाव्यं नाम विश्वासार्थं पुरुषान्तरेण सह समयः । तक विषयभेदाक्किया भिवते । यथा । व्यांने दर्शनापेक्षायां एनं दर्शयिष्यामीति । प्रत्यये विश्वास महाप्रातिभाव्यं त्रि- त्ययेनास्य धनं प्रयच्छ नायं त्वां वश्वयिष्यते । यतोऽमुकस्य पुत्रोऽयं उर्वरा
प्रायम्रस्य प्रामवरो वाऽस्तीति । दाने यव्यं न ददाति तदानीमहमेव दासामीति प्रातिभाव्यं विषीयत इति प्रत्येकं संबन्धः । आद्यौ तु दर्शनप्रत्यमतिमुत्रौ । वितये अन्यथामावे अदर्शने विश्वासव्यभिचारे च । दाप्यौ राज्ञा प्रस्तुतं धनमुत्तमर्णस्य । इत्यस्य दानप्रतिसुवः स्रता अपी दाप्याः । वितथः इत्येव शाख्येन निर्धनत्वेन वाऽधमर्णे प्रतिकुर्वति इत्यस स्रता अपीति वदता पूर्वयोः स्रता न दाप्या इत्युक्तम् । स्रता इति वदता न यौत्रा व्यवप्या इति दर्शितम् ॥ ५३ ॥

प्रतदेव स्परीकर्तुमाह—

94

दर्शनमतिस्र्येत्र मृतः त्रात्यविकोऽपि वा । न तत्पुत्रा ऋणं दश्चर्दश्चर्दोनाय यः स्थितः ॥ ५४ ॥

यदा दर्शनमित्रम्ः मालयिको वा मतिसूर्दियंगतः तदा तयोः पुत्राः प्रातिमान्यायातं पैतृकः र स्थानमित्रम् क्ष्युः । यस्तु दानाय स्थितः मतिसूर्दिवं गतस्तस्य पुत्रा दशुनं पौत्राः । दर्शनमित्रम् ते व सूल्येव दशुनं दृद्धिम् । 'ऋणं पैतासद्दं पौत्राः प्रातिसान्यागतं स्रतः । पुत्रेक्षणं न देवम् । सर्वे द्यानास्तुतौ तु न दाण्याविति निश्चय ' इति स्थास्ववचनात् । प्रातिमान व्यव्यतिरिक्तं पैतामहमृणं पोत्रः समं यावदृहीतं तावदेव दद्यान्न दृद्धिम् । तथा तत्सुतोऽपि प्राति-भाव्यागतं पित्र्यमृणं सममेव दद्यात् । तयोः पुत्रपोत्रयोः सुतौ पौत्रप्रपौत्रौ च प्रातिभाव्यायातं अप्रातिभाव्यं च ऋणं यथाक्रममगृहीतधनौ न दाप्याविति । यदिष क्षरणम् । ' खादको वित्तहीनः स्याङ्गभको वित्तवान्यिदे । मूलं तस्य भवेद्दयं न वृद्धि दातुमहितीति '। तदिष लक्षकः प्रतिभृः खादकोऽधमर्णः । लक्षको यदि वित्तवान्मृतस्तदा तस्य पुत्रेण मूलमेव दातव्यं न भ वृद्धिरिति व्याख्येयम् ।

यत्र दर्शनप्रतिभूः प्रत्ययप्रतिभूषां बन्धकं पर्याप्तं गृहीत्वा प्रतिभूर्जातस्तत्र तत्युत्रा अपि तसादेव बन्धकात् प्रातिभाव्यायातमृणं दश्चरेव । यथाह कात्यायनः । 'गृहीत्वा बन्धकं यत्र दर्शनेऽस्य स्थितो भवेत् । विना पित्रा धनात्तसाद्दाप्यः स्थात्तहणं सुतः १ इति । दर्शनप्रहणं प्रत्ययसोपळक्षणम् । विना पित्रा पितरि प्रते दूरदेशं गते विति ॥ ५४ ॥

यसिन्ननेकप्रतिभूसंभवस्तत्र कथं दातव्यमित्याह-

# बहवः स्युर्येदि स्वांग्रैर्देशुः प्रतिश्चनो धनम् । एकच्छायाभ्रितेष्वेषु धनिकस्य यथारुचि ॥ ५५ ॥

प्रातिभाव्ये ऋणदानविधिमुक्त्वा प्रतिभूदत्तस्य प्रतिकियाविधिमाह-

# प्रतिभूदीपितो यज्ञ प्रकाशं धनिनो धनम् । द्विगुणं पतिदातन्यमृणिकैस्तस्य तद्भवेत् ॥ ५६ ॥

यद्रव्यं प्रतिभूस्तत्पुनो वा धनिकेनोपपीडितः प्रकाद्यां सर्वजनसमक्षं राज्ञा धनिनो दा-पितो न पुनर्द्वेगुण्यलोभेन स्वयसुपैत्य दत्तम् । यथाह नारदः । 'यं चार्थे कणिकेःप्रतिस् प्रतिभूर्द्वग्रद्धनिकेनोपपीडितः । ऋणिकस्तं प्रतिसुवे द्विग्रुणं प्रतिदापयेदिति '। अद्वर्णिकरचन्णेस्तस्य प्रतिसुवसद्विग्रुणं प्रतिदातव्यं स्थात्।तच कालविशेवम-नेपस्य सद्य एव द्विग्रुणं दातव्यम् । वचनारम्भसामध्यत् । एतच हिरण्यविषयम् ।

नतु इदं प्रतिभ्वचनं द्वैगुण्यमानं प्रतिपादयति । तच पूर्वोक्तकाळकळाकमाबाधेनाप्युपप-बते । यथा जातेष्टिविधानं द्वाचित्वावाधेन । अपि च सबः सबुद्धिकदानपक्षे पृश्चकीणां सबः

कालक्रमपक्षेऽपि च सन्तत्यभावे स्वरूपदानमेव । यदा प्रतिभूरिप द्रव्यदानानन्तरं कियतािप कालेनाधमर्णेन संघटते तदा सन्तितरेव संमवत्येव । यद्वा पूर्वसिद्धसन्तत्या सह पशुश्चियो दास-प्तीति न किंचिदेतत् । अथ प्रातिभाव्यं प्रीतिकृतमतश्च प्रतिभुवा दत्तं प्रीतिदत्तमेव । न च प्रीति-दत्तस याचनात्प्राग्वृद्धिरस्ति । यथाह । 'प्रीतिदत्तं तु यरिंकचिद्वर्धते न त्वयाचितम् । याच्य-मानमदत्तं चेद्वर्धते पश्चकं शतमिति ' । अतश्चास प्रीतिदत्तसायाचितसापि दानदिवसादारम्य यावद्विगुणं कालक्रमेण वृद्धिरित्यनेन वचनेनोच्यत इति तदप्यसत् । अस्पार्थस्यासाद्वचनाद-श्रतीतिर्द्विगुणं श्रतिदातव्यमित्येताविद्दः प्रतीयते । तसात्कालकममनपेक्ष्येव द्विगुणं प्रतिदातव्यं १ वचनारम्भसामर्थ्यादिति सुष्टुक्तम् ॥ ५६ ॥

प्रतिभूदत्तस्य सर्वत्र द्वेगुण्ये प्राप्तेऽपवादमाह्-सन्ततिः स्त्रीपशुष्वेव धान्यं त्रिगुणमेव च।

# वस्त्रं चतुर्गुणं प्रोक्तं रसश्राष्ट्रगुणस्तथा ॥ ५७ ॥

हिरण्यदैगण्यवत्कालानादरेणैव स्त्रीपश्चादयः प्रतिपादितवृद्धा दाप्याः । श्लोकस्त व्याख्यात १५एव । यस द्रव्यस यावती वृद्धिः पराकाष्ठोक्ता तहव्यं प्रतिभृदत्तं खादकेन तया वृद्ध्या सह कालविशेषमनपेक्ष्य सच्चो दातव्यमिति तात्पर्यार्थः । यदा तु दर्शनप्रतिभूः संप्रतिपन्ने काले अधमणे द्रीयतुमसमर्थः तदा तद्रवेषणाय तस्य पक्षत्रयं दातव्यम् । तत्र यदि तं द्रीयति तदा मोक्तव्योऽन्यथा प्रस्तुतं धनं दाप्यः । 'नष्टसान्वेषणार्थं तु दाप्यं पक्षत्रयं परम् । यद्यसौ दर्शयोत्तत्र मोक्तव्यः प्रतिभूर्भवेत् । काले व्यतीते प्रतिभूर्यदि तं नैव दर्शयेत् । निवन्धं दाप-३० येत्तत्तु प्रेते चैव विधिः स्मृत ' इति कात्यायनवचनात् । लग्नकविशेषनिषेषश्च तेनैवोक्तः । 'न स्वामी न च वै शत्रुः स्वामिनाधिकृतस्तथा । निरुद्धो दण्डितश्चेव संदिग्धश्चेव न कचित् । नैव रिक्शी न मित्रं च न चैवात्यन्तवासिनः । राजकार्यनियुक्तश्च ये च प्रविजता नराः । न शक्तो धनिने दातुं दण्डं राजे च तत्समम् । जीवन्बाऽपि पिता यस तथैवेच्छाप्रवर्तकः । नावि-ज्ञातो महीतव्यः प्रतिमूः स्वक्रियां प्रतीति ' । संदिग्घोऽभिशस्तः । अत्यन्तवासिनो नैष्ठिकन्र-इप हाचारिणः । इति प्रतिभूविधिः ।

धनप्रयोगे विश्वासहेत् द्वौ प्रतिभूराधिश्र । यथाह नारवः । 'विसम्महेत् द्वावत्र प्रतिभूरा-धिरेव चेति '। तत्र प्रतिभूर्निरूपितः । इदानीमाधिर्निरूप्यते । आधिर्नाम गृहीतस द्रव्यसो-परि विश्वासार्थमधमर्णेनोत्तमर्णेऽधिक्रियते आधीयत इत्याधिः। स च द्विविधः। कृतकालोऽकृतकालस्य । पुनस्यैकैकशो द्विविधः । गोप्यो भोग्यश्र । यथाहः नारदः । 'अधिकियत इत्याधिः स विज्ञेयो द्विलक्षणः । कृतकालेऽपनेयश्च यावदेयो-.. बतस्तथा । स पुनर्द्धिविषः प्रोक्तो गोप्यो भोग्यस्तवैव चेति '। कृते काळे आधानकाळ एवा-स्रिमन्काले दीपोत्सवादौ मयाऽयमाधिर्मोक्तव्योऽन्यथा तवैवाधिर्भविव्यतीति । एवं निरूपिते काले अपनेया आत्ससमीपं नेतव्यो सोचनीय इत्यर्थः । देखं

#### आधिः प्रणश्येद्विगुणे धने यदि न मोक्ष्यते । काले कालकृतो नश्येत्फलमोग्यो न नश्यति ॥ ५८ ॥

प्रयुक्ते धने सकृतया बृद्ध्या कालकभेण द्विगुणीसूते यद्याधिरधमणेंन द्रव्यदानेन न मोस्यते पत्र वा नश्यित । अधमणेंस धनं प्रयोक्तः सं भवित । कालकृतः । आहि- पतं चत्रवित्याः वा प्रयादिषु पाठात्कालशब्दस पूर्वनिपातः । सत् काले निरूपिते प्राप्ते नश्येत् ताभ्यादिषु पाठात्कालशब्दस पूर्वनिपातः । सत् काले निरूपिते प्राप्ते नश्येत् हृगुण्यात् प्रागृर्ध्वं वा । फल्डमोग्यः फलं मोग्यं यसासी फल्मोग्यः । क्षेत्रा- रामादिः । स कदाचिदिप न नश्यिते । कृतकालस्य गोप्यस मोग्यस च तत्कालातिकमे नाश उक्तः काले कालकृतो नश्येदिति । अकृतकालस्य भोग्यस नाशामाव उक्तः । फल्डमोग्यो न १० नश्यितीत पारिशेष्यादाधिः प्रणश्येदिलेतदकृतकालगोप्याधिविषयमवतिष्ठते । ह्रेगुण्यातिकमेण निरूपितकालातिकमेण च विनाशे चतुर्दशिवसप्रतीक्षणं कर्तव्यम् । सृहरूपितवचनात् । 'हिरण्ये द्विगुणीमूते पूर्णे काले कृतावधः । बन्धकस धनी स्वामी द्विसप्ताहं प्रतीक्ष्य च । तदन्तरा धनं दस्वा ऋणी बन्धमवासुयादिति ।

नन्वाधिः प्रणस्येवित्यनुपपन्नम् । अधमर्णस्य स्वत्विन्धित्ते त्विक्रयावेर्मावात् । धिन-१५ नश्च स्वत्वहेतोः प्रतिमहक्रयावेरमावात् , मनुवचनिविरोधाच । (अ. ८ श्वे. १४३) । 'न चाधेः काळसंरोधािक्षसगोंऽस्ति न विक्रय ' इति । काळेन संरोधः काळसंरोधिश्वरकाळमवस्थानं तस्रात्काळसंरोधिश्वरकाळावस्थानादार्धेन निस्तर्गोऽस्ति नान्यप्रधिकरणमित्ति नच्च विक्रयः । एवमाधीकरणविक्रयप्रतिषेधाद्धनिनः स्वत्वामावोऽवगम्यत इति । उच्यते । आधीकरणमेव ळोके सोपाधिकः स्वत्विन्दितः । आधिस्रीकारश्च सोपाधिकः स्वत्वापत्तिहेतुः प्रसिद्धः । तत्र १० धनहेतुण्ये, निस्त्पितकाळे प्राप्ते च, द्रव्यदानस्यात्यन्तिवृत्तेरनेन वचनेनाधमर्णस्यात्यन्तिकी स्वत्वविद्वाः, उत्तर्मणस्य चात्यन्तिकं स्वत्वं । न च मनुवचनितिधः । यतः । (अ. ८ श्वे. १४३) । 'नत्वेवाधौ सोपकारे कौसीदीं द्वद्वमामुयादिति ' भोग्याधि प्रस्तुत्वेदमुच्यते, 'न चाधेः काळसंरोधिक्रसगोंऽस्ति न विक्रय ' इति । मोग्यस्योधिश्वरकाळावस्थानेऽप्याधीकरणविक्रय-निषेधेन धनिनः स्वत्वं न भवति । इहाप्युक्तम् । फळमोग्यो न नश्यतीति । गोप्याधौ तु १५ पृथगारव्धं मनुना । (अ. ८ श्वे. १४४) । 'न मोक्तव्यो बळादिधिमुजानो चृद्धिमुस्त्वेविते'। इहापि वस्यते । 'गोप्याधिमोगे नो चृद्धिरिति '। आधिः प्रणस्यिद्विगुण इति तु गोप्याधि प्रस्यु-च्यते । इति सर्वमिविरुद्धम् ॥ ५८ ॥

# गोप्याधिभोगे नो वृद्धिः सोपकारेऽथ हापिते । नष्टो देयो विनष्टश्च देवराजकृताहते ॥ ५९ ॥

किं च गोण्याधेस्तात्रकटाहादेरुपभोगेन न बृद्धिर्भवति । अल्पेऽप्युपभोगे महत्यपि बृद्धिर्हा-तन्या । समयातिकमात् । तथा सोपकारे उपकारे उपकारकारिण बस्तीवर्वतात्रकटटाहादौ तत्र गोप्याधिर्नष्टक्षेत्पूर्वविक्त्रत्वा देयः । उपभुक्तोऽपि चेद्वृह्विरिष हातव्या ।

भोग्याधिर्यदि नष्टस्तदा पूर्ववित्कृत्वा देयः । वृद्धिसद्भावे वृद्धिर्हातव्या । विनष्टः आस्यन्तिकं

" नाशं प्राप्तः सोऽपि देयो मूल्याविद्वारेण तद्दाने सवृद्धिकं मूल्यं लभते ।

यदा न ददाति तदा मूलनाशः । 'विनष्टे मूलनाशः स्यादैवराजकृतावृत 'इति

नारद्वचनात् । दैवराजकृतादते । दैवमम्युदकदेशोपप्रवादि । दैवकृतादिनाशादिना । तथा

स्वापराधरहिताद्वाजकृतात् । दैवराजकृते तु विनाशे सवृद्धिकं मूल्यं दात
तत्रापवादः ।

व्यम् । अधमणेनाध्यन्तरं वा । यथाऽहः । 'कोतसापद्दते क्षेत्रे राज्ञा चैवापहा
व्यम् । अधमणेनाध्यन्तरं वा । यथाऽहः । 'कोतसापद्दते क्षेत्रे राज्ञा चैवापहा
व्यम् । अधमणेनाध्यन्तरं वा । विनने धनमिति '। तत्र कोतसापद्दते इति दैवकृतोप
लक्षणम् ॥ ५९ ॥

## आधेः स्वीकरणात्सिद्धी रक्ष्यमाणोऽप्यसारताम् । यातश्रेदन्य आधेयो धनभाग्वा धनी भवेत् ॥ ६० ॥

अपि च । आध्रेभोग्यस गोप्यस च स्वीकरणादुपभोगादाधिमहणसिद्धिः न साक्षिछे
भ स्यमात्रेण नाप्युद्देशमात्रेण। यथाऽह नारदः । 'आधिस्तु द्विविधः प्रोक्तो जङ्गमः स्थावरस्यथा।

सिद्धिरस्रोभयसापि भोगो यद्यसि नान्यथेति '। अस च फलं 'आधौ प्रति
शहे कीते पूर्वा तु बलवत्तरिति '। स्वीकारान्तिकया पूर्वा बलवती । स्वीकाररिहता तु पूर्वाऽपि न बलवतीति । स चाधिः प्रयक्षेन रश्यमाणोऽपि कालवश्चेन ययसारतामविकृत एव सद्युद्धिकमृत्यद्रव्यापर्यासतां गतस्तदाऽधिरन्यः कर्तव्यो धनिने धनं वा देयम्।

२० रस्यमाणोऽप्यसारतामिति वदताऽऽधिः प्रयक्षेन रक्षणीयो धनिनेति ज्ञापितम् ॥ ६० ॥

आधिः प्रणश्चेद्विगुणे इत्यसापवादमाह-

#### चरित्रबन्धककुतं सहस्त्र्या दापयेद्धनम् । सत्यङ्कारकृतं द्रव्यं द्विगुणं प्रतिदापयेत् ॥ ६१ ॥

सत्यद्वारकृतं द्रव्यं द्विगुणं प्रतिदापयंत् ॥ ६१ ॥

चित्रं शोभनचरितं । चित्रिणं बन्धकं चित्रवन्धकं तेन यद्रव्यमात्मसात्कृतं पराधीनं व्यावाद्यम् । पत्रदुक्तं भवति । धनिनः सन्ध्वाशयत्वेन बहुमृत्यमपि द्रव्यमाधिकृत्याधमणें नाल्यमेव द्वयमात्मसात्कृतं । धनिनः सन्ध्वाशयत्वेन बहुमृत्यमपि द्रव्यमात्मधिकृत्याधमणें नाल्यमेव द्वयमात्मसात्कृतम् । यदि वाऽधमणेयः सन्ध्वशयत्वेनात्पमृत्याधि गृहीत्वा बहुद्रव्यमेव धनिनाऽधमणीधीनं कृतमिति । तद्वनं नृत्यो वृद्धवा सह् दापयेत् । अयमाशयः । एवं स्त्यं बन्धकं द्विगुणीमृतेऽपि द्रव्ये न नक्यति । केत्र व्यावादः । अयमाशयः । एवं स्त्यं वन्धकं द्विगुणीमृतेऽपि द्वये न नक्यति । केत्र व्यावादः । केत्रं वस्त्यमिति । तद्या, सत्यद्वारकृतं । करणं कारः । वश्यके वश्च । सत्यस्य कारः सत्यद्वारः । केत्रं सत्यागद्यति । स्वयः वन्धकार्पणसमय प्वेत्थं परिमापितं विग्रणीमृतेऽपि द्रव्ये मया द्विग्रणं द्वयमेव द्वातव्यं वाधिवासं इति तद्या तद्विगुणं द्वापयेदिति ।



अन्योऽर्थः । चरित्रमेव बन्धकं चरित्रबन्धकं । चरित्रशब्देन गङ्गास्नानाभिहोत्रादि-जनितमपूर्वमुच्यते । यत्र तदेवाधीकृत्य यह्नव्यमात्मसात्कृतं तदा तत्र तदेव द्विगुणीभूतं दातव्यं नाधिनाश इति । आधिप्रसङ्गादन्यदुच्यते । सत्यङ्कारकृतमिति । क्रयविकयादिव्यवस्था-निर्वाहाय यदङ्किरीयकादि परहत्ते कृतं तद्यवस्थातिकमे द्विगुणं दातव्यम् । तत्रापि येनाङ्किरी-यकाद्यपितं स एव चेद्यवस्थातिवर्ती तेन तदेव दातव्यम् । इतरश्रेद्यवस्थातिवर्ती तदा तदे- ॥ वाङ्किरीयकादि द्विगुणं प्रतिदापयेदिति ॥ ६१ ॥

## उपस्थितस्य मोक्तव्य आधिः स्तेनोऽन्यथा भवेत् । प्रयोजकेऽसति धनं कुलेऽन्यस्याधिमासुयात् ॥ ६२ ॥

किं च धनदानेनाधिमोक्षणायोपस्थितस्याधिमोंक्तब्यो धनिना न बृद्धिलोभेन स्थापयितव्यः।
आन्यथा अमोक्षणे स्तेनः चौरवदण्ड्यो मवति । असन्निहिते पुनः प्रयोक्तिरे ।
कुले तदाप्तहत्ते सबृद्धिकं धनं निधायाधमर्णकः स्वीयं बन्धकं गृह्णीयात्॥६२॥
अश्र प्रयोक्ताऽप्यसन्निहितसदाप्ताश्च धनस्य प्रहीतारो न सन्ति यदि वा असंनिहिते प्रयोक्तिर्यिकियेण धनदिरसाऽधर्मणस्य तत्र किं कर्तव्यमित्यपेक्षित आह—

# तत्कालकृतम्ल्यो वा तत्र तिष्ठेदवृद्धिकः।

तिसन्काले यत्तसाधेर्मूखं तत्परिकल्प्य तत्रैव धनिनि तमाधि वृद्धिरहितं स्थापयेच्च तत ऊर्ध्व ,प्र विवर्धते । यावद्धनी धनं गृहीत्वा तमाधि मुचति यावद्वा तन्मूल्यद्रव्यमृणिने प्रवेशयति । यदा तु द्विगुणीमृतेऽपि धने द्विगुणं धनमेव महीतव्यं न त्वाधिनाश इति विचारितमृणकाल एव तदा द्विगुणीमृते द्वये असिन्निहेते चाधमणे धनिना किं कर्तव्यमित्यत आह्—

# विना धारणिकाद्वाऽपि विक्रीणीत ससाक्षिकम् ॥ ६३ ॥

धारणिकाद्धमणीद्विना अधमणे असिब्रिहित, साक्षिमिस्तदाप्तेश्च सह तमाधि विक्रीय २० तद्वनं गृह्णीयाद्वनी । वाशब्दो व्यवस्थितविकल्पार्थः । यदर्णप्रहणकाले द्विगुणीमूतेऽपि धने धनमेव महीतन्यं न त्वाधिनाशः इति न विचारितं तदा आधिः प्रणश्येद्विगुण इत्याधिनाशः । विचारितं त्वयं पक्ष इति ॥ ६३ ॥

# यदा तु द्विगुणीभूतमृणमाधौ तदा खल्छ । मोच्य आधिसतदुत्पन्ने प्रविष्टे द्विगुणे धने ॥ ६४ ॥

यदा प्रयुक्तं घनं सकृतया बृद्ध्या द्विगुणीभूतं तदाऽघौ कृते तदुत्पन्ने आध्युत्पन्ने द्वव्ये द्विगुणे घनिनः प्रतिष्टे धनिनाऽऽधिमोक्तव्यः। यदि वाऽदावेवाधौ दत्ते द्विगुणीभूते द्वव्ये त्वयाऽऽ-धिमोक्तव्य इति परिभाषया कारणान्तरेण वा मोगामावेन यदा द्विगुणीभूत-भृणं तदाऽऽघौ मोगार्थ धनिनि प्रविष्टे तदुत्पन्ने द्वव्ये द्विगुणे सत्याधिमोक्तव्यः। अधिकोपमोगे तदिषे देयम्। सर्वथा समृद्धिकमृत्यापाकरणार्थाध्युपमोगिन-१० प्रविष्टं वचनम्। तमेनं क्षयाधिमाचक्षते ठौकिकाः। यत्र तु दृद्धवर्थे एवाध्युपमोग इति

परिमाषा तत्र है.गुण्यातिकमेऽपि यावन्य्त्यदानं तावदुप्भुङ्क एवाधिम् । एतदेव स्पष्टीकृतं वृहस्पितना । 'ऋणी बन्धमवाधुयात् । फलभोग्यं पूर्णकालं दत्त्वा द्रव्यं तु सामकम् । यदि प्रकर्षितं तत्स्वात्तदा न धनमाग्धनी । ऋणी च न लमेद्वन्चं परस्परमतं विनेति' । अस्याधः । फलं भोग्यं यस्यासौ फललमोग्यः बन्धक आधिः । स च हिविधः । सञ्चिद्धकमूल्यापाकरणार्थे । सृद्धिमात्रार्थापाकरणार्थे । स्वतः वन्धमाधुयादिन त्यर्थः । बृद्धिमात्रार्थापाकरणार्थे व वन्धकं स्त्यं फलह्मोरेण धनिनः प्रविष्टं तदा बन्धमाधुयादिन त्यर्थः । बृद्धिमात्रापाकरणार्थे तु बन्धकं सामकं दत्वाऽऽधुयादणी । समं मूल्यं सममेव सामकम् । अस्यापवादमाह् । 'यदि प्रकर्षितं तत्स्यात्परस्परमतं विना'। तद्धन्धकं प्रकर्षितमतिशायितं वृद्धरप्यधिकफलं यदि स्वाचदा न धनभाग्धनी । सामकं न लमते धनी मूल्यमदत्वेवणीं बन्धमाधुयादिति । यावत् । अय त्वप्रकर्षितं तद्धन्यकं वृद्धयेऽप्यपर्याप्तं तद्दा सामकं दत्वाऽपि बन्धं न लमेताधमणः वृद्धिशेषमपि दत्वेव लमेतेत्वर्थः । पुनरुभयत्रापवादमाह । उत्तमर्णाधमणियोः परस्परानुमत्यमावे यदि प्रकर्षितिमित्याधुक्तं परस्परानुमत्वे तद्धिमावि वन्धकं यावन्यत्यदानं तावदुप्रुङ्के धनी निकृष्टमिप मूल्यमात्रदोननेवाधमणीं लभत इति ॥ ६४ ॥

इति ऋणादानप्रकरणम् ।

## अथ उपनिधिप्रकरणम् ४

# वासनस्थमनाख्याय हस्तेऽन्यस्य यदर्प्यते । द्रव्यं तदौपनिधिकं प्रतिदेयं तथैव तत् ॥ ६५ ॥

निक्षेपद्रव्यसाधारभृतं द्रव्यान्तरं वासनं करण्डादि तत्स्थं वासनस्थं यद्रव्यं रूपसंस्थादि-विशेषमनास्थाय अकथित्वा मुद्रितमन्यस्य हस्ते रक्षणार्थं विसम्भाद्ण्यंते स्थाप्यते तद्रव्यमौ-पिनिधिकमुच्यते । यथाह् नारदः । 'असंस्थातमिक्तातं समुद्रं यन्निधीयते । उपनिषिप्रलाहः। तज्ञानीयादुपनिधिं निक्षेपं गणितं विदुरिति'। प्रतिदेयं तथैव तत् । यसिन् स्थापितं तेन यथैव पूर्वमुद्रादिचिह्नितमिंतं तथैव स्थापकाय प्रतिदेयं प्रत्यपंणीयम् ॥ ६५ ॥

प्रतिदेयमित्यसापवादमाह---

# न दाप्योऽपहृतं तं तु राजदैविकतस्करैः।

् तमुपनिधि राज्ञा दैवेनोदकादिना तस्करैवीऽपहृतं नष्ट न दाप्योऽसौ । यसिन्नुपहितं धनिन एव तत् द्रव्यं नष्टं यदि जिह्यकारितं न भवति । यथाऽऽह नारदः । अहीतुः सह योऽर्थेन नष्टो नष्टः स दायिनः । दैवराजकृते तद्वन्नचेत्तजिह्यका-ऽअपनादः
रितमिति । (२-९)

असापवादमाह-

श्रेषश्चेन्मार्गिते दत्ते दाप्यो दण्डं च तत्समम् ॥ ६६ ॥

स्नामिना मार्गिते याचिते यदि न ददाति तदा तदुत्तरकालं यद्यपि राजादिभिर्श्चेषो नाशः संजातस्त्रथापि तक्रव्यं मूल्यकल्पनया धनिने श्रहीता दाप्यो राज्ञे च तत्समं दण्डम् ॥ ६६ ॥

#### आजीवन् स्वेच्छया दण्ड्यो दाप्यस्तं चापि सोदयम्।

यः स्वेच्छ्या स्वाम्यननुज्ञयोपनिहितं द्रव्यमाजीवत्युपभुक्के व्यवहरति वा प्रयोगादिना लामार्थमसावुपभोगानुसरिण लाभानुसारिण च द्रण्ड्यस्तं चोपनिधि सोदयसुपभोगे सष्टुद्धिकं भ व्यवहारे सलामं धनिने दाप्यः । वृद्धिप्रमाणं च कास्यायनेनोक्तम् । 'निक्षेपं वृद्धिशेषं च क्रयं विक्रयमेव च । याच्यमानो न चेह्याद्वधेते पश्चकं शतिमिति' । एतच भक्षिते द्रष्टव्यम् । उपेक्षाज्ञाननष्टे तु तैनैव विशेषो दर्शितः । 'भक्षितं सोदयं दाप्यः समं दाप्य उपेक्षितम् । किंचिक्यम्नं प्रदाप्यः स्थात् द्रव्यमज्ञाननाशितमिति' । किंचिक्यनमिति चतुर्थीशहीनम् ।

उपनिधेर्धर्मान याचितादिष्यतिदिशति---

#### याचितान्वाहितन्यासनिक्षेपादिष्वयं विधिः ॥ ६७ ॥

विवाहाणुरसवेषु यखाळङ्कारादि याचित्वा नीतं याचितम् । यदेकस हस्ते निहितं द्रव्यं तेनाप्यतु पश्चादन्यहस्ते स्वामिनं देहीति निहितं तद्वन्याहितम् । न्यास्तां नाम गृहसामिने द्वीथित्वा तत्परोक्षमेव गृहजनहस्ते प्रक्षेपो, गृहस्वामिने समर्पणीयमिति । समक्षं तु समप्णं १५ निह्नेपः । आदिशब्देन सुवर्णकारादिहस्ते कटकादिनिर्माणाय न्यस्तस्य सुवर्णदेः प्रतिन्यासस्य च परस्परप्रयोजनापेक्षायां स्वयेदं मदीयं रक्षणीयं मयेदं त्वदीयं रक्ष्यते इति न्यस्तस्य प्रहणम् । यथाऽऽह नारदः । "एव एव विधिष्टेटो याचितान्याहितादिषु । शिल्पिषूपनिषी न्यासे प्रतिन्यासे तयेव चेति"। एतेषु याचितादिष्वर्थः विधिः उपनिधेर्यः प्रतिदानादिविधिः स एव वेदितव्यः॥६०॥

इति उपनिधिप्रकरणम् ।

3 0

# अथ साक्षिप्रकरणम् ५

'प्रमाणं लिखितं मुक्तिः साक्षिणश्रेति कीर्तितमित्यु'क्तम् । तत्र मुक्तिनिरूपिता। साम्प्रतं सासाक्षिसक्षम् । सिक्षरूपं निरूप्यते । साक्षी च साक्षादर्शनाच्छ्रवणाच भवति । यथाद्द मनुः।
(अ. ८. क्षो. ७४.) । ''समक्षदर्शनात्साक्ष्यं श्रवणाचैव सिक्छातीति'' ।
स च द्विविघः । कृतोऽकृतश्रेति । साक्षित्वेन निरूपितः कृतः, अनिरूपितोऽकृतः। तत्र कृतस्य १५
पश्चिष इत्येकादशिवधः । यथाद्द नारदः । (अ. १. को. १४९–१५०.)। ''एकादशिवधः
साक्षी शाक्षे दृष्टो मनीपिमिः।कृतः पश्चिवेषो त्रेयः पश्चिधोऽकृत उच्यत'' इति ।
तेषां च भेदस्तेनैव दर्शितः । ''लिखितः स्नारितश्रेव यहच्छाभित्र एव च ।
गृद्धश्रोत्तरसाक्षी च साक्षी पश्चविधः स्मृतः'' इति । लिखितादीनां च स्वरूपं कात्यायनेनो-

कम् । 'अर्थिना खयमानीतो यो ठेख्ये संनिवेश्यते । स साक्षी ठिखितो नाम स्नारितः पत्रत्वां पृथक् पृथकाहत' इति । 'सारितः पत्रकाहत' इत्यस्य विवरणं तेनैव कृतम् । 'यस्तु
कार्यत' इति । 'सारितः पत्रकाहत' इत्यस्य विवरणं तेनैव कृतम् । 'यस्तु
कार्यप्रमानि ।
कार्यत' इति । यस्तु यहच्छ्याऽऽगतः साक्षी क्रियते स यहच्छामिञ्चः । अनयोः
अपञानारूढत्वेऽपि भेदत्तेनैव दर्शितः । 'प्रयोजनार्थमानीतः प्रसङ्गादागतश्च यः । ह्रौ साक्षिणौ
त्विठिखितौ पूर्वपक्षस्य साधकाविति' । तथा । 'अर्थिना सार्थसिद्धपर्थ प्रत्यर्थवत्रमनं स्फुटम् ।
यः शावितः स्थितो गृढो गृढसाक्षी स उच्यत' इति । तथा । 'साक्षिणामपि यः साक्ष्यमुपर्युपरि
भाषते । अवणाच्छ्रावणाह्याऽपि स साक्ष्युत्तरसंज्ञित' इति । पङ्घिससाप्यकृतस्य भेदो नारदेन
दर्शितः । (अ. १ श्रो. १५१-१५२.) 'प्रामश्च प्राङ्गितकश्च राजा च व्यवहारिणाम् ।
अग्वेष्विकृतो यः साद्यिना प्रहितश्च यः । कुल्याः कुलिवादेषु विश्वेयास्तेऽपि साक्षिण' इति।
प्राङ्गिवाकम्रहणं छेखकसम्योपछक्षणार्थम् । 'स्रेखकः प्राङ्गिवाकश्च सम्याश्चैवानुपूर्वज्ञः । नृपे
पश्यति तत्कार्य साक्षिणः समुदाहृता' इति ।

ते साक्षिणः कीदशाः कियन्तश्च भवन्तीत्यत आह —

तपस्विनो दानशीलाः कुलीनाः सत्यवादिनः । धर्मप्रधाना ऋजवः पुत्रवन्तो धनान्विताः ॥ ६८ ॥ ज्यवराः साक्षिणो क्षेत्राः शौतसार्तिकयापराः । यथाजाति यथावर्णं सर्वे सर्वेषु वा स्मृताः ॥ ६९ ॥

तपस्विनसपःशिलाः । दानशीला दानिनरताः । कुळीना महाकुलप्रस्ताः । सत्यवादिनः सत्यवदनशीलाः । धर्मप्रधानाः नार्थकामप्रधानाः । प्रक्रवोऽकुटेलाः । पुत्रवन्तो विध्यानपुत्राः । धनान्विता बहुमुवर्णादिषनयुक्ताः ।
श्रोतस्मार्तिकयापराः नित्यनिमित्तकानुष्ठानरताः । एवंभूताः पुरुषाः स्यवराः साक्षिणो भवन्ति । त्रयः अवराः अन्यूना येषां ते स्यवराः त्रिभ्योऽर्जाङ् न भवन्ति । परतस्तु यथाकामं भवन्तीत्यर्थः । जातिमनतिकस्य यथाजाति । जातयो मूर्धावसिक्तादयः अनुलोजमाः प्रतिलोमजाश्च । तत्र सूर्धावसिक्तानां मूर्धावसिक्ताः साक्षिणो भवन्ति ।

त्या प्रवाक्तलक्षणा उक्तसंख्याकाः साक्षिणो भवन्ति । एवं क्षत्रियादिष्विप द्रष्टव्यम् ।

तथा स्रीणां साक्ष्यं क्षिय एव कुर्युः । यथाऽऽह् सनुः । (अ. ८. स्तो. ६८.) 'स्त्रीणां साक्ष्यं क्षियः कुर्युरिति' । सजातिसवर्णासंमवे सर्वे मूर्धावसिक्तादयो नाक्षणादयश्च सर्वेषु मूर्धावसिक्तादियु नाक्षणादिषु च यथासंमवं साक्षिणो भवन्ति ।

क उत्तलक्षणार्गं साक्षिणामसंभवे प्रतिवेधरहितानामन्येषामपि साक्षित्वप्रतिपादनार्थमसाक्षिणे बक्तन्याः। ते च पश्चविधा नारदेन (अ. १. स्त्रो. १५७.) दर्शिताः। "असास्यपि हि १ त तेऽपि।

शास्त्रेष दृष्टः पञ्चविधो बुधैः। वचनाद्दोषतो भेदात्स्वयमुक्तेर्मृतान्तरं इति। के पुनर्वचनादसा-क्षिण इत्यत आह । (अ. १. श्लो. १५८.) "श्लोत्रियास्तापसा वृद्धा ये च प्रत्रजिताद्यः । असाक्षिणस्ते वचनान्नात्र हेतुरुदाहृत" इति । तापसा वानप्रस्थाः । आदिशब्देन पित्रा विवदमानादीनां ग्रहणम् । यथाह शंखः । 'पित्रा विवदमानगुरुक्तवासिपरिवाजकवानप्रस्था निर्ज्ञिश्राश्चासाक्षिण' इति । **दोषादसाक्षिणो** दर्शिताः । ( अ. १. श्लो. १५९.) "स्तेनाः साह-५ सिकाश्चण्डाः कितवा वश्वकास्तथा । असाक्षिणस्ते दुष्टत्वात्तेषु सत्यं न विद्यत" इति । चण्डाः कोपनाः । कितवा धृतकृतः । भेदादसाक्षिणां च खरूपं तेनैव दर्शितम् । "साक्षिणां लिखि-तानां च निर्दिष्टानां च वादिनाम् । तेषामेकोऽन्यथावादी भेदात्सर्वे न साक्षिण" इति । तथा स्वयमुक्तिस्वरूपं चोक्तम्। (अ.१. श्लो. १६१.) 'खयमुक्तिरनिर्दिष्टः खयमेवैत्य यो वदेत्। स्चीत्युक्तः स शास्त्रेषु न स साक्षित्वमर्हतीति'। मृतान्तरस्यापि लक्षणमुक्तम्। (अ. १. श्लो. १० १६२.) 'योऽर्थः श्रावयितव्यः सात्तसिन्नसति चार्थिनि । क तद्भदत् साक्षित्वमित्यसाक्षी मृता-न्तर' इति । येनार्थिना प्रत्यर्थिना वा साक्षिणां योऽर्थः श्रावयितव्यो भवेत् यूयमत्रार्थे साक्षिण इति तसिन्नर्थिनि प्रत्यर्थिनि वा असति मृतेऽर्थे चानिवेदिते साक्षित्वं कसिन्नर्थे कस्य वा कृते साक्ष्यं वद्तिविति मृतान्तरः साक्षी न भवति । यत्र तु मुमूर्पुणा सुस्थेन वा पित्रा पुत्राद्यः श्रा-विता असिन्नर्थेऽमी साक्षिण इति तत्र मृतान्तरोऽपि साक्षी । यथाऽऽह नारदः । "मृतान्तरोऽ- १५ र्थिनि प्रेते सुमूर्षुश्रावितादते'। तथा, 'श्रावितोऽनात्रेणापि यस्त्वर्थो धर्मसंहितः। मृतेऽपि तत्र साक्षात्स्यात् षट्सु चान्वाहितादिष्विति" ॥ ६८ ॥ ६९ ॥

तानेतान् साक्षिणो दर्शयति-

स्त्रीवालवृद्धिकतवमत्तोन्मत्ताभिश्चस्तकाः । रङ्गावतारिपाखण्डिकूटकृद्धिकलेन्द्रियाः ॥ ७० ॥ पतिताप्तार्थसंबन्धिसहायरिष्ठतस्कराः । साहसी दृष्टदोषश्च निर्धृताद्यास्त्वसाक्षिणः ॥ ७१ ॥

स्त्री प्रसिद्धा । बालोऽप्राप्तव्यवहारः । वृद्धोऽशीतिकावरः । वृद्धमृहणं वचननिषिद्धानामन्यपामि श्रोत्रियादीनासुपल्रक्षणार्थम् । कितवोऽक्षदेवी । मत्तः पानावन्याः साक्षिणः ।
दिना । उन्मतो प्रहाविष्टः । अभिश्चास्तोऽभिग्रुक्तो त्रबहत्यादिना । रङ्गा-२५
वतारी चारणः । पाखण्डिनो निर्शन्थप्रमृतयः । कृटकुत्कपटलेख्यादिकारी । विकलेनिद्भयः श्रोत्रादिरहितः । पतितो त्रबहादिः । आप्तः सुहत् । अर्थसंबन्धी विप्रतिपयमानायसंबन्धी । सहाय एककार्यः । रिपुः रात्रुः । तस्करः स्तेनः । साहसी स्वललावष्टम्भकारी । दृष्टदोषो दृष्टवितथवचनः । निर्धृतो बन्धुभिस्त्यकः । आद्यशन्दादन्येगमि स्मृत्यनतरोक्तानां दोषादसाक्षिणां भेदादसाक्षिणां स्वयमुक्तर्भृतान्तरस्य च प्रहणम् । एते स्रीवालादयः २०
साक्षिणो न भवन्ति ॥ ७० ॥ ७१॥

त्र्यवराः साक्षिणो ज्ञेया इत्यसापवादमाह-

# उभयानुमतः साक्षी भवत्येकोऽपि धर्मवित् ।

ज्ञानपूर्वंकं नित्यनैमित्तिककर्मानुष्ठायी धर्मिवित् । स एकोऽप्युभयानुमतश्रेत्साक्षी भवति । अपिशब्दबलाङ्काविप । यद्यपि श्रीतस्नार्तिक्रयापरा इति व्यवसणामि धर्मिवित्त्वं समानं तथापि तेषाग्रुभयानुमत्यभावेऽपि साक्षित्वं भवत्येकस्य द्वयोर्वोभयानुमत्येव साक्षित्वं भवतीत्वर्थवत् व्यवस्त्रहणम् ।

तपस्विनो दानशीला इत्यन्यापवादमाह--

## सर्वः साक्षी संग्रहणे चौर्यपारुष्यसाहसे ॥ ७२ ॥

संप्रहणादीनि वश्यमाणलक्षणानि । तेषु सर्वे वचननिषिद्धास्तपःप्रमृतगुणरिहताश्च साविश्वणो भवन्ति । दोषादसाक्षिणो भेदादसाक्षिणः स्वयमुक्तिश्चात्रापि साहिणो 
चौर्योदिषु वजर्थताक्षिणोऽपि
आशाः ।
परदाराभिमर्शनम् । पारुष्यमुभयं चेति साहसं स्वाश्वतुर्विभितिते वचनाद्यधपरदाराभिमर्शनम् । पारुष्यमुभयं चेति साहसं स्वाश्वतुर्विभितिते वचनाद्यधपि स्वीसंग्रहणचौर्यपारुष्याणां साहसत्वं तथापि तेषां स्वत्रलावष्टम्भेन जनसमक्षं
कियमाणानां साहसत्वम् । रहिस कियमाणानां तु संग्रहणादिशब्दवाच्यत्विति तेषां साहसा२५ रपृश्युपादानम् ॥ ७२ ॥

#### साक्षिणः श्रावयेद्वादिप्रतिवादिसमीपगान् ।

अधिप्रत्यर्थिसनिधी साहितणः समवेतान् । 'नासमवेताः पृषाः प्रत्रुपुरिति' गौतमबच्चनात् । वस्यमाणं श्रावयेत् । तत्रापि कास्यायनेन विशेषो वर्शितः । 'समान्तःसासाक्षिश्रवणमाष्ठ । क्षिणः सर्वानधिप्रत्यर्थिसन्निधी । प्रान्निवाको नियुन्नीत विधिनाऽनेन सान्त्व२० यन् ॥ देवज्ञाक्षणसान्निध्ये साक्ष्यं पृच्छेदतं द्विजान् । उदच्चुस्तान्त्राखुस्तान्वा पूर्वाह्वे वे द्युचिः
द्युचीन् । आह्य साक्षणः पृच्छेन्नियस्य शपथेर्प्तश्चम् । समस्तान् विदिताचारान् विद्यातार्थान्यः
थक्प्यगिति'' । तथा त्राक्षणविषु श्रावणे मञ्जना नियमो दर्शितः । (अ.८ स्त्रोः ११३)
'सत्तेन शापयेद्विप्रं क्षत्रियं वाहनायुष्ठः । गोनीजकाचनैवैद्यं द्यूदं सर्वेन्तु पातकिरिति'' । क्राह्मण'मन्त्रथा हुवतः सत्यं ते नश्यतीति' शापयेत् । क्षत्रव्यं 'बाहनायुधानि तव विफलानिति' ।
२५ 'गोरक्षकान् वाणिजकास्त्रावि तापयेत्' । अत्र चापवाद्स्तेनैव दर्शितः । (अ.८ स्त्रोः १०२)
'भोरक्षकान् वाणिजकास्त्रथा कारकुरुशिलवान् । प्रेष्यान्वाधुषिकाक्षव विप्रान् द्यूद्वयाचरेदिति ।''
विप्रप्रहणं क्षत्रियवैश्ययोरुपलक्षणार्थम् । कुशीळवा गायकाः । प्रतिवादिना साक्षिद्वणे दचे
प्रत्यक्षयोग्यद्वणेषु बाल्यादिषु तथेव निर्णयः । अयोग्येषु तु तद्वचनाङोकतक्ष निर्णयो न सा३० क्ष्यन्तरेणेति नानवस्था । यदि साक्षिदोषग्रसाव्य साक्षयित्रं न शक्कोति प्रतिवादी तदाञ्ची दो-

१ श-सखनादित्वहेतोत्राऽपि ।

षानुसारेण दण्ब्यः । अथ साधयति तदा न साक्षिणः । यथाऽऽह । ''असाधयन् दमं दाप्यो दूपणं साक्षिणां स्फुटम् । भाविते साक्षिणो वर्ज्याः साक्षिधर्मनिराकृता'' इति । उद्दिष्टेषु च सर्वेषु साक्षिषु दुष्टेष्वर्थी यदा क्रियान्तरनिरपेक्षस्तदा पराजितो भवति । 'जितः सविनयं दाप्यः शास्त्र-दृष्टेन कर्मणा । यदि वादी निराकाङ्कः साक्षिसत्ये व्यवस्थित' इति सरणात् । साकाङ्कश्चेतिकयान्तरमवरुम्वेतेत्यभिप्रायः ॥

ये पातककृतां लोका महापातिकनां तथा ॥ ७३ ॥
अग्निदानां च ये लोका ये च स्त्रीबालघातिनाम् ।
स तान्सर्वानवाप्नोति यः साक्ष्यमनृतं वदेत् ॥ ७४ ॥
सकृतं यन्त्रया किंचिजनमान्तरकृतैः कृतं ।
तत्सर्वे तस्य जानीहि यं पराजयसे व्रथा ॥ ७५ ॥

पातकोपपातकमहापातककारिणामिभदानां स्त्रीबालघातिनां च ये लोकास्तान् सर्वानसा-वामोति यः साक्ष्यन्तं वेददिति । तथा जन्मान्तरशतैर्यसुकृतं कृतं तत्सर्वे क्षयं आवयेदि-त्यस भवति यसे अन्तत्वदनेन पराजितो भवतीति श्रावयेदिति संबन्धः । एतः शृद्धविषयं द्रष्टच्यम् । शृद्धं सर्वेस्तु पातकेरिति शृद्धे सर्वपातकश्राव-णस्य विद्वित्त्वात् । गोरक्षकाविद्विज्ञातिविषयं च । गोरक्षकान् वाणिजकानित्युक्तत्वात् । प्र-अन्यानेकजन्मार्जितसुकृतसंक्रमणस्य महापातकादिकल्प्राक्षेश्रान्दतमात्रेणान्तुपपत्तेः । साक्षिसंत्रासार्थ-मिदसुच्यते । यथाऽऽह् नारदः । 'पुराणैर्धर्मवचनैः सत्यमाहात्म्यकीर्तनैः । अन्ततस्रापवादेश्र सृशसुन्नासयेदिति'' ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७५ ॥

यदा तु श्राविताः साक्षिणः कथंचित्र श्रुयुस्तदा किं कर्तव्यमित्यत आह---

अनुवन्हि नरः साक्ष्यमृणं सदशबन्धकम् । राज्ञा सर्वे प्रदाप्यः खात् पर्चत्वारिंशकेऽहनि ॥ ७६ ॥

यः साक्ष्यमङ्गीकृत्य श्रावितः सन् कथंचित्र वदति स राज्ञा सर्वे सबुद्धिकमृणं धनिने दाप्यः। सदशबन्धकं दशमांशसिहतं दशमांशश्च राज्ञो भवति । 'राज्ञाऽधमणिको साक्ष्यादाने कर्ण दाप्यः साधितादशकं शतिमे'स्युक्तत्थात् । एतच षट्चरवारिंशकेऽहिन प्राप्ते वेदितव्यम्। ततोऽवीग्वदन्न दाप्यः। इदं च व्याष्याखुपप्रवरहितस्य । यथाऽऽहृ ३५ मजुः।( अ. ८ स्रो. १०७ )। "त्रिपक्षादन्नुवन् साक्ष्यमृणादिषु नरोऽगदः। तहणं प्राप्तुयात्सर्वे दशबन्धं च सर्वशः" इति । अग्रव इति राजदैवोपप्रवित्रहेणरुक्षणम् ॥ ७६ ॥

यस्तु जानन्नपि साक्ष्यमेव नाङ्गीकरोति दौरात्म्यात्तं प्रत्याह-

न ददाति हि यः साक्ष्यं जानस्रिप नराधमः । स कूटसाक्षिणां पापैस्तुल्यो दण्डेन चैव हि ॥ ७७ ॥ ्य यः पुनर्नराधमो विग्रतिपन्नमर्थे विशेषतो जानस्रिप साक्ष्यं न ददाति । नाङ्गीकरोति स कृतोऽपि वा कोटसाक्ष्य विदित निवतनीयः । यथाऽऽह मुनुः (अ. ८ श्हाः ११७)। 'यस्तिन् यस्तिन् विवादे तु कौटसाक्ष्यं कृतं भवेत् । तत्तत्कार्यं निवर्तेत कृतं चाप्यकृतं भवेदिति'॥७७॥

साक्षिविप्रतिपत्तौ कथं निर्णय इत्यत आह—

## द्वैधे बहूनां वचनं समेषु गुणिनां तथा। गुणिद्वैधे तु वचनं प्राह्यं ये गुणवत्तमाः॥ ७८॥

साक्षिणां है से विप्रतिपत्तौ बहूनां वचन प्राह्मम् । समेषु समसंख्येषु द्वैधे ये गुणिनत्तेषां वचनं प्रमाणम् । यदा पुनर्गुणिनां विप्रतिपत्तित्तदा ये गुणवत्तमाः श्रुतासाक्षिणां विप्रः ध्ययनतद्धीनुष्ठानधनपुत्रादिगुणसंपन्नात्तेषां वचनं प्राह्मम् । यत्र तु गुणिनः कितपये इतरे च बहवत्तत्रापि गुणिनामेव वचनं प्राह्मम् । 'उभयानुमतः साक्षी मवत्येकोऽपि धर्मविदिति' गुणातिशयस मुख्यत्वात्। यत्तु भेदादसाक्षिण इत्युक्तं तत्सर्वसान्येना गृह्णमाणविशेषविषयम् ॥ ७८ ॥

साक्षिभिश्र कथमुक्ते जयः कथं वा पराजय इत्यत आह—

यसोचुः साक्षिणः सत्यां प्रतिज्ञां स जयी भनेत्। अन्यथानादिनो यस भ्रुवस्तस्य पराजयः॥ ७९॥

यस्य वादिनः प्रतिक्षां द्रव्यजातिसंख्यादिविशिष्टां साक्षिणः सत्यां वद्नित सत्यमेवं जानीमो वयमिति स जयी भवति । यस पुनर्वादिनः प्रतिज्ञामन्यथा वैपरी-पराजवी। त्यं मिथ्वैतदिति वदन्ति तस पराजवी श्रुवो निश्चितः । यत्र तु प्रतिज्ञा-पराजवी। तार्थस विस्वरणादिना भावाभावी साक्षिणो न प्रतिपादयन्ति तत्र प्रमाणान्तरेण निर्णयः कार्यः, न च राज्ञा साक्षिणः पुनः पुनः प्रष्टव्याः । स्वभावोक्तमेव वचनं प्राह्मम् । यशाऽऽह् । प्रस्नभावोक्तं वचस्तेषां प्राह्मं यहोषवर्जितम् । उक्ते तु साक्षिणो राज्ञा न प्रष्टव्याः पुनः पुनःसितः। उक्ते तु साक्षिणो राज्ञा न प्रष्टव्याः पुनः पुनःरितः। ॥ ७९ ॥

'अन्यथावादिनो यस ध्रुवस्तस्य पराजय' इत्यसापवादमाह—

उक्तेऽपि साक्षिभिः साक्ष्ये यद्यन्ये गुणवत्तमाः । िह्रगुणा वाऽन्यथा बृद्धः कूटा स्युः पूर्वसाक्षिणः ॥ ८० ॥

पूर्वोत्तरुक्षणैः साक्षिभिः साक्ष्ये खामिप्राये प्रतिज्ञातार्थवैपरीत्येनामिहिते यद्यन्ये पूर्वेभ्यो गुणवत्तमाः द्विगुणा वा अन्यथा प्रतिज्ञातार्थानुगुण्येन साक्ष्यं ब्र्युसदा पूर्वे साक्षिणः कृदा मिथ्यावादिनो मनेयः ।

नन्त्रेतदनुपपन्नम् । अर्थिप्रत्यर्थिसम्यसभागतिभिः परीक्षितैः प्रमाणभूतैः साक्षिमिर्निगदिते
 प्रमाणान्तरान्त्रेषणेऽनवस्थादोषप्रसङ्गात् । 'निर्णिक्ते व्यवहारे तु प्रमाणमफलं मवेत् । लिखितं

साक्षिणो वाडि पूर्वमावेदितं न चेत्'। 'यथा पकेषु धान्येषु निष्कलाः प्रावृषो गुणाः। निर्णिक्तव्यवहाराणां प्रमाणमफलं तथेति'(अ. १ श्रो. ६३) नारद्वचनाच । उच्यते। यदाडधीं प्रतिज्ञातार्थसान्तरात्मसाक्षित्वेनानाविष्कृतदोषाणामि साक्षिणां वचनमधिनसंवादित्वेनाप्रमाणं मन्यमानः
साक्षिष्विपि दोषं कल्पयति तदा प्रमाणान्तरान्वेषणं केन वार्यते। उक्तं च। 'यस च दुष्टं करणं, यत्र
च मिथ्येति प्रत्ययः, स एवासमीचीन' इति। यथा चश्चुरादिकरणदोषानध्यवसायेऽप्यर्थविसंवादाः "
क्तानितस्य ज्ञानस्य प्रामाण्येन करणदोषकल्पना । तथेहापि साक्षिपरीक्षातिरेकेण वाक्यपरीक्षोपदेशाच 'साक्षिमिर्माषितं वाक्यं सह सम्यैः परीक्षयेदिति' कात्यायनेनाप्युक्तम् । 'यदा शुद्धा
किया न्यायात्तदा तद्वाक्यशोधनम् । शुद्धाच वाक्याद्यः शुद्धा स शुद्धोऽर्थ इति स्थितिरिति'।
किया साक्षिलक्षणा 'नार्थिसंवन्धिनो नासा' इति न्यायाद्यदा शुद्धा तदा तद्वाक्यशोधनं साक्षिवाक्यशोधनं कर्तिल्यम् । वाक्यशुद्धिश्च सत्यार्थप्रतिगदनेन । 'सत्येन शुद्धते वाक्यभिति' सर- 1॰
णात् । एवं शुद्धायाः क्रियायाः शुद्धवाक्याच यः शुद्धोऽवगतोऽर्थः स शुद्धस्त्यामृत् इति स्थितिरीदृशी मर्यादा न्यायविदाम् । करणदोषवाधकप्रत्ययामावे सति अवितथ एवार्थ इत्यर्थः।

ननु स्वयमर्थिना प्रमाणीकृतान् साक्षिणोऽतिक्रम्य कथं क्रियान्तरं प्रमाणीकियते । नैष दोषः । यतः 'क्रियां बलवर्ती मुक्त्वा दुर्बलां योऽवलम्बते। स जयेऽवधृते सम्यः पुनस्तां नाप्नुयाकियामिति' कात्यायनेन जयावधारणोत्तरकालं क्रियान्तरपरिग्रहिनिषेधाज्जयावधारणात्याक् क्रियान्तरपरिग्रहो १५ दिशितः । नारदेनाणि 'निणिक्ते व्यवहारे तु प्रमाणमफलं भवेदिति' ( अ. १ श्रो. ६२ ) बदता जयावधारणोत्तरकालमेव प्रमाणान्तरं निषद्धं न प्रागणि । तस्मादुक्तेऽणि साक्षिभिः साक्ष्ये अपरि-त्रष्यता क्रियान्तरमङ्गीकर्तव्यमिति स्थितम् ।

एवं स्थिते यद्यभिहितवचनेभ्यः साक्षिभ्यो गुणवत्तमाः द्विगुणा वा पूर्वनिर्दिष्टा असिबिहिताः साक्षिणः सन्ति तदा त एव प्रमाणीकर्तव्याः । 'स्वमावेनैव यद्भ्यस्तद्वाः व्यावहारिकमि'त्यस्य १० सर्वव्यवहार्रोपत्वात् । 'निर्णिक्ते व्यवहारे तु प्रमाणमफळं मवेत् । लिखितं साक्षिणो वाऽपि पूर्वमावेदितं न चेदिति' नारद्वचनाच ( अ. १ श्लो. ६२ ) । पूर्वनिर्दिष्टानामसंभवे त्वनिर्दिष्टा अपि तथाविषा एव साक्षिणो प्राह्मा न दिव्यम् । 'समवे साक्षिणां प्राञ्चो वर्जयेदैविकीं कियामिति' सरणात् ।तेषामसंभवे दिव्यं प्रमाणं कर्तव्यम् । अतःपरमपरितुष्यताऽप्यर्थिना न प्रमाणान्तरमन्वेष्णीयम् । मृत्युवचनादिति परिसमापनीयो व्यवहारः ।

यत्र तु प्रत्यिंनः स्वप्रत्यविसंवादित्वन साक्षिवचनस्याप्रामाण्यं मन्यमानस्य साक्षिषु दोषारोपणेनापरितोषस्तत्र प्रत्यिंवनः क्रियोपन्यासावसरामावात्सप्ताहाविधिकदैविकराजिकव्यसनोद्भवेन साक्षिपरीक्षणं कर्तव्यम् । तत्र च दोषावधारणे विवादास्यदीभृतमृणं दाप्याः । सारानुसारेण दण्डनीयाश्च । अथ दोषानवधारणं तदा प्रत्यिंवना तावता संतोष्टव्यम् । यथाह मनुः । (अ. ८
स्रो. १०८)। 'यस्य दृश्येत सप्ताहादुक्तवाक्यस्य साक्षिणः । रोगोऽत्रिर्दातिमरणमृणं दाप्यो ६०.
दमं च स' इति । एतच 'यस्योद्धः साक्षिणः सत्यां प्रतिज्ञां स जयी भवेदि'त्यसापरितुष्यदमत्यविविषयेष्यपादो द्रष्टव्यः ।

। केबि'दुक्तेअपि साक्षिभिः साक्ष्ये' इत्येतद्वन्तुनम्थिना निर्दिष्टेषु साक्षिष्वर्थ्यनुकूलम्मिहितवत्सु

यदि प्रत्यर्थी गुणवत्तमान् द्विगुणान्वाऽन्यान् साक्षिणः पूर्वोक्तविपरीतं संवादयति तदा पूर्ववादिनः साक्षिणः कूटा इति व्याचक्षते । तदसत् । प्रत्यर्थिनः क्रियानुपपत्तः । तथा हि । अर्थी नाम साध्यसार्थस निर्देश, तत्प्रतिपक्षस्तद्भाववादी प्रत्यर्था; तत्राभावस्य भावसिद्धिसापेक्षसिद्धित्वा-द्भावस नामावनिरपेक्षसिद्धित्वाद्भावसैव साध्यत्वं युक्तम् । अभावस्य स्वरूपेण साक्ष्यादिवमे- यद्वाभावात् । अत्रश्चार्थिन एव किया युक्ता । अपि चोत्तरानुसारेण सर्वत्रैय किया नियता सर्पते । 'प्राङ्न्यायकारणोक्ती तु प्रत्यर्थी निर्दिशिकियाम् । मिध्योक्ती पूर्ववादी तु प्रतिपत्तौ न सा भवेदिति'। न चैकसिन्व्यवहारे द्वयोः क्रिया । 'न चैकसिन्विवादे त किया स्पाद्वादिनोर्द्व-योरिति' सरणात् । तसात्प्रतिवादिनः साक्षिणो गुणवत्तमाद्विगुणा वाज्न्यथा त्रुयुरित्यनुपपन्नम् । अथ मतम् । द्वावि भावप्रतिज्ञावादिनौ मदीयिभिदं दायाद्पाप्तं मदीयिभिदं दायादप्राप्तमिति १० प्रतिज्ञावादिनोः पूर्वापरकालविभागानाकलितमेव वदतस्तत्र द्वयोः साक्षिप् सत्यु कस्य साक्षिणो ग्राह्या इत्याकांक्षयां 'द्वयोविंवदतोर्थे द्वयोः सत्सु च माक्षितु । पूर्वपक्षो भवेषास्य भवेयुक्तस्य साक्षिण' इति वचनेन यः पूर्वे निवेदयति तस्य साक्षिणो मात्रा इति स्थिते तस्यापवादमाह । 'उत्तेऽपि साक्षिभिः साक्ष्ये' इति । अतश्च पूर्वोत्तरयोर्वादिनोः समसंख्येषु समगुणेषु साक्षिषु सत्स पूर्ववादिन एव साक्षिणः प्रष्टव्याः । यदा तु उत्तरवादिनः साक्षिणो गुणवत्तमा द्विगुणा वा तदा अप्रतिवादिनः साक्षिणः प्रष्टव्याः । एवं च नामावस्य साध्यता, उभयोरिप भाववादित्वाचतुर्विधो-त्तरविलक्षणत्वाच प्रकृतोदाहरणे न कियाव्यवस्था । एकस्मिन्व्यवहारे यथैकस्यार्थिनः कियाद्वयं परमते तथा वाविप्रतिवादिनोः कियाद्वयेऽध्यविरोध इति तद**्याचार्यो** नातुमन्तते । 'उत्तेऽपि साक्षिभिः साक्ष्ये' इत्यपिशब्दादधीत्प्रकरणाद्वाऽर्थस्यानवगमादित्यलं प्रमङ्गेन ॥ ८०॥

कूटसाक्षिणो दर्शितास्तेषां दण्डमाह-

### पृथकपृथग्दण्डनीयाः कृटकृत्साक्षिणस्तथा । विवादाद्विगुणं दण्डं विवास्यो ब्राह्मणः स्मृतः ॥ ८१ ॥

यो धनदानिता कूटान्सिक्षिणः करोतिति स कूटकृत् । साक्षिणश्च य तथा कूटासि विवाद्रिवादपराजयात्पराजये यो दण्डसन्न तन्नोक्तः तं दण्डं द्विगुणं पृथकपृथगेकैकन्नो दण्डनीयाः । ब्राह्मणस्तु विवास्यो राष्ट्राणिवीस्यो न दण्डनीयः । पतच लोभाकृटसाक्षिणां
वेभवण्डः । दिकारणिविशेषापरिज्ञाने अनम्यासे च द्रष्टच्यम् । 'लोभादिकारणिवशेषपरिज्ञाने
अम्यासे च मनुनोक्तम् । (अ. ८ स्त्रोः १२०।१२१.) । 'लोभात्सहस्तं दण्ड्याः
सान्मोहात्पूर्वे तु साहसम् । भयादो मध्यमो दण्डो मैन्यात्पूर्वे चतुर्गुणम् । कामाइन्नुणं पूर्व
कोधानु त्रिगुणं परम् । अञ्चानाद्वे तो पूर्णे बालिस्याच्छ्यनेव स्विति" । तत्र लोभोऽर्थिल्प्या ।
मोहो विपर्ययञ्चानम्। भयं संत्रासः। मैत्री केहातिशयः। कामः क्षीव्यतिरेकाभिलायः। कोथोऽकृत्संः। अज्ञानम् अस्त्रानम् । वास्तिस्यं ज्ञानातुत्यादः । सहस्रादिषु ताज्ञिकाः पणा गृह्यन्ते ।

तथा (मनु. अ. ८ स्हो. १२३.) । 'कौटसाक्ष्यं तु कुर्वाणांश्चीन्वर्णान्धार्मिको स्यः । प्रवासयेदण्डियत्वा श्राक्षणं तु विवासयेदिति' । एतवाभ्यासविषयम् । कुर्वाणानितिवर्त-मानकाछनिर्देशात् । जीन्वर्णान् क्षत्रियादीन् पूर्वोक्तं दण्डियत्वा प्रवासयेत् गारयेत् । अर्थशास्त्रं प्रवासशब्दस्य मारणे प्रयोगात् । अस्य चार्थशास्त्रस्यत्वात् । तत्रापि प्रवास्त्रमाश्च च्छेदनं जिह्ना च्छेदनं प्राणवियोजनं च कौटसाक्ष्यविषयानुसारेण द्रष्टव्यम् । त्राह्मणं तु दण्डियत्वा विवासयेत् स्वराष्ट्रात्त्रिष्कासयेत् । वाससो विगतो विवासाः । विवाससं करोतीति णिचि कृते णाविष्ठवत्यातिपदिकस्रेति टिलोपे रूपम् । नमीकुर्यादित्यर्थः । अथवा वसत्यक्षित्रिति वासो गृहं; विवासयेत् भग्नयहं कुर्यादिति । त्राह्मणस्यापि लो-भाविकारणविशेषापरिज्ञाने अनम्यासे च तत्र तत्रोक्तो दण्ड एव । अभ्यासे त्वर्थदण्डो विवासनं च । तत्रापि जातिद्रव्यानुबन्धायपेक्षया विवासनं नमीकरणं गृहभङ्को देशा-न्निर्वासनं चेति व्यवस्था द्रष्टव्या । लोमादिकारणविशेषापरिज्ञाने अनम्यासे चाल्यविषये कौटसाक्ष्ये त्राह्मणसापि क्षत्रियादिवदर्थदण्ड एव । महाविषये तु देशान्निर्वासनमेव । अत्राप्यम्यासे सर्वेषामेव मनुक्तं द्रष्टव्यम् ।

न च ब्राह्मणसार्थदण्डो नास्तीति मन्तव्यम् । अर्थदण्डामावे शारीरदण्डे च निषिद्धे, स्वरंपेऽप्यपराधे नमीकरणगृहमङ्गाङ्ककरणविप्रवासनं दण्डामावो वा प्रसञ्चेत । "चतुर्णामपि वर्णानां प्रायिश्वत्तमकुर्वताम् । शारीरं धनसंयुक्तं दण्डं धर्म्ये प्रकल्पयेदिति" सरणाच । तथा (मनु. अ. ८ श्लो. ३७८)। "सहस्रं त्राह्मणो दण्ड्यो गुप्तां विषां बलाइजिति" सरणात् । यनु दांह्मवचनम् 'त्रयाणां वर्णानां धनापहारवधवन्धनक्रियाविवासनाङ्ककरणं भ्ष्माष्ट्रास्त्रीते । तत्र धनापहारः सर्वस्तापहारो विविश्वतो वधसाहचर्यात् । 'शारीरस्त्ववरोधिर्वितान्तः प्रकीतितः । काकिण्यादिस्त्वर्थदण्डः सर्वस्तान्तत्त्रयेव चेति' । वधसर्वस्त्रहरणयोः सहपाठात् । यदप्युक्तम् । 'राष्ट्रोदेनं बृद्धिः कुर्यारसमग्रधनमक्षतितितं तत्रश्रयमकृतसाहस्तिषयं न सर्वविषयम् । शारीरस्तु ब्राह्मणख्या न कदाचिद्ववति । (अ. ८ श्लो. ३८०) । 'न जातु ब्राह्मणं हन्यात्सर्वपापेष्वपि स्थितमिति' सामान्येन मनुस्तरणात् । तथा । मनुः (अ. ८ श्लो. ३८१)। 'न ब्राह्मणवधाद्भयानधर्मो विद्यते मुवि । तस्त्रादस्य वधं राजा मनसाऽपि न चिन्तयेदिति' ॥ ८१॥

### यः साक्ष्यं श्रावितोऽन्येभ्यो निह्नते तत्तमोष्टतः । स दाप्योऽष्टगुणं दण्डं ब्राह्मणं तु विवासयेत् ॥ ८२ ॥

सं प्राथाउष्ट्रगुणं प्रेड प्राक्षणं प्राप्तापात् । जराति स्विगदनकाले १५ तमोवृतो रागायाक्रान्तवित्तसास्यमन्येभ्यः साक्षिभ्यो निहुते, नाह्नमत्र साक्षी भवामीति स विवादपराजये यो दण्डसं दण्डमप्टगुणं दाप्यः । ब्राह्मणं पुनरप्टगुणद्रव्यवानतः साक्ष्यानक्षीकारे दण्डः । अव्यानासमर्थे विवासयेत् । विवासनं च नमीकरणगृहभक्तदेशनिर्वासनलक्षणं विषयानुसारेणं द्रष्टव्यम् । इतरेषां त्वष्टगुणद्रव्यदण्डासंभवे स्वजात्युवितकर्मकरणनिगडबन्धनकारागृहभवेशादि द्रष्टव्यम् । एतचः पूर्वश्लोकेऽप्यनुसर्तव्यम् । यदा १०
सर्वे साक्ष्यं निहुवते तदा सर्वे समानदोषाः । यदा तु साक्ष्यमुक्तवा पुनरत्यया वदन्ति तदाऽजुबन्धायपेक्षया दण्ड्याः । यथाह कास्यायनः । 'उक्तवाऽन्यया बुवाणाश्च दण्ड्याः स्युवीक्ललिन्वता' इति । च चान्येनोक्ताः साक्षिणोऽन्येन रहस्यनुसर्तव्याः । यथाह नारदः । ( अ. १

42

स्त्रो. १६५)। 'न परेण समुद्दिष्टमुपेयात्साक्षिणं रहः । मेदयेन्नैव चान्येन हीयेतैवं समा-चरिन्नति'॥ ८२॥

साक्षिणामवचनमसत्यवचनं च सर्वत्र प्रतिषिद्धं; तदपवादार्थमाह---

### वर्णिनां हि वधो यत्र तत्र साक्ष्यनृतं वदेत् ।

यत्र वर्णिनां शृह्विट्क्षत्रविग्राणां सलवचनेन वधः संमाव्यते तत्र साक्ष्यगृतं वदेत् सलं न वदेत् । अनेन च सत्यवचनप्रतिषेधेन साक्षिणः पूर्वप्रतिषिद्धमसत्यवचनमवचनं चाम्य- गृज्ञायते । यत्र शृङ्काभियोगादौ सत्यवचने वर्णिनो वधोऽस्तत्वचने न कस्यापि वधस्तत्रागृतवचनमम्यनुज्ञायते । यत्र तु सत्यवचनेऽर्थिप्रत्यिवेनोरस्वत- माह ।
 सत्यवचने चौन्यतरस्य वधस्तत्र तृष्णीमावाम्यनुज्ञा, राजा यद्यनु- मन्यते । अय राजा कथमप्यकथने न मुखति तदा भेदादसाक्षित्वं कर्तव्यम् ।
 तस्याप्यसंभवे सत्यमेव वदितव्यम् । असत्यवचने वर्णिवधदोष एव । तत्र च यथाशास्त्रं प्रायक्षित्वं कर्तव्यम् ।

तर्बसत्यवचने तृष्णीभावे च शास्त्राभ्यनुज्ञया प्रत्यवायाभाव इत्यत आह—

#### तत्पावनाय निर्वाप्यश्वरुः सारस्वतो द्विजैः ॥ ८३ ॥

े तत्पावनाय अन्तत्वचनावचनिमित्तप्रत्यवायपरिहाराय सारस्वतश्चरिक्किरैकैक्शो नि-वाप्यः कर्तव्यः । सरस्तती देवता असेति सारस्वतः । अनवस्रावितान्तरूष्मपक्षौदने चरु-शब्दः प्रसिद्धः । इहायमिसस्थिः । साक्षिणामन्तत्वचनमवचनं च यित्रिपिद्धं अनुतवचने प्राविश्वत्तम् । यत्तु नानृतं वदेद् श्रुवन्विश्ववन्वाऽपि नरो भवति किल्बिषीति' च सामान्येनानृतत्वचनमवचनं च निषिद्धं तदितिकमनिमित्तमिदं प्रायश्चित्तं । १० न च मन्तव्यम् साक्षिणामनृतवचनावचनाभ्यनुज्ञानेऽपि साधारणानृतवचनावचनप्रतिषेधान

२०न च मन्तव्यम् साक्षिणामरःतवचनावचनाभ्यनुज्ञानेऽपि साधारणारःतवचनावचनप्रतिषेघा-तिक्रमनिमित्तप्रत्यवायस्य तौदवस्थ्यादस्यनुज्ञावचनमनर्थकमिति । यतः साक्षिणामसत्यवचनावच-नप्रतिषेघातिक्रमयोभूयान्त्रत्यवायः असाधारणारःतवचनावचनयोरत्पीयानित्यर्थवदभ्यनुज्ञावचनम्।

यद्यपि भूयसः गत्यवायसः निवृत्त्या आनुषङ्गिकस्याल्पीयसः ग्रत्यवायसः निवृत्तिरन्यत्र तथा-पीहाभ्यनुज्ञावचनात्प्रायश्चित्तविधानाच भूयसो निवृत्त्याऽल्पीयानप्यानुषङ्गिकोऽपि ग्रत्यवायो न २५ निवर्तत इति गम्यते ।

एतदेवान्यत्र प्रश्नेषु वर्णिवधाराङ्कायां पान्थादीनामन्दतवचनावचनाभ्यतुङ्गानं वेदितव्यम् । न च तत्र प्रायश्चित्तमस्ति प्रतिवेधान्तराभावात् । निमित्तान्तरेण काळान्तरेऽर्वतत्त्वावगमेऽपि साक्षिणामन्येषां च दण्डाभावोऽसादेव वचनादवगम्यत इति ॥ ८३ ॥

इति साक्षिप्रकरणम्

१ फ-नान्यतरस्य । २ तादवस्थादवचनाभ्यनुज्ञावचनमिति पाठः ।

### अथ लेख्यप्रकरणम् ६

अक्तिसाक्षिणौ निरूपितौ।सांप्रतं छेख्यं निरूप्यते।तत्र छेख्यं द्विविधं,शासनं जानपदं चेति। शासनं निरूपितं (या. व. आ. अ. श्लो. ३१८)। जानपदमभिधीयते । तच द्विविधम्, स्वहस्तकृतमन्यकृतं चेति।तत्र खहस्तकृतमसाक्षिकं अन्यकृतं ससाक्षिकम् अनयोश्च देशाचारानुसा-रेण प्रामाण्यम् । यथाह नारदः (अ. १ श्लो. १३५) । 'लेख्यं त द्विविधं ज्ञेयं खहस्तान्यकतं ५ तथा । असाक्षिमत्साक्षिमच सिद्धिर्देशस्थितेस्तयोरिति' । तत्रान्यकृतमाह ।

### यः कश्चिदर्थो निष्णातः स्वरुच्या तु परस्परम् । लेख्यं त साक्षिमत्कार्यं तस्मिन्धनिकपूर्वकम् ॥ ८४ ॥

धनिकाधमणयोर्योऽर्थो हिरण्यादिः परस्परं स्वरुच्या इयता कालेनैतावद्देयमियती प्र-तिमासं वृद्धिरिति निष्णातो व्यवस्थितः तस्मिन्नर्थे काळान्तरे विश्वतिपत्तौ वस्तृतत्त्वनिर्णयार्थे १०

लेख्यं साक्षिमद्क्तलक्षणसाक्षियुक्तं धनिकपूर्वकं धनिकः पूर्वो यसिस्त-अन्यक्रते द्धनिकपूर्वकं धनिकनामलेखनपूर्वकमिति यावत् कार्यं कर्तव्यम् । उक्तलक्ष-विशेषमाह । णाः साक्षिणो वा कर्तव्याः । 'कर्त्रा त यत्क्रतं कार्यं सिद्ध्यर्थे तस्य साक्षिणः ।

प्रवर्तते विवादेष सकृतं वाऽथ लेख्यकमिति ' सरणात ॥ ८८ ॥

समामासतदर्भाहनीमजातिस्वगोत्रकैः। सब्रह्मचारिकात्मीयपितृनामादिचिहितम् ॥ ८५ ॥

अपि च समा संवरसरः । मासश्रेत्रादिः । तदर्धे पक्षः ग्रुक्तः कृष्णो वा । अहस्तिथिः अतिपदादिः । नाम धनिकाधमर्णयोः । जातिर्श्रीक्षणादिः । स्वगोत्रं वासिष्ठादिगोत्रम् । एतैः समादिभिश्चिह्नितम् । तथा सब्रह्मचारिकं बहुचादिशाखाप्रयुक्तम् । गुणनाम, 'बहुचः कठ' इति । आत्मीयपितनाम धनिकर्णिकपितनाम । आदिशब्दात् द्रव्यजातिसंख्यावारादेर्गह-२० णम् । एतैश्च चिह्नितं लेख्यं कार्यमिति गतेन संबन्धः ॥ ८५ ॥

समाप्तेऽर्थे ऋणी नाम स्वहस्तेन निवेशयेत । मतं मेऽम्रकप्रत्रस्य यदत्रोपरि लेखितम् ॥ ८६ ॥

किंच धनिकाधमणीयोर्देशः खरुच्या व्यवस्थितस्तसिन्नर्थे समाप्ते ठिखिते ऋणी अधमणी नामात्मीयं स्वइस्तेनासिंहेस्ये यद्परि लेखितं तन्ममामुकपुत्रस मतम-२५ अध्यक्षीय भिष्रतमिति निवेशायेत्पत्रे लिखेत् ॥ ८६ ॥

सम्मतिः ।

साक्षिणश्च स्वहस्तेन पितृनामकपूर्वकम् । अत्राहमप्रकः साक्षी लिखेयुरिति ते समाः ॥ ८७ ॥

१ कचिदसमा इति अकारप्रश्रेषः ।

तथा तिसंक्षेक्ष्ये ये साक्षिणो लिखितासेऽप्यात्मीयिपितृनामळेखनपूर्वकमिश्वर्थेऽहम-मुको देवदत्तः साक्षीति स्वहस्तेनैकैकशो लिखेयुः। ते च समाः संख्यातो गुणतश्च क-र्तव्याः। यद्यधमणीः साक्षी वा लिपिज्ञो न मवति तदाऽधमणींऽन्येन, साक्षी च साक्ष्यन्तरेण, सर्वसाक्षिसन्निधौ स्वमतं लेखयेत्। यथाह् नारदः। "अलिपिज्ञ ऋणी यः स्थात्समतं तु स ५ लेखयेत्। साक्षी वा साक्षिणाऽन्येन सर्वसाक्षिसमीपत" इति ॥ ८७ ॥

### उभयाभ्यर्थितेनैतन्मया द्यप्तकस्तुना । लिखितं द्यप्तकेनेति लेखकोऽन्ते ततो लिखेत् ॥ ८८ ॥

किंच । ततो छे**खको** धनिकाधमर्णिकास्यासुभाभ्यां प्रार्थितेन मयाऽसुकेन केखकसम्मतिः । देवदत्तेन विष्णुमित्रसूनुना एतछेष्यं छिखितमित्यन्ते छिखेत्॥ ८८॥

विना तु साक्षिभिर्छेख्यं स्वहस्तिलिखितं तु यत् । तत्त्रमाणं स्पृतं लेख्यं बलोपधिकृतादते ॥ ८९ ॥

यह्नेरूयं सहस्तेन लिखितमधमणेंन तत्साक्षिमिर्विनाऽपि प्रमाणं स्पृतं मन्वादिभिः । बळोपिधिकृताहते बलेन बलात्कारेण उपिना छळलोमक्रोधमयमदादिलक्षणेन साम्प्रतं स्वकृतं वस्कृतं तस्माद्धिना। नारवोऽप्याह। "मत्तामियुक्तक्षीबालबळात्कारकृतं च यत्। लेख्यमाषः। तद्यप्रमाणं लिखितं मयोपिधकृतं तथितं" (अ. १ स्रो. १२७)। तबैतत्स्वहस्तकृतं परहस्तकृतं च यद्धेरूपं देशाचारात्रसरोण सबन्धकव्यवहारेऽबन्धकव्यवहारे च युक्तमर्थकमापरिलोपेन लिख्यक्षरापरिलोपेन च लेख्यमिलेतावत् न पुनः साधुशब्देरेव, प्रातिस्विकदेशमापयाऽपि लेखनीयम्। यथाह नारदः। "देशाचाराविषद्धं यद्धक्ताधिविधलक्षणम्। तत्यमाणं स्मृतं लेख्यमविद्धस्त्रमाक्षरमिति" (अ. १ स्रो. १३६)। विधानं विधिः आधिर्विधराधीकरणं तस्य लक्षणं २०गोप्याधिमोग्याधिकालकृतमित्यादि, तद्धक्तं विस्पष्टं यक्षिस्तद्धक्ताधिविधलक्षणम्। अविद्यस्तकमाक्षरम् । अविद्यस्ति क्रमाक्षरणि च कमाक्षरणि; अविद्यसानि कमाक्षराणि यक्षिस्तद-विद्यस्तकमाक्षरं। तदेवंभूतं लेख्यं प्रमाणम्। राजशासनवन्न साधुशब्दिनयमोऽन्नेत्यिमप्रयः॥८९॥

लेख्यप्रसङ्गेन लेख्यारूढमप्युणं त्रिभिरेव देयमित्याह—

ऋणं लेख्यकृतं देयं पुरुषैस्त्रिभिरेव तु ।

वधा साक्ष्यादिकृतसृणं त्रिभिरेव देयं तथा छेख्यकृतमप्याह्त्रृतस्युत्रतस्युत्रीखाभिरेव देयं न चतुर्घादिभिरिति नियम्यते । नतु पुत्रपौत्रैर्ऋणं देयभित्यविशेषण ऋणमात्रं त्रिभिरेव देय-भिति नियतमेव । बाढम् । असैवोत्सर्गस्य पत्रारूढणीषियये स्मृत्यन्तरप्रमवामपवादशङ्काम-पनेतुमिदं वचनमारव्धम् । तथाहि । पत्रछक्षणमभिषाय कात्यायनेनाभिहितम् । 'एवं का-छमतिकान्तं पितृणां दाप्यते ऋणमिति '। इत्थं पत्रारूढस्यामतिकान्तकाळमपि पितृणां सं-१० विन्य दाप्यते । अत्र पितृणां मिति वहुनचनिर्देशात्काळमितिकान्तमिति वचनाः चतुर्थादि-

श्राधेविधिराधिविधिराधीकरणिमत्यिपाठः ।

र्दाप्य इति प्रतीयते । तथा हारीतेनापि । 'छेस्यं यस मवेद्वत्ते छाभं तस विनिर्दिशेदिति' । अत्रापि यस हस्ते छेस्यमस्ति तसर्णछाम इति सामान्येन चतुर्थोदिस्योऽप्यृणछाभोऽस्तीति प्रतीयते । अतश्चेतदाशङ्कानिबृस्पर्थमेतद्वचनमिति युक्तम् । वचनद्वयं च योगीश्वरवचनानुसारेण योजनीयम् ।

## आधिस्तु भुज्यते तावद्यावत्तर्भं प्रदीयते ॥ ९० ॥

सबन्धकेऽपि पत्रारूढे ऋणे त्रिभिरेव देयमिति नियमादृणापाकरणानिषकारेणाध्याहरणे-ऽप्यनिषकारप्राप्ताविदमुच्यते । यावचतुर्थेन पश्चमेन वा ऋणं न दीयते अस्यापवादमादः। तावदेवाधिर्मुज्यते इति वदता सबन्धकर्णापाकरणे चतुर्थादेरप्यिकारो द-र्शितः। नन्वेतदप्युक्तमेव 'फलमोग्यो न नश्यतीति'। सत्यम् । तदप्येतिकासत्यपवादवचने पुरुषत्रयविषयमेव स्वादिति सर्वमनवद्यम्॥ ९०॥

प्रासङ्गिकं परिसमाप्य प्रकृतमेवानुसरति-

#### देशान्तरस्ये दुर्लेख्ये नष्टोन्मृष्टे हृते तथा । भिन्ने दग्धेऽयवा छिन्ने लेख्यमन्यर्त्तं कारयेत् ॥ ९१ ॥

व्यवहाराक्षमे पत्रे पत्रान्तरं कुर्यादिति विधीयते । व्यवहाराक्षमत्वं चात्यन्तव्यवहितदे-शान्तरस्थे पत्रे । दुर्छेख्ये दुष्टानि संविद्यमानानि अवाचकानि वा लेख्यानि लिप्यक्षराणि पदा- १५

नि वा यांसस्तत् दुर्लेख्यं तिसमन्दुर्लेख्ये । नष्टे कालवशेनोन्म्र्रष्टे मधीदौर्वस्था-कीणांदि-पत्रविषये । दिना मृदितिलिप्यक्षरे । इते तस्करादिमिर्मिक्ने विदलिते । दग्धे प्रज्विते । प्रविषये । स्क्रिके द्विधासूते सति भैवति । एतचार्थिप्रत्यर्थिनोः परस्परातुसतौ सत्याम् ।

विमत्यां तु व्यवहारप्राप्ती देशान्तरस्थपत्रानयनाय दुर्गाध्वापेक्षया कालो दातव्यः।

विमत्या तु व्यवहात्भाता प्यान्ताराज्यसाय प्राप्त प्राप्त प्राप्त विभावस्थित नेष्टे वा पत्रे साक्षिमिरेव व्यवहारनिर्णयः कार्यः। यथाह नारदः। ''छेच्ये २॰ देशान्तरन्यस्ते शीर्णे दुर्छिक्षिते इते । सतस्तत्कालकरणमसतो द्रष्ट्रदर्शनमिति'' (अ. १ स्रो. १४६)। सतो विद्यमानस्य पत्रस्य देशान्तरस्थस्यानयनाय कालकरणं कालाविद्यतित्यः। असतः पुनरविद्यमानस्य पूर्वे ये द्रष्टारः साक्षिणसैदिशंनं व्यवहारपरिसमापनं कार्यम्। यदा तु साक्षिणो न सन्ति तदा विव्येन निर्णयः कार्यः। 'अलेक्यसाक्षिके दैवीं व्यवहारे विनिर्दिशेदिति' सरणात्। एतक जानपदं व्यवस्थापत्रम्।

राजकीयमि व्यवस्थापत्रमीदशमेव भवति । इयांस्तु विशेषः; "राज्ञः स्वहस्तसंयुक्तं सग्रद्रा-चिद्धितं तथा । राजकीयं स्मृतं छेख्यं सर्वेष्वर्येषु साक्षिमदिति" । तथाऽन्यदि राजकीयं जयपत्रकं वृद्धवसिष्ठेनोक्तम् । " यथोपन्यस्तसाध्यार्थसंयुक्तं सोक्तरिकयम् । सावधारणकं नैव जयपत्रकमिष्यते " । प्राङ्विवाकादिहस्ताङ्कं मुद्रितं राजमुद्रया । सिद्धेऽर्थे वादिने द्धाजयिने जयपत्रकमिति '। तथा समासदोऽपि मतं मेऽमुकपुत्रस्ति स्वहस्तं द्धुः । "समासद्व्य ये तत्र ३० स्मृतिशाखविदः स्थिताः । यथा छेख्यविषो तद्वत्स्वह्तं द्धुरेव त " इति मनुस्मरणात् ।

<sup>्</sup>र फ-तज्ञापनीयते । २ फ-छेख्यमन्यच कारयेतः । ३ श-द्विशामृते सति असिनाद्विमंति ।

सभासदां च परस्पराजुमतिव्यतिरेकेण न व्यवहारो निःशल्यो भवति । यथाह नारदः । "यम सभ्यो जनः सर्वः साध्येतदिति मन्यते । स निःशल्यो विवादः स्वात्सशब्यस्त्वन्यथा भविदिति "। (अ. ३ श्लो. १७) एतच्चतुष्पाद्यवहार एव । "साध्येत्साध्यमर्थे यच्चतुष्पादान्वितं च यत् । राजसुद्रान्वितं चैव जयपत्रकमिष्यत" इति स्वरणात् । यत्र तु हीनता यथा। "अन्यवादी क्रिया- भद्वेषी नोपस्थात निरुत्तरः । आहूतप्रपळायी च हीनः पश्चविधः स्मृत" इति (अ. २ श्लो. ३३)। तत्र न जयपत्रकमस्ति अपि तु हीनपत्रकमेव । तच्च काळान्तरे दण्डप्रास्यर्थम् । जयपत्रं तु प्राङ्न्यायविधिसिद्धर्थमिति विशेषः ॥ ९१॥

### सन्दिग्धलेख्यग्रुद्धिः स्यात्स्वहस्तलिखितादिभिः । युक्तिप्राप्तिकियाचिह्नसंबन्धागमहेतुभिः ॥ ९२ ॥

• शुद्धमशुद्धं वेति सन्दिग्धस ठेस्थस शुद्धिः स्वहस्तिळिखितादिभिः सात् । सहस्तेन ठिखितं यक्षेस्यान्तरं तेन शुद्धिः । यदि सदशान्यक्षराणि भवन्ति तदा शुद्धिः केस्वसन्देष्टं निर्णवितिभक्तान्तरसंवादाच्छुद्धिरिति । स्वादित्यर्थः । आदिशब्दास्तिछेखकस्वहस्तिछिखितान्तरसंवादाच्छुद्धिरिति । स्वया प्राप्तिशुक्तिप्राप्तिः । देशकाळपुरुषणां द्रव्येण सह संबन्धः प्राप्तिः । असिन्देशेऽस्निन्काळेऽस्य पुरुषस्येदं द्रव्यं घटत इति शुक्तिः । किया तस्ता-

भ्रम्भुप्रसासः । सिह्नमसाधारणं श्रीकारादि । संबन्धः अधिप्रत्यथिनोः पूर्वमि प्रस्परिवश्यसेन दानग्रहणादिसंबन्धः । आगमोऽस्वैतावतोऽर्धस्य संभावितः प्रास्युपायः । एते एव हेतवः । एभि-हेंतुभिः सन्दिग्धठेल्यञ्चद्धिः स्यादित्यन्वयः । यदा तु ठेल्यसन्देहे निर्णयो न जायते तदा साक्षिभिर्तिर्णयः कार्यः । यथाह कात्यायनः । 'दृषिते पत्रके वादी तदास्त्वांस्तु निर्दिशेदिति' साक्षिसंभवविषयमिदं वचनम् । साक्ष्यसंभवविषयं तु हारीतवचनम् । 'न मयैतत्कृतं पत्रं कूट-१ भेतेन कारितम् । अधरिकृत्य तत्पत्रमर्थे दिव्येन निर्णय' इति ॥ ९२ ॥

्र एवं शोधिते पत्रे ऋणे च दातब्ये आसे यदा कृत्स्नमेव दातुमृणमसमर्थस्तदा किं कर्तब्यमि-त्यत आह—

#### लेख्यस्य पृष्ठेऽभिलिखेइत्वा दत्वर्णिको धनम् । धनी वोपगतं दद्यात्स्वहस्तपरिचिह्नितम् ॥ ९३ ॥

१५ यदाऽधमिर्णिकः सक्रक्षमणं दातुमसमर्थस्तदा शक्त्यनुसारेण दत्वा पूर्वकृतस्य छेस्यस्य पृष्ठेऽ-भिळिखेत् एतावन्मया दत्तमिति । उत्तमणों वा उपगतं प्राप्तं धनं तस्यैव छे-छेखनप्रकारः । छेखनप्रकारः । तम् । सहस्तििखिताक्षरचिह्नितम् । यद्गोपगतं प्रवेशपत्रं सहस्तििखितिचिह्नि-तम्पमणीयोत्तमणीं द्यात् ॥ ९३ ॥

ऋणे तु कृत्की दत्ते लेख्यं किं कर्तव्यमित्यत आह—

दत्वणी पाटयेछेल्यं शुद्धी वाऽन्यत्त कारयेत् । कमेण सक्तेव वा कृत्कसूणं दस्या पूर्वकृतं छेल्यं पाटयेत्। यदा तु दुर्गदेशावस्थितं छेल्यं नष्टं वा तदा शुद्धश्वे अधर्मणेत्वनिवृत्त्यर्थमन्यछेख्यं कारयेदुत्तमर्णे अधर्मणः । पूर्वोक्तक्रमेणो-त्तमणों विशुद्धिपत्रमधमणीय दद्यादित्यर्थः ।

ससाक्षिके ऋणे कृत्स्ने दातव्ये किं कर्तव्यमित्यत आह-

#### साक्षिमच भवेद्यद्वा तहातव्यं ससाक्षिकम् ॥ ९४ ॥

यत्तु ससाक्षिकमृणं तत्पूर्वसीक्षिसमक्षमेव द्यात् ॥ ९४ ॥

इति छेख्यप्रकरणम्

#### अथ दिव्यप्रकरणम् ७

लिखितसाक्षिपुक्तिलक्षणं त्रिविधं मातुषप्रमाणमुक्तम् । अथावसरपासं दिव्यं प्रमाण-मभिषासन् 'तुलाष्ट्रयाप इत्यादि'भिराचैः पश्चभिः स्ठोकैर्दिन्यमातृकां कथयति । तत्र तावद्दि-व्यान्युपदिशति ॥

#### तुलाम्यापो विषं कोशो दिव्यानीह विशुद्धये।

मुठादीनि कोशान्तानि पश्च दिन्यानीह धर्मशास्त्रे विद्युद्धये संदिग्धसार्थस संदेहनिवृ-त्त्रये दातव्यानीति ॥

अन्यत्रान्यान्यपि तण्डुलादीनि दिव्यानि सन्ति । 'घटोऽप्रिरुदकं चैव विषं कोशस्त्येव च । तण्डुलाश्चेव दिव्यानि सप्तमस्तप्तमाषकं ' इति पितामहस्तरणात् । अतः कथमेतावन्त्येवेत्यतः १५ आहः—

#### महाभियोगेष्वेतानि

पतानि महाभियोगेष्वेव नास्त्रेति नियम्यते, न पुनरिमान्वेव दिव्यानीति । महत्त्वावधिं च वक्ष्यति । नन्वल्पाभियोगेऽपि कोशोऽस्त्येव । 'कोशमल्पेऽपि दापयेदिति' स्वरणात् । सत्यम् । कोशस्य तुळादिषु पाठो न महाभियोगेष्वेवेति नियमार्थः । किं तु सावष्टम्भाभियोगेऽपि प्राप्त्यर्थः । २० अन्यथा शङ्काभियोग एव सात् । 'अवष्टम्भाभिर्युक्तानां धटादीनि विनिर्दिशेत् । तण्डुळाश्चेव कोशश्च शङ्कास्वेव न संशय ' इति स्वरणात् ॥

महाभियोगेषु शङ्कितेषु सावष्टम्भेषु चाविशेषेण प्राप्तावपवादमाह—

### शीर्षकस्थेऽभियोक्तरि ॥ ९५॥

एतानि तुलादीन्यभियोक्तरि शीर्षकस्थेऽभियुक्तसः भवन्ति । शीर्षकं शिरः । व्यवहारस्य २५ चतुर्थः पादो जयपराजयलक्षणस्तेन च दण्डो लक्ष्यतेः तत्र तिष्ठतीति शीर्षकस्थःः तत्प्रयुक्त-दण्डमागित्यर्थः ॥ ९५ ॥

'ततोऽर्थी ठेखयेत्सदाः प्रतिज्ञातार्थसाधनमिति ' ( ७ स्ठोके ) भावप्रतिज्ञावादिन एव किया-व्यवस्था दर्शिताः, तदपवादार्थमाह्—

१ फ-तत्पूर्वसाक्षिकमेव । २ ज्ञ-ध्यासन् । ३ कोश इंग्यते इत्यपिपाठः । ४ घ=अवष्टभादियुक्तानां ।

### रुच्या वाऽन्यतरः कुर्यादितरो वर्तयेच्छिरः ।

रुच्याऽभियोक्तभियुक्तयोः परस्परसंप्रतिपत्त्याऽन्यतरोऽभियुक्तोऽभियोक्ता वा दिव्यं कुर्या-दितरोऽभियुक्तः अभियोक्ता वा शिरः शारीरमर्थदण्डं वा वर्तयेदक्कीकुर्यात्। अयमभिसन्धिः। न मानुषप्रमाणविद्वयं प्रमाणं मावैकगोचरं अपि तु भावाभावविशेषेण गोचरयति । अतश्च ५ मिथ्योक्तरे प्रत्यवस्कन्दने प्राङ्न्याये वाऽर्थिप्रत्यर्थिनोरन्यतस्येन्छया दिव्यं भवतीति ॥

अल्पाभियोगे महाभियोगे शङ्कासावष्टम्भयोरप्यविशेषेण कोशो भवतीत्युक्तं । तुलादीनि विषा-न्तानि तु महाभियोगेष्वेव सावष्टम्भेष्वेवेति च नियमो दर्शितः । तत्रावष्टम्भाभियोगेष्वेवेत्यसा-पवादमाह —

विनाऽपि शीर्षकात्क्वर्याञ्चपद्रोहेऽथ पातके ॥ ९६ ॥

राजद्रोहाभिशङ्कायां त्रक्षहत्याविपातकाभिशङ्कायां च शिरास्थायिना बिनाऽपि तुलादीनि कुर्यात् । महाचौर्याभिशङ्कायां च । यथाऽऽह । ,'राजिभः शङ्कितानां च निर्दिष्टानां च दस्यु-भिः । आत्मश्चित्रपाणां च विव्यं देयं शिरो विनेति' । तण्डलाः पुनरल्पचौर्यशङ्कायामेव । 'चौर्ये तु तण्डला देया नान्यत्रेति विनिश्चय ' इति पितामहृष्वचनात् ॥ तप्तमापस्तु महाचौ-र्याभिशङ्कायामेव । 'चौर्यशङ्कामियुक्तानां तप्तमापो विधीयत ' इति स्वरणात् ॥ अन्ये पुनः अभ्रापया अल्पार्थविषयाः । "तत्यवाहनशङ्काणि गोबीजकनकानि च । देवतापितृपादांश्च दत्तानि सुकृतानि च । स्पृशिन्छरांसि पुत्राणां दाराणां सुहृदां तथा ॥ अभियोगेषु सर्वेषु कोशपानमथापि या । इत्येते शपथाः श्रोक्ता मञ्जना खल्पकारण' इति नारदादिसरणात् ॥

यथि मानुषप्रमाणानिर्णेयस्य निर्णायकं यत्ताद्दिब्यमिति ठोकप्रसिद्ध्या शपथानामि दिव्यत्वं तथापि काठान्तरनिर्णयनिमित्तत्वेन समनन्तरनिर्णयनिमित्तेम्यो घटादिभ्यो दिव्येभ्यो भेदत्वव्यप्२० देशो त्राक्षणपरित्राजकवत् । कोशस्य तु शपथत्वेऽपि घटादिषु पाठो महाभियोगनिषयत्वेनावष्टम्माभियोगनिषयत्वेन च घटादिसाम्यान्नतु समनन्तरनिर्णयनिमित्तत्वेन । तण्डुळानां तसमाषस्य च समनन्तरनिर्णयनिमित्तत्वेऽप्ययत्त्वेष्यपाठ इति
सन्तोष्टव्यम् ॥ एतानि च दिव्यानि शपथाश्च यथासंभवमृणादिषु विवादेषु प्रयोक्तव्यानि ।

यज्ञ पितामह्वचनम् 'स्थावरेषु विवादेषु दिव्यानि परिवर्जयेविति'; तदपि लिखितसामन्ताव्यिदसदावे दिव्यानि परिवर्जयेदिति व्याख्येयम्। नजु विवादान्तरेष्विप प्रमाणान्तरसंभवे दिव्यानामनवकाश एव। सत्यम्। ऋणादिषु विवादेषु उक्तलक्षणसाध्युपत्यासे अर्थिना कृतेऽपि प्रत्यर्थी यदि
च दण्डाभ्युपगमावष्टम्भेन दिव्यमवलम्बते तदा दिव्यमि भवति। साक्षिणामाश्चयदोषसंभवादिव्यसः
निर्देषित्वेन वस्तुतस्वविषयत्यान्तक्षक्षणत्वाच धर्मसः। यथाह् नारदः। 'शत्र सत्ये स्थितो धर्मो
व्यवहारस्तु साक्षिणि। दैवसाध्ये पौरुचेर्यो न लेक्च्यं वा प्रयोजयेदिति''। स्थावरेषु विवादेषु

व-प्रत्यर्थिना दण्डावष्टम्भेन दिव्यावलम्बने कृतेऽपि सामन्तादिष्टप्रमाणसद्धावे न दिव्यं ग्राह्ममिति
विकल्पनिराकरणार्थम् । स्थावरेषु विवादेष्वित्यादिपितामह्वचनं नात्यन्तिकदिव्यनिराकरणार्थम्। लिखितसामन्ताद्यमावे स्थावरिवादेष्वनिर्णयमसंगात्॥ १६॥

१ दस्युत्मेन निर्दिष्टानामिलार्थः। २ घ-निषिद्धायेन।

### सचैलं स्नातमाह्य सूर्योदय उपोषितम् । कारयेत्सर्वेदिन्यानि नृपत्राझणसन्निधौ ॥ ९७ ॥

किंच । पूर्वेद्युरु**पोषितमुदि**ते सूर्ये **सचैछं स्नातं** दिव्यमाहिणमाहूय रूपस सभ्यानां च ब्राह्मणानां सन्निषी सर्वाणि दिव्यानि कार्येत्माड्डिवाकः । 'त्रिरात्रोपोषिताय स्युरेकरात्रोषि-ताय वा । नित्यं दिव्यानि देयानि ग्रुचेये चार्द्रवाससरं इत्युपवासविकल्पः ५

दिब्ये साधारण-पितामहेनोक्तो बलवदबलवन्महाकार्याल्पकार्यविषयत्वेन व्यवस्थितो द्रष्टव्यः। विधः। उपवासनियमश्च कारयितुः प्राडुवाकस्पापि। 'दिव्येषु सर्वकार्याणि प्राडुवाकः

समाचरेत । अध्वरेषु यथाध्वर्युः सोपवासो नृपाज्ञयेति' पितामहवचनात् ॥

अत्र च यद्यपि 'सूर्योद्य' इत्यविशेषेणोक्तं तथापि शिष्टसमाचाराद्वानुवारे दिव्यानि देयानि । तत्रापि 'पूर्वाह्वेऽप्रिपरीक्षा सात्पूर्वाह्वे च घटो मवेत् । मध्याह्वे तु जलं देयं धर्मतत्त्वमभीप्तता ॥ १० दिवसस्य तु पूर्वाह्वे कोशसिद्धिर्विधीयते । रात्रौ तु पश्चिमे यामे विष देयं सुर्शीतल' इति पितामहोक्तो विशेषो द्रष्टव्यः ॥ अनुक्तकालैविशेषाणां तण्डलतसमाषप्रमृतीनां पूर्वाह्व एव प्रदानम्। 'पूर्वाह्वे सर्वदिव्यानां प्रदानं परिकीर्तितमिति' सामान्येन नारद्सरणात् । अहनि त्रिधा विभक्ते पूर्वो सागः पूर्वाह्वो, मध्यो मध्याहः, उत्तमोऽपराहः ।

तथाऽपरोऽिष काळविशेषो विधिप्रतिषेधमुखेन दिशितः । विधिमुखस्तावत् । "अम्नेः शिशिर-१५ हैमन्तो वर्षाश्चेव प्रकीर्तिताः । शरद्रीष्मेषु सिळळं हेमन्ते शिशिरे विषम् । चैत्रो मार्गशिराश्चेव वैशाखश्च तथैव च । एते साधारणा मासा दिव्यानामविरोधिनः । कोशस्तु सर्वदा देयस्तुळा सास्तीर्वकाळिकीति'। कोशग्रहणं सर्वशपथानामुपळक्षणम् । तण्डळानां पुनर्विशेषानिभधानात्सार्व-काळिकत्वम् । प्रतिषेधमुखोऽि । 'न शीते तोयसिद्धिः साम्रोष्णकाळऽप्रिशोधनम् । न प्रादृषि विषं दद्यात्प्रवाते न तुळां तथा। नापराह्ने न सन्ध्यायां न मध्याह्ने कदाचनेति'। 'न शीते तोयग्रुद्धिः १० सादि'त्यत्र शीतशब्देन हेमन्तशिश्तवर्षाणां प्रहृणम् । नोष्णकाळेऽप्रिशोधनिसस्त्रोष्णकाळशब्देन स्रीष्मशरदोविधानळब्वसापि पुनर्निषेध आदरार्थः । प्रयोजनं तु वश्यते ॥ ९७ ॥

## तुला स्त्रीवालवृद्धान्धपङ्गुबाह्मणरोगिणाम् । अग्निर्जलं वा शृद्रस्य यवाः सप्त विषस्य वा ॥ ९८ ॥

स्ति श्रीमात्रं जातिवयोवस्थाविशेषानादरेण । बाल आ षोडंशाद्वर्षाज्ञातिविशेषानादरेण । स्व कुद्धोऽशीतिकावरः । अन्धो नेत्रविकलः। पृङ्गः पादविकलः । ब्राह्मणो जातिअधिकारिस्वस्थामाह ।
स्तिमाश्रश्र क्षत्रियस । जलमेव दैश्यस । वाशव्दोऽत्रधारणे । विषस्य यवा
उक्तपरिमाणाः । सप्तेव शुद्धस्य शोधनार्थं भवन्ति । ब्राह्मणस तुलाविधानात् शृद्धस्य यवाः सप्त
विषस्य वेति विषविधानाद्भिजैलं वेति क्षत्रियवैश्यविषयमुक्तम् । एतदेव स्पर्धकृतं पितामहेन। १०
'ब्राह्मणस्य घटो देयः क्षत्रियस दुताशनः । वैश्यस सलिलं प्रोक्तं विषं शृद्धस्य द्वापयेदिति' ।

१ फक−वेला। २ फ≕सर्वकालिकीति।

यतु स्थादींनां दिव्यामावस्मरणम् । 'सन्नतानां भृशातांनां व्याधितानां तपित्वनाम् । श्लीणां च न मवेहिव्यं यदि धर्मस्त्वपेक्षित' इति त'दुच्या वाडन्यतरः कुर्योदिति' विकल्पनिवृत्त्यर्थम् । एतदुक्तं भवति । अवध्मभाभयोगेषु स्थादीनामभियोक्तृत्वेडभियोज्यानमिव दिव्यमेतेषामभियोज्यान्येद्वेडप्यभियोक्तृणामेव दिव्यम् । परस्पराभियोगे तु विकल्प एव । तन्नापि तुलैवेत्यनेन भवचनेन नियम्यते । तथा महापातकादिशङ्काभियोगे स्थादीनां तुलैवेति । एतच वचनं सर्वदिव्यसाधारणेषु मार्गशिरश्चेत्रवेशाखेषु स्थादीनां सर्वदिव्यसमवधाने नियामकतयाऽर्यवत् । न च सर्वकालं स्रीणां तुलैवेति । 'स्रीणां च न विषं प्रोक्तं न चापि सलिलं स्मृतम् । धटकोशादि-भिस्तासामन्तस्तत्त्वं विचारयेदिति' विषसलिलल्यतिरक्तधटकोशाध्यादिभिः शुद्धिविधानात् । एवं वालादिष्विप योजनीयम् ।

तथा श्राक्षणादीनामिप न सार्वकालिकस्तुलादिनियमः। 'सर्वेषामेव वर्णानां कोशशुद्धिविषीयते । सर्वाण्येतानि सर्वेषां श्राक्षणस्य विषं विनेति' पितामह्व-वचनात्। तस्नात्साधारणे काले बहुदिव्य-समवधाने तुलादिनियमार्थमेवेदं वचनम्। कालान्तरं तु तत्तत्कालिबिहंतं सर्वेषाम्। तषाहि । वर्षास्तिरेव सर्वेषाम् । हेमन्तरिश्रारयोस्तु क्षित्रयायामिप्तिविषयोर्विकल्पः । श्राक्षणस्य त्विरेतेव न कदाचिद्विषम्। 'श्राक्षणस्य विषं विनेति' प्रतिषेधात् । श्रीष्मशारदोस्तु सलिल्मेव । अपेषां तु व्याधिविशेषणाभ्यादिनिषेधः, 'कुष्ठिनां वर्जयेदिर्षं सलिलं श्रासकासिनाम्। पित्तरेक्ष्मवतां नित्यं विषं तु परिवर्जयोदिति' तेषामभ्यादिकालेऽपि साधारणं तुलाखेव दिव्यं मवति । तथा 'तोयमिप्तिविषं चैव दातव्यं बलिनां रुणामिति' वचनाहुर्कलानामिप सर्वथा विधिप्रतिवैधादृतुकालानातिकमेण जातिवयोवस्थाश्रितानि दिव्यानि देयानि ॥ ९८ ॥

महाभियोगेष्वेतानीत्युक्तंः; तत्राभियोगस्य यदपेक्ष्यं महत्त्वं तदिदानीमाह-

नासहस्राद्धरेत्फालं न विषं न तुलां तथा।

पणसहस्तादवीक् फालं विषं तुलां वा न कारयेत् । मध्यवर्ति जलमि । यथोकम् । 'तुलादीनि विवानतानि गुरुष्वयेषु दापयेदिति' । अत्र कोशसाम्रहणम् 'कोशमन्पेऽपि दापयेदिति' । अत्र कोशसाम्रहणम् 'कोशमन्पेऽपि दापयेदिति' । अत्र कोशसाम्रहणम् 'कोशमन्पेऽपि दापयेदिति' । स्वत्यानि पणसहस्नाद्ध्यमेव भवन्तीति । नार्वागित्यर्थः । नन्वर्वागप्यम्यादीनि पितामहेन दक्षितानि । 'सहसे तु घटं द्यात्सहसार्धे २५ तथाऽऽयसम् । अर्घसार्धे तु सलिलं तसार्थे तु विवं स्मृतमिति' । सत्यम् । तन्नेत्यं व्यवस्था । यहव्यापहारे पातित्यं भवति तद्विषयं पितामह्यवचनमितरद्रव्यविषयं योगीश्वरवचनमिति । एतम् वचनद्वयं स्तेयसाहसविषयम् । अपहवे तु विशेषो दर्शितः कास्यायनेन ।

'दत्तसापह्नवो यत्र प्रमाणं तत्र कल्पयेत् । स्तेयसाहसयोर्दिन्यं सल्पेऽप्यर्थे प्रदापयेत् ॥
सर्वद्रव्यप्रमाणं तु ज्ञात्वा हेम प्रकल्पयेत् । हेमप्रमाणयुक्तं तु तदा दिश्यं नियोजयेत् ॥
ज्ञात्वा संख्यां सुवर्णानां शतनाशे विषं स्मृतम् । अशीतेस्तु विनाशे वै द्धादेव हुताशनम् ॥
पष्ट्या नाशे जलं देयं चत्वारिशति वै घटम् । विशद्धिनाशे तु कोशपानं विधीयते ॥
पद्माधिकस्य वा नाशे ततोऽर्धार्धस्य तण्डुलाः । ततोऽर्धार्धविनाशे हिस्पुशेत्पुत्रादिमस्तकान् ॥
ततोऽर्धार्धविनाशे तु लौकिक्यश्च कियाः स्मृताः। एवं विचारयन्राजा धर्माधीभ्यां न हीयत' इति ॥

१ घ-काळे तु।

'ज्ञात्वा संख्यां सुवर्णानामि'त्यत्र सुवर्णशब्दः 'षोडश माषाः सुवर्ण' इत्युक्तपरिमाणवचनः । नाशशब्दश्रात्रापह्नवचनः । 'नासहस्राद्धरेत्फालः'मित्यत्र तु ताश्रिकपणसहस्रं बोद्धव्यम् ।

नतु नृपद्रोहे पातके चैतानि दिव्यान्युक्तानि । तत्कथं 'नासहस्राद्धरेत्फाल'मित्यत्राह-

### नृपार्थेष्वभिशापे च वहेयुः शुचयः सदा ॥ ९९ ॥

चृपद्रोहेषु महापातकाभियोगे च सदा द्रव्यसंख्यामनपेक्ष्यैवैतानि दिव्यानि कुर्जुरुपवासा- ५ दिना शुच्यः सन्तः । तथा देशविशेषोऽपि नारदेनोक्तः । "समाराजकुलद्वारे देवायतनचत्वरे । निधेयो निश्चलः पूज्यो धूपमाल्यानुलेपनैरिति" । निधेयो घटः । व्यवस्था च कार्यायनेनोक्ता । 'इन्द्रस्थानेऽभिशस्तानां महापातिकनां नृणाम् । न्पद्रोहे प्रवृत्तानां राजद्वारे प्रयोजयेत् । प्रातिलोन्यप्रस्तानां दिव्यं देयं चतुष्यये । अतोऽन्येषु समामध्ये दिव्यं देयं विदुर्बुधाः । अस्पृश्याधम-दासानां म्लेज्छानां पापकारिणाम् । प्रातिलोन्यप्रस्तानां निश्चयो न तु राजिन । तरप्रसिद्धानि १० दिव्यानि संशये तेषु निर्दिशेदिति' । इति दिव्यमानुका ॥ ९९ ॥

एवं सर्वदिज्योपयोगिनीं दिव्यमातृकामिभायेदानीं धटादिदिज्यानां प्रयोगमाह---

तुलाधारणविद्वज्ञिरिभयुक्तस्तुलाश्रितः ।
प्रतिमानसमीभूतो रेखां कृत्वाऽवतारितः ॥ १०० ॥
'त्वं तुले सत्यधामासि पुरा देवैविनिर्मिता ।
तत्सत्यं वद कल्याणि संग्रयान्मां विमोचय ॥ १०१ ॥
यद्यक्षि पापकृन्मातस्ततो मां त्वमधो नय ।
ग्रुद्धश्चेद्रमयोर्ध्वं मां ' तुलामित्यभिमश्चयेत् ॥ १०२ ॥

तुलाया धारणं तोलनं ये विदन्ति सुवर्णकारप्रभृतयः तैः प्रतिमानेन मृदादिना समीभूतः समीकृतस्तुलामाश्चितोऽभिष्ठकोऽभिष्ठकोऽभियको व दिव्यकारी रेखां छ-२० पण्डुलेख्येना श्चिते अस्तानसमीकरणदशायां शिक्यतलेऽवस्थितस्थित् पण्डुलेख्येना श्चियताऽवतारितस्तुलामभिमन्नयेत् प्रार्थयेतानेन मन्नेण । 'हे तुले त्वं सत्यस्य स्थानमसि । पुरा आदिस्ष्टौ देवैहिरण्यगर्भप्रभृतिभिविनिर्मितोत्पादिता । तत्त-सात्सस्यं संदिग्धसार्थस्य स्वरूपं वद दर्शय । कल्याणि शोमने असात्संश्चारानमां विमोन्चय । हे मातः यद्यहं पापकृदसत्यवाधस्मि ततो मां त्वमधी नय । अय शुद्धः स-२५ त्याधिक ततो मामूर्ध्वं गमयेति' । प्राड्विवासस्य तुलाभिमन्नणमन्नः स्मृत्यन्तरोक्तः । अयं तु दिव्यकारिणः । जयपराजयलक्षणम् तु मन्नलिङ्गादेवावगम्यत इति न पृथगुक्तम् । धटनिर्माणं पुनगरोहणाधर्यसिद्धमेव पितामह्ननारदादिभिः स्पष्टीकृतम् । तद्यथाः—

"छित्वा तु यित्रयं वृक्षं यूपवन्मन्नपूर्वकम् । प्रणम्य लोकपालेभ्यस्तुला कार्या मनीविभिः ॥
मन्नः सौम्यो वानस्पत्यच्छेदने जप्य एव च । चतुरसा तुला कार्या दृष्टा ऋज्वी तथैव च ॥
कटकानि च देयानि त्रिष् स्थानेषु चार्यवत् । चतुर्हस्ता तुला कार्या पादौ चोपरि तत्समौ ॥

प्रान्तरं तु तयोईस्तो भवेदध्यधेमेव वा। हस्तद्वैयं निखेयं तु पादयोहमयोरिष ॥ तोरणे च तथा कार्ये पार्श्वयोहमयोरिष । धटादुचतरे स्थातां नित्यं दशिसरङ्खेः ॥ अवलम्बो च कर्तव्यौ तोरणाम्यामधोसुखो । मृन्मयो सूत्रसंबद्धौ धटमस्तकचुम्बिनौ ॥ प्राब्सुखो निश्चलः कार्यः ग्रुचौ देशे धटस्तथा । शिक्यद्वयं समासन्य पार्श्वयोहमयोरिष ॥ प्राब्सुखान्कल्पयेदर्भान् शिक्ययोहमयोरिष । पश्चिमे तोलयेत्कर्तृनन्यसिन्मृतिकां ग्रुभाम् । पिटकं प्रस्तेचिक्षिष्टकाम्रावपासिनः ॥''

अत्र च मृत्तिकेष्टकायावपांसूनां विकल्पः।

''परीक्षका नियोक्तव्यास्तुलामानविशारदाः। वणिजो हेमकाराश्च कांस्यकारास्तथैव च॥ परीक्षकैर्नित्यमवलम्बसमो घटः । उदकं च प्रदातव्यं घटसोपरि पण्डितैः॥ यसिन प्रवते तोयं स विज्ञेयः समो घटः । तोलयित्वा नरं पूर्वे पश्चात्तमवतार्य त ॥ धटं तु कारयेनित्यं पताकाध्वजशोभितम् । तत आवाहयेद्देवान् विधिनाऽनेन मन्नवित् ॥ वादित्रतुर्यघोषेश्च गन्धमाल्यानुलेपनैः । प्राब्युखः प्राञ्जलिर्भूत्वा प्राड्विवाकस्ततो वदेत् ॥ 'एखेहि भगवन्धर्म सस्मिन् दिव्ये समाविश। सहितो लोकपालैश्च वस्तादित्यमरुद्गणैः॥ आवाह्य त घटे धर्म पश्चादङ्गानि विन्यसेत् । इन्द्रं पूर्वे तु संस्थाप्य प्रेतेशं दक्षिणे तथा ॥ वरुणं पश्चिमे भागे कुबेरं चोत्तरे तथा । अग्न्यादिलोकपालांश्च कोणभागेषु विन्यसेत् ॥ इन्द्रः पीतो यमः स्यामो वरुणः रफटिकप्रभः । कुवेरस्तु सुवर्णामो विद्वश्रापि सुवर्णभः ॥ तथैव निर्ऋतिः स्यामो वायुर्धमः प्रशस्यते । ईशानस्तु भवेदक्त एवं ध्यायेत्कमादिमान् ॥ इंद्रस्य दक्षिणे पार्श्वे वसुनाराघयेद्भुधः। घरो घ्रवस्तथा सोम आपश्चेवानिछोऽनछः॥ प्रत्युषश्च प्रभातश्च वसवोऽष्टौ प्रकीर्तिताः । देवेरोशानयोर्मध्ये आदित्यानां तथा गणम् ॥ धाताऽर्थमा च मित्रश्च वरुणोंऽशुर्भगस्तथा। इन्द्रो विवस्तान्पूषा च पर्जन्यो दशमः स्मृतः ॥ ततस्त्वष्टा ततो विष्णुरजघन्यो जघन्यजः । इत्येते द्वादशादित्या नामभिः परिकीर्तिताः ॥ अभेः पश्चिमभागे त रुद्राणामयनं विदः । वीरभद्रश्च शम्भुश्च गिरिशश्च महायशाः ॥ अजैकपादहिर्बुध्यः पिनाकी चापराजितः। मुवनाधीश्वरश्चेव कपाली च विशापितः॥ स्थाणुर्भवश्च मगवान् रुद्रास्त्वेकादश स्मृताः । व्रेतेशरक्षोमध्ये तु मातृस्थानं प्रकल्पयेत् ॥ त्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा । वाराही चैव माहेंद्री चासुण्डा गणसंयुता ॥ निर्ऋतेरुत्तरे भागे गणेशायतनं विदुः। वरुणस्रोत्तरे भागे मरुतां स्थानमुच्यते॥ गगनः स्पर्शनो वायुरनिलो मारुतस्तथा । प्राणः प्राणेशजीवौ च मरुतोऽष्टौ प्रकीर्तिताः ॥ घटस्रोत्तरमागे तु दुर्गामाबाह्येद्भधः । एतासां देवतानां तु सनाम्ना पूजनं विदुः ॥ भृषावसानं धर्माय दत्वा चार्घ्यादिकं क्रमात् । अर्घ्यादि पश्चादङ्गानां भृषान्तमुपकल्पयेत् ॥ गन्धादिकां नैवेद्यान्तां परिचर्या प्रकल्पयेदिति"।

अत्र च तुला पताकाष्यजालङ्कृतां विधाय तसामे सहीति' मन्नेण धर्ममावास्य 'धर्मायार्ध्यं कल्पयामि नम' इत्यादिना अयोगेणार्थ्यपाद्याचमनीयमधुपर्काचमनीयस्त्रानवस्त्रयन्नोपवीताचमनीयमुकुटकटका-

१ इस्तद्धयं निधेयमिति पाठान्तरम् ।

दिभूषान्तं दत्वा इन्द्रादीनां दुर्गान्तानां प्रणवाद्यैः स्वनामिश्चतुर्ध्यन्तैरध्योदिभूषान्तं पदार्थानुसमयेन दत्वा धर्माय गन्धपुष्पपृष्पेपनैवेद्यानि दत्वा इन्द्रादीनां गन्धपुष्पि पूर्वदद्यात्। गन्धपुष्पाणि च धटपूजायां रक्तानि कार्याणि । यथाह् नारदः। ''रक्तेर्गन्धेश्च माल्येश्च दध्यपूपाक्षतादिभिः। अर्चयेतु घटं पूर्वे ततः शिद्यास्त पूज्यदिति''। इन्द्रादीनां तु विशेषानिभधानाद्यथालाभं रक्तेर-न्येवां पूजनिति पूजाकमः। एतच सर्वे प्राह्विवाकः कुर्यात् । यथोक्तम् । ''प्राह्विवाकस्ततो ५ विश्रो वेदवेदाङ्गपारगः। श्रुतवृत्तोपसपन्नः शान्तिचत्तो विमत्सरः॥ सत्यमन्धः श्रुचिद्धः सर्वप्राणिहिते रतः। उपोषितः श्रुद्धवासाः कृतदन्तानुधावनः॥ सर्वासां देवतानां च पूजां कुर्याद्यधानिविध''। तथा। ऋत्विगिश्चतुर्भिश्चतस्य दिश्च लौकिकाम्रो होमः कार्यः। यथाह् । 'चतुर्दिश्च तथा होमः कर्तव्यो वेदपारगैः। आज्येन हिवष चैव सिनिद्धिहोमसाधनैः। सावित्र्या प्रणवेनाय स्वाहान्तेनैव होमयेत्'। प्रणवादिकां गायत्रीमुचार्य पुनः स्वाहाकारान्तं प्रणवसुचार्यं सिनिदाज्य-१० चरून्त्रत्रेकमष्टोक्तरशतं जुद्वयादित्थिः।

एवं हवनान्तां देवपूजां विधायानन्तरमिशुक्तमर्थे वक्ष्यमाणमन्नसहितं पत्रे लिखित्वा तत्वत्रं शोध्य शिरोगतं कुर्यात् । यथाऽऽह । ''यथार्थमभिशुक्तः स्माक्षिखित्वा तं तु पत्रके । मन्नेणानेन सहितं तत्कार्ये तु शिरोगतम्'' । मन्त्रश्चायम् ।

"आदित्यचन्द्रावनिलोऽनलश्च द्योर्भूमिरापो हृदयं यमश्च । अहश्च रात्रिश्च उमे च सन्ध्ये धर्मश्च जानाति नरस वृत्तम्" ।

एतच धर्मावाहनादि शिरिस पत्रारोपणान्तमनुष्ठानकाण्डं सर्वदिव्यसाधारणम् । यथोक्तम् । "इमं मन्नविधिं कृत्स्त्रं सर्वदिव्येषु योजयेत् । आवाहनं च देवानां तथैव परिकल्पयेदिति" । अनन्तरं प्राङ्किवाको घटमामन्नयेत् । 'धटमामन्नयेचेव विधिनाऽनेन शास्त्रविदिति' सरणात् । मन्नप्त्रं प्राङ्किवाको घटमामन्नयेत् । 'धटमामन्नयेचेव विधिनाऽनेन शास्त्रविदिति' सरणात् । मन्नप्त्रं दितिताः । ''त्वं घट न्नस्त्रणा सुष्टः परीक्षार्थं दुरात्मनाम् । धकाराद्वमंमूर्तिस्त्वं २० टकारात्कुटिलं नरम् । धृतो भावयसे यस्त्राद्वस्तेनाभिधीयसे । त्वं विस्त सर्वजन्त्नां पापािन सुकृतािन च । त्वमेव देव जानीषे न विदुर्यािन मानवाः । व्यवहाराभिशस्तिऽयं मानुषः द्युद्धिमिन्छति । तदेनं संशयादस्त्राद्धमंत्रस्त्रातुमर्ह्वसीति" । शोध्यस्तु 'त्वं तुले' इत्यादिना पूर्वोक्तेन मन्नेण तुलमामन्नयेत् । अनन्तरं प्राङ्किवाकः शिरोगतपत्रकं शोध्य यथास्यानं निवेश्य च धटमारोपयिति । 'पुनरारोपयेक्तसिन् स्थित्वाऽवस्थितपत्रकमिति' सरणात् । आरोपितं च विनाडीग्रवकं २५ यावक्तयैवावस्थापयत् । तत्कालपरीक्षां च ज्योतिःशास्त्रास्त्रास्त्राक्षिति' सरणात् । दश्गुर्वक्षरोव्यात्त्रालालः प्राणः । षट्प्राणा विनाडी । उक्तं च । 'दश्गुरुवर्णः प्राणः षट् प्राणाः साद्विनाविका तासाम् । षष्ट्या घटी घटीनां पष्टवाहोरात्र उक्तश्च' । 'स्वाधिभिर्दिवसैर्मास' इति ।

तिसंश्र काले शुद्धशुद्धिपरिक्षणार्थे शुचयः पुरुषा राज्ञा नियोक्तव्याः । ते च शुद्धशुद्धी १० कथयन्ति । यथोक्तं पितामद्देन । ''साक्षिणां ब्राह्मणाः श्रेष्ठा यथादृष्टार्थवादिनः । ज्ञानिनः शुचयोञ्छन्यां नियोक्तव्या नृषेण तु । शंसन्ति साक्षिणः श्रेष्ठाः शुद्धशशुद्धी नृषे तदेति'' ।

१ ख⇒०, अग्नि=३; ३० दिवसैरिलर्थः।

शुद्धशुद्धिनिर्णयकारणं चोक्तम्। "तुलितो यदि वर्षेत स शुद्धः स्वान्न संशयः । समो वा हीयमानो वा न स शुद्धो भवेन्नर इति" । यतु पितामह्वचनम् । "अल्पदोषः समो न्नेयो बहुदोषस्तु हीयत' इति । तत्र यद्यभिषुक्तस्यार्थसाल्पत्वं बहुत्वं च न दिव्यनावधारियतुं शक्यते तथापि सक्रदमतिपूर्वत्वेनाल्पत्वमसक्त्रमतिपूर्वत्वेन च महत्त्वमिति दण्डप्रायक्षित्ताल्पत्वमहत्त्वमवधा- भयेते । यदा चातुपलक्ष्यमाणदृष्टकारण एव कक्षादीनां छेदो भङ्गो वा भवित तदाष्टपश्चिद्धिः रेव । 'कक्षच्छेदे तुलामङ्गे धटकर्कटयोस्तथा । रज्जुच्छेदेऽक्षमङ्गे वा तथैवाशुद्धिमादिशेदिति' सरणात् । कक्षं शिक्यतलम् । कर्कटौ तुलान्तयोः शिक्याधारावीषद्धकावायसकीलकौ कर्कट- शङ्गसन्निमौ । अक्षः पादस्तम्भयोरुपरि निवष्टस्तुलाधारपृष्टः ।

यदा तु दृश्यमानकारणक एषां भङ्गस्तदा पुनरारोपयेत् । 'शिक्यादिच्छेदभङ्गेषु पुनरारो10 पयेञ्चरमिति' सरणात् । ततश्च 'ऋत्विक्पुरोहिताचार्यान्दक्षिणाभिश्च तोषयेत् । एवं कारियता राजा
भुक्त्वा भोगान्मनोरमान् । महतीं कीर्तिमाप्नोति त्रक्षभूयाय कल्पते'। यदा तूक्तलक्षणं घटं तथैव
स्थापितुमिच्छति तदा वायसाधुपघातनिरासार्षे कपाटादिसहितां शालां कुर्यात् । 'विशालामुक्ततं
ग्रुम्नां घटशालां तु कारयेत् । यत्रस्था नोपहन्येत श्वभिक्षाण्डालवायसैः । तत्रैव लोकपालादीन्
सर्वान् दिश्च निवेशयेत्। त्रिसन्थ्यं पूजयेदेतान् गन्धमाल्यानुलेपनैः । कपाटबीजसंयुक्तां परिचारकभ रक्षिताम् । मृत्यानीयामिसंयुक्तामग्रून्यां कारयेश्वृप' इति स्वरणात् । बीजानि यवजीक्षादीनाम् ।
॥ १०० ॥ १०१ ॥ १०२ ॥ इति धटविधिः ॥

## करौ विमृदितत्रीहेर्रुक्षयित्वा ततो न्यसेत् । सप्ताश्वत्यस्य पत्राणि तावतसूत्राणि वेष्टयेत् ॥ १०३ ॥

दिव्यमात्कोक्तसाधारणधर्मेषु सत्यु तुलाविधानोक्तधर्माबाह्गादिशिरःपत्रारोपणान्ते च वि
व्यन्ते सलयमिष्ठिविधे विशेषः । विसृदितन्निहिर्विमृदिता विधर्षता त्रीहरणः

प्राप्तमिन्निदिव्यमाह् । कराम्यां येनासौ विमृदितन्निहित्तस्य करौ लक्षायित्वा तिल्कालकाणिकणादिस्थानेष्वलक्तकरसादिनाऽङ्कयित्वा । यथाह् नारवः । ''हस्तक्षतेषु सर्वेषु कुर्यादंसपदानि त्विते'' । अनन्तरं सामाध्वत्थस्य पर्णानि हस्तयोरक्रिकृतयोर्ग्यस्तेत् । 'पत्रैरक्वलमापूर्य आश्वत्थैः सप्तिः समैरिति' सारणात् । तानि च हस्तसहितानि सुत्रेण ताबद्धेष्टयेत् ।

व्यावन्त्यश्वर्थणानि सप्तकृत्वो वेध्येदित्यर्थः । सुत्राणि च सप्त श्रुक्काणि भवन्ति । 'वध्यित तितैहंस्तौ सप्तिः सुत्रांतुनिरीति' नारव्यचन्तात् । तथा सप्त शमीपवाणि सप्तैव द्वीपर्णानि वाक्षतात्र्व
दथ्यक्तानक्षतात्र्वाश्वर्यप्रणात् विश्वतेत् । 'सप्त पिप्तल्यत्राणि शमीपत्राण्यथाक्षतान् । दुर्वायाः
सप्त पत्राणि दथ्यक्तात्र्वाक्षताक्ष्यसेदिति' सरणम् । 'कुग्रुमानि च विन्यसेत् । सप्त पिप्तल्यत्राणि
अक्षतान्युमनोदि । हस्तयोर्निक्षिपेत्रत्र स्लेणावेष्टनं तथेति' पितामह्वचनात् । ग्रुमनसः

व प्राणि । यदिष सर्यम्म् । 'अयस्तसं तु पाणिन्यामर्कपत्रेत्व सप्तिः । अन्तिर्हितं रहःश्रुद्धमदन्यः

१ तावत्स्त्रेण श्रेष्ठयोरिति पाठान्तरम् । तावतां स्त्राणां समाहारस्तावत्स्त्रं तेन सप्तस्त्या सङ्गदेव वेष्टवेदि-त्यर्थं शति मदनः ॥

सप्तमे पद' इति तदप्यश्वत्थपत्रामावे अर्कपत्रविषयं वेदितव्यम् । अश्वत्थपत्राणां **पितामह**पशं-सावचनेन सुरूयत्वावगमात् । 'पिप्पलाजायते विह्नः पिप्पलो बृक्षराद् स्मृतः । अतस्तस्र तु पत्राणि हस्तयोविंग्यसेहुच' इति ॥ १०३ ॥

## त्वमग्ने सर्वभूतानामन्तश्ररिस पावक । साक्षिवत्पुण्यपापेभ्यो बूहि सत्यं कवे मम ॥ १०४ ॥

अग्ने त्वं सर्वभूतानां जरायुजाण्डजलेदजोद्गिज्ञानामन्तःशरीराभ्यन्तरे चरिस उपयु-कान्नपानादिनां पाचकत्वेन वर्तसे । पाचक ग्रुद्धिहेतो । कवे क्रान्तद-कर्तुरस्यिम-क्षिन् । साक्षिचत्पुण्यपापेभ्यः सत्यं बृहि । पुण्यपापेभ्य इति त्यब्लोपे पश्चमी । पुण्यपापान्यवेक्ष्य सत्यं बृहि दर्शयेत्यर्थः । अयःपिण्डे त्रिमिस्तापैः

संतत सन्दंशेन पुरत आनीते कर्ता पश्चिममण्डले प्राब्धुखस्तिष्ठन् अनेन मझेणाप्ति अभिमन्नयेत्। १० यथाह् नारदः। "अप्तिवर्णमयः पिण्डं सस्फुलिङ्गं सुरक्षितम्। तापे तृतीये संताप्य त्रृयास्तर्य-पुरस्कृतीमिति" (अ०१ श्लो०२८९)। असार्थः। लोह्युद्ध्वर्थे सुतत्तं लोह् पिण्डसुदके निक्षिप्य पुनः संताप्योदके निक्षिप्य तृतीये तापे संताप्य सन्दंशेन गृहीत्वा पुरत आनीते सत्यपुरस्कृतं सत्यशब्दयुक्तं 'त्वमन्ने सर्वभूतानामित्यादिमन्नं' कर्ता त्रृयादिति। प्राड्विवाकस्तु मण्डलभूमागाद्द-सिणप्रदेशे लोकिकमग्रिसुपसमाधाय अन्नये पावकाय स्ताहेति' आज्येनाष्टोत्तरातवारं खुटु-१५ यादम्नी। 'वृतमष्टोत्तरं शतमिति' सरणात् ()। हुत्वा च तिस्तन्नावयः पिण्डं प्रक्षिप्य तिस्मिन्स्ताप्यमाने धर्मावाह्नादिह्वनान्तं पूर्वोक्तिविधं विधाय तृतीये तापे वर्तमाने अयःपिण्डमिन्नभिर्मन्नयेत्।

"स्वममे बेदाश्रत्वारस्त्वं च यज्ञेषु हूचसे । त्वं मुखं सर्वदेवानां त्वं मुखं ब्रह्मवादिनाम् ॥ जठरस्यो हि भूतानां ततो वेत्सि ग्रुभाग्रुभम् । पापं पुनासि वे यस्मात्तस्मात्पावक उच्यसे ॥ भपेषु दर्शयात्मानमर्चिष्मान् भव पावक । अथवा ग्रुद्धमावेषु शीतो भव हुताशन ॥ त्वममे सर्वदेवानामन्तश्चरित साक्षिवत् । त्वमेव देव जानीषे न विदुर्यीनि मानवाः ॥ व्यवहाराभिशस्तोऽयं मानुषः ग्रुद्धिमिच्छति । तदेनं संशयादस्माद्धर्मतस्वानुमर्द्दसीति' ॥१०॥।

## तस्येत्युक्तवतो लौहं पञ्चाञ्चत्पलिकं समम् । अग्निवर्णं न्यसेत्पिण्डं इस्तयोरुभयोरिप ॥ १०५ ॥

अपि च । तस्य कर्तुरित्युक्तवत'स्त्वमग्ने सर्वभूतानामि'त्याद्यसिमञ्जणं कृतवतो लीहं लोह-विकारं, पिण्डं। पञ्चादात्पिल्कं पश्चाशत्मलसिमतं, सममन्नरिहतम्। सर्वतश्च समं दृतं स्वस्था च तथाद्याङ्गुलायामम् । 'असहीनं समं कृत्वा अद्याङ्गलमयोमयम् । पिण्डं तु तापयेदम्रो पश्चाश-त्यालेकं सममिति' पितामह्रस्मरणात् । अग्निवर्णमिससदृशसुभयोर्हस्तयोरश्वत्थपत्रदिवर्द्वा-द्यन्तरितयोन्यसेत् निश्चिपेत्याङ्गिवाकः ॥ १०५॥

स तमादाय सप्तेव मण्डलानि शनैर्वजेत्।

दिसतं आहे। पितामद्दः । 'न मण्डलमतिकामेन्नाप्यवीक् स्थापयेत्पदमिति ।'

ससेव मण्डलानि श्रानेब्रेजेदित्युक्तं, तत्रैकैकं मण्डलं किंग्रमाणं मण्डलयोरन्तरं च कियत्प-भमाणकमित्यत आह—

षोडशाङ्गलकं ज्ञेयं मण्डलं तावदन्तरम् ॥ १०६ ॥

षोडश अङ्गुलानि यस तत् षोडशाङ्गुलकम् । षोडशाङ्गुलप्रमाणं मण्डलं बोद्धव्यम्। मण्डलयोरन्तरं मध्यं च तावदेव । षोडशाङ्गलकमेव सप्त मण्डलानि वजेदिति वदता प्रथम-मवस्थानमण्डलमेकमुक्तं अतश्राप्टमण्डलानि पोडशाङ्गलकानि मण्डलान्तराणि तु सप्त ताव- १० त्प्रमाणानि । एतदेव नारदेन परिसंख्ययोक्तम् । "द्वात्रिशदक्कुलं प्राहुमण्डलान्मण्डलान्त-रम् । अष्टाभिर्मण्डलैरेवमङ्कलानां शतद्वयम् । चत्वारिंशत्समधिकं भूमेरङ्कलमानतः ( ) इति । अयमर्थः । अवस्थानमण्डलात्षोडशाङ्गलान्मण्डलान्तरमन्यन्मण्डलम् । द्वितीयाद्येकमेकं द्वात्रिं-शद्कुलं सान्तरालं तदेवमवस्थानमण्डलं षोडशाङ्गलम् । गन्तव्यानि च सप्त मण्डलानि सान्त-द्वात्रिंशद्कुलान्येवमधाभिर्मण्डलैश्वत्वारिंशद्धिकं भूमेरञ्जलमानतोऽञ्ज-शतद्वयं १५ लमानमिति । सार्वविभक्तिकस्तसिः । अस्मिस्तु पक्षेऽबस्थानमण्डलं षोडशाङ्कलं विधाय द्वात्रिंशदङ्गलप्रमाणानां सप्तानां सान्तरालमण्डलभूमागानामेकमकं भूमार्ग द्विथा विम-ज्यान्तरालभूमागान् षोडशाङ्गलप्रमाणान् विहाय मण्डलभूमागेषु द्विषोडशाङ्गलप्रमाणेषु ग-न्तृपदप्रमाणानि सप्त मण्डलानि कार्याणि । यथा तेनैवोक्तम् । " मण्डलस्य प्रमाणं द्व कुर्याच-त्पदसंमितमिति "। यतु पितामहेनोक्तम् । 'कारयेन्मडलान्यद्यौ पुरस्तान्नवमं तथा । आग्नेयं २० मण्डलं चार्ध द्वितीयं वारुणं स्मृतम् । तृतीयं वायुदैवत्यं चतुर्थे यमदैवतम् । पश्चमं त्विन्द्र-दैवत्यं षष्ठं कौबेर्सुच्यते । सप्तमं सोमदैवत्यं सावित्रं त्वष्टमं तथा । नवमं सर्वदैवत्यमिति दिव्यविदो विदु: । द्वात्रिंशदङ्कुळं प्राहुर्मण्डलान्मण्डलान्तरम् । अष्टाभिर्मण्डलैरेबमङ्कुलानां शतद्वयम् । षट्पश्चाशत्समधिकभूमेस्तु परिकल्पना । कर्तुः पदसमं कार्ये मण्डलं तु प्रमाणतः । मण्डले मण्डले देयाः कुशाः शास्त्रप्रचोदिता' इति, तत्तवमं सर्वदैवत्यमपरिमिताङ्गुलप्र-२५ माणं मण्डलं विहायाष्टाभिर्मण्डलैरद्याभिश्चान्तरालैः प्रत्येकं षोडशाङ्कलप्रमाणैरङ्गलानां षद्प-श्वाशद्धिकं शतद्वयं संपद्यते । तत्रापि गन्तव्यानि सप्तेव मण्डलानि । यतः प्रथमे तिष्ठति नवमे क्षिपतीति न विरुद्धाते अङ्गळप्रमाणं च । 'तिर्यग्यबोदराण्यद्यावृध्वी वा ब्रीह्यस्यः। प्रमाणमङ्गुरुखोक्तं वितस्तिद्वीदशाङ्गुरुः । हस्ते वितस्तिद्वितयं दण्डो हस्तचतुष्टयम् । तस्सह-सद्भयं क्रोशो योजनं तचतुष्टयमिति' बोद्धस्यम् ॥ १०६ ॥

• सस मंडळानि गत्वा किं कर्तव्यमित्यत आह—

सुक्त्वाऽमिं मृदितन्नीहिरदण्यः शुद्धिमाप्तुयात् । अष्टमे मंडले स्थित्वा नवमे मण्डले अप्रितसमयःपिण्डं त्यक्तवा कराम्यां व्रीहीन्मर्दयित्वा अदग्धहस्तश्रेच्छुन्दिमाप्तुयात् । दग्धहस्तश्रेदश्चद्व इत्यर्थसिद्धम् । यस्तु सन्नासात्रस्खलन्



हस्ताभ्यामन्यत्र दह्यते तथाप्यग्रुद्धो न भवति । यथाह् कात्यायनः । 'प्रस्वलन्नभिशस्तश्रेत्स्था-नादन्यत्र दह्यते । अदग्धं तं विदुर्देवास्तस्य भूयोऽपि दापयेदिति' ॥

अन्तरा पतिते पिण्डे संदेहे वा पुनहरेत ॥ १०७॥

यदा गच्छतोऽन्तराऽष्टममण्डलादर्वागेव िण्डः पतित दग्धादग्यत्वे वा संशयस्तदा पुनर्हरे-दित्यर्यप्राप्तसुक्तम् । अत्र चायमनुष्ठानकमः । पृर्वेधुर्भूत्युद्धि विधाय परेधुर्मण्डलानि यथा- प् शास्त्रं निर्माय मण्डलाधिदेवताश्च मन्नेस्तत्र तत्र संपूज्याप्तिसुपसमाधाय शान्तिहोमं निर्वर्त्य उपोषितस्य स्नातस्यार्द्रवाससः पश्चिमे मण्डले तिष्ठतो त्रीहिमर्दनादिकं करसंस्कारं विधाय प्रतिज्ञापत्रं समन्नकं कर्तुः शिरसि बध्वा प्राड्विवाकस्तृतीये तापेऽधिमिममन्त्र्य तप्तमयःपिण्डं सन्दं-शेन गृहीत्वा कत्रीभमन्नितं तस्याञ्जलै निद्य्यात् । सोऽपि मण्डलानि सप्त गत्वा नवमे मण्डले प्रक्षिप्यादग्धः शुद्धो भवतीति ॥ १०७ ॥ इत्यप्निविधिः ।

### सत्येन माऽभिरक्ष त्वं वरुणेत्यभिशाप्य कम् । नाभिद्द्योदकस्थस्य गृहीत्वोरू जलं विशेत् ॥ १०८ ॥

हे वरुण सत्येन मामभिरक्ष त्विमत्येनेन मन्नेण कमुद्कमिनशाप्याभिमन्त्र नाभि-दमोदकस्थस्य नाभिप्रमाणोदकश्चितस्य पुरुषस्योक्ष गृहीत्वा शोध्यो जलं प्रविशेत् जले

निमज्जेत् । एतच वरुणपूजायां सत्याम् । " गन्धमाल्यैः सुरिभिर्भिर्भुधुरीरचृ- १५ संप्रत्युदक- तादिभिः । वरुणाय प्रकुर्वीत पूजामादौ समाहित" इति नारदस्यरणात् । विधिमाह । तथा साधारणधर्मेषु धर्मावाहनादिसकलदेवतापूजाहोमसमञ्रकप्रतिज्ञापत्रशिरोनि-

वेशनान्तेषु सत्सु च । तथा । 'तोय त्वं प्राणिनां प्राणः सृष्टेरांचं तु निर्मितम् । शुद्धेश्च कारणं प्रोक्तं द्व्याणां देहिनां तथा । अतस्त्वं दर्शयात्मानं शुमाश्चमपरीक्षण ' इति प्राङ्किवाकेनोदकाभि-मम्रणं कृते शोध्यः 'सत्येन माभिरक्ष त्वं वरुणे'स्युदकं प्रार्थयते । उदकस्थानानि च नारदे-२० नोक्तानि । " नदीषु तत्ववेगासु सागेरषु वहेषु व । इदेषु देवस्रातेषु तहागेषु सरःसु चेति '" (अ० १ श्लो० ३०५)। तथा पितामहेनापि । 'स्थिरतोयं निमज्जेतु न प्राहिणि न चाल्पके । तृणशैवालरहिते जलोकामत्स्यवर्जिते । देवस्रातेषु यत्तोयं तस्थिन् कुर्याद्विशोधनम् । आहार्यं वर्ज-येन्नित्यं शीष्ठगासु नदीषु च । आविशेत्सलिले नित्यमूर्मिपङ्कविवर्जित" इति । आहार्यं तहागादिश्य आहतं ताप्रकटाहादिक्षिप्तं जलम् । नाभिप्रमाणोदकस्थश्च यित्यवृक्षोद्ववां धर्मस्थूणामवष्टभ्य २५ प्राङ्सखित्येषुत् । 'उदके प्राङ्सखित्रक्षेद्व संस्थूणां प्रगृक्ष चेति ' स्ररणात् ॥ १०८ ॥

### समकालिमिषुं ग्रुक्तमानीयान्यो जवी नरः। गते तस्मिन्निमन्नाङ्गं पश्येचेच्छुद्धिमाप्रुयात्॥ १०९॥

निमजनसमकारुं गते तिसन् जिन्नेकिसन्पुरुषे अन्यो जवी शरपातस्थानस्थितः पूर्वमुक्तिमिषुमानीय जले निमग्नाङ्गं यदि पश्यित तदा स शुद्धो भवति । एतदुक्तं ३०
ततः किंकतंत्र्यभवति । त्रिषु शरेषु मुक्तेष्वेको वेगवान् मध्यमशरपातस्थानं गत्वा तमादाय तत्रैव तिष्ठति । अन्यस्तु पुरुषो वेगवान् शरमोक्षस्थानं तोरणमूले तिष्ठति ।
पवं स्थितयोस्त्रयोस्त्रतीयस्यां करतालिकायां शोध्यो निमज्जति । तत्समकालमेव तोरणमूल-

स्थितोऽपि द्रुततरं मध्यमशरपातस्थानं गच्छति । शरमाही च तिसम्प्राप्ते द्रुततरं तोरणमूळं प्राप्यान्तर्जळगतं यदि न पश्यति तदाऽशुद्धो मवतीति ।

एतदेव स्पष्टीकृतं ियतामहेन । 'गन्तुश्रापि च कर्तुश्च समं गमनमज्जनम् । गच्छेत्तोरण-मूलातु लक्ष्यस्थानं जवी नरः ॥ तिसन्गते द्वितीयोऽपि वेगादादाय सायकम् । गच्छेत्तोरणमूलं भतु यतः स पुरुषो गतः ॥ आगतस्तु शरमाही न पश्यित यदा जले । अन्तर्जलगतं सम्यक्तदा शुद्धिं विनिर्दिशेदिति ।॥ जिवनोश्च पुरुषयोर्निर्धारणं कृतं नारदेन ()। "पश्चाशतो धावकानां यो सातामधिकौ जवे । तौ च तत्र नियोक्तव्यौ शरानयनकारणादिति "। तोरणं च निमजनस-मीपस्थाने समे शोध्यकर्णप्रमाणोच्छितं कार्यम् । "गत्वा तु तज्जलस्थानतटे तोरणमुच्हिन्द्रतम् । कुर्वीत कर्णमात्रं तु भूमिमागे समे शुचावित " नारदस्मरणात् । ()

 शरत्रयं वैणवं च धतुर्मङ्गलद्रव्यैः श्वेतपुष्पादिभिः प्रथमं संपूजयेत् । 'शरान् संपूजयेत्पूर्वे वैणवं च धतुस्तथा । मङ्गलैर्घूपपुष्पेश्च ततः कर्म समाचरिदिति' पितामद्दवचनात् ।

घतुषः प्रमाणं लक्ष्यस्थानं च नारदेनोक्तम् । "कूरं घतुः सप्तशतं मध्यमं पद्शतं स्मृतम् । मन्दं पबशतं त्रेयमेष श्रेयो घतुर्विधिः । मध्यमेन तु चापेन प्रक्षिपेच शरत्रयम् । हस्तानां तु शतं सार्थं कर्ष्य कृत्या विचक्षणः । न्यूनाधिके तु दोषः स्मात्थिपतः सायकां साधितं" । अङ्गुन्यः लानां सप्ताधिकं शतं सप्तशतं, कूरं घतुः, एवं पद्शतं पश्चशतं च एवं चैकादशाङ्कलाधिकं हस्तचतुष्टयं कूरस्य घतुषः प्रमाणम् । मध्यमस्य दशाङ्कलाधिकम् । मन्दस्य नवाङ्कलाधिकं मित्युक्तं भवति । शराक्षानायसामा वैणवाः कार्याः । 'शराक्षानायसामांस्तु प्रकुर्वीत विश्वद्धये । वेणुकाण्डमयांक्षेत्र क्षेता तु सहदं क्षिपेदिति' सरणात् । क्षेप्ता तु स्वित्रविधा आसणः सोपनासो वियोक्तन्यः । यदाह । 'क्षेप्ता च क्षत्रियः प्रोक्तसद्वृत्तिकांक्रणोऽपि वा । अकृरद्धयः वश्वास्तः सोपवासस्ततः क्षिपेदिति' । त्रिषु सुक्तेषु मध्यमः शरो प्राक्षः । तेषां च प्रेषितानां च शराणां शास्रचोदनात् । 'मध्यमस्तु शरो प्राक्षः पुरुषेण कलीयसे'ति वचनात् । तत्रापि पतनस्थानादानेतन्यो न सर्पणस्थानात् । 'शरस्य पतनं माक्षं सर्पणं तु विवर्जयेत् । सर्पन् सर्पन् शरो यायाह्रस्त्रत्रं यत' हति वचनात् ॥ वाते च प्रवायिति विषमादिदेशे च शरमोक्षो न कार्यः 'इत्रं न प्रक्षिपेदिद्वान्मारुते चातिवायति । विषमे भूपदेशे च वृक्षस्थानसमाकुले । तृणगु-रुपल्यावालक्षीपङ्कपाषाणसंयुत' इति पितामद्वन्यनात् ।

निममान परयेनेच्छुद्धिमामुयाविति वदता उन्मजिताङ्गस्याधुद्धिर्दर्शिता । स्थानान्तरममेन चाद्धिद्धः पितामह्नेनोक्ता । 'अन्यथा न निद्धुद्धिः स्थादेकाङ्गस्यापि दर्शनाविति'—'स्थानाद्धाऽन्यत्र-गमनाचिकान्पूर्वः नित्रेशित' इति । एकाङ्गस्थापि दर्शनाविति च कर्णाचिमप्रायेण । 'शिरो-मानं तु हश्येत न कर्णौ नापि नालिका । अन्यु प्रवेशने यस द्धुद्धं तमपि निर्दिशेदिति' विशेषा-भानं तु हश्येत न कर्णौ नापि नालिका । अन्यु प्रवेशने यस द्धुद्धं तमपि निर्दिशेदिति' विशेषा-प्रभाणे देशे छक्ष्यं निधाय तौरणसिक्ष्यौ सशर् चतुः संपूज्य जलाश्ये वरुणमावाङ्म पूज-प्रतिवा तत्तीरे धर्मादीङ्ग देवान् हवनान्तिम्ह्या शोध्यसः शिरित प्रतिज्ञापत्रमावध्य प्राङ्गिवाको जलसमिमज्ञयते । 'तोय त्वं प्राणनां प्राण ' इत्यादिना मन्नेण । अथ शोष्यः 'सत्येनेत्या-

दिना, मन्नेण जलमभिमन्य गृहीतस्थूणस नामिमात्रोदकावस्थितस्य बलीयसः पुरुषस्य समीपमुपसपिति । अथ शरेषु त्रिषु मुक्तेषु मध्यमशरपातस्थाने मध्यमशरं गृहीत्वा जिन्ने-किसन्पुरुषे स्थिते अन्यस्थि तोरणमूले स्थिते प्राङ्किवाकेन तालत्रये दत्ते युगपद्गमनमजनमथ शरानयनमिति ॥ १०९ ॥ इत्युदकविधिः ।

'त्वं विष ब्रह्मणः पुत्रः सत्यधर्मे व्यवस्थितः। त्रायसासादभीशापात्सत्येन मव मेऽमृतम्'॥ ११०॥ एवमुक्त्वा विषं शार्त्वे भक्षयेद्विमशैलजम्। यस वेगैर्विना जीर्येच्छद्धं तस्य विनिर्दिशेत्॥ १११॥

त्वं विषेत्यादिमन्नेण विषमभिमन्न्य कर्ता विषं हिमरीलजं रुङ्गप्रमयं सक्षयेत् । तच मक्षितं यस विषं वेगैर्विना जीर्यति स शुद्धो भवति । विषवेगो नाम धातोर्धात्वन्तरप्राप्तिः। १०

्धातीर्थात्वन्तरप्राप्तिर्विषयेग इति स्मृत ' इति वचनात् । धातवश्च त्वगमुख्यां-विधमाद । समेदोऽस्थिमजाशुक्राणीति सप्त । एवं च सतेव विषयेगा भवन्ति । तेषां च ठक्षणानि पृथगेव विषयतंत्रे कथितानि । 'वेगो रोमाञ्चमायो रचयित विषजः स्वेदवक्रोपशोषौ तस्योर्ध्यत्तरसरौ द्वौ वपुषि जनयतो वर्णभेदप्रवेषौ । यो वेगः पश्चमोऽसौ नयति विवशता कण्ठभङ्गं च हिक्का षष्ठो निःश्वासमोहौ वितरित च मृतिं सप्तमो भक्षकस्यति ।' १ ५

अत्र च महादेवस्य पूजा कर्तव्या । यथाह नारदः । ''द्वाहिषं सोपवासो देवत्राह्मणसिन्धे । धूपोपहारमन्नैश्च पूजियत्वा महेश्वरमिति'' () । प्राष्ट्रिवाकः कृतोपवासो महादेवं पूजियत्वा तस्य पुरतो विषं व्यवस्थाप्य धर्मादिपूजां हवनान्तां विधाय प्रतिज्ञापत्रं शोध्यस्य शिरिस निधाय विषमिमन्नव्यते । 'त्वं विष ब्रह्मणा सुद्धं परीक्षार्थे दुरात्मनाम् । पापानां दरीयात्मानं शुद्धान्नामृतं भव । गृत्युमूर्ते विष त्वं हि ब्रह्मणा परिनिर्मितम् । त्रायस्वैनं नरं पापात्सत्येना - दर्शस्यातं भवेति''।

एवमभिमज्य दक्षिणाभिमुखाय स्थिताय दवात् । नारद्वचनात् । 'द्विजानां सन्निधावेव दिक्षणाभिमुखे स्थिते । उद्ब्मुखः प्राङ्मुखो वा विषं दवात्समाहित' इति ()। विषं च वत्सना-मादे प्राह्मम् । 'रहिङ्गणो वत्सनामस्य हिमजस्य विषस्य वेति' पितामह्वचनात् । वज्यीनि च तथैवोक्तानि । 'चारितानि च जीर्णानि कृत्रिमाणि तथैव च । भूमिजानि च सर्वाणि स्पित्वज्येदिति'। नारदेनापि । 'भृष्टं च चारितं चैव धूपितं मिश्रितं तथा । कालकू-दमलाषु च विषं यक्षेन वर्जयदिति"। (अ० १ स्तो० ३२१)

कालश्च नारदेनोक्तः (अ०१ श्लो० ३१९)। ''तोलियित्विप्सितं काले देयं तद्धि हिमागमे। नापराह्वे न मध्याह्वे न सन्ध्यायो तु धर्मविदिति''। कालान्तरे तूक्तप्रमाणादल्यं देयम्।''वर्षे चतुर्यवा मात्रा ग्रीष्मे पश्चयवा स्पृता। हेमन्ते सा सप्तयवा शरबल्पा ततोऽपि हीति '' स्वरणात् ( )। १० अल्पेति पक्चवेत्यर्थः। हेमन्तग्रहणेन शिशिरसाणि ग्रहणम्। हेमन्तगिशिरयोः समासेनेति श्लोतः।

वसन्तस्य च सर्वदिव्यसाधारणस्वात्तन्नापि सस यवा विषं च घृतप्रुत देयम् । नारद्वचनात्। "विषस पलष्ट्मागाद्धागो विंशतिमस्तु यः। तमष्टमागहीनं तु शोष्ये द्याद्षृतप्रुतमिति" (अ०१ शो० ३२३)। पलं चात्र चतुःसुविणिकम्। तस षष्ठो मागो दशमाषाः पश्चदश यवाश्च मवन्ति। त्रियवं त्वेककृष्णलम्। पश्चकृष्णलको माष इत्येको माषः पश्चदश यवा मवन्ति। एवं पश्चदशानां भ माषाणां यवाः सार्थ शतं मवन्ति। पूर्वं च दशयवा इति षष्टपिकं शतं यवाः पलस्य षष्ठो भागस्य-सार्विहातिसमे भागोऽष्टौ यवास्तसाष्टमागहीनः एकयवहीनः विंशतिमं भागं समयवं घृतप्रुतं दच्यात्। घृतं च विषात् त्रिंशहुणं प्राह्मम्। पूर्वो श्वीतले देशे विषं देयं तु देहिनाम्। घृते नियोजितं स्वर्णं पिष्टं त्रिंशहुणान्वितमिति 'कास्यायनवचनात्। विंशहुणेन घृतेनान्वितं विषम्।

शोध्यश्च कुहकादिम्यो रक्षणीयः । 'त्रिरात्रं पश्चरात्रं वा पुरुषेः स्वैरिधिष्ठितम् । कुहकादिमग॰ याद्राजा रक्षयेहिव्यकारिणम् ॥ जौषधीमेन्नयोगांश्च मणीनथ विषापद्वान् । कर्तुः शरीरसंस्थांस्तु
गृह्रोत्पन्नान्परीक्षयेदिति' पितामद्वसरणात् ॥ तथा च विषमपि रक्षणीयम् । ''शार्क्तं हैमवतं शसं
गन्धवर्णरसान्वितम् । अकृत्रिममसंमृहममन्नोपहतं च यदिति" नारवस्मरणात् (अ०१स्हो०३२२)।
तथा विषे पीते यावत्करतालिकाशतपन्नकं तावत्प्रतिक्षणीयोऽनन्तरं चिकिरसनीयः ॥ यथाह् नारदः।'पश्चतालिशतं कालं निर्विकारो यदा मवेत्। तदा भवित संग्रुद्धस्ततः कुर्याचिकित्सतमितं"।
गः पितामहेन तु दिनान्तोऽवधिरक्तोऽल्यमात्राविषयः । 'मिन्नितं तु यदा स्वस्यो सूर्ण्काक्रदिविवजितः । निर्विकारो दिनस्थान्ते ग्रुद्धं तमि निर्दिशेदिति' । अत्र च प्राङ्गिवाकः सोपवासो
महादेवं संपूज्य तत्युरतो विषं स्थापयित्वा धर्मादीनिङ्का शोष्यस शिरसि प्रतिज्ञापत्रं निषाय
विषमभिमन्नय दक्षिणामिमुखाय स्थिताय विषं प्रयच्छित । स च शोष्यो विषमभिमन्नय मक्षयतीति क्रमः ॥ ११० ॥ १११ ॥ इति विषविधानम् ।

## देवानुग्रान्त्समभ्यर्च्य तत्स्नानोदकमाद्दरेत् । संश्राव्य पाययेत्तसाज्जलं तु प्रस्ततित्रयम् ॥ ११२ ॥

उद्यान्देवान् वुर्गाऽऽदित्यादीन् समध्यच्यै गन्धपुष्पादिभिः पूजियत्वा संस्नाप्य तत्स्त्वानो-वक्तमाहरेत् । आहत्य च 'तोय त्वं प्राणिनां प्राण ' इत्यादिना तत्तोयं विधिमाह । प्राष्ट्रिवाकः संश्राव्य शोष्येन च तत्तोयं पात्रान्तरे कृत्वा 'सत्येन माभिरक्ष त्वं वरुणे'त्यनेनामिमन्नितं पाययेत्प्रसृतिजयम् । एतच साधारणधर्मेषु धर्मावाहना-दिसकळदेवतापूजाहोमसमञ्जकप्रतिज्ञापत्रशिरोनिवेशनान्तेषु सत्स च ।

अत्र च स्नाप्यदेवनियमः कार्यनियमोऽधिकारिनियमश्च पितामहादिभिरुक्तः । 'भक्तो यो यस देवस पाययेक्तस तज्जलम् । सममावे तु देवानामादित्यस्य तु पाययेत् ॥ दुर्गायाः पाययेन् चौरान् ये च शस्त्रोपजीविनः । भास्करस्य तु यत्त्रोयं श्राक्षणं तस्र पाययेत् । दुर्गायाः स्नापयेच्छू
क्लातित्यस तु मण्डलम् । अन्यवामि देवानां स्नापयेदायुषानि त्विति' देवतानियमः । 'विसम्भे सर्वशङ्कासु संधिकार्ये तथैव च । एषु क्षोशः प्रदातस्यो नित्यं चिक्तविद्यद्वय' इति

कार्यनियमः । 'पूर्वोद्धे सोपवासस्य स्नातस्यार्द्रपटसः च । सश्कुसाव्यसनिनः कोशपानं विधी-

यते' । सत्राक्त आस्तिकः । 'मधपस्त्रीव्यसिनगं कितवानां तथैव च । कोशः प्रार्ज्जैनं दातव्यो ये च नास्तिकवृत्तयः ॥ महापराधे निधेमें कृतम्ने क्लीवकुत्तिते । नास्तिकव्रात्यदासेषु कोशपानं विव- कीयेदिति' । महापराध्रो महापातकम् । निर्धमां वर्णाश्रमधर्मरहितः पाखण्डी । कुत्सितः प्रतिलोमजः । दाशाः कैवर्ताः । इत्यधिकारिनियमः । तथा गोमयस्य मण्डलं कृत्वा तत्र शोध्यमादित्याभिमुखं स्थापयित्वा पाययेदिति नारद्वचनाद्वगन्तव्यम् । यथाह् । 'तमाहूया- ५ भिशस्तं तु मण्डलम्बन्तरे स्थितम् । आदित्याभिमुखं कृत्वा पाययेद्रसृतित्रयमिति" () ॥११२॥

ननु तुलादिषु विषान्तेषु समनन्तरमेव शुद्ध्यशुद्धिभावना, कोशे तु कथमित्यत आह—

### अवीक् चतुर्दशादहो यस नो राजदैविकम् । व्यसनं जायते घोरं स ग्रुद्धः सान्न संशयः ॥ ११३ ॥

चतुर्दशादहः पूर्व यस राजिकं राजनिमित्तं दैविकं देवप्रभवं व्यसनं दुःखं घोरं महत् १० नो नैव जायते अल्पस देहिनामपिहार्यत्वात्स गुद्धो वेदितव्यः । ऊर्ध्व पुनरवर्धनं दोषः । यथाह नारदः (अ०१को०३३१)। "ऊर्ध्व यस द्विसप्ताहाँद्वेकृतं तु महद्भवेत्।नामियोज्यः स विदुषा कृतकाळव्यतिक्रमादि" त्यर्थसिद्धमेवोक्तम्। 'अर्वाक् चतुर्दशादह" इत्येतन्महाभियोगविषयम्। महाभियोगेष्वेतानीति प्रस्तुत्याभिधानात् । अवध्यन्तराणि पितामहेनोक्तानि अल्पविषयाणि । 'कोशमल्पेऽपि दापयेदिति " सरणात् । तानि च, त्रिरात्रात्सप्तरात्राद्धा द्वादशाहाद्विसप्तकात् । १५ वैकृतं यस दृश्येत पापकृत्त उदाह्वतं इति । महाभियोगोक्तद्ववादर्वाचीनं द्वयं त्रिधा विभज्य विरात्राद्यपि पक्षत्रयं व्यवस्थापनीयम् ॥ ११३॥ इति कोशाविधिः ॥

तुळादीनि कोशान्तानि पश्च महादिव्यानि यथोद्देशं योगीश्वरेण व्याख्यातानि । स्मृत्यन्तरे खल्पाभियोगविषयाण्यन्यानि दिव्यानि कथितानि । यथाह पितामदः।

'तण्डुलानां प्रवक्ष्यामि विधि मक्षणनोदितम् । चौरे तु तण्डुला देया नान्यस्पेति विनिश्चयः ॥ २० तण्डुलान्कारयेच्छुक्कान् शालेर्नान्यस्य कस्य चित्। मृन्मये भाजने कृत्वा आदित्यसाम्रतः शुचिः॥ स्नानोदकेन संमिश्रान् रात्रौ तत्रैव नासयेत् । प्राङ्मुखोपोषितं स्नातं शिरोरोपितपत्रकम् ॥ तण्डुलान् मक्षयित्वा तु पत्रे निष्ठीवयेत्ततः । पिप्पलस्य तु नान्यसः श्रभावे भूजं एव तु ॥ लोहितं यस्य दृश्येत ह्नुस्तालु च शीर्यते । गात्रं च कम्पयेवस्य तमशुद्धं विनिर्दिशेदिति'॥

शिरोरोपितपत्रकं तण्डुलान् भक्षयित्वा निष्ठीवयेत्पाङ्विवाकः ॥ भक्षयित्वेति च ण्यन्तात्क्त्वे २५ रूपम् । सर्वदिन्यसाधारणं च धर्माबाह्नादि पूर्वविद्दापि कर्तव्यम् ॥ इति तण्डुलविधिः ॥

तसमाषिविधिः पितामहेनोक्तः । तथाहि । 'सौवर्ण राजतं वापि ताम्रं वा षोडशाङ्गुलम् । चतुरङ्गुल्रुख्तातं तु सन्मयं वाऽथ मण्डलम्' । वर्तुल्रीमत्पर्थः । 'पूरयेद्घृततैलाभ्यां विंशत्या तु पलेस्तु तत् । सुवर्णमाषकं तिसन् सुतप्ते निक्षिपेत्ततः । अङ्गुष्ठाङ्गुलियोगेन उद्धरेत्तप्तमाषकम् । कराम्रं यो न धुतुयाद्विस्कोटो वा न जायते । धुद्धो मवति धर्मेण निर्विकारकराङ्गुलिः' ॥ उद्धरे-३० दिति वचनात्पात्रादुरक्षेपणमात्रं न प्रक्षेपणमादरणीयम् ॥

अपरकल्पः । "सौवर्णं राजते ताब्रे आयसे मृन्ययेऽपि वा । गव्यं घृतसुपादाय तदमी ताथयेच्छुचिः । सौवर्णी राजतीं ताब्रीमायसीं वा सुशोधिताम् । सिल्ठेन सकुद्धौतां प्रक्षिपत्ताअसुद्रिकाम् । अमद्गीचितरङ्गाब्ये खनखस्पर्शगोचरे ॥ परिक्षेतार्द्रपर्णेन चरुकारं सुघोषकम् । तत्रश्चोनन मन्नेण सकुत्तदिममन्नयेत् । 'परं पित्रम-पृतं घृतत्वं यज्ञकर्मसु । दह पावक पापं त्वं हिर्मशीतं शुचौ मव '। उपोषितं ततः स्नात-मार्द्रवाससमागतम् । ब्राह्येन्सुद्रिकां तां तु घृतमध्यगतां तथा । प्रदेशिनीं च तस्याथ परिक्षेतुः परिक्षकाः ॥ यस विस्कोटका न स्युः शुद्धोऽसावन्यथाऽशुचिरिते' ॥ अत्रापि धर्मावाहनाथ-सुस्मातव्यम् ॥ घृतानुमन्नणं प्राड्विवाकस्य । 'त्वमम्ने सर्वभूतानामिति' शोध्यसाम्यमिमन्नणमन्नः । 'प्रदेशिनीं परीक्षेशुरिति' वचनात् प्रदेशिन्येच सुद्रिकोद्धरणम् ॥ इति तसमावविधिः। धर्माधर्माख्यदिव्यविधिश्च पितामहेनोक्तः । तथाच । 'अधुना संप्रवक्ष्यामि धर्माधर्म-परीक्षणम् । हन्तृणां याचमानानां प्रायश्चित्तार्थिनां रूणाम् '। हन्तृणामिति साहसाभियोगेषु । याचमानानामिति अर्थाभियोगेषु । प्रायश्चित्तार्थिनामिति पातकाभियोगेषु । 'राजतं कारये-द्धर्मपर्धर्म सीसकायसमिति' प्रतिमाविधानं । सीसकं वा आयसं वेति ॥

पक्षान्तरमाह । 'लिखेद्भूजें पटे वाडपि धर्माधर्मी तितासितौ । अभ्युक्ष्य पश्चगव्येन गन्ध-१५ माल्यैः समर्चयेत् । तितपुष्पस्तु धर्मः स्वादधर्मीऽसितपुष्पधृक् ॥ एवंविधायोपलिख्य पि-ण्डयोस्तौ निधापयेत् ॥ गोमयेन मृदा वाडपि पिण्डौ कार्यौ समन्ततः । मृद्धाण्डकेऽनुपहृते स्वाप्यौ चानुपलिक्षतौ ॥ उपलिते ग्रुचौ देशे देवनाक्षणसन्निधौ । आवाहयेचतो देवान् लोकपालांश्च पूर्वेवत् ॥ धर्मावाहनपूर्वे तु प्रतिज्ञापत्रकं लिखेत् । यदि पापविमुक्तोऽहं धर्मस्त्वायातु मे करे ॥ अग्रुद्धश्चेनमम करे पापमायातु धर्मत ' इति ॥ अभिशक्तोऽभिमन्नयते । 'अभिगुक्तस्तयोश्चैकं भग्रुह्वीताविलम्बितः । धर्मे गृहीते ग्रुद्धः स्वादधमें तु स हीयते ॥ एवं समासतः प्रोक्तं धर्मा-धर्मपरीक्षणमिति' ॥ इति धर्माधर्मदिव्यविधिः ॥

अन्ये च शपथा द्रव्यात्पत्वमहत्त्वविषया जातिविशेषविषयाश्च मन्वादिभिरुक्ताः । यथा । (अ.८ स्रो. ११३-११४) " निष्के तु सत्यवचनं द्विनिष्के पादलम्मनम् । त्रिकादवीक्तु पुण्यं स्रात्कोशपानमतः परम् ॥ सत्यन शापयेद्विपं क्षत्रियं वाहनायुषैः । गोबी-

व्यवाः। जकाश्चनैवैदेयं राद्रं सर्वैस्तु पातकैरि''त्यादयः। अत्र च राद्धिविमावना मनुनोका। 'न चार्तिमृच्छिति क्षिपं स ज्ञेयः रापथे ग्रुचिरिति '। आर्तिरिप यस नो राजदैविकं
व्यसनं जायते घोरमित्युक्तैव । कालित्यमश्च एकरात्रमारम्य त्रिरात्रपर्यन्तं त्रिरात्रमारम्य पश्चराप्रपर्यन्तं एकरात्रप्रभृतित्वं कार्यलाघनगीरवपर्यालोचनया द्रष्टत्यम्। एवं दिव्यैर्जयपराजयावधारणे दण्डविशेषोऽपि दिश्तिः कात्यायनेन । 'शतार्घं दापयेच्छुद्धमग्रुद्धो दण्डमाम्भविदिति'।
। तं दण्डमाह । 'विषे तोये दुताशे च तुलकोशे च तण्डले । तम्रमापकदिन्ये च कमाइण्डं
प्रकल्पयेत् ॥ सहस्रं षद्शतं चैव तथा पश्चशतानि च । चतुश्चिकमेवं च हीनं हीनेषु कल्पयेदिति'॥ 'विष्ठते भावितो दखादित्युक्तदण्डनायं दिन्यनिवन्धनो दण्डः समुन्नीयते ॥

इति दिव्यप्रकरणम् ॥

### अथ दायविभागप्रकरणम् ८.

प्रमाणं मानुषं दैवसिति भेदेन वर्णितम् । अधुना वर्ण्यते दायविभागो योगमूर्तिना ॥ तत्र दायविभागे योगमूर्तिना ॥ तत्र दायविभिणेयः । स च द्विविधः । अप्रतिबन्धः सप्रतिबन्धः । तत्र पुत्राणां पौत्राणां च पुत्र- त्वेन पौत्रत्वेन च पितृधनं पितामहधनं च सं भवतीत्यप्रतिबन्धः दायः । पितृन्यभौत्रादीनां तु प्र पुत्राभावे साम्यभावे च सं भवतीति पुत्रसद्भावः स्वार्मिसद्भावश्च प्रतिबन्ध- स्वर्तिबन्धः स्तदभावे पितृत्यत्वेन भ्रातृत्वेन च सं भवतीति सप्रतिबन्धो दायः । एवं तत्युत्रादिष्यप्दृहनीयः ।

विभागो नाम द्रव्यसमुदायविषयाणामनेकस्वाम्यानां तदेकदेशेषु द्रव्यस व्यवस्थापनम् । एतदेवाभिप्रेत्योक्तं नारदेन ॥ "विभागोऽर्थस पिष्ठैयस तनयैयेत्र कल्प्यते । दायभाग इति , प्रोक्तं व्यवहारपदं बुधैरिति" (अ. १३ क्षो.१) । पिर्टेयस्येति स्वत्वनिमित्तसंबन्धोपलक्षणम् । तनयैरित्यपि प्रत्यासन्नोपलक्षणम् । इदमिहं निरूपणीयम् । किस्मन्काले, कस्य, कथं, कैश्च, विभागः कर्तव्य इति । तत्र किस्मन्काले कथं कैश्चेति तत्र तत्र स्लोकव्याख्यान एव वश्यते । कस्य विभाग इत्यावदिह चिन्त्यते । किं विभागास्वत्वमुत स्वस्य सतो विभाग इति ।

तत्र स्वत्वमेव ताविन्नरूप्यते । किं शास्त्रेकसमिवगम्यं स्वत्युत प्रमाणान्तरसमिवगम्य भिति । तत्र शास्त्रेकसमिवगम्यभिति तावयुक्तं गौतमवचनात् (अ. १०. ३९।४२) । 'स्वामी रिक्थक्रयसंविभागपरिप्रहाधिगमेषु । ब्राह्मणसाधिकं ठन्यं । स्वित्रयस्य विजितं निर्विष्टं । वैद्यश्ह्रस्योरिति' प्रमाणान्तरगम्ये सत्वे नेदं वचनमधैवत्स्यत् । तथा स्तेनातिदेशे मतुः । (अ. ८ स्त्रो. १४० ) ''योऽदत्तादायिनो हस्ताहिप्सेत ब्राह्मणो धनम् । याजनाध्यापनाद्वाऽपि यथा स्तेनस्तः वैव स'' इति । अदत्तादायिनः सकाशात् याजनादिद्वारेण द्रव्यमर्भयतां दण्डिधानमनु-२० पपंत्रं सात्स्वत्वस्य ठौकिकत्वे । अपि च । ठौकिकं चेत्स्वत्वं मम् स्वमनेनापहृतमिति न वृयात् अपहृतुरेव स्वत्वात् । अथान्यस्यं तेनापहृतमिति नापहृतुः सम् । एवं तर्हि सुवर्णरजनतादिस्वरूपवदस्य वा समन्यस्य वा स्वमिति संशयो न स्वात् । तसाच्छान्नेकसमिधागम्यं सत्व-मिति ॥ अत्रोच्यते । ठौकिकमेव स्वत्वं ठौकिकार्थिकयासाधनत्वात् । ब्रीह्यादित् । आह्वनी-यादीनां हि शास्त्रगम्यानां न ठौकिकिकायासाधनत्वमस्ति । नन्वाह्वनीयादीनामिप पाकादिसाध-२५ नत्वमस्त्येव । नैतत् । न हि तत्राह्वनीयादिरूपेण पाकादिसाधनत्वम् । किं तर्हि १ प्रत्यक्षादिप-रिह्त्यमानाक्ष्यादिरूपेण । इह तु सुवर्णादिरूपेण न क्रयादिसाधनत्वम् । त्वात्विनामप्यदृष्टशास्त्र-व्यवहाराणां स्वत्वव्यवहारां इत्यते । क्रयविकयादिदर्शनात् ।

१ पिटुआ बादीनां। २ फ घ=पिटुत्वेन । ३ क खाग घ फ=पैत्रस्य । ४ क खाग घ फ=पैत्रस्येति । ५ दायविभागे । ६ क खाग घ फ=स्यादिसपि । ७ ज्ञ=अन्यथा स्वं।

किं च । नियतोपायकं खत्यं लोकसिद्धमेवित न्यायिवदो मन्यन्ते । तथाहि । लिप्सास्त्रे तृतीयं वर्णकं द्रव्यार्जननियमानां कत्वर्थस्त्रे; खत्वमेव न सात् खत्वसालोकिकत्वादिति पूर्वपक्षासम्भवनाशंक्य द्रव्यार्जनस्य प्रतिग्रहादिना स्वत्यसाधनत्वं लोकसिद्धमिति पूर्वपक्षः सम्भितो गुरुणा । नतु च द्रव्यार्जनस्य कत्वर्थत्वे स्वत्येमव न भवतीति याग एव न संवर्तेत । प्रशितो गुरुणा । नतु च द्रव्यार्जनस्य कत्वर्थत्वे स्वत्येमव न भवतीति याग एव न संवर्तेत । प्रशिति प्रतिपिद्धमिते वदता । तथा सिद्धान्तेऽिष स्वत्वस्य लोकिकत्वमङ्गीकृत्येव विचारप्रयोजनसुक्तम् । अतो नियमातिक्रमः पुरुषस्य न कतोरिति । अस चार्थ एवं विवृतः । यदा द्रव्यार्जननियमानां कत्वर्थस्यं तदा नियमातिक्रम-द्रवेण कतुसिद्धिः; नियमातिकमार्जितेन द्रव्येण न कतुसिद्धिः। नाद्धान्ते तु अर्जननियमस्य पुरुषार्थत्वात्तदिक्रमेणार्जितेनापि द्रव्येण कतु-रिद्धिमेवतिः पुरुषस्ये । राद्धान्ते तु अर्जननियमस्य पुरुषार्थत्वात्तदिक्रमेणार्जितेनापि द्रव्येण कतु-रिद्धिमेवतिः पुरुषस्येव नियमातिक्रमदोष इति नियमातिक्रमार्जितस्यापि स्वत्वमङ्गीकृतम् । अन्यथा कतुसिद्ध्यभावात् ।

न चैतावता चौर्यादिप्राप्तस्यापि स्वत्यं स्वादिति मन्तव्यम् । लोकं तत्र स्ववप्तिस्वयमावात् व्यवहारविसंवादात् । एवं प्रतिप्रहाष्ट्रपायकं स्वत्यं लोकिकं स्थिते ब्राक्षणस्य प्रतिप्रहादय उपायाः । क्षत्रियस्य विजितादयो वैदयस कृष्यादयः । ग्रद्भस ग्रुश्रूषादय इत्यदृष्टार्था नियमाः । क्षत्रिवादयस्तु सर्वसाधारणाः । स्वामी रिकथकयसंविभागपरिप्रहाधिगमेष्विदसुक्ताः । तत्राप्तिवन्धो दायो रिकथम् । क्रयः प्रसिद्धः । संविभागः सप्रतिवन्धो दायः । परिप्रहो-ऽनन्यपूर्वस्य जलतृणकाष्टादेः स्वीकारः । अधिगमो निष्यादेः प्राप्तिः । एतेषु निमित्तेषु सत्सु स्वामी भवति । कृतेषु ज्ञायते स्वामी ॥ 'ब्राक्षणसाधिकं ल्व्यमिति' ब्राक्षणस्य प्रतिमहादिना यद्वव्यं तद्विकमसाधारणम् । क्षत्रियस्य विजातित्यत्राधिकमित्यज्ञवर्तते । क्षत्रियस्य विजयदण्डादिल-व्यवस्ति। विद्यस्य कृषिगोर-स्वादिलव्यं निर्विष्टं तदसाधारणम् । ग्रद्धस्य द्विजग्रुश्रूषादिना मृतिकरेण यद्वव्यं तदसाधारणम् । एवमनुलोमजानां प्रतिलोमजानां च लोकप्रसिद्धेषु स्वत्यहेतुषु यद्यदसाधारणमुक्तं स्तानाम-श्वसार्थ्यमित्यादि तत्तत्सर्वं निर्विष्टशब्देनोच्यते । सर्वस्वापि मृतिकरपत्वा 'क्रवंशो मृतिभोगयोरिति' विकाण्डीसरणात् ( ३-३-२-२१४ ) । तत्तदसाधारणं वेदितव्यम् ।

यद्यपि पत्नी दुहितरश्चेत्यादिकारणं तत्रापि खामिसंबिन्धितया बहुपु दायिवभागितया प्राप्तेषु लोकप्रसिद्धेऽपि खत्वे, न्यामोह निवृत्त्यर्थे स्वरणिमिति सर्वमनवद्यम् । यदपि मम खमनेनापद्वतिमिति न त्र्र्यात्खत्यस्य लौकिकत्व इति तदप्यसत् । खत्बहेतुभूतक्रयादिसन्देहात्स्वत्वसन्देहोपपत्तेः ।

विचारप्रयोजनं तु 'यद्गिहितेनार्जयन्ति कर्मणा श्राक्षणा धनम् । तस्रोत्सर्गेण शुद्ध्यन्ति जप्येन २० तपसैव चेति' शास्त्रैकसमिवगम्ये स्वत्वे, गिर्हितेनासस्प्रतिग्रहवाणिज्यादिना छन्धस्य स्वत्वमेव नास्तीति तत्पुत्राणां तदविभाज्यमेव । यदा तु छौकिकं स्वत्वं तदाऽसस्प्रतिग्रहादिछज्यस्यापि स्वत्वात् तत्पुत्राणां तद्विभाज्यमेव । तस्रोत्सर्गेण शुद्ध्यन्तीति प्रायक्षित्तमर्जयिद्धरेव, तत्पुत्रादीनां

१ इति हेतोः।

तु दायत्वेन खत्विमिति न तेषां दोषसंबन्धः ॥ "सप्त वित्तागमा धम्यां दायो लामः क्रयो जयः । प्रयोगः कर्मयोगश्च सत्प्रतिम्रह एव चेति" मनुस्नरणात् ॥ ( अ. १० श्लो. १५ ) ।

इदानीमिदं संदिखते । विभागात्स्वत्वस्त स्वस्य सतो विभाग इति । तत्र विभागात्स्व-त्वमिति तावसुक्तम् । जातपुत्रसाधानविधानात् । यदि जन्मनैव स्वत्वं सात्तद्रोतपन्नस पुत्रसापि तत्स्वं साधारणमिति द्रव्यसाध्येष्वाधानादिषु पितुरनधिकारः ५ स्वत्वप्रतिपादनम्। स्यात् । तथा विभागात्प्राक्षितृप्रसादलन्धस विभागप्रतिषेधो नोपपद्यते । सर्वानुमत्या दत्तत्वाद्विभागप्राप्त्यभावात् । यथाह् । 'शौर्यभार्याधने चोभे यच विद्याधनं भवेत् । त्रीण्येतान्यविमाज्यानि प्रसादो यश्च पैतृक' इति ॥ तथा । 'मर्त्रा प्रीतेन यदत्तं स्त्रियै तस्मिन्म-तेऽपि तत् । सा यथाकाममश्रीयाद्द्याद्वा स्थावराद्दत' इति प्रीतिदानवचनं नोपपद्यते, जन्मनैव स्वत्वे । न च स्थावरादते यहत्तमिति संबन्धो युक्तो व्यवहितयोजनाप्रसङ्गात् । यद्पि 'मणि-१० मुक्ताप्रवालानां सर्वस्येव पिता प्रमुः । स्थावरस्य तु सर्वस्य न पिता न पितामहः'॥ तथा । 'पिरुप्रसादाद्रज्यन्ते वस्राण्याभरणानि च । स्थावरं त न भुज्येत प्रसादे सति पैरुके' इति स्था-वरस प्रसाददानप्रतिपेधवचनं तत्पितामहोपात्तस्थावरविषयम् । अतीते पितामहे तद्धनं पि-तापुत्रयोः साधारणमपि मणिमुक्तादि पितुरेव । स्थावरं तु साधारणमित्यसादेव वचनादवग-म्यते । तसान्न जन्मना खत्वं किं त स्वामिनाशाद्विमागाद्वा खत्वम् । अत एव पितुरूर्ध्वं १५ विभागात्पाग्द्रव्यस्वत्वस्य प्रहीणत्वादन्येन गृह्ममाणं न निवार्यत इति चोद्यस्यानवकाशः । तथैक-पुत्रस्मापि पितृप्रयाणादेव पुत्रस्म स्वमिति न विभागमपेक्षत इति । अत्रोच्यते । लोकप्रसिद्धमेव स्वत्वमित्युक्तम् ॥ लोके च पुत्रादीनां जन्मनैव स्वत्वं प्रसिद्धतरं नापह्ववमर्द्वति । विभागशब्द्ध बहुस्वामिकधनविषयो लोकप्रसिद्धो नान्यदीयविषयो न प्रहीणविषयः । 'त्र्थोत्पत्त्येवार्थस्वा-मित्वं लमेतेत्याचार्या' इति गौतमवचनाच । 'मणिमुक्ताप्रवालानामि'त्यादि वचनं च जन्मना २० स्वत्वपक्ष एवोपपद्यते । न च पितामहोपात्तस्यावरिवयमिति युक्तम् । 'न पिता न पितामह' इति वचनात् । पितामहस्य हि स्वार्जितमपि पुत्रे पौत्रे च सत्यदेयमिति वचनं जन्मना स्वत्वं गमयति । यथा परमते मणिमुक्ताबस्ताभरणादीनां पैतामहानामपि पित्रेव स्वत्वं वचनात् । एवमस्मन्मतेऽपि पित्रर्जितानामप्येतेषां पितुर्दानाधिकारो वचनादित्यविशेषः ।

यपु 'भर्मा प्रीतेने'त्यादिविष्णुवचनं स्थावरस्य प्रीतिदानज्ञापनं तत्त्वोपार्जितस्यािष पुत्राध्ययज्ञ २० येवेति व्याख्येयम् । पूर्वोक्तैर्मणिमुक्तादिवचनैः स्थावरव्यतिरिक्तस्यैव प्रीतिदानयोग्यत्वनिश्चयात् । यदप्यधंसाध्येषु वैदिकेषु कर्मस्वनधिकार इति तत्र तिद्वधानवळादेवाधिकारो गम्यते । तस्मात्पै- तृके पैतामहे च द्वये जन्मनैव स्वत्वम् । तथापि पितुरावश्यकेषु धर्मकृत्येषु वाचनिकेषु प्रसाददानकुटुम्बमरणापद्विमोक्षादिषु च स्थावरव्यतिरिक्तद्रव्यविनयोगे स्वातक्र्यमिति स्थि- तम् । स्थावरे तु स्वार्जिते पित्रादिप्राते च पुत्राविपारतक्रयमेव । 'स्थावरं द्विपदं चैव यद्यपि २० स्वपमर्जितम् । असंमूय सुतान्सर्वोन्न द्वानं न च विक्रयः ॥ ये जाता येऽप्यजाताश्च ये च गर्मे व्यवस्थिताः । द्वित्तं च तेऽभिकाङ्कृत्विन न दानं न च विक्रयः इत्यादिसरणात् ॥ अस्याप-

१ फ घ-वातेषुः जातेष्वत्यपि फ-पुस्तकेऽपरः पाठः । २ घ-तं तथोत्परयैवार्थस्वामित्वात् ।

विषेष्विभिक्तेष्वि सकळकुटम्बव्यापिन्यामापि तत्पोषणे वाऽवश्यं कर्तव्येषु पितृश्राद्वादिषु स्थावरस दानाधमनिकयमेकोपि समर्थः कुर्यादिति ॥ यत्तु वचनम् ( ग्रहस्पितः २५-१३ ) । ५ 'अविभक्ता विभक्ता वा सपिण्डाः स्थावरे समाः । एको झनीतः सर्वत्र दानाधमनिकव्यं इति तदप्यविभक्तेषु द्रव्यस्य मध्यस्थत्वादेकस्थानीश्वरत्वात् सर्वाभ्यतुज्ञाऽवश्यं कार्या । विभक्तेष्त्रत्वातं विभक्ताविभक्तसंशयव्युदासेन व्यवहारः तिद्धत्वत्येय सर्वाभ्यतुज्ञा न पुनरेकस्थानीश्वरत्वेनाते विभक्तावुमतिव्यतिरेकणापि व्यवहारः तिद्धत्वत्येति व्यास्थ्यम् । यदिष । 'स्वग्रामज्ञातिसामन्तदायादानुमतेन च । हिरण्योदकदानेन पितृभेच्छिते मेदिनीति'। तत्रापि ग्रामानुमतिः भृत्रतिमहः प्रकाशः स्थास्थ्यस्य विश्वर्यत्वाते स्थार्यात् व्यवहारप्रकाशनार्थमेवापेक्ष्यते न पुनर्गमानुमत्या विना व्यवहारातिद्धः । सामन्तानुमतिस्तु सीमाप्रतिपत्तिनिरासाय । ज्ञातिदायादानुमतेस्तु प्रयोजनमुक्तमेव । 'हिरण्योदकदानेनति', 'स्थावरे विकयो नास्ति कुर्यादाधिमनुज्ञयेति' स्थारस्य विकयप्रतिषेषात् । भूमिं यः प्रतिगृह्णाति यश्च भूमिं प्रयच्छित । उमौ तौ पुण्यकमीणौ नियतौ स्वर्गगामिनाविति दानप्रशंसादर्शनाच । विकयेऽपि कर्तव्ये सहिरण्यमुदकं दत्या अद्मानस्रपेण स्थावरविकथं कुर्यादित्यर्थः ।

पैतुके पैतामहे च धने जन्मनैव स्वत्वेऽिष विशेषं 'भूर्या पितामहोपात्ते'त्यत्र वक्ष्यामः (स्रो० १२१) । इदानीं यत्र काले येन च यथा विभागः कर्तव्यस्तद्दर्शयन्नाह—

### विभागं चेत्पिता कुर्यादिच्छया विभजेत्सुतान् । ज्येष्ठं वा श्रेष्ठभागेन सर्वे वा स्युः समांशिनः ॥ ११४ ॥

३० यदा विभागं पिता चिकीषित तदा इच्छ्या विभजेत् पुत्रानात्मनः सकाशात् पुत्रं पुत्रो पुत्रान् ॥ इच्छाया निरङ्कशत्वादनियमप्राप्ता नियमार्थमाह । ज्येष्ठं वा श्रेष्ठभागेनेति । ज्येष्ठं श्रेष्ठभागेन, मध्यमं मध्यभागेन, कनिष्ठं कनिष्ठभागेन, विभजेदित्यनुवर्तते । श्रेष्ठादिविभागे अमुन्ति । अ. ९ श्रो. ११२) 'ज्येष्ठस्य विंश उद्धारः सर्वद्रव्याच यद्धरम् । ततोऽर्धे मध्यमस्य सानुरीयं तु यवीयस' इति । वाशब्दो विशेषमाह । वश्यमाणपक्षापेक्षः । सर्वे वा स्युः समांशिन इति । सर्वे वा ज्येष्ठादयः समांशामानः करिन्याः ।

अयं च विषमो विभागः स्वार्जितद्रव्यविषयः । पितृक्तमायति तु समस्वाम्यस्य वश्यमाण-त्वान्नेच्छया विषमो विभागो युक्तः । 'विमागं चेलियता कुर्यादिति' यदा पितुर्विभागेच्छा स ताव-देकः कालः । अपरोजपि जीवत्यि पित्तरि द्रव्यनिःस्युहे निवृत्तरमणे माति च विभागकालः । विद्यत्तरकायां पितुरिनिच्छायामि पुषेच्छ्यैव विभागो भवति।यथोक्तं नारदेन 'अत ऊर्घ्यं पितुः पुत्रा विभनेयुर्धनं समिति'। (अ. १३ श्रो. २) पित्रोरूर्ध्यं विभागं प्रतिपाद्य । भीतिविन्द्यते रजिस प्रतासु भिगनीषु च। निवृत्ते चापि रमणे पितर्युपरतस्पृह्'इति द्वितः। अत्र पुत्रा धनं समं विभन्नेयुरित्यनुषज्यते । गौतमेनापि । ऊर्ध्यं पितुः पुत्रा रिक्थं विभनेरिक्तःसुक्त्वा निवृत्ते चापि रजसीति द्वितीयः कालो द्वितः। जीवित चेच्छतीति तृतीयः कालो द्वितः। तथा सरजस्कायामपि मातर्यनिच्छत्यपि पितंर्यधर्मवितिनि दीर्घरोगग्रस्ते च पुत्राणामिच्छया भवति भ विभागः । यथाह शङ्कः ॥ 'अकामे पितरि रिक्थविभागो वृद्धे विपरीतचेतिस रोगिणि चेति'॥ ११४॥

पित्ररिच्छया विभागो द्विधा दर्शितः समो विषमश्च तत्र समविभागे विशेषमाह-

## यदि कुर्यात्समानंशान् पत्यः कार्याः समांशिकाः । न दत्तं स्त्रीधनं यासां भर्ता वा श्वश्ररेण वा ॥ ११५ ॥

यदा खेच्छया पिता सर्वानेव सुतान् समिवभागिनः करोति तदा पख्यश्च पुत्रसमांशभाजः कर्तवाः । यासां पृत्तीनां भर्त्रा श्वश्चरेण वा स्त्रीधनं न दत्तम् । दत्ते तु स्त्रीधने अधीशं वस्यित 'दत्ते त्वर्ध प्रकल्पयेदिति' ॥ यदा तु श्रेष्ठभागादिना ज्येष्ठादीन् वि- सम्बप्ति तदा पत्थः श्रेष्ठादिभागात्र लभन्ते किंतुद्धृतोद्धारात्ससुदायात्समाने- व समांवपक्षे वांशान् लभन्ते सोद्धारं च । यथाहापस्तम्बः । 'परीभाण्डं च गृहेऽलङ्कारो १५

ज्येष्ठं वा श्रेष्ठभागेन सर्वे वा स्युः समांशिन इति पक्षद्वयेऽप्यपवादमाह-

#### शक्तस्यानीहमानस्य किंचिद्दत्वा पृथक्तिया।

भार्याया' इति ॥ ११५ ॥

स्वयमेव द्रव्याजनसमर्थस पितृद्रव्यमनीहमानस्यानिच्छतो, यरिकचिदसारम्, दायजिष्ठ्या-भावे। पृथक्किया विमागः कार्यः पित्रा। तत्पुत्रादीनां दायजिष्ठक्षा माभूदिति॥२०

'ज्येष्ठं वा श्रेष्ठभागेनेति' न्यूनाधिकविभागो दर्शितः; तत्र शास्रोक्तोद्धारादिविषमविभागव्यति-रेकेणान्यथाविषमविभागनिषेधार्थमाहः—

### न्युनाधिकविभक्तानां धर्म्यः पितृकृतः स्पृतः ॥ ११६ ॥

न्यूनाधिकविभागेन विभक्तानां पुत्राणामसौ न्यूनाधिकविभागो यदि धर्म्यः शास्त्रोक्तो भवित तदाऽसौ पितृकृतः कृत एव न निवर्तत इति मन्यादिभिः स्मृतः । अन्यथा तु पितृ-२५ कृतोऽपि निवर्तत इत्यभिप्रायः । यथाह नारदः (अ. १३ श्लो १६) । "व्याधितः कुपितश्लेव विषयासक्तमानसः । अन्यथाशास्त्रकारी च न विभागे पिता प्रमुरिति" ॥ ११६ ॥

१ रमणः कामः । उपरतस्यहो विरक्तः । प्रतास्य भागनीषु चेति काकाक्षिवद्रजोनिवृत्त्योविशेषणम् । १ 'किचलदिच्छां विनापि विभागमाह बृहस्पतिः । 'कमागते गृहक्षेत्रे पिता पुत्राः समांशिनः ॥ पैतुके न विभागाहीः सुताः पितुरनिच्छ्या' । अर्थातियतामहायजिते धने तदनिच्छयापि विभागाही हत्यर्थः ॥'' स्ववहारमञ्जूले दार्थनिर्णये । ३ अ. ९ स्तो. ११२-११७.

इदानीं विभागस कालान्तरं कर्वन्तरं प्रकारनियमं चाह---

## विभजेरन्सताः पित्रोरूध्वं रिक्थमुणं समम् ।

पित्रोमीतापित्रोक्षर्ध्व प्रायणादिति कालो दर्शितः । सुता इति कर्तारो दर्शिताः । समिमित प्रकारनियमः । सममेवेति रिक्थमृणं च विभजेरन् । ननुःर्वे पित्रश्च मातुश्लेरयुपकम्य ( मनु. अ. ९ स्त्रो. १०५) 'ज्येष्ठ एव त गृह्णीयात्पित्र्यं धनमशेषतः । शेषास्तमुपजीवे-पितृमरणानन्तरं युर्यथैय पितरं तथे'त्युक्त्वोक्तम् ( मनुः अ. ९ श्लो. ११२ ) 'ज्येष्ठस्य विंश उ-द्धारः सर्वद्रव्याच यद्वरम् । तैतोऽर्धे मध्यमस्य स्यात्तुरीयं तु यवीयसं इति । सर्वसमाद्धनसमुदायाद्विंशतितमो भागः सर्वद्रव्येभ्यश्च यच्छेष्ठं तज्ज्येष्ठाय दातव्यम् । तदर्धे चत्वारिंशत्तमो मागो मध्यमं च द्रव्यं मध्यमाय दातव्यम् । तुरीयमशीतितमो भागो हीनं द्रव्यं १०च कनिष्ठाय दातव्यमिति मातापित्रोरूध्वे विभजतामुद्धारविभागो मन्त्रना दर्शितः । तथा । (अ. ९. श्रो. ११६ । ११७ ) 'उद्धारेऽनुद्धते त्वेषामियं स्यादंशकरपना । एकाधिकं हरे-ज्येष्टः पुत्रोऽध्यर्धे ततोऽनुजः । अंशमंशं यवीयांस इति धर्मो व्यवस्थित' इति । ज्येष्ठस्य द्वौ भागी, तदनन्तरजातस्य सार्ध एको भागः, ततोऽनुजातानामेकेको विभाग इत्युद्धारव्यतिरेकेणापि विषमो विभागो दर्शितः पित्रोरूर्ध्व विभजतां। जीबद्विभागे च स्वयमेव विषमो विभागो aw दर्शितो 'ज्येष्ठं वा श्रेष्ठमागेनेति' । अतः सर्वसिन्नपि काले विषमो विभागोऽस्तीति कथं सममेव विभजेरचिति नियम्यते १

अत्रोच्यते । सत्यम् । अयं विषमो विभागः शास्त्रदृष्टस्त्रथापि लोकविद्विष्टस्वान्नानु-ष्ठेयः । 'अस्वर्ग्ये लोकविद्विष्टं धर्म्यमप्याचरेन्न स्विति' निषेधात् । यथा । महोक्षं वा महाजं वा श्रोत्रियायोपकल्पयेदिति विधानेऽपि लोकविद्विष्टत्वादननुष्टानम् । यथा वा मैत्रावरुणी गां २० वशामनुबन्ध्यामालमेत इति गवालम्मनविधानेऽपि लोकविद्विष्टत्वादननुष्ठानम् । उक्तं च । 'यथा नियोगधर्मी नो नानुबन्ध्यावधोऽपि वा । तथोद्धारिवभागोऽपि नैव संप्रति वर्तत' इति । आप-स्तम्बोऽपि । 'जीवन्युत्रेभ्यो दायं विभजेत्सममिति' खमतैमुक्त्वा 'ज्येष्ठो दायाद इत्येक' इति कृत्स्रधनग्रहणं ज्येष्ठस्यैकीयमतेनोपन्यस्य देशविशेषेण, 'सुवर्णं कृष्णा गावः कृष्णं भौमं ज्येष्ठस्य रथः पितः, परीमाण्डं च गृहेऽलङ्कारो मार्याया ज्ञातिधनं चेत्येक' इत्येकीयमतेनैबोद्धारविमागं २५ दर्शियत्वा तं शास्त्रप्रतिषिद्धमिति निराकृतवान् । तं च शास्तर्प्रतिषेधं खयभेव दर्शयति स मन्तः। 'पुत्रेभ्यो दायं व्यमजिदत्यविशेषेण श्रृयते' इति । तसाद्विषमो विभागः शास्त्रदृष्टोऽपि लोकवि-रोधाच्छ्रतिविरोधाच नानुष्टेय इति सममेव विमजेरज्ञिति नियम्यते ॥

मातापित्रोर्धनं सुता विभजेरन्नित्युक्तं तत्र मातृधनेऽपबादमाह-

# मातुर्देहितरः शेषमृणात

मातुर्धनं दुहितरो विमजेरन् । ऋणाच्छेषं मातुकृतर्णापाकरणावशिष्टं अतश्चर्णसमं न्यूनं इ-प्रयाणादिति । २ तदर्थं मध्यमस्य स्थात्तदर्थं तु क्रमीयस इति मयूखे पाठान्तरम् ।

समतामुक्त्वा । ४ ज्ञ-शास्त्रविप्रतिविद्यमिति ।

वा मातृषनं सुता विभन्नेरिज्ञत्यस्य विषयः । एतदुक्तं भवति । मातृकृतमृणं पुत्रैरेवापाकरणीयं न दुहितृभिः ऋणाविशृष्टं तु धनं दुहितरो गृह्णोशुरिति । युक्तं चैतत् । मातृष्ठनं कत्या 'पुमान्युंसोऽधिके छुके स्त्री भवत्यिधिके स्त्रिया' इति स्थवयवानां दुहितृषु बाहु-स्थादिति । तत्र च गौतमेन विशेषो द्वितः' । 'स्त्रीपनं दुहितृणामप्रत्तानामप्रतिष्ठितानां चेति' अ असार्थः । प्रताऽप्रतासमयायेऽप्रतानामेव स्त्रीधनम् । प्रतासु चाप्रतिष्ठिताप्रतिष्ठितासमयायेऽप्रति-ष्टितानाभेवति । अप्रतिष्ठिता निर्धनाः ॥

दुहित्रभावे मातृधनमृणावशिष्टं को गृह्णीयादित्यत आह-

#### ताभ्य ऋतेऽन्वयः ॥ ११७ ॥

ताभ्यो दुहितृभ्यो विना दुहितृणामभावे अन्वयः पुत्रादिर्गृह्वीयात् । एतच 'विभजेरन् सुताः ১० पित्रोरूर्धिमे'त्यनेनैव सिद्धं स्पर्धार्थमुक्तम् ॥ ११७ ॥

वितृद्रव्याविरोधेन यदन्यत्स्वयमर्जितम् । मैत्रमोद्वाहिकं चैव दायादानां न तद्भवेत् ॥ ११८ ॥ कमादभ्यागतं द्रव्यं हृतमप्युद्धरेत्तु यः । दायादेभ्यो न तद्दद्याद्विषया लब्धमेव च ॥ ११९ ॥

मातापित्रोईच्याविनाशेन यरस्वयमितंतं, मैत्रं मित्रसकाशाच्छव्यं, औद्वाहिकं विवाहल्ब्यं दायादानां आतृणां तन्न भवेत् । क्रमात्पिनृक्षमादायातं यत् किंचित् द्रव्यं अविभाज्यमाहं अन्यहितमसाम्ध्योदिना पित्रादिभिरनुद्धृतं यः पुत्राणां मध्ये इतराम्यनुज्ञ-योद्धरति तद्दायादेभ्यो आत्रादिभ्यो न द्यात् । उद्धतैंव गृह्वीयात् । तत्र क्षेत्रे तुरीयांशमु-द्धती लमते शेषं तु सर्वेषां सममेव । यथाह दाङ्कः । 'पृवें नष्टां तु यो भूमिमेकश्चेदुद्धरेतक-२० मात् । यथामागं लमन्तेऽचे दत्यांऽशं तु तुरीयकमिति' । कमादभ्यागतमिति शेषः । तथा विद्यया वेदाध्ययनेनाध्यापनेन वेदार्थव्याख्यानेन वा यहाव्यां तदिप दायादेभ्यो न द्यात् । अर्जक एव गृह्वीयात् ।

अत्र च पितृद्रव्याविरोधेन यित्किचित्स्वयमितिति सैर्वहोषः । अत्रश्च पितृद्रव्याविरोधेन यन्मैत्रमिति, पितृद्रव्याविरोधेन यदौद्वाहिकं, पितृद्रव्याविरोधेन यत्कमादायातमुद्धतं, पितृद्र-१५ व्याविरोधेन विद्यया यङ्कव्यमिति, प्रत्येकमिसिबंब्ध्यते । तथा च पितृद्रव्यविरोधेन प्रत्युपकारेण यन्मैत्रम्, आसुरादिविवाहेषु यङ्कव्यम्, तथा पितृद्रव्यव्ययेन यत्कमायातमुद्धतं, तथा पितृद्रव्यव्ययेन लक्ष्मया विद्यया यङ्कव्यं, तत् सर्वे सर्वेष्ठातृभिः पित्रा च विभननीयम् । तथा पितृद्रव्यावरोधेनेत्यस सर्वशेषत्वविव पितृद्रव्याविरोधेनेत्यस सर्वशेषत्वविव पितृद्रव्याविरोधेन प्रतिष्रहल्ब्यमिपि विभननीयम् ।

अस च सर्वशेषत्वाभावे मैत्रमौद्वाहिकमित्यादिनाऽरब्यव्यम् । अथ पितृद्वव्यविरोधेनापि ३०

१ ज्ञ-येऽप्रतिष्टितानां चेति । २ ज्ञ=सर्वत्र शेषः । ३ ज्ञ=लब्धमिति ।

नात्तसात्म लभेताश्रुतोऽपि सन्निति"।(अ.१३ श्लो.१०) तथा विद्याधनसाविभाज्यस लक्षणमुक्तं कात्यायनेन । 'परभक्तोपयोगेन विद्या प्राप्ताऽन्यतस्तु या । तया लब्धं धनं यतु विद्याप्राप्तं पतुः स्वतुः स्वत्यः स्वतुः स्वतुः स्वतुः स्वतुः स्वतुः स्वत्यः स्वत्

नतु पितृद्रव्याविरोधेन यन्मैत्रादि लब्धं द्रव्यं तद्विभाज्यमिति न वक्तव्यम् । विभागप्राहय-भावात् । यद्येन लब्धं तक्तसैव नान्यस्येति प्रसिद्धतरम् । प्राप्तिपूर्वकश्च प्रतिषेधः । अत्र कश्चिद्दित्यं १०प्राप्तिमाह् । ( मतु. अ. ९ श्लो. २०४ ) "यिकिचित्यतिर प्रेते धनं ज्येष्ठोऽधिगच्छति । भागो यवीयसां तत्र यदि विद्यानुपालिनः" इति ज्येष्ठो वा क्रनिष्ठो वा मध्यमो वा पितरि प्रेते अप्रेते वा यवीयसां वर्षीयसां चेति व्यास्थानेन पितरि सत्यसति च मैत्रादीनां विभाज्यत्वं प्राप्तं प्रतिषि-ध्यते इति । तदसत् । न स्वत्र प्राप्तस्य प्रतिषेधः । किंतु सिद्धसानुवादोऽयम् । लोकसिद्धसैवा-नुवादकान्येव प्रायेणासिन्प्रकरणे वचनानि । अथवा 'समवेतैस्तु यत्प्राप्तं सर्वे तत्र समांशिन' इच्हति प्राप्तस्यापवाद इति सन्तुष्यतु भवान् । अत्रश्च यत्विश्वित्यितरि प्रेते इत्यस्थिन्वचने ज्येष्ठा-दिपदाविवश्चया प्राप्तिरिति व्याभोहमात्रं । अतो मैत्रादिवचनैः पितुः प्रागूर्ध्वं वा विभाज्यत्वेनो-क्तस्य यत्विश्वित्यतिर प्रेते इत्यस्थापवाद इति व्यास्थ्यम् ।

तथाऽन्यद्प्यविभाज्यमुक्तं मनुना । (अ. ९ क्षो. २१९) ''वस्तं पत्रमठङ्कारं कृतान्नमुदकं क्षियः । योगक्षेमं प्रचारं च न विभाज्यं प्रचक्षते'' इति । धृतानामेव वक्षाणामविभा२० ज्यात् ययेन धृतं तत्तस्यैव पितृधृतानि तु पितृरूर्ध्व विभाजता श्राद्धमोक्ते दातव्यानि । यथाह्
मृद्धस्पतिः । 'वक्षाठङ्कारराय्यादि पितुर्यद्वाहनादिकम् । गन्धमाल्यैः समम्यर्च्य श्राद्धमोक्ते
समर्पयेदिति' (अ. २५-९१) । अभिनवानि तु वक्षाणि विभाज्यान्येव । पत्रं वाहनमश्चशिविकादि तदिष ययेनारूदं तत्तस्यैव । पित्र्यं तु वक्षवदेव । अश्वादीनां बहुत्वे तु तद्विक्रयोपजीविनां विभाज्यत्वमेव । वैषम्येण अविभाज्यत्वे ज्येष्ठस्य । 'अजाविकं सैकराफं न जातु विषमं
२५ भजेत् । अजाविकं सैकराफं ज्येष्ठस्यैव विधीयते' इति मनुस्मरणात् । (अ. ९ क्षो. ११९)
अठङ्कारोऽपि यो येन धृतः स तस्यैव । अधृतः साधारणो विभाज्य एव । (मनु. अ. ९ क्षो.
२००) 'पत्यौ जीविति यः स्वीभिरठङ्कारो धृतो भवेत् । न तं भजेरन्दायादा मजमानाः
पतन्ति त'' इति ॥ 'अठङ्कारो धृतो भवेदिति' विशेषेणोपादानादधृतानां विभाज्यत्वं गम्यते ।
कृतान्नं तण्डुरुमोदकादि तदप्यविभाज्यं यथासंभवं भोक्तव्यम् ॥ उदकं तृदकाधारः कृपादिः
२० तच विषमं मृत्यद्वरिण न विभाज्यं पर्यायोणोपभोक्तव्यम् । स्त्रियश्व दासो विषमा न मृत्यद्वरिण
विभाज्याः पर्यायेण कमं कारयितव्याः अवरुद्धास्तु विना स्वैरिण्याद्याः समा अपि पुनैर्न विमाज्याः। 'स्विषु च संदुक्तास्वविभाग' इति गौतमस्रसणात् (अ.२/इसे)८०)।योगश्च क्षेमश्च योगक्षे-

१ ज्ञ=तस्याविभाज्यत्वाद्यन्मैत्रादिवचनमित्यर्थवदित्युच्यते ।

मम् । योगशब्देनालब्धलामकरणं श्रीतसार्ताधिसाध्यमिष्टं कर्म लक्ष्यते । क्षेमशब्देन लब्धपरिखणहेतुभूतं बिहुर्वेदिदानतङागारामिनर्माणादि पूर्तं कर्म लक्ष्यते । तदुभयं पैतृकमि पितृ-द्रव्यविरोधार्जितमप्यविमाज्यम् । यथाह ल्लौगिक्षिः । 'क्षेमं पूर्तं योगमिष्टमित्याहुस्तस्वदिशिनः । अविमाज्ये च ते प्रोक्ते शयनासनमेव चेति' । 'योगक्षेमशब्देन योगक्षेमकारिणो राजमिष्ठपुरोहितादय उच्यन्ते' इति केचित् । 'छत्रचामरशक्षोपानत्यभृतय' इत्यन्ते । मचारो गृहारामादिषु भ प्रवेशनिर्गममार्गः सोऽप्यविभाज्यः । यक्त्यानसा क्षेत्रस्वाविभाज्यत्वमुक्तम् । 'अविभाज्यं सगोन्त्राणामा सहस्रकुलादि । याज्यं क्षेत्रं च पत्रं च कृतान्नमुदकं क्षिय' इति तद्वास्रणोत्पनक्षत्रियादिपुत्रविषयम् । 'न प्रतिग्रहभूदेया क्षत्रियादिम्रताय वै । यद्यव्येषां पिता दद्यान्मृते विप्रास्ततो हरेदिति' स्मरणात् । याज्यं याजनकर्मलब्वम् । पितृद्रव्यविरोधेन यदिनितं तद्विभजनीयमिति । स्थितं । तत्रार्जकस्य मागद्वयम् वस्यत्व निरासि । पितृद्रव्यविरोधेन यदिनितं तद्विभजनीयमिति । स्थितं । तत्रार्जकस्य मागद्वयम् वसिष्ठवचनात् । 'येन चैषां स्वयमुपार्जितं स्वात्स ग्रंशमेव ल्लेतेति' (१७–५१) ॥ ११ ॥ ११९ ॥

#### सामान्यार्थसम्रत्थाने विभागस्तु समः स्पृतः।

अविभक्तानां आ्रातृणां सामान्यैसार्थस कृषिवाणिज्यादिना सेमुत्थाने सम्यग्व-अस्रापनादमाह । धेने केनचित्कृते समएव विभागो नार्जयितुरंशद्वयम् ॥

पित्र्ये द्रव्ये तु पुत्राणां विभागो दर्शितः । इदानीं पैतामहे पौत्राणां विभागे विशेषमाह—

#### अनेकपितृकाणां तु पितृतो भागकल्पना ॥ १२० ॥

यद्यपि पैतामहे द्रव्ये पौत्राणां जन्मना खत्वं पुत्रैरविशिष्टं तथापि तेषां पितृद्वारेणैव पैतामह-द्रव्ये विभागकरपना । न खरूपोपेक्षया । एतदुक्तं भवति । यदा अविभक्ता अनेकञ्चातपुत्राणां विभागप्रकारः । पुत्राणां वैषम्ये तत्र द्वावेकं खिण्ड्यमंशं ठमेते । अन्ये त्रयोऽपरेकमंशं पित्र्यं चत्वारोऽप्येकमंशं पित्र्यं ठमन्त इति । तथा केषुचित्पुत्रेषु प्रियमाणेषु केषुचित्पुत्रानुत्पाद्य विनष्टेष्ययमेव न्यायो प्रियमाणाः खांशानेव ठमन्ते । नष्टानामि पुत्राः पित्र्यानेवांशाँ छमन्त इति वाचनिकी व्यवस्था ॥ १२० ॥

अधुना विभक्ते पितर्यविद्यमानभ्रातृके वा पौत्रस पैतामहे द्रव्ये विभागो नास्ति अप्रियमाणे स्प पितरि पितृतो भागकरपनेत्युक्तत्वात् । भवतु वा स्वार्जितवत् पितुरिच्छयैवेत्याशंकित आह—

### भूर्या पितामहोपात्ता निवन्घो द्रव्यमेव च । तत्र स्थात्मदृशं स्वाम्यं पितुः पुत्रस्य चैव हि ॥ १२१ ॥

भूः शालिक्षेत्रादिका । निबन्ध एकस्य पर्णभारकस्थेयन्ति पर्णानि । तथा एकस्य ऋमु-

१ फ घ-साधारणस्य । २ ज्ञ-संभूयसमुत्थाने ।

कफलभारकसेयन्ति क्रमुकफलानीत्याद्युक्तलक्षणः । द्रव्यं मुवर्णरजताविः <sup>पितामहभने पितुः</sup> यत्पितामहेन प्रतिग्रह्विजयादिना छन्धं तत्र पितुः पुत्रस्य च स्वास्टाः पत्रसम् च सत्ता लोकप्रसिद्धमिति कृत्वा विभागोऽस्ति । द्वि यसात्तत्सदृशं समानम् । तसाञ्च समाना । पितरिच्छयैव विभागो नापि पितुर्भागद्वयम् । अतः 'पिनृतो भागकस्पनेत्ये'-प तत्स्वाम्ये समेऽपि वाचनिकम् । 'विभागं चेत्पिता कुर्यादि'त्येतत्स्वार्जितविषयम् । तथा 'बावंजी प्रतिपद्येत विभजन्नात्मनः पितेत्ये'तदपि सार्जितविषयम्।'जीवतोरस्वतन्नः साज्जरयाऽपि समन्वितः' इत्येतदिप पारतच्यं मातापित्रर्जितद्रव्यविषयम् । तथा अनीशासे हि जीवतोरित्येतदिप । तथा च सरजस्कायां मातरि, सस्पृहे च पितरि, विभागमनिच्छत्यपि प्रत्रेच्छया पैतामहद्रस्यविभागो भवति । तथा अविभक्तेन पित्रा पैतामहे द्रव्ये दीयमाने विक्रीयमाणे वा पौत्रस निवेधेऽप्य-१० धिकारः । पित्रर्जिते त न निषेधाधिकारः । तत्परतन्नत्वात् । अनुमतिस्त कर्तव्या । तथाहि । पैठके पैतामहे च स्वान्यं यद्यपि जन्मनैव तथापि पैतृके पितृपरतस्रत्वात् पितुः सार्जकस्वेन्न प्राधान्यात पित्रा विनियुज्यमाने खार्जिते द्रव्ये पुत्रेणानुमतिः कर्तव्या । पैतामहे तु द्वयोः स्वान्यमविशिष्टमिति निषेधाधिकारोऽप्यस्तीति विशेषः । मनुरिप । ( अ. ९ स्रो. २०९ ) ' पैतृकं तु पिता द्रव्यमनवासं यदामुयात् । न तत्पुत्रैर्भजेत्सार्धमकामः स्वयमर्जितमिति'। यत्प-ग्भतामहार्जितं केनाप्यपहतं पितामहेनानुद्धतं यदि पितोद्धरति तत्स्वार्जितमित्र पृत्रैः सार्थमकास्यः स्वयं न विभजेदिति वदन पितामहार्जितमकामोऽपि पन्नेच्छ्या पन्नैः सह विभजेदित्ति दर्शयति ॥ १२१ ॥

विभागोत्तरकालमुलकस पुत्रस कथं विभागकल्पनेत्यत आह-

# विभक्तेषु सुतो जातः सवर्णायां विभागमाक् ।

विभक्तेषु पुत्रेषु पश्चात्सवर्णायां भायांयाग्रुत्यज्ञो विभागमाक् । विभन्यते इति विभागः । पित्रोविभागस्तं भजतीति विभागभाक् । पित्रोर्क्ष्वं तयोरंगं ठभत इत्यर्थः । विद्यार्थान्यः मातुभागं वासत्यां दुहितरि । 'मातुर्वद्वितरः शेषभि'स्युक्तत्वात् । असवर्णी— यामुत्यन्नास्तु स्वांशमेव पित्र्याक्ष्यंते । मातुकं तु सर्वमेव । पत्रदेव मजुनोक्तम् (अ. ९ छो. २१६) 'कर्ष्वं विभागाज्ञातस्तु पित्र्यमेव हरेद्धनमिति' । पित्रोरिदं पित्र्यमित्ति स्वव्यास्ययम् । 'जनीशः पूर्वजः पित्रोन्नीति विभक्तकं श्रेति सरणात् । विभक्तयोगीतापित्रो—र्भीगे विभागात्पूर्वस्यवाने न स्वामी विभक्तकं न्नात्रं विभक्तियः । तथा विभागोत्तर—कालं पित्रा यरिक्विदितिंतं तत्सर्वे विभक्तकं स्वतः ॥ 'पुत्रेः सह विभक्तिः पित्रा यरस्वयमितितम् । विभक्तकस्य तत्सर्वमनीशाः पूर्वजाः स्युता' इति सरणात् । य च विभक्ताः पित्रा सह संस्टाः पितुरूर्ध्वे तैः सार्थे विभक्तजो विभक्तेत् । यथाहं मजुः (अ. शो. २१६) 'संस्टास्तेन वा स्थे सुर्विभकेत स तैः सहेति'।

१ क-तथाऽविभक्तेत; घ श्च-तथा विभक्तेत । २ फ श्च-च सत्यां दृश्चितरि । ३ ध-पिव्यह्मते ३ ४ ज्ञ-विभागे ।

पितुरूर्ध्व पुत्रेषु विमक्तेषु पश्चादुरपन्नस्य कथं विमागकरपनेत्यत आह— दृश्याद्वा तद्विमागः स्यादायच्ययविशोधितात ॥ १२२ ॥

तस्य पितरि प्रेते आतृविभागसमयेऽस्पष्टगर्भायां मातरि आतृविभागोत्तरकालमुत्पन्नस्य विभागत्तिक्ष्मागः कुत इत्यत आह । दृश्याद्धातृभिर्गृहीताद्धनात् । कीदृशात् आयव्ययविद्योधि-तात् । आयः प्रतिदिवसं प्रतिमासं प्रत्यव्दं वा यदुत्पचते । व्ययः पितृकृतर्णापाकरणं । ताभ्या- प मायव्ययाभ्यां यच्छोधितं तस्मात् उद्धृत्य तद्धागो दातव्यः सात् । एतदुक्तं भवति । प्रतिदिव-केषु भागेषु तदुत्थमायं प्रवेश्य पितृकृतं चर्णमपनीयावशिष्टम्यः स्वेभ्यः स्वेभ्यो भागेभ्यः किंचि-किंचिदुद्धृत्य विभक्तजस्य भागः स्वभागसमः कर्तव्य इति ।

एतच विभागसमयेऽप्रजस अनुर्भायायामस्पष्टगर्भायां विभागादृष्वेमुत्यन्नस्यापि वेदितव्यम् । स्पष्टगर्भायां तु प्रसवं प्रतीक्ष्य विभागः कर्तव्यः। यथाह विसष्टः (१७-४०-४१.)। 'अथ आतृणां ३० दायविभागो याश्चानपत्याः स्त्रियस्तासामा पुत्रलाभादिति '। गृहीतगर्भाणामा प्रसवात्प्रतीक्षणमिति योजनीयम् ॥ १२२॥

विभक्तजः पित्र्यं मातृकं च सर्वे धनं गृह्णातीत्युक्तं तत्र यदि विभक्तः पिता माता वा विभ-क्ताय पुत्राय स्नेह्वशादाभरणादिकं प्रयच्छति तत्र विभक्तजेन दानप्रतिषेधो न कर्तव्यो नापि दत्तं प्रत्याहर्तव्यमित्याह—

पितृभ्यां यस्य यद्त्तं तत्तस्यैव धनं भवेत् ।

मातापितृभ्यां विभक्ताभ्यां पूर्व विभक्तस पुत्रस यहत्तमछङ्कारादि तत्तस्येव पुत्रस न विभक्तजस स्वं भवति । न्यायसाम्याद्विभागात्मागि यस यहत्तं तत्तसैवः तथाऽसति विभक्तजे विभक्तयोः पित्रोरंशं तदृर्ध्वे विभजतां यस यहत्तं तत्तसैव नान्यसेति वेदितव्यम् ॥

जीवद्विभागे स्वपुत्रसमांशित्वं पत्नीनामुक्तं 'यदि कुर्यात्समानशानित्यादिना '; पितुरूर्ध्वं वि-२० भागेऽपि मातुः स्वपुत्रसमांशित्वं दर्शयितुमाह—

पितुरूर्ध्वं विभजतां माताऽप्यंशं समं हरेत् ॥ १२३ ॥

**ितुरू**र्ध्वं पितुः प्रयाणादुर्ध्वं विभजतां माताऽपि स्वपुत्राश**समं अंदां** मातुःसमांशलं। हरेत् । यदि स्रीधनं न दत्तम् । दत्ते त्वर्धोशहारिणीति वक्ष्यते ॥ १२३ ॥

पितरि प्रेते यद्यसंस्कृता भ्रातरः सन्ति तत्संस्कारे कोऽधिकियत इत्यत आह —

असंस्कृतास्तु संस्कार्या भातृभिः पूर्वसंस्कृतैः । 
पितुरूर्व्व विभजद्विभीतृभिरसंस्कृता भातरः समुदायद्रव्येण संस्कर्तव्याः ।

मगिन्यश्च निजादंशाद्दत्वांऽश्चं तु तुरीयकम् ॥ १२४ ॥

असार्थः । मिनचश्चासंस्कृताः संस्कर्तव्या आतृतिः । कि कृत्वा निजादंशाचतुर्थमंशं दत्वा ।

अनेन दुहितरोऽपि पितुरूर्ध्व अंशभागिन्य इति गम्यते । तत्र निजादंशादिति प्रत्येकं परिकरिप-तादंशादुद्धत्य चतुर्थोशो दातव्य इत्येवमयों न भवति । किं तु यज्जातीया कन्या तजातीयपुत्रभागाचतुर्थोशभागिनी सा कर्तव्या । एतदुक्तं भवति । यदि असंस्कृतास मगिनीपु विशेष-ब्राह्मणी सा कन्या तदा ब्राह्मणीपुत्रस्य यावानंशो भवति तस्य चतुर्थाशस्तस्या माहा भवति । तद्यथा । यदि कस्यचिद्धासाण्येव एका पत्नी, पुत्रश्रेकः, कन्या चैका, तत्र पित्र्यं सर्वमेय द्रव्यं द्विधा विभज्य तत्रैकं भागं चतुर्धा विभज्य तुरीयमंशं कन्याये दत्वा शेषं पुत्रो गृह्णीयात् । यदा तु ह्रौ पुत्रौ, एका कन्या, तदा पितृधनं सर्वे त्रेधा विभज्य, एकं भागं चतर्धा विमज्य, तुरीयमंशं कन्याये दत्वा शेषं द्वी पुत्री विभज्य गृह्णीतः॥ अथ स्वेकः पुत्री, द्वे कन्ये, तदा पित्र्यं धनं त्रेधा विभज्य, एकं भागं चतुर्धा विभाग्य, तत्र ह्रौ भागौ द्वास्यां कन्यास्यां दत्वाऽविश्षष्टं सर्वे पुत्रो गृह्वात्येवं समानजातीयेषु समिविषमेषु आतृष् भिगनीषु च योजनीयम् । यदा तु ब्राह्मणीपुत्र एकः, क्षत्रिया कन्येका, तत्र पित्र्यं धनं सप्तधा विभन्य क्षत्रियापुत्रभागांश्ची-श्रुतर्घा विभज्य तुरीयांशं क्षत्रियाकन्याये दत्वा शेषं श्राद्धणीपुत्रो गृह्णाति । यत्र तु द्वी श्राद्धणी-पुत्री, क्षत्रिया कन्या चैका, तत्र पित्र्यं धनमेकादशधा विभज्य तेषु क्षत्रियापुत्रभागान त्रीन चतुर्धा विभज्य चतुर्थमंत्रां क्षत्रियाकन्याये दत्वा शेषं सर्वे त्राक्रणीपुत्री विभज्य गृह्णीतः॥ एवं १५ जातिवैषम्ये स्रातृणां मगिनीनां च संख्यायाः साम्ये वैषम्ये च सर्वत्रोहनीयम् । न च निजादं-शा'हत्वांऽशं त तरीयकमिति' तरीयांशाविवक्षया संस्कारमात्रोपयोगि द्रव्यं दत्वेति व्याख्यानं युक्तम् । मनुवचनविरोधात् (अ. ९ श्लो. ११८) ''स्वेभ्योंऽशेभ्यस्तु कन्याभ्यः प्रदश्क्रीतरः पृथक् । स्वात्स्वादंशाचतुर्मागं पतिताः स्युरदित्सव" इति । अस्यार्थः । त्राम्मणादयो स्रातरो त्राम्म-णीप्रभृतिभ्यो मगिनीभ्यः स्वेभ्यः स्वजातिविहितेभ्यौंऽशेभ्यश्चतुरौंऽशान् हरेद्विप्र इत्यादिवक्यमोणभ्यः २० स्वात्स्वादंशादात्मीयात्मीयमागाचतुर्थे चतुर्थे भागं द्युः । न चारमभागादुद्धस्य चतुर्थोशो देय इत्युच्यते । किंतु स्वजातिविहितादेकसादंशात्पृथक्पृथगेकसै कन्याये चतुर्थोऽशो देय इति जाति-वैषम्ये संख्यावैषम्ये च विभागक्रुप्तिरुक्तिव । 'पतिताः स्युरित्सव ' इत्यकरणे प्रत्यवायश्रव-णादवश्यं दातव्यता प्रतीयते ।

अत्रापि चतुर्भोगवचनमिवविक्षितं संस्कारोपयोगिद्रव्यदानमेव विवक्षितमिति चेन्न । स्मृतिद्व
<sup>२५</sup> येऽपि चतुर्थोशदानाविवक्षायां प्रमाणाभावाददाने प्रत्यवायश्रवणाचेति । यदपि कैश्चिदुच्यते ।

अंशदानविवक्षायां बहुआतृकायां बहुधनत्वं बहुभगिनीकस्य च निर्धनता प्राप्नोतीति तदुक्तरीत्या

परिहृतमेव । न सन्नात्मीयाद्वागादुद्धत्य चतुर्यशिस्य दानसुच्यते येन तथा स्यादतोऽस्यत्वाय
मेधातिथिप्रभृतीनां व्याख्यानमेव चतुरसं न भारचेः । तस्रात्यिद्वस्वर्षं कन्याऽप्यंशमागिनी।

पूर्व चेथित्किचित्यता ददाति तदेव छमते विशेषवचनामावादिति सर्वमनवष्यम् ॥ १२४ ॥

 एवं 'विमागं चेत्यिता कुर्यादि<sup>7</sup>त्यादिना प्रबन्धेन समानजातीयानां श्रातॄणां परस्परं पित्रा सह विमागक्कृतिरुक्ता । अञ्चना मिन्नजातीयानां विमागमाह——

१ क घ इ. फ-- पूर्व हु।

# चतुस्त्रिद्येकभागाः स्युर्वेर्णशो बाह्मणात्मजाः । क्षत्रजास्त्रिद्येकभागा विङ्जास्त् द्येकभागिनः ॥ १२५॥

'तिस्रोवर्णानुपूर्वेणेति ' ब्राह्मणस्य चतसः, क्षत्रियस तिस्रो, बैश्यस्य दे, शूद्रसैकेति, भायी दिशितास्तत्र ब्राह्मणात्मजा ब्राह्मणोत्पन्ना वर्णशः वर्णशब्दिन ब्राह्मणात्मजा ब्राह्मणोत्पन्ना वर्णश्यः वर्णशब्दिन ब्राह्मणात्मजा वर्णस्य वर्णे वर्णे प्रत्यक्ति वर्णे वर्णे प्रत्यक्ति वर्णे प्रत्यक्ति वर्णे प्रत्यक्ति वर्णे वर्णे प्रत्यक्ति वर्णे वर्णे प्रत्यक्ति वर

क्षत्रजाः क्षत्रियेणोत्पन्नाः वर्णशः इत्यनुवर्तते । यथाकमं त्रिबेकभागाः क्षत्रियेण क्षत्रियायामुत्पन्नाः प्रत्येकं त्रीन् त्रीन् भागान् लभन्ते । वैश्यायां द्वौ द्वौ ग्रुद्धायामेकमेकम् । विड्जाः १०
वैश्येनोत्पन्नाः अत्रापि वर्णश इत्यनुवर्तते । यथाकमं बेकमागिनः वैश्येन वैश्यायामुत्पन्नाः प्रत्येकं
द्वौ द्वौ भागौ लभन्ते । ग्रुद्धायामेकमेकम् । ग्रुद्धस्कैव भार्येति भिन्नजातीयपुत्राभावात्तत्पुत्राणां
पूर्वोक्त एव विभागः ।

यद्यपि चतुष्त्रिद्येकभागा इत्यविशेषेणोक्तं तथापि प्रतिग्रह्मासभूव्यतिरक्तिविषयिमिदं द्रष्टव्यम् । यतः स्मरन्ति । 'न प्रतिग्रह्मपूर्देया क्षत्रियादिसुताय वै । यद्यप्येषां पिता दद्यान्मृते विशाः भ सुतो हरेदिति '। प्रतिग्रह्महणात्क्रयादिना ठ०षा भः क्षत्रियादिसुतानामपि भवत्येव । शृद्धा-पुत्रस्य विशेषप्रतिषेधाच । शृद्धां द्विजातिभिर्जातो न भूमेभीगमहत्तीति यदि क्यादिप्राप्ता भः क्षत्रियादिसुतानां न भवेतदा शृद्धापुत्रस्य विशेषप्रतिषेधो नोपपद्यते । यत्पुनः ( मनुः अ ९ स्रो. १५५ ) 'ब्राह्मणक्षत्रियविशां शृद्धापुत्रो न रिक्थमाक् । यदेवास्य पिता द्यात्तदेवास्य पनं भवेदिति '। तदिप जीवता पित्रा यदि शृद्धापुत्राय किमपि प्रदत्तं स्यात्तद्विषयम् । यदा तु २० प्रसाददानं नास्ति तदैकांशमागित्यविरुद्धम् ॥ १२५ ॥

अथ सर्वविभागशेषं किंचिद्रच्यते-

# अन्योन्यापहृतं द्रव्यं विभक्ते यत्तु दृश्यते । तत्तुनस्ते समैरंशैविंभजेरत्निति स्थितिः ॥ १२६ ॥

परस्परापहृतं समुदायद्भव्यं विभागकालेचाज्ञातं, विभक्ते पितृधने यदृश्यते तत्समेरं-२५ श्रीविभक्तेरिक्तित्वेवं स्थितिः शास्त्रमर्यादा । अत्र समैरंशैरिति वदता उद्धारिवअात्राविवश्यस्य विभागमाह । विभक्तेरिक्तित वदता येन दृश्यते तेनैव न प्राध्यमिति दर्शितम् । एवं च वचनसार्थवन्त्वान्न समुदायद्भव्यापहारे दोषाभावपरत्वम् । ननु
मनुना ज्येष्ठस्यैव समुदायद्भव्यापहारे दोषा दर्शितो न कनीयसाम् ( अ. ९
स्रो. २१३ ) 'यो ज्येष्ठो विनिकुर्वीत लोमाद्वन्धून्यवीयसः । स ज्येष्ठः स्थादमागश्च नियन्तत्वश्च ।
राजभिरिति ' वचनात् । नैतत् यतः संभावितस्यातृत्वयस्य पितृस्थानीयस्य ज्येष्ठस्थापि दोष

वदता ज्येष्ठपरतन्नाणां कनीयसां पुत्रस्थानीयानां दण्डांपूपिकनीत्या सुतरां दोषो द्रिति एव । तथा चाविशेषेणैव दोषः श्रूयते । गौतमः । 'यो वे भागिनं भागान्नुदते चयते एवैंनं स यिद चैंनं न चयतेऽथ पुत्रमथ पोत्रं चयत 'इति यो भागिनं भागार्हे भागान्नुदते भागादपाकरोति भागं तस्मे न प्रयच्छति स भागान्नुत्र एनं नोत्तारं चयते नाशयति दोषिणं करोति । प्यित तं न नाशयति तदा तस्य पुत्रं पौत्रं वा नाशयतीति ज्येष्ठविशेषमन्तरेणैव साधारणद्वयाप्तार्हारिणो दोषः श्रुतः । अय साधारणं द्रव्यमात्मनोऽपि म्वं भवतीति म्बद्धा गृह्याणं न दोषमावहतीति मतम् । तदसत् । म्बद्धाः गृह्तितेऽपि वर्जनीयत्या परम्वमि गृहीतमेविति निषेधानुप्रवेशाद्दोषमावहत्येव । यथा मौद्रे चरी विपन्ने सदृशतया माषेषु गृह्यमाणेषु अर्याञ्चया वै माषा इति निषेधो न प्रविशति । सुद्रावयवयुद्ध्या गृह्याणेष्ठ अर्याञ्चया वै माषा इति निषेधो न प्रविशति । सुद्रावयवयुद्ध्या गृह्यापात्यादिति पूर्वपिक्षगःणोक्ते, सुद्रावयवेषु गृह्यमाणेषु वर्जनीयैतया माषावयवा अपि गृह्यन्ते एवेति निषेधः प्रविश्वति राद्धान्तिनोक्तम् । तसाद्वचनतो न्यायतश्च साधारणद्वयापहारे दोषोऽस्त्येविति सिद्धम् ॥ १२६ ॥

द्यामुज्यायणस्य भागविशेषं दर्शयंत्तस्य स्वरूपमाह--

## अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः । उभयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धर्मतः ॥ १२७ ॥

' अपुत्रां गुर्वनुज्ञात ' (आ. अ. श्लो. ६८–६९ ) इत्यायुक्तविधिना अपुत्रेण देवरादिना ब्यामुष्पायण- परक्षेत्रे परभायीयां गुरुनियोगेनोत्पादितः पुत्र उभयोवीं जिक्केत्रिणोरीरसो व्यापुष्पायण- (रिक्थी रिक्थहारी पिण्डदाता च।

धर्मत इत्यसार्थः। यदाऽसौ नियुक्तो देवरादिः स्वयमप्यपुत्रोऽपुत्रस क्षेत्रे स्वरपुत्रार्थं प्रदृत्तो यं २० जनयित स द्विपितृको ब्रामुष्यायणो द्वयोरिप रिकथहारी पिण्डदाता च । यदा तु नियुक्तः पुत्रवान् केवलं क्षेत्रिणः पुत्रार्थं प्रयत्ते तदा तदुरुषः क्षेत्रिण एव पुत्रो मवतीति न बीजिनः । स च न नियमेन बीजिनो रिकथहारी पिण्डदो वेति । यथोक्तं मजुना । (अ. ९ स्त्रो. ५६) "क्रियास्युपगर्मारक्षेत्रं बीजार्थं यत्प्रदीयते । तस्तेह भागिनौ हृष्टौ बीजी क्षेत्रिक एव चेति"। क्रियास्युपगर्मारक्षित्रं वीजार्थं यत्प्रदीयते । तस्तेह भागिनौ हृष्टौ बीजी क्षेत्रिक एव चेति"। स्वामिना बीजावपनार्थं बीजिने दीयते तत्र तस्त्रक्षेत्रे उत्पन्नसायस्य बीजिक्षेत्रिणौ भागिनौ स्वामिनौ दृष्टौ महर्षिभः । तथा । (मनुः अ. ९ स्त्रो. ५२) "फछं स्वनिमसंघाय क्षेत्रिणां बीजिनां तथा । प्रत्यक्षं क्षेत्रिणामर्थो बीजाबोनिर्वलीयसीति"। फछं त्वनिसंघायवित अत्रोत्यन्नमपत्यमावयोहमयोरस्वित्येवमनिसंघाय परक्षेत्रे यदपत्यमुत्पावते तदपत्यं क्षेत्रिण एव यतो बीजाबोनिर्वलीयसीति । गवाश्वादिषु तथा दर्शनात् ।

१ दण्डापूर्विक्यान्यार्थागमोऽर्थापतिरिष्यते । वथा, 'सूचकेण दंडो मश्चितः' दलनेन तत्सहचारितम-पूर्वमञ्जणमधीदायातं भवतीति तियतसमानन्यायादर्धातरमापततीलेष न्यायो दंडायूपिका साः दः १० २ क फ-अवर्जनीयतया; श्व-आवर्जनीयतया। ३ क फ श्र श्च-आवर्जनीयतया। ४ कियान्युपगमास्वेततः।

अत्रापि नियोगो वाग्दत्ताविषय एव । इतरस्य नियोगस्य मनुना निषद्धत्वात् । (अ. ९ क्षोः ५९।६०)। 'देवराद्वा सिण्णद्वाद्वा क्षिया सम्यङ्गियुक्तया । प्रजेप्सिताधिनियोगः।

एकमुत्पादयेत्पुत्रं न द्वितीयं कथंचनेत्ये "वं नियोगमुप्यस्य मनुः स्वयमेव निषेषिति

नियोगनिन्दा।

"नान्यक्षिन्विषवा नारी नियोक्तया द्विजातिभिः । अन्यक्षिन्दि नियुक्षाना ५ धर्म हृन्युः सनातनम् ॥ नोद्वाहिकेषु मन्नेषु नियोगः कीत्यंते कचित् । न
विवाहिविषादुक्तं विषवावेदनं पुनः ॥ अयं द्विजीहिं विद्वद्विः पशुधर्मो विगहिंतः । मनुष्याणामपि प्रोक्तो वेने राज्यं प्रशासित ॥ स महीमखिलां सुक्षन् राजर्षिप्रवरः पुरा । वर्णानां संकरं चके कामोपहत्चेतनः ॥ ततःप्रभृति यो मोहात् प्रमीतपितकां क्षियम् । नियोजयत्यपत्यार्थे गर्हन्ते तं हिं साधव " इति (अ. ९ क्षो. ६४–६८)॥

न च विहितप्रतिषिद्धत्वाद्विकल्प इति मन्तव्यम् । नियोक्तृणां निन्दाश्रवणात् । स्त्रीधर्मेषु व्यभिचारस्य बहुदोषश्रवणात् । संयमस्य प्रशस्तत्वाच । यथाह् मनुरेव । (अ. ५ श्लो. १५७) "कामं तु क्षपयेदेहं पुष्पमूलफलैः ग्लुमैः । न तु नामापि गृह्णीयात्पत्यो प्रेते परस्य त्विति " जीवनार्थे पुरुषान्तराश्रयणं प्रतिषिध्य, " आसीतामरणात् क्षान्ता नियता ब्रह्मचारिणी । यो धर्म एकपत्नीनां काङ्कन्ती तमनुत्तमम् ॥ अनेकानि सहस्राणि कौमारब्रह्मचारिणां । ५५ विवं गतानि विप्राणामकृत्वा कुलसंतितम् ॥ मृते मर्तरि साध्वी स्त्री ब्रह्मचर्ये व्यवस्थिता । सर्गं गच्छत्यपुत्राऽपि यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥ अपत्यलोमाद्या तु स्त्री मर्तारमतिवर्तते । सेह निन्दा-मवामोति परलोकाच हीयते " (अ. ५ श्लो. १५८-१६१) इति पुत्रार्थमपि पुरुषान्तराश्रयणं निषेधति । तस्मादिहितप्रतिषिद्धत्वाद्विकल्प इति न युक्तम् ॥

एवं विवाहसंस्कृतानियोगे प्रतिषिद्धे कस्तर्हि धर्म्यों नियोग इत्यत आह । ( मन्तु. अ. ९ २० क्षे. ६९।७० ) " यसा त्रियेत कन्याया वाचा सत्य कृते पितः । तामनेन भगैभियोगः। विधानन निजो विन्देत देवरः ॥ यथाविध्यभिगम्यैनां शुक्तवस्त्रां शुचित्रताम् । मिथो भजेता प्रसवात्सकृत्सकृहतावृतौ " इति ॥ 'यसौ वाग्दत्ता कन्या स प्रतिप्रहमन्तरेणैव तस्ताः पिते'रित्यसादेव वचनादवगम्यते तस्तिम्त्रेते देवरस्तस्य ज्येष्ठः कनिष्ठो वा निजः सोदरो विन्देत परिणयेत् । यथाविध यथाशास्त्रमधिगम्य परिणीय अनेन विधानन दृताम्यङ्गवाङ् २६ नियमादिना शुक्तवस्तां ग्रुच्विकवारं गच्छेत् । अयं च विवाहो वाचनिको दृताम्यङ्गादिनियमविष्ठशुक्ताभिगमनाङ्गभिति न देवरस्य मार्यात्वमापादयति । अतस्तदुत्पन्नमपत्यं क्षेत्रस्तामिन एव भवति । न देवरस्य । संविदा तूम-योरपि ॥ १२७ ॥

समानासमानजातीयानां पुत्राणां विभागऋृतिरुक्ता, अधुना मुख्यगौणपुत्राणां दायम्रहणव्य-६० वस्यां दर्शयिष्यन् तेषां स्वरूपं तावदाह----

> औरसो धर्मपत्नीजस्तत्समः पुत्रिकासुतः । क्षेत्रजः क्षेत्रजातस्तु सगोत्रेणेतरेण वा ॥ १२८ ॥

गृहे प्रच्छन्न उत्पन्नो गृहजस्तु सुतः स्मृतः । कानीनः कन्यकाजातो मातामहसुतो मतः ॥ १२९ ॥ अक्षतायां श्वतायां वा जातः पौनर्भवः सुतः । दद्यान्माता पिता वा यं स पुत्रो दत्तको भवेत् ॥ १३० ॥ क्रीतश्च ताभ्यां विक्रीतः कृत्रिमः स्यात्स्वयंकृतः । दत्तात्मा तु स्वयंदत्तो गर्भे विकाः सहोढजः ॥ १३१ ॥ उत्सृष्टो गृह्यते यस्तु सोऽपविद्यो भवेत्सुतः ।

उरसो जात औरसः पुत्रः स च धर्मपत्नीजः सवर्णा धर्मविवाहोढा धर्मपत्नी तसां जात अौरसः पुत्रो सुख्यः । तत्समः पुत्रिकासुतः तत्सम औरससमः । पुत्रिकायाः औरसः पुत्रो सुख्यः । तत्समः पुत्रिकासुतः तत्सम औरससमः । पृत्रिकायाः औरसंप्रिकाः सुतः पुत्रिकासुतः । अत्रपत्नीरससमः । यथाह् विसष्टः । "अन्नातृकां प्रदासामि तुभ्यं कन्यामछंकृताम् । असां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भवेदितीतिः (१७-१७)। अथवा पुत्रिकेव सुतः पुत्रिकासुतः सोऽप्यौरससम एव पित्रवयवानामल्यत्वात् मात्रवयवानां वाहुल्याच । यथाह् विसष्टः । 'हितीयः पुत्रिकैवेतिः' (१७-१५)। हितीयः पुत्रः पुत्रिकैवेतिः'। ॥ द्वासुष्ट्यायणस्तु जनकसीरसादपकृष्टोऽन्यक्षेत्रोत्पन्नत्वात् । क्षेत्रजः क्षेत्र-५ जातस्तु सगोत्रोणेतरेण वा । इतरेणासपिण्डेन देवरेण वोत्पन्नः पुत्रः क्षेत्रचः ॥ १२८॥

गृहजः पुत्रो भर्तृग्रहे प्रच्छक उत्पक्तो हीनाधिकजातीयपुरुपजःवयिदिहारेण पुरुपविशेषजात्वनिश्चयाभावेऽपि सवर्णजात्वनिश्चयं सित बोद्धव्यम् । कानीनस्तु कन्यकागृहजकानीनी।
यासुत्पन्नः पूर्ववत्सवर्णात्स मातामहृत्य पुत्रः। यथानुहा सा भवेत्तथा पितृगृह
एव संस्थिता। अथोढा तदा बोद्धरेव पुत्रः। यथाह मनुः ( अ. ९ को. १७२ ) " पितृवे२० हमनि कन्या तु यं पुत्रं जनयेद्रहः। तं कानीनं वदेनान्ना बोद्धः कन्यासमुद्धविति " ॥ १२९ ॥
पीनर्भवस्तु पुत्रोऽक्षतायां क्षतायां या पुनर्म्या सवर्णाय यस्ते दीयते स तस्त वृत्तकः
गौनर्भवस्तपुत्रः। यथाह मनुः। ( अ. ९ को. १६८ ) " माता पिता वा व व्यवातः
पुत्रकक्षणं। यत्राहिः पुत्रमापि । सर्देशं प्रीतिसंयुक्तं स द्वेयो दिन्नमः सुतः " इति । आपह२० हणादनापि न देयः। दातुर्यं प्रतिषेषः। तथा एकः पुत्रो न देयः। " न त्वेवैकं पुत्रं दशात्
प्रतिगृह्णीयोद्धति" वस्तिष्ठसरणात् (१५.३) तथानेकपुत्रसद्भवेऽपि ज्येष्ठो न देयः। ( मनुः अ. ९
क्षोकः १०६ ) " ज्येष्ठेन जातमात्रेण पुत्री भवति मानव " इति । तस्यैव पुत्रकार्यकरणे
मुख्यत्वात्। पुत्रप्रतिमहम्कारश्च " पुत्रं प्रतिमहिष्यन्वन्यसूनाहृत्य राजिन वावेष निवेशनमप्ते

१ ज्ञ-भिजः। २ 'तृतीयः पुत्रिका विद्यायते' इति ' बांबे संस्कृतसीरीजां'तगैतः पाठा। १ वा शब्दान्मात्रमावे रितेव दथात् । पित्रमावे मातैवोत्रयसस्ये तु कमावपीति सदनः। ४ सद्दशं कुळ्यु-णादिभिनं आसेति सेधासिथिः / सद्दशं जास्येति कुळ्ळूकसद्दः।

व्याहृतिभिर्नुत्वा अदूरबान्धवं बन्धुसन्निकृष्ट एव प्रतिगृह्णीयादिति '' वसिष्ठेनोक्तः । (१५-६) 'अदूरबान्धवमि'त्यत्यन्तदेशभाषाविप्रकृष्टस्य प्रतिषेधः । एवं क्रीतस्वयंदत्तकृत्रिमेष्विप योजनीयम् । समानन्यायत्वात् ॥ १३० ॥

स्रीतस्तु पुत्रस्ताभ्यां मातापितृभ्यां मात्रा पित्रा वा विक्रीतः पूर्ववत् तथैकं ज्येष्ठं च पुत्रं वर्जयित्वा आपित सवर्ण इत्येव । यत्तु मजुनोक्तम् । ( अ. ९ श्रो. ५ श्री प्राप्त अपित सवर्ण इत्येव । यत्तु मजुनोक्तम् । ( अ. ९ श्रो. ५ श्री प्राप्त । १ क्रीतकः सुत- १०४ ) '' क्रीणीयाद्यस्वपत्यार्थं मातापित्रोर्थमन्तिकात् । स क्रीतकः सुत- स्तस्य सदृशोऽसदृशोऽप्तदेशोऽ विति ''। तहुणैः सदृशोऽसदृशो वेति व्याख्येयम् । न जात्या । 'सजातीयेष्वयं प्रोक्त' इत्युपसंहारात् । क्रित्रमः स्यात्स्वयंक्रतः । क्रित्रमस्तु पुत्रः स्यां पुत्रार्थिना धनक्षेत्रप्रदर्शनादिप्रलोभेनैव पुत्रीकृतो मातापितृविहीनसत्तसद्भावे तत्परत्वत्वात् । दक्तात्मा तु पुत्रो यो मातापितृविहीनस्ताम्यां त्यक्तो वा 'तवाहं पुत्रो भवामीति' स्वयं दक्तत्वसु- ' प्रातः । सहोढजस्तु गर्भे स्थितो गर्भिण्यां परिणीतायां यः परिणीतः स वोद्धः पुत्रः ॥ १३१॥

अपविद्धो मातापितृभ्यामुत्सृष्टो यो गृष्ठते स ग्रहीतुः पुत्रः । सर्वत्र सवर्ण इत्येव ॥ एवं मुख्यामुख्यपुत्राननुकम्यैतेषां दायग्रहणे क्रममाह---

# पिण्डदोंऽशहरश्रेषां पूर्वामावे परः परः ॥ १३२ ॥

पतेषां प्वींक्तानां पुत्राणां द्वादशानां पूर्वस्य पूर्वस्याभावे उत्तरः पिण्डवः श्राद्धतां - १५ ऽतारं पूर्वस्य पूर्वस्याभावे उत्तरः पिण्डवः श्राद्धतां - १५ ऽतारं प्रविक्ता । औरसपीत्रिकेयसमवाये औरससैव धनप्रहणे पायप्रहणक्रमः । प्राप्ते मजुरपवादमाह । (अ. ९ श्लो. १३४) ''पुत्रिकायां कृतायां तु यि पुत्रोऽजुजायते। समस्तत्र विभागः स्वात् ज्येष्ठता नास्ति हि क्षिया''इति। तथा अन्येषामि पूर्वसिन् पूर्वसिन् सत्यप्युत्तरेषां पुत्राणां चतुर्थाशमागित्वमुक्तं विस्तष्टेन (१५-९)। 'त्तिंस्प्रक्रेत्रतिगृहीते औरस उत्पयेत चतुर्थमागमागी स्वात् दक्तक ' इति । दक्तकप्रहणं क्रीतकृत्रिमादीनां प्रदर्शना-१० विम् । प्रकरणैविशेषात् । तथा च कात्यायनः । 'उत्पन्ने त्वीरसे पुत्रे चतुर्थाशहराः स्वताः। सव-णां असवर्णास्तु मासाच्छादनमाजनां ' इति । सवर्णां दक्तकक्षेत्रजादयस्ते सत्यौरसे चतुर्थाशहराः । असवर्णाः कानीनगृहोत्यन्नसहोढजपौनर्भवास्ते त्वीरसे सति न चतुर्थाशहराः किंतु मासाच्छादनमाजनाः ।

यदि विष्णुवचनम् । ' अप्रशस्तास्तु कानीनगूडोत्पन्नसहोढजाः । पौनर्भवश्च नैवैते १० विष्ण्डितिक्यांशमागिन ' इति । तदप्यौरसे सित चतुर्थाशनिषेषपरमेव । औरसाधमाने तु कानीनादीनामि सकङिपित्र्यधनप्रहणमस्त्येव । 'पूर्वामावे परः पर' इति वचनात् ॥ यदिप मानुवचनम् ( अ. ९ क्षो. १६३ ) " एक एवौरसः पुत्रः पित्र्यस बसुनः प्रश्चः । शेषाणामान्दः शंसार्थ प्रद्यानु प्रजीवनमिति" तदिप दत्तकादीनामौरसप्रतिकूळत्वे निर्णुणत्वे च वेदितव्यम् । तत्र क्षेत्रजस्य विशेषां दिशितस्तैनैव । ( अ. ९ क्षो. १६४ ) " षष्ठं तु क्षेत्रजस्यां प्रदयान् । औरसो विभजन् दायं पित्र्यं पश्चममेव वेति" । प्रतिकूळत्वनिर्णुणत्वसमुच्ये

क फ ज्ञ-पुत्रीकरणाविशेषात् ।

षष्टमंशम् । एकतरसद्भावे पश्चममिति विवेक्तव्यम् ॥ यदपि भनुना पुत्राणां पद्भद्वयमुप-न्यस पूर्वषद्गस दायादबान्धवत्वमुक्तं उत्तरपद्गसादायादबान्धवत्वमुक्तम् । (अ. ९ श्लो. १५९।१६०) " औरसः क्षेत्रजश्चैव दत्तः कृत्रिम एव च । गृहोत्पन्नोऽपविद्धश्च दायादा बान्धवाश्च षट् ॥ कानीनश्च सहोढश्च क्रीतः पौनर्भवस्तथा । स्वयंदत्तश्च गौद्रश्च पडदायादबा-पन्धवा '' इति । तदपि स्त्रपिनुसपिण्डसमानोदकानां सन्निहितरिक्थहरान्तरामावे कस्य तदिक्थहरत्वमुत्तरपद्भस्य तु तन्नास्ति । वान्धवत्वं पुनः समानगोत्रत्वेन सिपण्डत्वेन चोद-कप्रदानादिकार्यकरत्वं वर्गद्वयसापि सममेवेति व्याख्येयम् ॥ (अ. ९ श्लो. २४२) " गोत्र-रिक्थे जनयितुर्न भजेइन्निमः सुतः । गोत्ररिक्थानुगः पिण्डो व्यपैति ददतः स्वधेत्य ''त्र दिश्रमग्रहणस्य पुत्रप्रतिनिधिप्रदर्शनार्थत्वात् । पितृधनहारित्वं तु पूर्वस्य पूर्वस्यामाने सर्वेषाम-१० विशिष्टम् । ( मनु. अ. ९ श्लो. १८५ ) "न श्रातरो न पितरः पुत्रा रिक्थह्रराः पितु"रिली-रसव्यतिरिक्तानां पुत्रप्रतिनिधीनां सर्वेषां रिक्थहारित्वप्रतिपादनपरत्वात् । औरसस्य तु ( मनु. अ. ९ स्रो. १६३) " एक एवीरसः पुत्रः पित्र्यस्य बसुनः प्रभुरि"त्यनेनैव रिक्थमाक्त्वसो-क्तत्वात् । दायादशब्दस्य दायादानिप दापयेदित्यादौ पुत्रव्यतिरिक्तरिक्थभाग्विषयत्वेन प्रसि-द्धत्वाच । वास्तिष्ठादिषु वर्गद्वयेऽि कस्तविद्यत्ययेन पाठो गुणवद्गुणवद्विषयो वेदितव्यः । भगोतमीये तु पौत्रिकेयस्य दशमत्वेन पाठो विजातीयविषयः । तस्मारिस्थतमेतरपूर्वपूर्वामावे परः परोंडशमागिति ॥ यत्तु ( अ. ९ स्रो. १८२ ) " मातृणामेकजातानामेकश्चेत्पुत्रवान् मवेत् । सर्वे ते तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरत्रवीदिति "।। तदपि त्रातृपुत्रस्य पुत्रीकरणसंभवेऽन्येषां पुत्रीक-रणनिषेधार्थम् । न पुनः पुत्रत्वप्रतिपादनाय । 'तत्सुता गोत्रजा बन्धुरि'त्यनेन विरोधात् ॥१३२॥ इदानीमुक्तोपसंहारव्याजेन तत्रैव नियममाह-

सजातीयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मया विधिः।

समानजातीयेथ्वेव पुत्रेषु अयं 'पूर्वाभावे परः पर ' इत्युक्तो विधिः न भिन्नजातीयेषु । तत्र च कानीनगृहोत्पन्नसहोढजपौनर्भवाणां सवर्णत्वं जनकद्वारेण न स्वरूपेण । तेषां वर्णजातिल-क्षणामावस्रोक्तत्वात् । तथाऽनुलोमजानां मूर्धाविक्तिक्तादीनामौरसेष्वन्तर्मावाक्तेषामप्यभावे क्षेत्र-जादीनां दायहरत्वं बोद्ध्यम् । शृद्रापुत्रसत्वौरसोऽपि कृत्सं भागमन्याभावेऽपि न लमते । स्प्याह मनुः । (अ. ९ क्षो. १५४) "यद्यपि साजु सत्पुत्रो यद्यपुत्रोऽपि वा भवेत् । नाधिकं दशमाद्याच्छूद्रापुत्राय धर्मत " इति । यदि सत्पुत्रो विद्यमानद्विजातिपुत्रो यद्यपुत्रोऽविद्यमानदिजातिपुत्रो वा स्वात्तिसन्यते क्षेत्रजाविर्वाञ्च वा सिर्णेखः शृद्रापुत्राय तद्वनाहशमाशादिषकं न दयादित्यस्मोदेव क्षत्रियावैश्वयापुत्रयोः सवर्णपुत्राभावे सकलधनग्रहणं गम्यते ॥

अधुना शृद्धधनविमागे विशेषमाह-

जातोऽपि दास्यां ऋद्रेण कामतोंऽशहरो भवेत् ॥ १३३ ॥ मृते पितरि क्रुर्युक्तं आतरस्त्वर्धभागिकम् । अआतृको हरेत्सर्वं दुहितृणां सुताहते ॥ १३४ ॥

१ प्यंसत्पुत्रोपि वा सवेदिति पाठान्तरम् । २ ज्ञ-नाऽसपिण्डः । ३ कः=तद्धनं ।

सूद्रेण दासामुत्पन्नः पुत्रः कामतः पितुरिच्छया भागं लभते । पितुरूर्ष्वं तु यदि परिणीतापुत्राः सन्ति तदा ते आतरस्तं दासीपुत्रं अर्धमागिनं कुर्युः । स्वभागाग्रहेणावरिणी- दर्षे दसुरित्यर्थः । अथ परिणीतापुत्रा न सन्ति तदा कृत्सं धनं दासीपुत्रो
नाह । गृह्वीयात् । यदि परिणीतादुहितरस्तत्पुत्रा वा न सन्ति । तत्सद्भावे त्वर्धमागिक एव दासीपुत्रः । अत्र च शूद्रग्रहणाद्विजातिना दास्यामुत्पन्नः पितुरिच्छ- भ
याऽप्यंशं न लभते, नाप्यर्थं, दूरत एव कृत्स्नम् । किंत्वतुकूलक्षेजीवनमात्रं लमते॥१२३॥१२३॥
स्रस्यगौणस्ता दायं गृह्वन्तीति निरूपितम् । तेषामभावे सर्वेषां दायादकम उच्यते—

पत्नी दुहितरश्रेव पितरों आतरस्तथा । तत्सुता गोत्रजा बन्धुः शिष्यः सत्रक्कचारिणः ॥ १३५ ॥ एषामभावे पूर्वस्य धनभागुत्तरोत्तरः । स्वर्गतस्य स्वप्रत्रस्य सर्ववर्णेष्वयं विधिः ॥ १३६ ॥

पूर्वोक्ता द्वादशपुत्रा यस न सन्ति असावपुत्रः । तसापुत्रस्य स्वर्यातस्य परलोकं गतस्य धनभाक् धनभाक् धनभाही एषां पत्न्यादीनामनुकान्तानां मध्ये पूर्वस्य पूर्वसाभाव विभक्तसापुत्र- उत्तर उतरो धनभागिति संबन्धः । सर्वेषु मूर्धाविसक्तादिषु अनुलोमजेषु प्रतिलोमजेषु वर्णेषु च ब्राह्मणादिषु अयं दायग्रहणविधिद्ययग्रहणकमो भ्यवितन्यः ।

तत्र प्रथमं पत्नी धनमाक् । पत्नी विवाह्संस्कृता । 'पत्युनों यश्संयोग ' इति स्नरणात् । एकवचनं च जात्यिभप्रायेण अतश्च बह्वयश्चेत्सजातीया विजातीयाश्च यथांशं विभज्य धनं गृह्णन्त । यथा यृद्धमनुरिप पत्थाः समप्रधनसंबन्धं विक्त । 'अपुत्रा शयनं भर्तुः पाठयन्ती व्रते स्थिता । पत्थ्येव दधात्तिर्विं कृत्स्नायं ठमेत चेति '। बृह्वद्विरुणुरि । 'अपुत्रधनं २० पत्थ्यभिगामि, तदमावे दुहितृगामि, तदमावे पितृगामि, तदमावे मातृगामीति'। कात्यायनोऽिष । 'अपुत्रधनं २० पत्थ्यपिगामि, तदमावे दुहितृगामि, तदमावे पितृगामि, तदमावे मातृगामीति'। कात्यायनोऽिष । 'अपुत्रधार्यकुळजा पत्नी दुहितराऽिष वा । तदमावे तिता माता आता पुत्राश्च कीर्तिता' इति । बृह्वस्पतिरिष । 'कुत्येषु विधमानेषु पितृआतृसनामिषु। असुतस्य प्रमीतस्य पत्नी तद्भागहारिणी'। एतद्विरुद्धानीव वाक्यानि ठक्ष्यन्ते । ''आतृणामप्रजाः प्रेयात् कश्चित्रप्रकृतेत वा । विभजेरन् २० धनं तस्य शेषास्त स्रीधनं विता ॥ मरणं चास्य कुर्वीरन्स्रीणामाजीवनक्षयात् । रक्षन्ति शव्यां मर्तुश्चेवाच्छिषुद्विति''(अ.१३स्ते.२५-२६) पत्नीसद्भावेऽि आतृणां धनमहणं पत्नीनां च मरणमात्रं नारदेनोक्तम् । मेनुनाऽि । (अ.९ स्ते.१८५) 'पिता हरेदपुत्रस्य रिक्यं आतर एव वे'त्यपुत्रस्य धनं पितुर्भीतुर्वेति दर्शितम् । यथा (अ.९ स्ते. २१७) ' अनपत्यस्य पुत्रस्य माता दायमवासुयात् । मातर्यि च वृत्तायां पितुर्माता हरेद्धनमिति ''। मातुः पितामक्षाश्च धन-२० संवन्धो दर्शितः । इंकिनापि । ' स्वर्गतस्य स्वपुत्रस्य आतृगामि द्वयं तदमावे पितरौ हरेयातां

१ क ड≔भर्तुर्थनहारी । २ ज्ञ---मनुना तुः ड----मनुना च ।

ज्येष्ठा वा पत्नीति । भ्रातृणां पित्रोज्येष्ठायाश्च पत्न्याः क्रमेण धनसंबन्धो दिशितः । कात्या-यनेनापि'। 'विभक्ते संस्थिते द्रव्यं पुत्रामावे पिता हरेत् । भ्राता वा जननी वाऽथ माता वा तिपतः क्रमादि'त्यवमादीनां विरुद्धार्थानां वाक्यानां धारेश्वरेण व्यवस्था दिशिता ।

पत्नी गृह्णीयादित्येतद्वचनजातं विभक्तश्रानुस्नीविषयम् । सा च यदि नियोगार्थिनी भवति । "कृत एतत् नियोगसव्यपेक्षायाः पत्न्या धनहरणं न खतन्त्राया इति । 'पिता हरेदपुत्रस्ये'त्यादिवच-नात्तत्र व्यवस्थाकारणं वक्तव्यम् । नान्यद्यवस्थाकारणमस्तीति। गौतमवचनाच। (२८-२१-२२) 'पिण्डगोत्रिषंसंबन्धा रिक्थं भजेरन् स्त्री वाऽनपत्यस बीजं ठिप्सेतेति'। अस्यार्थः। पिण्डगोत्रिषं-संबन्धा अनपत्यस रिक्यं भजेरन्स्नी वा रिक्यं भजेत् । यदि बीजं लिप्सेतेति । मनुरिष (अ. ९ श्लो. १४६) " घनं यो विभृयाद्धातुर्भृतस स्नियमेव वा । सोऽपत्यं आतुरुत्पाद्य दद्यात्तसैव १ तद्भनमिति " । अनेनैतद्दर्शयतिः —विभक्तधनेऽपि भ्रातर्श्रपरतेऽपत्यद्वारेणैव पत्न्या धनसंबन्धो नान्यथेति । तथाऽविमक्तधनेऽपि । ( मनुः अः ९ श्लोः १२० ) '' कनीयान् ज्येष्टमार्यायां पुत्र-मुत्पादयेद्यदि । समस्तत्र विभागः सादिति धर्मो व्यवस्थित " इति । तथा वसिष्ठोऽपि । 'रिक्थलोभान्नास्ति नियोग' इति ( १७-६५ ) । रिक्थलोभान्नियोगं प्रतिषेधन् नियोगद्वारक एव पत्न्या धनसंबन्धो नान्यथेति दर्शयति । नियोगामाये तु पत्न्या भरणमात्रमेव नारदवचनात् । भ्भंभरणं चास कुर्वीरन्स्नीणामा जीवनक्षयादिति' (१३-२६) । योगीश्वरेणापि किल वस्यते । (व्य.अ.१८२) . अपूत्रा योषितश्रीषां मर्तव्याः साधुवृत्तयः। निर्वासा व्यभिचारिण्यः प्रतिकृठास्त्रयेव चेति"। अपि च । द्विजातिधनस यज्ञार्थत्वात्स्त्रीणां च यज्ञेऽनधिकाराद्धनम्रहणमयुक्तम् । तथा च केनापि स्मृतम् । 'यज्ञार्थं द्रव्यमुत्पन्नं तत्रानिधकृतास्त ये । अरिक्थमाजस्ते सर्वे यासाच्छादन-माजनाः । यज्ञार्थं विहितं वित्तं तस्नात्तद्विनियोजयेत् । स्थानेषु धर्मजुष्टेषु न स्त्रीमूर्खविधर्मि-२॰ ब्विति ' तद्नुपपन्नम् । 'पत्नी दुहितर' इत्यत्र नियोगसाप्रतीतेरप्रस्तुतत्वाच ।

अपि च इदमत्र वक्तव्यम् । प्रत्या धनम्रहणे नियोगो वा निमित्तं तदुत्पन्नमपत्यं वा । तत्र नियोगसैव निमित्तत्वे अनुत्पादितपुत्राया अपि धनसंबन्धः प्राम्नोति । उत्पन्नस्य च पुत्रस्य धनसंबन्धा न प्राम्नोति । अय तदपत्यसेव निमित्तत्वं तथा सित पुत्रसेव धनसंबन्धात्पत्नीति नारुध्धव्यम् ॥ अय स्नीणां पितहारको धनसंबन्धः पुत्रह्नारको वा नान्यथिति मतं तदप्यसत् । (मनु. अ. १५९ हो. १९४) " अध्यप्रयध्यावहनिकं दत्तं च प्रीतिकर्मणि । म्नातृमानृपितृप्राप्तं मिद्धं स्नीधनं स्मृतमि''त्यादिविरोधात । किंच । सर्वपुत्रमामे 'पत्नी दुहितर' हत्यारुधं तत्र नियुक्ताया धनसंबन्धं वदता क्षेत्रअसेव धनसंबन्ध उक्तो भवति । स च प्रागेवामिहित इत्यपुत्रप्रकरणे 'पत्नीति' नारुध्धव्यम् । अथ 'पिण्डगोर्जीसंबन्धा रिक्थं भजेरन् स्नी वाऽनपत्यस्य । बीजं लिप्सेति' (२८–२१–२२) गौतमवचनावियुक्ताया धनसंबन्ध इति तदप्यसत्। न हि यदि बीजं लिप्सेत १ तदाऽनपत्यस्य स्नी धनं गृहीयादित्ययमर्थोऽस्मात्यतीयते । किंत्वनपत्यस्य धनं पिण्डगोर्जीसंबन्धा मजेरन्स्नी वा । सा स्नी बीजं वा लिप्सेत संयता वा भवेदिति तस्या धर्मान्तरोपदेसः । बा शब्दस्य पक्षान्तरवचनत्वेन यद्यर्थाप्रतीतेः । अपि च संयताया एव धनमहणे युक्तम् । न

१ आ-योगीश्वरेण।

नियुक्ताया स्मृतिलोकनिन्दितायाः । 'अपुत्रा शयनं मर्तुः पालयन्ती व्रते स्थिता । पत्न्येव द्यात्तिपण्डं कृत्स्नमंशं लभेत चिति' संयताया एव धनग्रहणमुक्तम् । तथा नियोगश्च निन्दितो मनुना । (अ. ९ श्लो ६४) ''नान्यस्मिन्विषया नारी नियोक्तव्या द्विजा-

तिथा । अन्यस्मिन् हि नियुक्षाना धर्मे हन्युः सनातनमि"त्यादिना । यनु विसिष्टवचनम् । 'रिक्थलोभान्नास्ति नियोग ' इति । तदिनमक्ते संसृष्टिनि वा मर्तिरे प्रेते तस्या भ धनसंबन्धो नास्तीति स्वापत्यस्य धनसंबन्धार्थे नियोगो न कर्तव्य इति व्याख्येयम् । यदि नारद्वचनम् । 'मरणं चास्र कुर्वीरन् स्रीणामा जीवनक्ष्यादिति '। तदि ' संसृष्टानां तु यो भागस्तेषामेव स इध्यत ' इति (१३-२४) । संसृष्टानां प्रस्तुतत्वात्तस्त्रीणामनपत्यानां मरणमात्र-प्रतिपादनपरम् । न च 'भ्रातृणामप्रजाः प्रयादि त्यास्य संसृष्टिविषयत्वे ' संसृष्टानां तु यो माग ' इत्योन पौनरुक्तयमाशङ्कनीयम् । यतः पूर्वोक्तविवरणेन स्त्रीधनस्याविभाज्यस्यं तस्स्रीणां च १० भरणमात्रं विधीयते । यदं 'प्यपुत्रा योषितश्चेषामि'त्यादिवचनं तत् स्त्रीविषयमिति वस्यते।

यज्ञ द्विज्ञातिधनस्य यज्ञार्थत्वात्स्त्रीणां च यज्ञेऽनिधकाराच धनग्रहणमयुक्तिमिति तदसत्। सर्वस्य द्रव्यजातस्य यज्ञार्थत्व दानहोमाद्यतिद्धः। अथ यज्ञशब्दस्य धर्मोपळक्षणत्वात् दानहोमादीनामपि धर्मत्वात्तद्र्यत्वमिति सतम्। एवं तर्ष्वर्थकामयोधनसाध्ययोरसिद्धिरेव स्वात्। तथा सति धर्ममर्थे च कामं च यथाशक्ति न हापयेत्'। तथा । 'न पूर्वोद्धमध्यन्दिनापराह्वानफळान् भ कुर्याद्ययाशक्ति धर्मार्थकामेम्यः' तथा। 'न तथैतानि शक्यन्ते संनियन्तुमसेवये'त्यादियाज्ञय- स्वयावित्राक्ति धर्मार्थकामेम्यः' तथा। 'च तथैतानि शक्यन्ते संनियन्तुमसेवये'त्यादियाज्ञय- स्वयावित्राकरणेन पुरुषार्थत्वमुक्तं तत्प्रत्युद्धतं स्वात्। किंच। यज्ञशब्दस्य धर्मोपळक्षणपरत्वे स्वीणामित् पूर्तवर्धाक्षिकाराद्धनग्रहणं युक्ततरम्। यज्ञु पारतब्यवचनं ' न स्त्री स्वातव्यमहेती'- त्यादि तदस्तु पारतब्यं, धनस्वीकारे तु को विरोधः ? कथं तर्हि यज्ञार्थे द्वयमुत्पन्नमित्यादिवच-२० नम्। उच्यते। यज्ञार्थमवार्जितं यद्धनं तद्यज्ञ एव नियोक्तव्य पुत्रादिमिरपीत्येवंपरं तत्। 'यज्ञार्थे ळब्धमददद्वासः काकोपि वा मवेदिति' दोषश्रवणस्य पुत्रादिक्वत्यविशेषात्।

यदिष कात्यायनेनोक्तम् । 'अदायिकं राजगामि योषिद्वृत्योर्ध्वदेहिकम् । अपास्य श्रोत्रियद्वन्यं श्रोत्रियेभ्यसत्पेयेविति ' अदायिकं दायादरितं यद्धनं तद्राजगामि राज्ञो भवति योषिद्वृत्योर्ध्वदेहिकमपास्य तत्कीणामशानाच्छादनोपयुक्तं जोर्ध्वदेहिकं धनिनः श्राह्याषुपयुक्तं चापास्य १५
परिद्वल्य राजगामि भवतीति संबन्धः । अस्यापवादः । 'श्रोत्रियद्रव्यं च योषिद्वृत्योर्ध्वदेहिकमपास्य
श्रोत्रियायोपपादयेदिति'। एतदप्यवरुद्धक्षीविषयम् । योषिद्वहणात् । नारद्वन्वनं च (१३-५२) ।
'अच्यत्र ब्राह्मणात्कि तु राजा धर्मपरायणः । तत्क्षीणां जीवनं दच्चादेष दायविधिः स्मृतः ' इत्यवरुद्धक्षीविषयमेव । श्लीशब्दमहणात् । इह तु पत्नीशब्दाद्वायाः संयताया धनमहणमविरुद्धम् ।
तक्षाद्विमक्तासंसृष्टिन्यपुत्रे स्वयीते पत्नी धनं प्रथमं गृद्धातीत्वयमर्थः सिद्धो मवतीति। विभागस्योक्त- ६०
व्यारसंसृष्टिनां वस्यमाणत्वात् ।

पुतेनाल्पधनविषयत्वं श्रीकरादिमिरुक्तं निरस्तं वेदितव्यम् । तथा सौरसेषु पुत्रेषु सत्स्वपि

<sup>\*</sup> याज्ञवद्यकीये आचाराध्याये श्लो. ११५ मनुस्युतौ ज. २२ श्लो. ९६. १ कर्फ-धर्मोपळश्चणाचे । २ कड--गृक्षीयात् ।

जीवद्विभागे अजीवद्विभागे च पत्न्याः पुत्रसमांशत्रहणसुक्तम् । 'यदि कुर्यात्समानंशान् पत्न्यः कार्यः समांशिकाः '। 'पित्ररूष्वं विभजतां माताऽप्यंशं समं हरेदिति' च। तथा सत्यपुत्रस स्वर्यातस धनं पत्नी भरणादितिरिक्तं न लभत इति व्यामोहमात्रम् । अथ 'पत्न्यः कार्याः समांशिका' इत्यत्र ' माताऽप्यंशं समं हरेदि'त्यत्र च जीवनोपयुक्तमेव धनं स्त्री हरतीति मतं तदसत् । अंश-५ शब्दस समशब्दस चानर्थक्यप्रसङ्गात् । सान्मतम् । बहुधने जीवनोपयुक्तं धनं गृह्णाति अल्पे त पत्रांशसमांशं गृह्णातीति तच न । विधिवैषम्यप्रसङ्गात् । तथा हि । 'पत्न्यः कार्याः समांशिकाः' · माताऽप्यंशं समं हरेदिति ' च बहुधने जीवनमात्रोपयुक्तम् वाक्यान्तरमपेक्ष्य प्रतिपादयति, अल्पधने तु पत्रांशसममंशं प्रतिपादयतीति ॥ यथा 'चातुर्मासेषु द्वयोः प्रणयन्ती'त्यत्र पूर्वपक्षिणा सौमिकप्रणयनातिदेशे हेतुत्वेर्न 'न वैश्वदेव उत्तरवेदिमुपिकरन्ति न शुनासीरीय' इत्युत्तरवेदि-१९ प्रतिषेधे दिशते, राद्धान्तैकदेशिना न सौमिकप्रणयनातिदेशप्राप्ताया उत्तरवेद्याः प्रथमोत्तमयोः पर्वणोरयं प्रतिषेधः किंतू थात्तं वपन्तीति पाकरणिकेन वचनेन प्राप्ताया 'उत्तरवेद्याः प्रतिषेधोऽय-मि'त्यमिहिते, 'पुनः पूर्वपक्षिणोपात्तं वपन्तीति' प्रथमोत्तमयोः पर्वणोः प्रतिषेधमपेक्ष्य पाक्षिकीसुत्तर-वेदिं प्रापयति' मध्यमयोस्तु निरपेक्षमेव नित्यवदुत्तरवेदिं प्रापयतीति विधिवैषम्यं दर्शितम् । राद्धान्तेऽपि विधिवैषम्यभयात्प्रथमोत्तमयोः पर्वणोरुत्तरवेविप्रतिषेधो नित्यानुवादो द्वयोः प्रणय- न्तीत्याद्यथैवादपर्यालोचनयोपात्तं वपन्तीति मध्यमयोरेव वरुणप्रघाससाकमेधपर्यणोरुत्तरवेदि विधत्त इति दर्शितम ।

यदिष मतम् । (अ. ९ स्त्रो. १८५) 'पिता हरेदपुत्रस रिक्धं आतर एव वेति' मनुसरणात्। तथा 'सर्यातस सपुत्रस आतृगामि द्रव्यं तदमावे पितरौ हरेयातां ज्येष्ठा वा पत्नीति' दांससरणात्। तथा 'सर्यातस सपुत्रस अगृगामि द्रव्यं तदमावे पितरौ हरेयातां ज्येष्ठा वा पत्नीति' दांससरणात्, अपुत्रस धनं आतृगामि इति प्राप्तं, 'भरणं चास कुर्नीरन्कीणामाजी३० वनक्षयादि'त्यादिवचनाच भरणोपयुक्तं धनं पत्नी ठभत हत्यपि स्थितम् । एवं स्थिते बहुधने अपुत्रे सर्वाते भरणोपयुक्तं पत्नी गृह्णाति त्रेषं च आतरो; यदा तु पत्नीभरणमात्रोपयुक्तमेव द्रव्यमत्ति, ततो न्यूनं वा, तदा किं पत्न्यत्र मगवानाचार्यों न मृष्यिति । यतः । (मनु. अ. ९ स्त्रो. १८५) 'पिता हरेदपुत्रस्य रिक्थं आतर एव वेति' विकत्यसरणान्नेदं कमपरं अतर एव वेति' विकत्यसरणान्नेदं कमपरं ३० वचनमपि तु धनप्रहणेऽधिकारप्रदर्शनमात्रपरम् । तचासत्यपि पत्थादिगणे घटत इति व्याचचन्ने। द्रास्त्रवचनमपि संमुष्टअगृत्विषयपिति । अपि चाल्पविषयत्वमसाद्वचनात्प्रकरणाद्वा नावगम्यते । 'धनमागुत्रसेतर' इत्यस च 'पत्नी दुहितर' इति विषयद्वये वाक्यान्तरमपेश्थाल्पधनविषयत्वम् । पित्रादिषु द्व धनमात्रविषयत्वमिति पूर्वोक्तं विधिवैषम्यं तदवस्थमेवेति यत्किश्चिदेतत् । यत्नी पत्नि कर्कशा । आयुषः क्षपणार्थे व द्वातव्यं जीवनं तदेति' तद्पि शिक्षत्वस्थानारायः सकळधनप्रहणनिष्धपरम् । असादेव

वचनादनाशङ्कितव्यमिचारायाः सकलधनग्रहणं गम्यते । एतदेवाभिन्नेत्योक्तं शांखेन । 'ज्येष्ठा

**र ज**—तथा। २ <del>ज्ञा—वैश्वदेन</del> इ०। ३ जीर्णपुस्तके पात्रसिति पाठान्तरं। ४ फ—संसुष्टआतु-वचनमिति।

वा पत्नीति'। ज्येष्ठा गुणज्येष्ठा अनाशिङ्कतव्यभिचारा सा सकळं घनं गृहीत्वाऽन्यां कर्कशामिष मानृवत्पाळयतीति सर्वमनवद्यम् । तस्नादपुत्रस्य स्वर्यातस्य विभक्तस्यासंसृष्टिनः परिणीता स्त्री संयता सकळमेव घनं गृह्णातीति स्थितम् ।

तदभावे दुहितरः । दुहितर इति बहुवचनं समानजातीयानामसमानजातीयानां च समिवप्रमांशाप्रांत्र्यर्थम् । तथा च कात्यायनः । 'पत्नी भर्तुर्धनहरी या स्थादन्यभि-भ
चारिणी । तदभावे तु दुहिता यद्यन्द्वा भवेन्तदेति '। वृहस्पितरिप । 'भर्तुर्धनहरी पत्नी तां विना दुहिता स्मृता । अङ्गादङ्गात्संभवित पुत्रवहुहिता रुणाम् । तस्माप्पिनुधनं त्वन्यः कथं गृह्णीत मानव' इति । तत्र चोढान्द्वासमवायेऽनृदैव गृह्णाति । 'तदभावे तु
दुहिता यद्यन्द्वा भवेन्तदेति ' विशेषकरणात् । तथा प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठितासमवाये अप्रतिष्ठितैव
तदभावे प्रतिष्ठिता । 'स्रीर्धनं दुहितृणामप्रत्तानामप्रतिष्ठितानां चेति ' गोतर्मवचनस्य च गः
पिनुधनेऽपि समानत्वात् । न चैतत्पुत्रिकाविषयमिति मन्तन्यम् । 'तत्समः पुत्रिकासुत' इति ः
पुत्रिकायास्तत्सुतस्य चौरससमत्वेन पुत्रप्रकरणेऽमिधानात् ।

चशब्दाहुहित्रमावे दौहित्रो धनभाक् । यथाह विष्णुः । 'अपुत्रपोत्रसंताने दौहित्रा धनभागुः । पूर्वपां तु स्वधाकारे पौत्रा दौहित्रका मता' इति ॥ मनुरिष । (अ. ९ क्षो. १३६) 'अकृता वा कृता वाऽिष यं विन्देत्सदशात्मुतम् । प्रपौत्री मातामहस्तेन द्यात्पिढं हरेद्धनिमिते' ॥ तदमावे पितेरौ मातामितरौ धनभाजो । यद्यि युगपद्धिकरणवचनतायां द्वन्द्वस्वरणात् तदपवादत्वादेकशेषस्य धनग्रहणे पित्रोः कमो न प्रतीमाता । यते, तथापि विश्रहवाक्ये मातृशब्दस्य पूर्वनिपातादेकशेषामावपक्षे च माता-पिता । पितराविति मातृशब्दस्य पूर्वे अवणात्, पाठकमादेवार्थकमावगमाद्धनसंबन्धेऽपि कमपेक्षायां प्रतीतकमानुरोधेनेव प्रथमं माता धनभाक् तदमावे पितेति गम्यते । किंच पिता रुपान्तरेष्वि साधारणो,माता तु न साधारणीति प्रत्यासस्यतिशया'दनन्तरः सपिण्डाचस्तस्य तस्य धनं मवेदिति' वचनान्मानुरेव प्रथमं धनग्रहणं युक्तम् । न च सपिण्डेप्वेव प्रत्यासत्तिर्नियामिका, अपि तु समानोदकादिष्वप्यविशेषेण धनग्रहणे प्राप्ते प्रत्यासत्तिर्नेव नियामिकत्यस्यदिव वचनादव-गम्यत इति । मातापित्रोमिन्निर्वेत प्रत्यासत्त्वनियामिका, वि । मातापित्रोमिन्निर्वेत प्रत्यासत्त्वनियामिका, वि । मातापित्रोमिनिर्वेत प्रत्यासत्त्वनियामिका, वि । मातापित्रोमिनिर्वेत प्रत्यासत्त्वनियामिका, वि । मातापित्रोमिनिर्वेत प्रत्यासत्त्वनियामिका, वि । मातापित्रोमिनिर्वेत प्रत्यासत्त्वनियामिका, वि । मातापित्रोमिनिरित्यासत्त्वन्वन्यविश्वायः व । ति । मातापित्रोमिनिरित्यासत्त्वनियासत्त्वन्यविश्वायः । ति । मातापित्रोमिनिरित्व । स्वायस्वतिश्वायद्वन्यविश्वयस्त्वनियास्त्वन्यविश्वयस्य । ति । स्वभावे पिता धनभाक् ।

१ कडफ — समिवनगंदाप्रास्थर्यम् । समिवनगाप्रास्थर्यमिति समीचीनः पाठः । नषुवचनसामर्थ्यात् । १ अप. २८ — २४ अपितिष्ठताः निर्मनाः । १ अप. २८ — २४ अप. १५ समूखे — रेष्टिप्रासावे पिता तदसावे माता । तथा च काख्यायनः । 'अप. प्रस्थास्य कुळ्ळा पत्ती दुष्टित-रोऽपि वा । तदसावे पिता तदसावे माता । तथा च काख्यायनः । 'अप. प्रस्थास्य कुळ्ळा पत्ती दुष्टित-रोऽपि वा । तदसावे पिता माता आता पुत्राः प्रकीतिताः' । विष्णुश्च । 'अप. प्रथमित आतुगामि । तदसावे दिवागामि । तदसावे पिता माता आता पुत्राः प्रकीतिताः' । विष्णुश्च । 'अप. प्रथमित्र अतितानि । तदसावे पिता माता आता पुत्राः प्रकीतिताः' । तदसावे आतुगामि । तदसावे आतुगामि । तदसावे अतितानि । तदसावे आतुगामि । तदसावे अत्यावानि । तदसावे आतुगामि । तदसावे सकुष्यगामि । तदसावे पिता प्रयावानि । विद्यानि ।

पित्रभावे आतरो घनभाजः । तथा च मनुः (अ. ९ क्षो. १८५) 'पिता हरेदपुत्रस रिक्षं आतरः । अतरः एव वेति' । यरपुनर्धारेश्वरेणोक्तम् । (अ. ९ क्षो. २१७) 'अन-पत्रस पुत्रस्य माता दायमवाधुयात् । मातर्यपि च वृत्तायां पितुर्माता हरेद्वन-मिति' मनुवचनाज्ञीवत्यपि पितरि मातरि वृत्तायां पितुर्माता पितामही धनं हरेल पिता । यतः "पितृगृहीतं धनं विजातीयेष्वपि पुत्रेषु गच्छति पितामहीगृहीतं तु सजातीयेष्वेव गच्छतीति पितामस्वेव गृह्णातीति'' एतदप्याचार्यो नानुमन्यते । विजातीयपुत्राणामपि धनम्रहणस्योक्तत्वात् । 'चतुस्त्रिक्षेककमागाः स्युरित्यादिनेति ' (अ. ९ क्षो. १८९) यत्युन'रहार्ये ब्राक्षणद्वयं राज्ञा नित्यमिति स्थितिरिति ' मनुक्षरणं तज्ञृणाभिप्रायं न तु पुत्रामिप्रायम् । आतृष्विप सोदराः प्रथमं गृह्णीयुः मिन्नोदराणां मात्रा विप्रकर्षात् । 'अनन्तरः सपिण्डाधस्तस्य तस्य धनं मवेदिति' ' क्षरणात् । सोदराणाममावे मिन्नोदरा धनमाजः ।

भिन्नोबरा अ्रातृणामप्यमावे तत्पुत्राः पितृक्रमेण धनमाजः । आतृक्रातृपुत्रसमवाये धनभाजः । आतृप्रातृपुत्रसमवाये धनभाजः । आतृपुत्राणामधिकारवचनात् ॥ यदा स्वपुत्रे आतिर स्वर्योते तन्नातृणामिवेशेषण धनसंबन्धे जाते आतृधनिवमागात्मागेव यदि कश्चिद्धाता आतृपुत्राः मृतस्वदा तत्पुत्राणां पितृतोऽधिकारे प्राप्ते तेषां आतृणां च विभज्य अहणे १० धनमाजः । पितृतो भागकल्पनिति युक्तम् ।

भ्रातुषुत्राणामप्यमाने गोत्रजा धनमाजः । गोत्रजाः पितामही सपिण्डाः समानोदकाश्च । गोत्रजाः पिता- तत्र पितामही प्रथमं धनमाक् । (अ. ९ क्षो. २१७ ) 'मातर्यपि च बृत्तायां मही । पितुर्माता धनं हरेविति' मात्रनन्तरं पितामक्षा धनमहणे प्राप्ते पितादीनां भ्रातु- सुतपर्यन्तानां बद्धकमत्वेन मध्येऽनुप्रवेशामावात् । 'पितुर्माता धनं हरेवि'त्यस्य बचनस्य धनम्रह- २० णाधिकारपातिमात्रपरत्वादुरकर्षे तस्तुतानन्तरं पितामही गृह्णातीत्यविरोधः ।

पितामहाश्रामावे समानगोत्रजाः सैपिण्डाः पितामहाद्यो धनमाजः । मिन्नगोत्राणां सपिपितामहाद्यो ण्डानां बन्धुशब्देन प्रहणात् । तत्र च पितृसन्तानामावे पितामही पितामहः
धनमाजः । पितृव्यासत्युत्राश्च कमेण घनमाजः । पितामहसन्तानामावे प्रपितामही प्रपिसमानोदकाः । तामहस्तत्युत्रास्तरस्त्वश्चेत्येवमा सप्तमात्यमानगोत्राणां सपिण्डानां धनप्रहणं
१५५ वेदितव्यम् । तेषाममावे समानोदकानां धनसंबन्धः । ते च सपिण्डानासुपरि सप्त वेदितव्याः ।
जन्मनामज्ञानावधिका वा । यथाह बृहन्मद्यः। 'सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते । समानोदकमावस्तु निवर्तताच्युदेशात् । जन्मनान्नोः स्मृतेरेके तत्परं गोत्रसुन्यते ' इति ।

१ तदमावे भिराती । 'अनन्तरः सिपण्डाचस्तस्य तस्य धनं हरेत्य' इति सन्तृकः (अ. ९ को. १८८) 'नहनो ज्ञातयो यत्र सक्कस्या नात्रवास्त्रथा । यस्त्वासन्नस्तरस्त्रेषां सीऽनपस्यभनं हरेदिति'। बृहस्परयुक्तेः तस्य अपि भारत्योत्र उत्पन्नस्त्रेन ग्रोत्रजलाविशेषाच । समोत्रता पर्र नास्ति नन्त साडत्र धनग्रहणप्रयोजकलोनोका । समुखः ।

गोत्रजामावे बन्धवो धनमाजः । बन्धवश्च त्रिविधाः। आत्मबन्धवः पितृबन्धवो मातृबन्धवगोत्रजामावे श्रेति । यथोक्तम् । ''आत्मिपितृष्वसुः पुत्रा आत्ममातृष्वसुः सुताः । आत्मबन्धवः । मातुळपुत्राश्च विद्येया स्नातम्बनः ॥ पितुः पितृष्वसुः पुत्राः पितुर्मातृष्वसुः
सुताः । पितुर्मातुळपुत्राश्च विद्येयाः पितृबान्धवाः ॥ मातुः पितृष्वसुः पुत्रा मातुर्मातृष्वसुः सुताः ।
मातुर्मातुळपुत्राश्च विद्येया मातृबान्धवा इति''॥ तत्र चान्तरङ्गत्वात्प्रथममात्मबन्धवो धनमाजस्व-भ
स्मावे पितृबन्धवस्तदमावे मातृबन्धव इति क्रमो वेषितव्यः ।

बन्धूनाममावे आचार्यः । तदमावे शिष्यः ॥ 'पुत्रामावे यः प्रत्यासन्नः सिपण्डस्तद्भावे आचार्यः; आचार्यामावेऽन्तेवासीत्यापत्तम्वसरणात्' (२-६-१४-२-२)॥ शिष्यामावे सम्ब्रचारी शिष्यः धनमाक् । येन सहैकसादाचार्यादुपनयनाष्ययनतदर्थज्ञानप्राप्तिः स सम्ब्रचारी । तदमावे ब्राह्मणद्रव्यं यः कश्चित् श्रोत्रियो गृह्मीयात्। 'श्रोत्रिया ब्राह्मणसानपत्यस । रिक्थं मजेरिन्निते' गौतमसरणात् (२८-४१)। तदमावे ब्राह्मणमात्रम् । यथाह् मजुः । (अ. ९ श्लोः १८८) 'सर्वेपामप्यमावे तु ब्राह्मणा रिक्थमागिनः । त्रैविद्याः शुचयो दान्तास्तथा धर्मो म हीयते' इति ॥ 'न कदाचिदिष ब्राह्मणद्रव्यं राजा गृह्मीयात्'। (अ. ९ श्लोः १८९) 'अहार्ये ब्राह्मणद्रव्यं राज्ञा नित्यमिति स्थिति'रिति मजुवचनात् । नारदेनायुक्तम् 'ब्राह्मणार्थस्य तम्नाशे दायादश्चेक कश्चन । ब्राह्मणार्थेव दातव्यमेनस्ती साम्नृपोऽन्ययेति'॥ क्षत्रियादिधनं सम्ब्रमः । स्वरियादिधनं सम्ब्रमः । स्वरियादेधनं सम्बर्मः । स्वरियादेधनं सम्बर्मः । स्वरियादेधनं सम्बर्मः । स्वरियादेधनं सम्बर्मः । स्वर्यासम् हेरत् । न ब्राह्मणः। यथाह् मजुः (अ. ९ श्लोः १८९) 'इतरेषां तु वर्णानां सर्वाभावे हरेतृप' इति ॥ १३५॥ १३६॥ ।

पुत्राः पौत्राश्च दायं गृह्णनित तदमावे पत्यादय इत्युक्तंः इदानीं तदुभयापवादमाह-

## वानप्रस्थयतिब्रह्मचारिणां रिक्थभागिनः । क्रमेणाचार्यसच्छिष्यधर्मभ्रात्रेकतीर्थिनः ॥ १३७ ॥

वानप्रस्थस्य यतेर्ष्रहाचारिणश्च, क्रमेण प्रतिलोमकमेणाचार्यः सच्छिष्यो धर्मभाते-कतीर्यो च रिक्थस्य धनस्य मागिनः । त्रह्मचारी नैष्ठिकः । उपकुर्वाणस्य तु धनं मात्राद्य एव गृह्णन्ति । नैष्ठिकस्य तु धनं तद्यवादत्वेनाचार्यो गृह्णातीरयुज्यते । यतेरतु त्रह्मचारिणां धनं सच्छिष्यो गृह्णाति । सचिछ्णस्यः पुनरभ्यात्मशास्त्रश्रवणधारणतद्यशिष्ठाः पनेत्रधिकारिणः । नक्षमः । दुर्शृतस्याचार्योदरिष मागानर्ष्ट्रत्यात् । वानप्रस्यस्य धनं धर्मन्नातेक-२५ तीर्थी गृह्णाति । धर्मभाता प्रतिपन्नो भ्राता । एकतीर्थी एकाश्रमे । धर्मभ्राता चासायेक-तीर्थी च धर्मभ्रातेकतीर्थी । एतेषामाचार्यादीनाममावे पुत्रादिषु सत्स्वस्येकतीर्थ्येव गृह्णाति ।

'नन्चनंशास्त्वाश्रमान्तरगताः' इति (१७-५२) वसिष्ठस्यरगादाश्रमान्तरगतानां रिक्थ-संबन्ध एव नास्ति कुतस्तद्विभागः । न च नैष्ठिकस्य सार्जितधनसंबन्धो युक्तः । प्रतिप्रहादिनि-वेषात् । 'अनिचयो मिक्कारिति' गौतमसरणात् (३-११)। मिक्कोरि न सार्जितधनसंबन्धसं-१० मवः । उच्यते । बानप्रस्यस्य तावत् । 'अहो मासस्य चण्णां वा तथा संवत्सरस्य वा । अर्थस्य निचयं कुर्योत्कृतमाश्रयुजे त्यजेदिति' वचनाद्धनसंबन्धोऽस्त्येव। यतेरिपि, 'कौपीनाच्छादनार्थं वा वासोऽपि विभृयाच सः । योगसंभारभेदांश्च गृह्णीयात्पादुके तथे त्यादिवचनाद्वस्रपुस्तकसंबन्धो-ऽस्त्येव नैष्ठिकसापि शरीरयात्रार्थे वस्त्रादिसंबन्धोऽस्त्येवेति तद्विभागकथनं युक्तमेव ॥ १३७॥ इदानीं स्वर्यातसापुत्रस्य पत्यादयो धनमाज इत्यस्यापवादमाह—

संसृष्टिनस्तु संसृष्टी

पित्रा अन्त धनं पुनर्सिश्रीकृतं संसुष्टं तदसास्तीति संसुष्टा । संसुष्टितं च न येन केनापि र्िकंतु पित्रा आत्रा पितृत्वेण वा । यथाह वृहस्पितः । 'विभक्तो यः पुनः पित्रा आत्रा वैकत्र संस्विष्टियना- स्थितः । पितृत्वेणाथवा प्रीत्या स तत्संसुष्ट उच्यत' इति । तस्य संसुष्टिनो भिकारिणगाह । मृतस्यां भागं विभागकाळे अविज्ञातगर्भायां भायायां पश्चादुत्पन्नस्य पुत्रस्य संसुष्टी द्यात् । पुत्राभावे संसुष्टेवापहरेत् गृह्णीयात् न पत्न्यादिः ॥

संसृष्टिनस्तु संसृष्टीत्यसापवादमाह—

### सोदरस्य तु सोदरः । दद्यादपहरेचांशं जातस्य च मृतस्य च ॥ १३८ ॥

संसृष्टिनः संसृष्टीत्यवितते । अतश्र सोदरस्य संसृष्टिनो स्तसांशं सोदरः संसृष्टी संसृष्टि-जातस्य सुतस्य द्यात् । तदभावे अपहरेदिति पूर्ववत् संबन्धः । एवं च सोदरासोदरसंसर्गे सोद-अपरसंसृष्टिनो धनं सोदर एव संसृष्टी गृह्णाति, न भिन्नोदरः संसृष्टघपीति पूर्वोक्तस्यापवादः ॥१३८॥ इदानीं संसृष्टिन्यपुत्रे स्वयीते संसृष्टिनो भिन्नोदरस्य सोदरस्य चासंसृष्टिनः सद्भावे कस्य धन-म्रहणमिति विवक्षायां द्वयोविंगज्य महणे कारणमाह—

#### अन्योदर्यस्तु संसृष्टी नान्योदर्यो धनं हरेत् । असंसृष्ट्यपि चादद्यात्संसृष्टी नान्यमातृजः ॥ १३९ ॥

अन्योद्याः सापन्नो आता संस्ष्टी धनं हरेत् न पुनः अन्योद्यां धनं हरेदसंस्ष्टी। अनेनान्वयव्यतिरेकाभ्यामन्योदर्यस संस्थितं धनग्रहणे कारणसुक्तं भवति । असंस्थीत्येतदुतरेणापि संबच्यते । अतश्चासंस्थ्यपि संस्थितं धनगद्गीत । कोसावित्यत आह्। संस्थ्य इति।
संस्थ्य एकोदरसंस्थः सोदर इति यावत् । अनेनासंस्थ्यपि सोदरस्य धनग्रहणे सोदरस्व
कारणसुक्तम्। संस्थ्य इत्युत्तरेणापि संबच्यते। तत्र च संस्थः संस्थित्यंः, नान्यमानृजः। अञ्चैवव्याच्याहरेण व्याख्यानं कार्यम् । संस्थ्यप्यमानज एव संस्थितो । धनं नाददीतिति।

एवं चा'संस्पृष्टविप चादद्या'दित्यिपिशन्दश्रवणात् 'संस्पृष्टो नान्यमातृज' एवेत्यवधारणनिषेधाबासंस्पृष्टसोदरस्य संस्पृष्टिमादारस्य च विमन्य ग्रहणं कर्तन्यमित्युक्तं भवति । द्वयोरिप धनुग्रहणकारणस्वैकेकस्य सद्गावात् । एतदेव स्पष्टीकृतं मनुना । (अ. ९ श्होः २१०) 'विमक्ताः
सहजीवन्तो विमन्तरस्पृनर्यदीति' संस्पृष्टिविमागं प्रकम्य (अ. ९ श्होः २११ । २१२ ) "येषां
। ज्येष्ठः कनिष्ठो वा हीयेतांशप्रदानतः । क्रियेतान्यतरो वाऽपि तस्य मागो न छप्यते । सोदयी
विमन्त्यस्य समित्य सहिताः समम् । स्रातरो ये च संस्पृष्टा मिनन्यश्र सनामय" इति वदता येषां
१ ज्ञ-विमागं। २ ज्ञ-संस्पृष्टाचुनातस्य; स्व ग क्ष-संस्पृष्टी जातस्य। ३ संस्पृष्टाः सहजीवन्तो

अतृतृणां संसृष्टिनां मध्ये ज्येष्टः किनिष्ठो मध्यमो वांऽशप्रदानतोंऽशप्रदाने, सर्विविमक्तिकस्तिः, विभागकाल इति यावत् । हीयेत सांशात् अश्येत आश्रमान्तरपरिग्रहेण ब्रह्महत्यादिना वा अ्रियेत वा तस्य भागो न छुप्यते अतः पृथगुद्धरणीयो न संसृष्टिन एव गृह्णीयुरित्यर्थः । तस्यो-द्भृतस्य विनियोगमाह । 'सोदर्या विभजेयुस्तमिति' । तसुद्धृतं भागं सोदर्याः सहोद्दा असंसृष्टा अपि समेत्य देशान्तरगता अपि समागम्य सहिताः संभूय समं न न्यूनाधिकभावेन ये च आतरो भ भिनोदराः संसृष्टा सं स्वाप्तरा क्षिप्राप्ति स्वाप्तराः संसृष्टा स्वाप्तराः । समं विभन्य गृह्णीयुरिति स्वष्टोऽर्थः ॥ १३९॥

पुत्रपत्यादिसंसृष्टिनां यद्दायग्रहणमुक्तं तस्यापवादमाह-

क्रीबोऽथ पतितस्तजः पङ्गरुन्मत्तको जडः।

अन्धोऽचिकित्स्यरोगाद्या मर्तव्याः स्युर्निरंश्चकाः ॥ १४० ॥

क्कीबस्तृतीयापकृतिः । पतितो प्रक्षहादिः । तज्जः पतितोत्पन्नः । पक्कुः पादविकलः । उन्मत्तकः वातिकपैत्तिकश्चेष्मिकसन्निपातग्रहावेशलक्षणैरुन्मादैरमिभूतः ।

अनंशाः । जडो विकलान्तःकरणः हिताहितावधारणाक्षम इति । अन्धो नेत्रेन्द्रियवि-

कलः । अचिकित्स्यरोगः अप्रतिसमाधययक्ष्मादिरोगप्रस्तः ।

आचशन्देनाश्रमान्तरगतिपतृद्वेष्युपपातिकविधरमुक्तिनिरिन्द्रयाणां अहणम् । यथाह् वसिष्ठः। १५ 'अनंशास्त्वाश्रमान्तरगता' इति (१७–५२) नारदेनापि । 'पितृद्विद् पतितः षण्ढो यश्र सादौपपातिकः। औरसा अपि नैतेंऽशं क्रभेरन्क्षेत्रजाः कुत' इति (अ.१३ स्ट्रोः २१)। मन्द्र- रिप (अ. १२ स्ट्रोः २०१) 'अनंशौ क्कीवपतितौ जात्यन्धविधरौ तथा। उन्मत्तजङम्काश्र ये च केचिन्निरिन्द्रिया' इति । निरिन्द्रियो निर्गतमिन्द्रियं यसाद्याध्यादिना स निरिन्द्रियः।

एते क्रीबादयोऽनंशा रिक्थमाजो न भवन्ति । केवलमशनाच्छादनदानेन पोषणीया भवेगुः । २० अमरणे तु पतितत्वदोषः । 'सर्वेषामपि तु चाय्यं दातुं शक्त्या मनीषिणा ।

तेषां भरणम् । प्रासाच्छादनमत्यन्तं पतितोष्वददक्रवेदिति' मनुस्ररणात् (अ.९ श्लो. २०२)

अत्यन्तं यावजीवमित्यर्थः ।

एतेषां विमागात्प्रागेव दोषप्राप्तावनंशत्वसुपपन्नं न पुनर्विभक्तसः । विमागोत्तरकालमप्यौप-धादिना दोषनिर्दरणे मागप्राप्तिरस्त्येव । 'विभक्तेषु सुतो जातः सवर्णायां विभागभागि'त्यस्य २५ समानन्यायत्वात् । पतिताविषु पुष्टिङ्गत्वमिविक्षतं अतश्च पत्नीदुहितृमात्रादीनामप्युक्तदोषदुद्या-नामनंशित्वं वेदितव्यम् ॥ १४० ॥

क्रीबादीनामनेंशत्वात्तत्पुत्राणामप्यनंशित्वे प्राप्ते इदमाह-

औरसाः क्षेत्रजास्त्वेषां निर्दोषा भागहारिणः ।

पतेषां क्षीबादीनामीरसाः क्षेत्रजा वा पुत्रा निर्दाषा अंत्रग्रहणविरोधिक्कैव्यादिदोषरहिता १० विष्यादीनां पुत्राणां भागहारिणोंऽत्राग्राहिणों मवन्ति । तत्र क्षीबस क्षेत्रजः पुत्रः संमवत्यन्ये-विभागः। वामीरसा अपि । औरसक्षेत्रजयोर्भहणभितरपुत्रव्युदासार्थम् ॥

# सुताश्रेषां प्रभर्तन्या यावद्वै भर्तृसात्कृता ॥ १४१ ॥

ङीबादिद्दिहितूणां एषां इतिवादीनां सुता दुहितरो यावद्विवाहसंस्कृता भवन्ति तावद्वर-विशेषमाह। णीयाः। चशब्दात्संस्कार्याश्च ॥ १४१॥

अपुत्रा योषितश्रेपां भर्तव्याः साधुरुत्तयः ।

निर्वासा व्यभिचारिण्यः प्रतिकृठास्तथैव च ॥ १४२ ॥

पषां क्रीवादीनामपुत्राः पद्म्यः साधुवृत्त्तयः सदाचाराश्चेद्धर्तव्या मरणीयाः । व्यक्तिक्रीवादिवक्षाना चारिण्यस्तु निर्वास्याः । प्रतिक्तृलास्तथैव च निर्वासा भवन्ति । मरविशेषमाह । णीयाश्चाव्यभिचारिण्यश्चेत् । न पुनः प्रातिकृत्यमात्रेण भरणमपि न कर्तव्यम् ॥ १४२ ॥

1• 'विमर्जेरैन्सुताः पित्रोरि'त्यत्र स्त्रीपुंचनविमागं संक्षेपेणामिधाय पुरुषधनविमागो विस्तरेणामि-हितः । इदानीं स्त्रीधनविमागं विस्तरेणामिधासंस्तरसरूपं ताबदाह—

# पितृमातृपतिभातृद्त्तमध्यग्युपागतम् ।

आधिवेदनिकाद्यं च स्त्रीधनं परिकीर्तितम् ॥ १४३ ॥

पित्रा मात्रा पत्या भात्रा च यहत्तं, यच विवाहकाळेडमावधिकृत्य मातुलादिभिर्दत्तं, भ्याधिवेदनिकं अधिवेदनिभित्तं 'अधिविज्ञक्षिये दद्यादिति' वस्यमाणं । आद्यशब्देन रिक्थ-

क्षीधनं क्रयसंविमागपरिम्रहाधिगमप्रासमेतत् स्त्रीधनं मन्यादिभिरुक्तम् ।

सद्भेदाश्च । श्रीधनशब्दश्च यौगिको न पारिभाषिकः । योगसंभवे परिभाषाया अयुक्तत्वात् । यरपुर्क्मनुनोक्तम् ॥ (अ. ९ स्टो. १९४) । 'अध्यध्यध्यावाहनिकं दत्तं च प्रीतिकभीणे । आतृमातृपितृप्राप्तं षड्विधं श्लीधनं स्मृतमिति' श्लीधनस्य षड्विधत्यं तन्न्यूनसंस्थाव्यवच्छे२० दांथें नाधिकसंस्थाव्यवच्छेदाय ॥ अध्यध्यादिसस्यं च कास्यायनेनामिहितम् । ''विवाहकाले
अध्यक्षादि- यत्स्त्रीभ्यो दीयते श्लीधतिष्ठीं । तद्ध्यित्रकृतं सद्धः श्लीधनं परिक्तीर्तितम् ॥
श्लीधनवक्षणम् । यत्पुनर्लभते नारी नीयमाना पिद्धगृहात् । अध्यावाहनिकं नाम श्लीधनं
तद्धदाहृतम् । प्रीत्या दत्तं तु यित्कं चिक्ववश्चा वा श्रद्धारेण वा । पादवन्दिनकं स्वैव प्रीतिदत्तं
तद्धन्यते ॥ जढया कन्यया वाऽपि पत्युः पितृगृह्देऽपि वा । आतुः सकाशात्यित्रोर्वा छन्यं सौदाभ्यविकं स्यतमिति'' ॥ १४३ ॥

## बन्धुदत्तं तथा शुल्केमन्वाधेयकमेव च ।

किंच । बन्धुभिः कन्याया मातृबन्धुभिः पितृबन्धुभिश्च यह्सं शुल्कं यहूहीत्वा कन्या प्रं श्रीधनप्रक्तं दीयते । अन्याधेयकं परिणयनावृ प्रधादाहितं वृत्तम् । उक्तं च कात्यातिक्रमागमाह । यनेन । 'विवाहात्परतो यच छन्धं भर्तकुछात्विया । अन्याधेयं तु तहूव्यं १० छन्धं पितृकुछात्तेथीत' । स्रीधनं परिकीर्तितमिति गतेन संबन्धः ॥

१ अ. २ श्रो. ११७। २ श्रो. १४८.

### अतीतायामपजिस बान्धवास्तद्वाप्रुयुः ॥ १४४ ॥

तत्पूर्वोक्तं स्त्रीधनमप्रजस्ति अनपत्यायां दुहितृदौहित्रीपुत्रपौत्ररहितायां स्नियामतीतायां मृतायां बान्धवा भर्त्रादयो वक्ष्यमाणा गृह्णन्ति ॥ १४४ ॥

सामान्येन बान्धवा धनमहणाधिकारिणो द्रिताः । इदानीं विवाहभेदेनाधिकारिभेदमाह-

## अप्रजःस्रीधनं भर्तुक्रीसादिषु चतुर्ष्विप । दुहिदणां प्रस्ता चेच्छेषेषु पितृगामि तत् ॥ १४५ ॥

अमजसः स्थियाः पूर्वोक्तायाः ब्राह्मदैवार्षप्राजापत्येषु चर्तुर्धु विवाहेषु भार्यात्वं प्राप्ताया अतीतायाः पूर्वोक्तं धनं प्रथमं भर्तुर्भवित । तदमावे तत्प्रत्यासन्नानां सपिण्डानां भवित । विवाहभेदेना- वेषेष्वाहुर्गान्धर्वराक्षसपैशाचेषु विवाहेषु तद्मजः स्रीधनं पितृगामि । माता विकारिभेदाः । च पिता च पितरा तौ गच्छतीति पितृगामि । एकशेषनिर्दिष्टाया अपि मातुः १० प्रथमं धनप्रहृणं पूर्वभेवोक्तम् । तदमावे तत्प्रत्यासन्नानां धनप्रहृणम् । सर्वेष्वेव विवाहेषु प्रस्ताऽपत्यवती चेहुरिकृणां तद्धनं भवित । अत्र दुहितृश्वदेन दुहितृदुहितर उच्यन्ते । साक्षा-दुहितृणां भगातुर्दृहितरः शेषभि त्यत्रोक्तत्वात् ।

अतश्च मानुषनं मातिर वृत्तायां प्रथमं दुहितरो गृह्मन्ति । तत्र चोढान्द्रासमयायेऽन्द्रा गृह्माति । तदमावे परिणीता । तत्रापि प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठितासमयायेऽप्रतिष्ठिता गृह्माति । तदभावे १५ प्रतिष्ठिता यथाह गौतमः (२८-२४)। 'स्रीधनं दुहितॄणामप्रत्तानामप्रतिष्ठितानां चेति'। तत्र चशब्दात् प्रतिष्ठितानां च। अप्रतिष्ठिता अनपत्या निर्धना वा। एतच शुक्कव्यतिरेकेण। शुक्कं तु सोदर्याणामेव । 'भगिनीशुक्कं सोदर्याणामूर्ध्वं मातुरिति' गौतमवचनात् (२८-२५)॥

सर्वासां दुहितृणामभावे दुहितृदुहितरो गृह्णन्ति । 'दुहितॄणां प्रस्ता चेवि'त्यसाद्वःचनात् । तासां मिन्नमातृकाणां विषमाणां समवाये मातृद्वारेण भागकत्पना । 'प्रतिमातृतो वा सवर्गेण भागविशेष' २० इति गौतमस्ररणात् (२८-१७)॥ दुहितृदौहित्रीणां समवाये दौहित्रीणां किंचिदेव दातव्यम्।यथाद्द्र मनुः । (अ.९क्षो.१९३) 'यास्तासां स्युदुहितरस्तासामि यथाईतः । मातामस्रा धनारिकचित्रप्त-देयं प्रीतिपूर्वकमिति'॥ दौहित्रीणामप्यभावे दौहित्रा धनहारिणः। यथाद्द नारदः।(अ.१३क्षो.२) 'मातुर्दुहितरोऽमावे दुहितृणां तदन्वय' इति। तच्छन्देन सिन्निहितदुहितृपरामशीत् ॥

दौहित्राणाममावे पुत्रा गृह्णन्त । 'ताम्य ऋतेऽन्वय' इत्युक्तैत्वात् । मनुरिष दुहि-१५ तृणां पुत्राणां च मानुष्यत्तं दर्शयति ॥ 'जनन्यां संस्थितायां तु समं सर्वे सहोदराः । मजेरन्मानुकं रिक्थं मिन्यश्च सनामय' इति (अ. ९ को. १९२)। मानुकं रिक्थं सर्वे सहोदराः समं मजेरन्, सनामयः मिग्यश्च समं मजेरिज्ञिति संबन्धः । न पुनः सहोदरा मिग्न्यश्च संभ्य मजेरिज्ञिति । इतरेतरयोगस्य इन्द्रैकशेषामावाद्मतीतेः । विभागकर्तृत्वान्ययेनािष चशन्दोषपत्तेः । यथौं 'देवदत्तः कृषि कुर्योधज्ञदत्तश्चेति' । समश्रहणमुद्धारिवमागनिवृत्त्यर्थम् । १० सोदरमहणं मिन्नोदरिनवृत्त्यर्थम् । अनपत्यहीनजातिक्षीषनं तु भिन्नोदराञ्चुत्तमजातीयसप्रती-

१ की. ११७. २ की. ११७। ३ ज्ञ-सनामयः समं, मगिन्यश्च इ०। ४ घ ड यथाइ।

द्वहिता गृह्णाति । तदमाने तदपत्यम् । मर्जुः । (अ. ९ श्लो. १९८) 'श्लियास्तु यम्भवेद्वित्तं पित्रा दत्तं कथंचन । प्राक्षणी तद्धरेतकन्या तदपत्यसं वा भवेदिति' । प्राक्षणीमहणमुत्तमजारपुपलक्षणम् । अतश्चानपत्यवेदयाधनं क्षत्रिया कन्या गृह्णाति । पुत्राणाममाने पौत्राः पितामहीधनहारिणः । 'रिक्थमाज ऋणं प्रतिकुर्जुरिति' गौतमसरणात् ( १२-४० ) । 'पुत्रपौत्रेत्रेष्टणं देयमिति' पौत्रा-भागापि पितामसर्णापाकरणेऽधिकारात् । पौत्राणामप्यमाने पूर्वोक्तमर्त्रादयो बान्धवा धनहारिणः॥ स्त्रीधनप्रसङ्गेन वाग्दत्ताविषयं किन्धदाह---

# दत्वा कन्यां हरन्दण्ड्यो व्ययं दद्याच सोदयम् ।

कन्यां वाचा द्रत्वाऽपहरन् द्रव्यानुबन्धाधनुसारेण राज्ञा व्ण्डनीयः । एतशापहरणकार-वाय्त्रकम्या-णामावे । सित तु कारणे, 'दत्तामिष हेरेत्कन्यां श्रेयांक्षेद्वर आव्रजेदि'त्यपहा-१० हरणे रण्डः । राभ्यनुज्ञानाञ्च दण्ड्यः । यज्ञ वाग्दाननिभित्तं वरेण स्वसंबन्धिनां कन्यासंब-न्धिनां वोपचारार्थं धनं व्ययीकृतं तत्सर्वे सोदयं सद्दक्षिकं कन्यादाता वराण द्यात् ॥

अथ कथंचिद्वाग्दत्ता संस्कारात्माक् ब्रियते तदा किं कर्तव्यमित्यत आह-

# मृतायां दत्तमादद्यात्परिशोध्योभयन्ययम् ॥ १४६ ॥

यदि वाग्दत्ता सृता तदा यरपूर्वमङ्कुलीयकादि शुल्कं वा बरेण दत्तं तद्वर आददीत । वाग्दानोत्तरं परिशोध्योभयव्ययम् । उभयोरात्मनः कन्यादातुश्च यो व्ययसं परिशोध्य, कन्यामरणे निर्णयः। विगण्य्याविशयमाददीत । यत्तु कन्यायं मातामहादिभिर्दत्तं शिरोभूषणादिकं वा कमागतं तत्सहोदरा श्रातरो णृह्वीयुः । 'रिक्थं मृतायाः कन्याया गृह्वीयुः सोदरास्तदभावे मातुस्तदमावे पिद्यरिति' वौधायनस्ररणात् (परिशिष्टे ७ ) ॥ १४६ ॥

मृताप्रजःस्रीधनं मर्तृगामीत्युक्तम् । इदानीं जीवन्त्याः सप्रजाया अपि स्निया धनप्रहणे २०कचित्रर्तुरम्यनुज्ञामाह्—

# दुर्भिक्षे धर्मकार्ये च न्याधी संप्रतिरोधके । गृहीतं स्त्रीधनं मर्ता न स्त्रिये दातुमईति ॥ १४७ ॥

दुर्भिक्षे कुटुन्बभरणार्थे धर्मकार्ये अवश्यकर्तव्ये व्याधी च संप्रतिरोधके बन्दिग्रहण-निम्रहादौ द्रव्यान्तररहितः स्त्रीधनं गृह्णन् भर्ता न पुनर्दातुमहृति । प्रकारान्तरेणापहरन्द-चात् । मर्तृव्यितरेकेण जीवन्त्याः क्षिया धनं केनापि दायादेन न ग्रहीतव्यम् । भर्ता क्षीधनं 'जीवन्तीनां तु तासां ये तद्धरेतुः स्वबान्धवाः । तारिकृष्याचौरदण्डेन धार्मिकः प्रथिवीपतिरिति' दण्डविधानात् (मनु अ. ८ स्त्रो. २९)। तथा । 'पत्यौ जीवित यः स्नीमिरलङ्कारो धुँतो भवेत् । न तं भजेरन्दायादा भजमानाः पतन्ति ते' इति

१ फ ज तथा च । २ सनुस्पृतिटीकायां 'माझाणीकन्यापुत्रस्मेति' राघवानन्दः; 'तस्या अपलस्य तदनं भवेदिति' रासचन्द्रः । ३ थतो मत्रीदिना तस्यै दत्तः स तथा धत रखधैः ।

### अधिविन्नस्त्रिये दद्यादाधिवेदनिकं समम् । न दत्तं स्रीधनं यस्यै दत्ते त्वर्धे प्रकीतितम् ॥ १४८ ॥

यसा उपिर विवाहः साङ्घिविद्या सा चासौ स्त्री चेत्यधिविज्ञस्त्री तस्यै अधिविद्यक्तिये आधिवेदिनिकं अधिवेदनिमित्तं धनं समं यावदिधवेदनार्थे व्ययोक्ततं स्त्रीपनस्तं तताह। तावह्दात् । यसै अधुरेण मर्त्रा वा स्त्रीधनं न दत्तम् । दत्ते पुनः भ स्त्रीधने आधिवेदिनकद्रव्यस्यार्थे दद्यात् । अर्थशब्दआत्र समविभागवचनो न भवति, अतश्च यावता तत्पूर्वदत्तमाधिवेदिनकसमं भवति तावदेयमित्यर्थः ॥ १४८ ॥

एवं विभागसुक्त्वा इदानीं तत्संदेहे निर्णयहेत्नाह-

## विभागनिह्नवे ज्ञातिबन्धुसाध्यभिलेखितैः । विभागभावना ज्ञेया गृहक्षेत्रैश्च यौतकैः ॥ १४९ ॥

विभागस्य निह्नवे अपलापे ज्ञातिभिः, पितृबन्धुमिर्मातृबन्धुभिः मातुलादिभिः साश्विभिः पूर्वोक्तलक्षणैर्लेख्येन च विभागपत्रेण विभागभावना विभागनिर्णयो ज्ञातन्यः । तथा
स्रोतकः पृथकृतेपृह्नेत्रेश्च । पृथकृष्यादिकायप्रवर्तनं पृथक् पश्चमहायज्ञादिविभागस्य निष्के धर्मानुष्ठानं च नारदेन विभागलिङ्गसुक्तम् । 'श्रातृणायविभक्तानामेको धर्मः
विभागनिर्णयः ।
प्रवर्तते । विभागे सति धर्मोऽपि भवेत्तेषां पृथक् पृथगिति' (अ. १३ स्त्रो. १५
३७ )॥ तथा पराण्यपि विभागलिङ्गानि तेनैवोक्तानि । 'साक्षित्यं प्रातिभाव्यं च दानं ग्रहणमेव
च । विभक्ता श्रातरः कुर्युनीविभक्ताः कथंचनेति ' (अ. १३ स्त्रो. ३९ )॥ १४९॥

इति रिक्थविभागप्रकरणम्

### अथ सीमाविवादप्रकरणम् ९.

सीम्नो विवादे क्षेत्रस्य सामन्ताः स्वविरादयः । गोपाः सीमाक्रपाणा ये सर्वे च वनगोचराः ॥ १५० ॥ नयेयुरेते सीमानं स्वलाङ्गारतपद्वमैः । सेतुवल्मीकनिम्नास्विचैत्याद्यैरुपलक्षिताम् ॥ १५१ ॥

ग्रामद्वयसंबिध्यः क्षेत्रस्य सीझो विवादे तथैकग्रामान्तर्वतिक्षेत्रमर्यादाविवादे च सामन्त्तादयः स्थळाङ्गारादिभिः पूर्वकृतैः सीमाळक्षणैरुपळिक्षतां चिह्नितां सीमां नयेयुः नि-२५ श्रितुष्ठः ॥ सीमा क्षेत्रादिमर्यादा सा चतुर्विधा । जनपदसीमा ग्रामसीमा क्षेत्रअश्रमा सीमा गृहसीमा चेति ॥ सा च यथासंभवं पञ्चळक्षणा । तदुक्तं नारदेन ।
विवादिनिर्णय उच्यते
"च्विजिनी मिल्सनी चैव नैधानी भयवर्जिता । राजशासननीता च सीमा पञ्चविधा स्मृतेति " ॥ ध्विजिनी वृक्षादिळक्षिता । वृक्षादीनां प्रकाशत्वेन ध्वजतुत्वत्वात् । मिल्सनी

सिल्लिवती । मत्स्यशब्दस स्वाधारजललक्षणत्वात् । नैषानी निखाततुषाङ्गारादिमती। तेषां निखातत्वेन निधानतुल्यत्वात् । भयवर्जिता अर्थिप्रत्यर्थिपरस्परसंप्रतिपत्तिनिर्मिता । राजशास्निनीता जान्निक्षाभावे राजेच्छया निर्मिता।

एवंभूतायां षोढा विवादः संभवति । यथाह कात्यायनः । "आधिक्यं न्यूनता चांशे «अस्ति नास्तित्वमेव च । अभोगभुक्तिः सीमा च पड्भूवादसः हेतव " इति ॥ तथाहि । ममात्र पश्चनिवर्तनाया भूमेरिथका भूरस्तीति केनचिदुक्ते पश्चनिवर्तनेव नािषकत्यािधक्ये वि-वादः । पश्चनिवर्तना मदीया भूमिरित्युक्ते न ततो न्यूनैवेति न्यूनतायाम् । पश्चनिवर्तनो ममांश इत्युक्ते अंश एव नास्तीत्यस्तिनािस्तित्यिवादः संभवति । मदीया भूः प्रागविधमान-भोगेव भुज्यते इत्युक्ते न सन्तता चिरन्तन्येव मे भुक्तिरित्यभोगभुक्तो विवादः । इयं मर्था-, व्यं वेति सीमाविवाद इति पद्भकार एप विवादः संभवति । पद्भकारेऽपि भृविवादे श्रुत्यर्थाभ्यां सीमाया अपि निर्णीयमानत्वात् सीमानिर्णयप्रकरणे तस्यान्तर्मावः ।

समन्ताद्भवाः सामन्ताः । चतस्यु विक्षवनन्तरमामादयस्ते च प्रतिसीमं व्यवस्थिताः । ' ग्रामो ग्रामस सामन्तः क्षेत्रं क्षेत्रस कीर्तितम् । गृहं गृहस निर्दिष्टं समन्तात्परिरम्य हीति ' कात्यायनवचनात् । श्रामादिशब्देन तत्स्थाः पुरुषा ठक्ष्यन्ते । 'श्रामः पछायित' इति अयथा । सामन्तग्रहणं च तत्संसक्ताध्रपलक्षणार्थम् । उक्तं च कात्यायनेन । 'संसक्त-कास्तु सामन्तास्तरसंसक्तास्तथोत्तराः । संसक्तसक्तसंसक्ताः पद्माकाराः प्रकीर्तिता ' इति ॥ स्थविरा बुद्धाः । आदिग्रहणेन मौलोद्धतयोर्ग्रहणम् । बुद्धादिलक्षणं च तेनैवोक्तम् । 'निष्पा-द्यमानं यैर्द्दष्टं तत्कार्यं तद्गुणान्वितेः । बृद्धा वा यदि वाडबृद्धास्ते तु बृद्धाः प्रकीर्तिताः । ये तत्र पूर्व सामन्ताः पश्चादेशान्तरं गताः । तन्मूलत्वात् ते मौला ऋषिभः परिकीर्तिताः ॥ उपश्रव-३० णसंभोगकार्याख्यानोपचिह्निताः । उद्धरन्ति पुनर्यसादुद्भृतासे ततः स्मृता ' इति ॥ गोपाः गोचारकाः । सीमाकृषाणाः सीमासंनिष्ठितक्षेत्रकर्षकाः । सर्वे च वनगोचराः वनचारिणो व्याधादयः । ते च मनुनोक्ताः । ( अ. ८ श्लो. २६० ) 'व्याधान् शाकुनिकान् गोपान् कैवः र्तान् मूळखातकान् । व्यालमाहानुन्छवृत्तीनन्यांश्र वनगोचरानिति '॥ स्थळमुन्नतो मूप्रदेशः। अङ्गारोऽप्रेरुच्छिष्टम् । तुषा धान्यत्वचः । द्वमा न्यप्रोधादयः । सेतुर्जळप्रवाहबन्धः । चैत्यं ३५ पाषाणादिबन्धः । आदिशब्देन वेणुवाछकादीनां ग्रहणम् । एतानि च प्रकाशाप्रकाशमेदेन द्विप्र-काराणि । तथा च मनुः । (अ. ८ स्होर २४६।४७।४८) 'सीमावृक्षांस्तु कुर्वीत न्यमोघाश्वरथ-किंगुकान् । शाल्मलीशालताळांश्च श्लीरिणश्चेव पादपान् ॥ गुल्मान्वेणूंश्च विविधान् शमीवछीस्थलानि च । शरान्कुलकगुरुमांश्र यथा सीमा न न-श्यति ॥ तडागान्युद्पानानि वाप्यः प्रसवणानि च । सीमासंधिषु कार्याणि देवतायतनानि द्वा चित्रं प्रकाशरूपाणि ॥ (अ. ८ श्लो. २८९।५०।५१।५२ ) ' उपच्छन्नानि चान्यानि सीमालि-ङ्गानि कारयेत् । सीमाज्ञाने नृणां वीक्ष्य नित्यं लोके विपर्ययम् ॥ अश्मनोऽस्थीनि मोबार्ला-स्त्रपान् भस्रकपाठिकाः । करीषमिष्टकाङ्गारशर्कराबाद्धकास्त्रथा ॥ यानि चैवंप्रकाराणि कालाङ्ग्रीमर्न भक्षयेत् । तानि संधिषु सीमायामप्रकाशानि कारयेत् ॥ एतैर्छिक्नैनेयेरसीमां राजा विवदमानयोरिति ' प्रच्छन्नलिङ्गानि ॥ एतैः प्रकाशाप्रकाशरूपैलिङ्गैः सामन्तादिप्रदर्शितैः सीमांप्रति विवदमानयोः सीमानिर्णयं कुर्याद्राजा ॥ १५० ॥ १५१ ॥

यदा पुनश्चिह्यानि न सन्ति विद्यमानानि वा लिङ्गालिङ्गतया संदिग्धानि तदा निर्णयो-पायमाहः—

### सामन्ता वा समग्रामाश्वत्वारोऽष्टौ दशापि वा । रक्तस्रग्वसनाः सीमां नयेयुः क्षितिधारिणः ॥ १५२ ॥

सामन्ताः । पूर्वोक्तलक्षणाः । समग्रामाश्चत्वारोऽष्टौ दृशापि वेति एवं समसंख्याः प्रत्यासन्नग्रामीणाः । रक्तस्विवयो रक्ताम्बरधरा मृर्झ्योरोपितस्वितिखण्डाः सीमानं नथेयुः प्रदर्शयेयुः । 'सामन्ता वेति' विकल्पाभिधानं समुत्यन्तरोक्तसाक्ष्यभिगायम् । यथा-

सीमाविवादे सीमावर्शकाः। र्था प्रति । तत्र च साक्षिणां निर्णेतृत्वं सुख्यं तद्भावे सामन्तानाम्। तदु-क्तम्। मनुः (अ. ८ श्लो. २५८ ) 'साक्ष्यभावे तु चत्वारो आमाः सीमान्तवासिनः। सीमा-

विनिर्णयं कुर्युः प्रयता राजसिन्नधाविति '॥ तदभावे तत्संसक्तादीनां निर्णेतृत्वम् । यथाह् कात्यायनः । 'सार्थसिद्धौ प्रदुष्टेषु सामन्तेष्वर्थगौरवात् । तत्संसक्तेस्तु कर्तव्य उद्धारो नात्र संशयः ॥ संसक्तसक्तदोषे तु तत्संसक्ताः प्रकीर्तिताः । कर्तव्या न प्रदुष्टास्तु राज्ञा धर्मे भ विजानतेति'।

सामन्तायभावे मौठादयो ग्राह्माः । तेषाममावे सामन्तमौठवृद्धोद्धतादयः । 'स्थावरे षट्धकारेऽपि कार्या नात्र विचारणेति ' कार्यायनेन कमविधानात् । एते च सामन्तादयः संख्यागुणातिरेकेण संभवन्ति । 'सामन्ताः साधनं पूर्वं निर्दोषाः स्युर्णणानिवताः । द्विगुणास्त्तरा ज्ञेयास्तोऽन्ये त्रिगुणा मता ' इति सरणात् ॥ ते च साक्षिणः सामन्तादयश्च स्वैः शपथैः शापिताः क्ष्यस्तोऽन्ये त्रिगुणा मता ' इति सरणात् ॥ ते च साक्षिणः सामन्तादयश्च स्वैः शपथैः शापिताः क्ष्यस्ते साम्या नयेयुः । (अ० ८ स्रो० २५६ ) 'शिरोभिस्ते गृहीत्वोवीं स्विवणो रक्तवाससः । सुक्रतेः शापिताः से स्वैनयेयुस्ते समझसमिति ' मनुस्वरणात् । नयेयुरिति बहुवचनं द्वयोनि-रासार्थं नैकस्य । 'एकश्चेद्वज्ञयेत्सीमां सोपवासः समुक्तयेत् । रक्तमाल्याम्बर्धरो भूमिमादाय मूर्धनिति ' नारदेनैकस्याभ्यगुज्ञानात् (अ० ११ स्रो० १० ॥ योऽयं (अ० ११ स्रो० ९) ' नैकः समुक्येत्सीमां नरः प्रत्ययवानपि । गुरुत्वादस्य कार्यस्य कियैषा बहुषु स्थिते 'त्येकस्य क्ष्यविरोधः ॥

स्थळिदिचिह्नामावेऽपि साक्षिसामन्तादीनां सीमाज्ञान उपायिवरोषो नारदेनोक्तः। (अ० ११ श्लो०६) भिन्नगापहृतोत्स्टनहित्यं भूमिषु। तत्प्रदेशानुमानाच प्रमाणाङ्गोर्गदर्शनादिति'। निम्नगाया नचा अपहृतेनापहरणेनोत्स्ट्टानि खस्थानात्प्रच्युतानि नद्यानि वा ळिङ्गानि याद्य मर्थादाभूमिषु तत्र तत्प्रदेशानुमानादुत्स्टटनद्यच्हानां प्राचीनप्रदेशानुमानात् यामादारभ्य सहस्रदण्डपरिमितं ६० क्षेत्रमस्य यामस्य पश्चिमे मागे इत्येवविधात्प्रमाणाद्वा प्रत्यर्थिसमक्षमविप्रतिपन्नाया अस्मार्तकाळोप- छक्षितस्रक्तेर्वा निश्चित्रयः॥

अमाणैर्मोगदर्शनैरित्यपि पाठः ।

बृहस्पतिना चात्र विशेषो दर्शितः । 'आगमं च प्रमाणं च भोगकाठं च नाम च । भूमा-गलक्षणं चैव ये विदुस्तेऽत्र साक्षिण ' इति ॥ एते च साक्षिसामन्तादयः शपथैः श्राविताः सन्तः कुलादिसमक्षं राजा प्रष्टयाः । यथाह मनुः (अ. ८ श्रो. २५४) 'प्रामेयककुलानां तु समक्षं सीम्नि साक्षिणः । प्रष्टयाः सीमलिङ्गानि तयोश्चैव विवादिनोरिति '। ते च पृष्टाः साक्ष्या-भद्यः ऐकमत्येन समस्ताः सीम्नि निर्णयं शृगुः ।

तैर्निणीतां सीमानं तत्प्रदर्शितसकलिङ्कसुक्तां साक्ष्यादिनामान्वितां चाविसरणार्थे पत्रे समारोपयेत् । उक्तंच मनुना ( अ. ८ श्लो. २६१ ) 'ते पृष्टास्तु यथा ब्रुष्टुः समस्ताः सीम्नि निर्णयम् । निवन्नीयात्तथा सीमां सर्वीस्तायेव नामत ' इति ॥ एतेषां साक्षिसामन्तप्रमृतीनां सीमाचक्रमणदिनादारम्य याविष्ठपक्षं राजदैविकं व्यसनं चेन्नोत्पषते तदा तत्प्रदर्शनास्सीमानिर्णयः ।

उत्यं च राजदैविकव्यसनाविधः कात्यायनेनोक्तः । 'सीमाचङ्गमणे कोशे पादस्पर्शे तथैव च।

विपक्षपक्षसक्षाहं दैवराजिकमिष्यत ' इति ॥ १५२ ॥

यदा त्वमीषासुक्तसाक्षिवचसां त्रिपक्षाभ्यन्तरे रोगादि दृश्यते अथवा प्रतिवादिनिर्दिष्टाभ्यधि-कसंस्थागुणसाक्ष्यन्तरिकद्भवचनता तदा ते सृषाभाषितया दण्डनीयास्तदाह----

#### अनृते तु पृथक् दण्ड्या राज्ञा मध्यमसाहसम्।

अनृते मिध्यावादने निमित्तभृते सित सर्वे सामन्ताः प्रत्येकं मध्यमसाहसेन चत्वारिशद-धिकेन पणपञ्चशतेन दण्डनीयाः । सामन्तविषयता चास्य साक्षिमोलादीनां स्मृत्यन्तरे दण्डा-नत्तरिधानादवणस्यते । तथा च मृतुः (अ. ८ क्षो. २५७) 'यथोक्तेन नयन्तस्ते पूयन्ते सत्यसाक्षिणः । विपरीतं नयन्तस्तु दाप्याः स्युद्धिशतं दममिति'॥ नारवोऽपि (अ. ११ क्षो. ७) । 'अथ चेदचतं त्रृषुः सामन्ताः सीमिनणये । सर्वे पृथक् पृथक् दण्ड्या राज्ञा मध्यमसाहस-मिति ' सामन्तानां मध्यमसाहसं वण्डममिधाय 'शेषाश्चेदचतं त्रृश्चनियुक्ता सूमिकर्मणि । प्रत्येकं तु जघन्यास्ते विनेयाः पूर्वसाहसमिति 'तत्संसक्तादिषु प्रथमसाहसमुक्तवान् ॥ मौलादीनामपि तमेव दण्डमाह । 'मौलमुद्धादयस्त्वन्ये दण्डगत्या पृथक् पृथक् । विनेयाः प्रथमेनैव साहसे-नारते स्थिता 'इति (अ. ११ क्षो. ८) । आदिशब्देन गोपशाकुनिकव्याधवनगोचराणां प्रहणम् । यद्यपि शाकुनिकादीनां पापरतत्वाछिक्कप्रदर्शन एवोपयोगो न साक्षात्सीमानिर्णये पत्रवापि लिक्कदर्शन एव यहामापित्वसंमवादण्डविधानस्रपप्यत एव ।

'अनृते तु पृथक् दण्क्या ' इत्येतद्रण्डविधानमञ्जानविषयम् ॥ 'बहूनां तु गृहीतानां न सर्वे निर्णयं यदि । कुर्युर्भयाद्वा लोमाद्वा दण्क्यास्तूत्तमसाह्रसमिति ' ज्ञानविषये साक्ष्यादीनां कास्यायनेन दण्डान्तरविधानात् ॥ तथा साक्ष्याव्यन्तेवेद्वप्ययमेव दण्डस्तेनैवोक्तः । 'कीर्तिते यदि भेदः साह्यव्यास्तूत्तमसाह्समिति ' । एवमज्ञानदिनाञ्चतवदने साक्ष्यादीन् दण्डियत्वा विश्वः सीमाविचारः प्रवर्तियत्वयः । 'अज्ञानोक्तौ दण्डियत्वा पुनः सीमाविचारयेदि'त्युक्त्वा । 'त्यक्त्वा तुष्टां स्त्रुं सामन्तानन्यान्मौलादिमिः सह । संमिश्य कारयेत्सीमामेवं धर्मविदो विदुर्विति ' निर्णयप्रकारस्त्रीनैवोक्तः ॥

१ ग ज्ञ-साक्ष्यवचर्साः ड-साक्ष्यस्य च वचर्सा ।

श्वातृणां सामन्तादीनां लिङ्गादीनां च दृक्षादीनामभावे राजैव सीम्नः प्रवर्तिता प्रवर्त-यिता । अन्तर्भावितोऽत्र ण्यर्थः । आमद्धयमध्यवर्तिनीं विवादास्पदीभृतां सुवं समं प्रविभज्य अस्थेयं भूरस्थेयमित्सुभयोः समर्प्य तन्मध्ये सीमालिङ्गानि कुर्योत् । यदा तस्यां भूमावन्यतरस्थो-५ पकारातिशयो दृश्यते तदा तस्येव आमस सकला भूः समर्पणीया । यथाह् मनुः । (अ. ८ स्रो. २६५) 'सीमायामविषक्षायां स्वयं राजैव धर्मवित् । प्रविशेद्भृमिमेकेषामुपकाराविति स्थितिरिति '॥ १५३॥

असत्यामप्यतद्वावाशंकायामसाः स्मृतेर्न्यायम् छतां दर्शयितुमतिदेशमाह— आरामायतनग्रामनिपानोद्यानवेशमस् ।

एष एव विधिर्ज्ञेयो वर्षाम्बुप्रवहादिषु ॥ १५४ ॥

आरामः पुष्पफलोपचयहेतुर्भूमागः । आयतनं निवेशनं पलालकूटाधर्थं विभक्तो भूप-देशः। प्रामः प्रसिद्धः। प्रामम् । वेश्वम् गृहम्। पतेष्वारामादिष्वयमेष सामन्तसाक्ष्यादिल-क्षणो विधिर्श्वात्वयः। तथा प्रवर्षणोद्धतन्तलप्रसाहेषु अनयोर्गृहयोर्भष्येन जलैषः प्रवहति । अअनयोर्वेत्यंवप्रकारे विवादे आदिप्रहणात्प्रासादेष्वपि प्राचीन एव विधिर्वेदितव्यः। तथा च कात्यायनः। 'क्षेत्रकूपतडागानां केदारारामयोरपि। गृहप्रासादावसथन्त्रपदेवगृहेषु चेति' १५४

सीमानिर्णयमुक्त्वा तत्प्रसंगेन मर्यादाप्रभेदनादौ दण्डमाह---

मर्यादायाः प्रभेदे च सीमातिक्रमणे तथा । क्षेत्रस्य हरणे दण्डा अधमोत्तममध्यमाः॥ १५५ ॥

अनेकक्षेत्रव्यवच्छेदिका साधारणा भूर्मर्यादा तस्याः प्रकर्षेण भेदने, सीमातिक्रमणे सीमानमतिलंड्य कर्षणे, क्षेत्रस्य च भयादिप्रदर्शनेन हरणे, यथाक्रमेण अधमोत्तममध्यम-

साहसा दण्डा वेदितव्याः । क्षेत्रप्रहणं चात्र गृहारामाद्युपलक्षणार्थम् । यदा मयादादीनां भेदादिपु दण्डाः । (अ. ८ स्रो. १६४) 'गृहं तडागमारामं क्षेत्रं वा मीपया हरन् । शतानि 🛰

पश्च दण्ड्यः स्मादज्ञानाद्विशतो दम ' इति । अपिह्रियमाणक्षेत्रादिभूयस्त्वपर्यालोचनया कदाचि-दुत्तमोऽपि दण्डः प्रयोक्तव्यः। अत एवाह् । 'वघः सर्वस्वहरणं पुरान्निर्वासनाङ्कने । तदङ्ग-च्छेद इस्युक्तो दण्ड उत्तमसाहस ' इति ॥ १५५ ॥

यः पुनः परक्षेत्रे सेतुकूपादिकं प्रार्थनयाऽर्थदानेन वा छन्धानुज्ञो निर्मातुमिच्छति तिष्मिषेषतः क्षेत्रसामिन एव दण्ड इत्याह—

न निषेध्योऽस्पनाधस्तु सेतुः कल्याणकारकः । परभूमिं इरन्क्र्पः सल्पक्षेत्रो नहृदकः ॥ १५६ ॥



परकीयां भूमिमपहरन् नाज्ञयन्नि सेतुर्जलप्रवाहनन्थः क्षेत्रखामिना न प्रतिषेष्यः, स चे-दीषत्पीडाकरो बहूपकारकश्च भवति । कूपश्चाल्पक्षेत्रव्यापित्वेनाल्पमाधो बहूदकत्वेन कल्पाण-कारकश्चातो बहूदको नैव निवारणीयः । कूपग्रहणं च वापीपुष्किरण्या-तेनोनिषेषकत्व क्षेत्रस्वामिन पव दण्डः। क्षेत्रवर्तितया अल्पोपकारकस्तदाऽसौ निषेष्य इत्यर्थादुक्तं भवति ॥ सेतोश्च द्वैवस्यसक्तं नारदेन (अ. ११ श्लो. १८)। 'सेतुश्च द्विविधो क्षेयः खेयो

बन्ध्यस्तथैव च । तोयप्रवर्तनात्खेयो बन्ध्यः स्यात्तन्निवर्तनादिति '॥

यदा त्वन्यनिर्मितं सेतुं भेदनादिना नष्टं स्वयं संस्करोति तदा पूर्वस्वामिनं तद्वं इयं वा पृष्टेव संस्करोत् । यथाह नारदः ( अ.११ स्त्रोः २०-२१ ) । 'पूर्वप्रवृत्तसुत्सन्नमृष्ट्वा स्वामिनं । गृत तु स्वामिनि पुनस्तद्वं स्वाप्ति मानवे । राजानमामक्य ततः कुर्यात्सेतुप्रवर्तनिमिति'॥ १५६॥

क्षेत्रस्वामिनं प्रत्युपदिष्टमिदानीं सेतोः प्रवर्तयितारं प्रत्याह-

#### खामिने योऽनिवेद्यैव क्षेत्रे सेतुं प्रवर्तयेत् । उत्पन्ने खामिनो भोगस्तदभावे महीपतेः ॥ १५७ ॥

अप क्षेत्रस्वामिनमनभ्युपगम्य, तदमावे राजानं वा, यः परक्षेत्रे सेतुं प्रवर्तयस्यसौ फलमाङ् न मवस्यि तु तदुत्पन्ने फले क्षेत्रस्वामिनो मोगस्तदभावे राज्ञः । तस्मात्प्रार्थनया अर्थदानेन वा क्षेत्रस्वामिनं तदमावे राजानं वाऽजुजाप्यैव परक्षेत्रे सेतुः प्रवर्तनीय इति तात्पर्यम् ॥ १५०॥ क्षेत्रस्वामिना सेतुर्ने प्रतिवेष्य इत्युक्तमिद्वानीं तस्यैव प्रसक्तानुप्रसक्त्या क्रचिद्विष्यग्तरमाह—

# फालाहतमपि क्षेत्रं न् कुर्याद्यो न कार्येत्।

स पदाप्यः कृष्टफलं क्षेत्रमन्येन कारयेत् ॥ १५८ ॥

यः पुनः क्षेत्रसामिपार्श्वे अहमिदं क्षेत्रं कृषामीति अङ्गीकृत्य पश्चादुत्स् जति न चान्येन कर्षयति तश्च क्षेत्रं यद्यपि फाळाहृतं ईषद्धलेन विदारितं न सम्यग्बीजवापार्हे तथापि तैस कृष्टस्य फळं यावत्तत्रोत्पत्यहे सामन्तादिकस्पितं तावदसौ कर्षको दापनीयः । तत्र क्षेत्रं पूर्व-कर्षकादान्छिद्यान्येन कारयेत् ॥ १५८॥

इति सीमाविवादप्रकरणम् ॥

# अथ खामिपालविवाद्पकरणम् १०

व्यवहारपदानां परस्परहेतुहेतुमद्भावाभावात् तेषामाधमृणादानमित्यादिना पाठकमो न विव-क्षित इति व्युक्तमेण खामिपाछविवादोऽभिधीयते—

मापानष्टौ तु महिषी सस्यघातस्य कारिणी। दण्डनीया तदर्धे तु गौस्तदर्धमजाविकम् ॥ १५९॥ परसस्यविनादाकारिणी महिषी अष्टो माषान्दण्डनीया। गौस्तदर्धं चतुरो माषान्। अज्ञा मेषाश्च माषद्वयं दण्डनीयाः । महिष्यादीनां धनसंबन्धामावात्तस्वामी पुरुषो छक्ष्यते । माषश्चात्र ताश्चिकपणविंशतिमो भागः । ' माषो विंशतिमो भागः पणस्य परिकीनं

गवादिपशुभिः र्तित ' इति **नारद्**सरणात् ।

परसस्मादिमक्षणे पास्ति निषयम् । ज्ञानपूर्वे तु 'पणस्य पादौ द्वौ गां तु तिह्नगुणं मिहर्षी प्रस्वामिनो दण्डः। एतचाज्ञानविषयम् । ज्ञानपूर्वे तु 'पणस्य पादौ द्वौ गां तु तिह्नगुणं मिहर्षी प्रस्वामिनो दण्डः युकीर्तित ' इति स्मृत्यन्तरोक्तं द्रष्ट- स्वम् । यत्युनर्नारदेनोक्तम् (अ. ११ श्लो. ३१) । 'माषं गां दापयेदण्डं द्वौ माषौ मिहर्षी तथा । तथाजाविकवत्सानां दण्डः स्यादर्धमाषिक ' इति तत्युनः प्ररोहयोग्यमुलावशेषसक्षण-

विषयम् ॥ १५९ ॥

अपराधातिशयेन कचिदण्डद्वेगुण्यमाह---

#### मक्षयित्वोपविष्टानां यथोक्ताद्विगुणो दमः।

यदि पशवः परक्षेत्रे सस्यं भक्षियत्वा तत्रैवानिवारिताः शेरते तदा यथोक्ताइण्डाद्विगु-णो दण्डो वेदितव्यः । सवत्सानां पुनर्भक्षियत्वोपविद्यानां यथोक्ताचतुर्गुणो दण्डो वेदितव्यः । 'वसतां द्विगुणः प्रोक्तः सवत्सानां चतुर्गुण ' इति वचनात् ॥

क्षेत्रान्तरे पश्वन्तरे वाऽतिदेशमाह—

#### सममेषां विवीतेऽपि खरोष्ट्रं महिषीसमम् ॥ १६० ॥

विवीतः प्रचुरतृणकाष्ठो रक्ष्यमाणः परिगृहीतो भूप्रदेशः, तदुपघातेऽपीतरक्षेत्रदण्डेन समं दण्डमेषां महिष्यादीनां विद्यात् । खराश्च उष्ट्राश्च खरोष्ट्रं तन्महिषीसमम् । महिषी यत्र यार्देशेन दण्डेन दण्ड्यते तत्र तादृशेनैव दण्डेन खरोष्ट्रमपि प्रत्येकं दण्डनीयम् । सस्रोप-रोधकत्वेन खरोष्ट्रयोः प्रत्येकं महिषीतुल्यत्वादण्डस्य चापराधानुसारित्वात्खरोष्ट्रमिति समाहारो न २० विवक्षितः ॥ १६०॥

परसस्यविनाशे गोस्वामिनो दण्ड उक्तः; इदानीं क्षेत्रस्वामिने फलमप्यसौ दापनीय इत्याह-

#### यावत्सस्यं विनश्येतु तावत्सात्क्षेत्रिणः फलम् । गोपस्ताड्यस्तु गोमी तु पूर्वोक्तं दण्डमईति ॥ १६१ ॥

ससग्रहणं क्षेत्रोपचयोपळक्षणार्थम् । यसिन्क्षेत्रे यावत्पाळाळधान्यादिकं ग्वादिभिर्वि-२५ गािशतं तावत्क्षेत्रफळमेतावति क्षेत्रे एतावद्भवतीति सामन्तैः परिकटिपतं तत्क्षेत्रस्वाभिने गोमी दापनीयः । गोपस्तु ताडनीय एव न फळं दापनीयः । गोपस्त ताडनं पूर्वोक्तधनद-ण्डसिहतमेव पाळदोषेण सस्यनात्रे द्रष्टव्यम् । 'या नद्या पाळदोषेण गौस्तु सस्यानि नाश्च- थेत्। न तत्र गोिमनां दण्डः पाळसं दण्डमईतीति ' वचनात् ॥

गोमी पुनः खापराधेन सस्यनाशे पूर्वोक्तं दण्डमेवाईति न ताडनम् । फलदानं पुनः सर्वत्र २० गोखामिन एव । तत्फलपुष्टमहिष्यादिक्षीरेणोपमोगद्वारेण तत्क्षेत्रफलमागित्वात् । गवादिमक्षि-

१ ज्ञ-ताहरोन । २ नारदस्यती भ. ११ श्रो. ३५।

ताविशिष्टं पठाठादिकं गोखामिनैव श्रहीतव्यम् । मध्यस्थकित्पतम्ल्यदानेन क्रीतप्रायत्वात् । अत एव नारदः (११–३८)। 'गोभिस्तु भिक्षतं सस्यं यो नरः प्रतियाचते । सामन्तातु-मतं देयं घान्यं यत्तत्र वापितम् ॥ पठाठं गोमिनो देयं धान्यं वै कर्षकस्य त्विति '॥ १६१॥

#### पथि ग्रामविवीतान्ते क्षेत्रे दोषो न विद्यते । अकामतः कामचारे चौरवदण्डमर्हति ॥ १६२ ॥

पथि श्रामसमीपवर्तिनि क्षेत्रे श्रामिववीतसमीपवर्तिनि च क्षेत्रे अकामतो गोमिर्मिक्षिते गोपगोमिनोर्द्वयोरप्यदोषः । दोषाभावप्रतिपादनं दण्डाभावार्थे विनष्टसस्य अपवादमाह । स्ट्यदानप्रतिषेधार्थे च । कामचारे कामतश्चारणे चौरवत् चौरस यादृशो दण्डस्तादशं दण्डमर्दति ।

१० एतचानावृतक्षेत्रविषयम् । 'यत्रापरिवृतं घान्यं विहिंस्युः पशवो यदि । न तत्र प्रणयेदृण्डं वृपतिः पश्चरिक्षणामिति' दण्डाभावस्थानावृतक्षेत्रविषयत्वेन मनुनोक्तत्वात् (अ. ८ श्लो. २३८) 'आवृते पुनर्मार्गादिक्षेत्रेऽपि दोषोऽस्त्येव । वृतिकरणं च तेनैवोक्तम् । (अ. ८ श्लो. २३९) वृतिं च तत्र कुर्वीत यामुष्ट्रो नावलोक्तयेत् । छिद्रं निवारयेत्सर्वे श्रस्करमुखानुगमिति' ॥१६२॥

#### महोक्षोत्स्रष्टपञ्चः स्रतिकागन्तुकादयः । पालो येषां न ते मोच्या दैवराजपरिष्ठताः ॥ १६३ ॥

महांश्रासाबुक्षा च महोक्षो वृषः सेक्ता । उत्स्रष्टपश्चवः वृषोत्सर्गादिविधानेन देवतोहेशेन वा त्यक्ताः । स्तिका प्रस्ता अनिर्देशाहा । आगन्तुकः स्वय्थात्परि-पद्मविशेषऽपि क्ष्यान्तरादागतः । एते मोच्याः । परसस्यमक्षणेऽपि न दण्ड्याः । व्यस्ता वेवराजोपहृताः सस्यना-

#### २०शकारिणो न दण्ड्याः।

आदिग्रहणाद्धस्त्यश्चादयो गृष्धन्ते । ते चोद्यानसोक्ताः । 'अदण्ड्या हिस्तनो क्षश्चाः प्रजा-पाला हि ते स्मृताः । अदण्ड्यो काणकुञ्जो च ये शश्चरकृतलक्षणाः ॥ अदण्ड्यागन्तुकी गौश्च स्तिका वाऽभिसारिणी । अदण्ड्याश्चोत्सवे गावः श्राद्धकाले तथैव चेति '\*। अत्रोत्सृष्टपञ्चताम-सामिकत्वेन दण्ड्यत्वासंभवात् दृष्टान्तार्थसुपादानम् । यथोत्सृष्टपश्चो न दण्ड्या एवं महोक्षादय ३५ इति ॥ १६३ ॥

गोखामिन उक्तमिदानीं गोपं प्रत्युपदिश्यते—

यथार्पितान् पश्चन्गोपः सायं प्रत्यपेयेत्तथा । प्रमादमृतनष्टांश्च प्रदाप्यः कृतवेतनः ॥ १६४ ॥

र 'गावस्तु गोमिनादेया' इति पाठः। २ क फ-काणकुंटी चः 'अदण्ड्याः काणकुटाश्च वृषाश्च कृतलक्ष्मणाः ' इत्यपि पाठान्तरम् । कृटः एकश्चकः इतलक्ष्मणः अतप्तायसेन कृतलान्छनः। ३ क ग फ-चामिसारिणीः अभिसारिणी स्वयुवात्मच्छुता पुनः स्वयुवगामिनी । क नारदस्युताविषे (अ. ११ को. ३३) पतद्वीमेवनचनम् ।

गोसामिना प्रातःकाळे यथा गणियत्वा यथा समर्पिताः पशवस्तथैव सायंकाळे गोपो गोसामिने परान विगणव्य प्रत्यपेयत् । प्रमादेन सापराधेन मृताभ्रष्टांश्च गोपिविषये आह । परान् कृतवेतनः कल्पितवेतनो गोपः सामिने दाप्यः । वेतनकल्पना च नारदेनोक्ता । 'गवां शताद्वत्सतरी धेन्नः साद्विश्चार मृतिः । प्रतिसंवत्सरं गोपे सन्दोहश्चार- मेडहनीति '। प्रमादनाशश्च मनुना स्पष्टीकृतः । (अ. ८ छो. २३२) 'नष्टं जग्धं च ५ कृमिभिः श्वहतं विषमे मृतम् । हीनं पुरुषकारेण प्रदद्यात्पाल एव त्विति '॥ प्रसक्ष चौरैरपह-तान् न दाप्यः । यथाह मनुः । (अ. ८ छो. २३३) 'विक्रंम्य तु हृतं चौरैर्न पालो दानु- महिति । यदि देशे च काले च सामिनः सस्य शंसतीति '। दैवराजमृतानं पुनः कर्णादि प्रदर्शनीयम् । (अ. ८ छो. २३३) 'कर्णो चर्म च वालांश्च वर्षित स्नायुं च रोचनाम् । पशुषु सामिनां दद्यान्मतेष्वक्षांनि दर्शयन्निति ' मनुसरणात् ॥ १६४॥

पालदोषविनाशे तु पाले दण्डो विधीयते । अर्थत्रयोदशपणः खामिनो द्रव्यमेव च ॥ १६५ ॥

र्किंच । पालदोषेण पश्चिवनाशे अर्थाधिकत्रयोदशपणं दण्डं पालो दाप्यः । खामिनश्च द्रव्यं विनष्टपश्चमूल्यं मध्यस्थकल्पितम् । दण्डपरिमाणार्थः स्लोकोऽन्यत्पूर्वोक्तमेव ॥ १६५ ॥

त्रामेच्छया गोप्रचारो भूमी राजवशेन वा । द्विजस्तृणैघःयुष्पाणि सर्वतः सर्वदा हरेत ॥ १६६ ॥

प्रामेच्छ्या शाम्यजनेच्छ्या भूम्यल्पत्वमहत्त्वापेक्षया राजेच्छ्या वा गोप्रचारः कर्तव्यः ।
गवादीनां प्रचारणार्थं कियानि भूमागोऽकृष्टः परिकल्पनीय इत्यर्थः ।
गोप्रसक्षात्
गोप्रचारमाह ।

स्विजस्तृणेन्धनाद्यभावे गवाधिदेवतार्थं तृणकाष्ठकुसुमानि सर्वतः सवदनिवारित आहरेत् । फलानि त्वपरिवृतादेव । 'गोद्यर्थं तृणमेधांसि वीरुद्ध-२०
नस्पतीनां च पुष्पाणि सवदाददीत फलानि चापरिवृतानामिति 'गौतमस्मरणात् (१२-२८)॥

एतचापरिगृहीतविषयम् । परिगृहीते द्विजव्यतिरिक्तस्यापि परिग्रहादेव स्वत्वसिद्धेः । यथा तेनैवोक्तम् (१०-३१)। 'स्वामी रिक्थक्रयसंविभागपरिग्रहाधिगमेष्वित '। यत्पुनरुक्तम् । 'तृणं वा यदि वा काष्ठं पुष्पं वा यदि वा फल्लम् । अनापृच्छन् हि गृह्वानो हस्तच्छेदनमई-तीति 'तद्विजव्यतिरिक्तविषयमनापद्विषयं वा । गवादिव्यतिरिक्तविषयं वेति ॥ १६६॥

१ क फ- विष्ठप्यात् । २ अंकादि दर्शयेदिति कचित्पाठः । ३ ५ अर्थत्रयोदशपणः अर्थरिदतत्रयो-दशपणः, सार्थद्वादशपण इति यावत् । तास्तृतीयपूर्वपदाः समानाभिकरणेन समस्यन्त उत्तरपदलोपश्चेति वार्तिकादुत्तरपदलोपी कर्मभारयः । यत्तु विद्यानेश्वरणार्थाभिकत्रयोदशपणो दण्डः इतिव्याख्यातं तत् सार्थ-द्विमात्रादिषु अर्थत्रिमात्रादि महाभाष्यकारशब्दप्रयोगदर्शनादुपेक्ष्यम्'। इति श्रीवाप्शास्त्री मोघे स्लेतैः श्रीपितमिताक्षरापुस्तके टिप्पणीयं दृश्यते ॥

इदमपरं गवादीनां स्थानासनसौकर्यार्थमुच्यते —

धनुःशतं परीणाहो ग्रामक्षेत्रान्तरं भवेत् ।

द्धे शते खर्वटस्य स्यात्रगरस्य चतुःशतम् ॥ १६७ ॥

श्रामक्षेत्रयोरन्तरं धनुःशतपरिमितं परीणाहः । सर्वतोदिशं अनुप्तससं कार्यम् । सर्व-ण गवादिशवाराथं टस्य प्रचुरकण्टकमन्तानस्य श्रामस्य द्वे शतं परीणाहः । नगरस्य बहुजनसं-क्षेत्रपरिमाणम् । कीर्णस धनुषां चनुःशतपरिमितमन्तरं कार्यम् ॥ १६७ ॥

इति स्वामिपालविवादंप्रकरणम् ॥

# अथास्वामिविकयप्रकरणम् ११

संप्रत्यसामिविकयाख्यं व्यवहारपदमुपक्रमते । तस्य च लक्षणं नारदेनोक्तम् (७-१)। १० 'निक्षिप्तं वा परद्रव्यं नष्टं लब्ध्वाऽपहृत्य वा । विक्रीयते समक्षं यत् स श्रेयोऽम्बामिविकयः १ इति । तत्र किमित्याहः—-

स्वं लभेतान्यविक्रीतं केतुर्दोषोऽप्रकाश्चिते। हीनाद्रहो हीनमूल्ये वेलाहीने च तस्करः ॥ १६८ ॥

स्वमात्मसंबन्धि द्रव्यं अन्यविक्रीतमस्वामिविक्रीतं यदि पश्यित तदा स्त्रभेत गृह्णीयात्।
अस्वामिविक्रयसं स्वत्वहेतुत्वाभावात् । विक्रीतमहणं दत्ताहितयोर्णस्र्वस्वामिविक्रयसं स्वत्वहेतुत्वाभावात् । विक्रीतमहणं दत्ताहितयोर्णस्र्वस्वामिविक्रयसं स्वत्वहेतुत्वाभावात् । अतः एवोक्तम् । 'अस्वामिविक्रयं दानमार्धि च विनिवर्तयदिति '। केतुः पुनरप्रकाशिते गोपिते कर्य्य दोषो भवति।
तथा द्दीनाह्रव्यागमोपायहीनाद्वद्दसि चैकान्तेऽसंमाव्य द्रव्याद्पि, द्दीनमूस्येनास्पतरेण च
म्ल्येन क्रये, वेस्ताद्दीने वेस्त्या होनो वेस्तर्हाः क्रयो राज्यादी कृतस्वतः च केता तस्करो
३० मवति । तस्कर्वत् दण्डभाग्मवतीत्यर्थः । यथोकम् । 'द्रव्यमस्वामिविक्रीतं प्राप्य स्वामी तदामुयात् । भैकाशे क्रयतः द्यद्धाः क्रेतुः स्तेयं रहः क्रयादिति '॥ १६८ ॥

लाम्यभियुक्तेन केत्रा किं कर्तव्यमित्यत आह— नष्टापहृतमासाद्य हर्तारं ग्राहयेकरम् ।

देशकालातिपत्ती च गृहीत्वा स्वयमर्पयेत् ॥ १६९ ॥

विभाग निरमपहृतं वाऽन्यदीयं क्रयादिना प्राप्य हर्तारं विकेतारं नरं घ्राह्येत् । चौरोद्धरणका-दिभिः । आत्मविशुद्धार्थे राजदण्डाप्राप्त्यर्थे च । अथाविदितदेशान्तरं गतः काळान्तरं वा विपन्नस्तदा गूळसमाहरणाशक्तिविकेतारमदर्शियत्वेन स्वयमेच तद्धनं नाष्टिकस समर्पयेत् । तावतेवासौ शुद्धो भवतीति श्रीकराचार्येण व्याख्यातं तदिदमगुपपन्नम् । 'विकेतुर्दर्शनाच्छु-दिरि'त्यनेन पौनहक्त्यप्रसङ्गादतोऽन्यथा व्याख्यायते । नष्टापहृत्तमिति नाष्टिकं प्रत्ययसुप-देदेशः । नष्टमपहृतं वाऽस्मीयद्रव्यमासाच केतुहस्तस्यं ज्ञात्वा तं हर्तारं विकेतारं स्थानपाळा-

१ क ज्ञ-प्रकाशक्तयतः। २ अग्रे को, १७०.

दिभिर्माह्येत् । देशकालातिपत्तौ देशकालातिकमे स्थानपालायसिन्नधाने तद्विज्ञापनकालात् प्राकृ प्रायनशङ्कायां स्वयमेव गृहीत्वा तेभ्यः समर्पयेत् ॥ १६९ ॥

ग्राहिते हर्तरि किं कर्तव्यमित्यत आह-

## विक्रेतुर्दर्शनाच्छुद्धिः खामी द्रव्यं नृपो दमम्। केता मृल्यमवाम्रोति तसाद्यस्तस्य विकयी ॥ १७० ॥

यद्यसौ गृहीतः केता न मयेदमपहृतमन्यसकाशात्कीतमिति वक्ति तदा तस्य केतुर्वि-केतर्वर्शनमात्रेण शब्दिर्भवति । न पनरसावभियोज्यः । किं त तत्पदर्शितेन विकेत्रा सह नाष्टिकस्य विवादेः । यथाह वृहस्पतिः । 'मुले समाहते केता नाभियोज्यः कथंचन । मुलेन सह वादस्त नाष्टिकस्य विधीयत ' इति ॥ तिस्निन् विवादे यद्यस्वामिविकयनिश्चयो भवति तदा तस्य नष्टापहृतस्य गवादिद्रव्यस्य यो विक्रयी विकेता तस्य सकाशात्स्वामी '• नाष्टिकः स्त्रीयं द्वव्यमवाप्नोति । नृपश्चापराधानुरूपं दण्डं फेता च मूल्यमवाप्नोति ।

अथासौ देशांतरगतस्तदा योजनसंख्ययाऽऽनयनार्थं कालो देयः । 'प्रकाशं वा कयं क्यीन्मुलं वाऽि समर्पयेत् । मूलानयनकालश्च देयस्तत्राध्वसंख्ययेति, सारणात् ॥ अथाविज्ञातदेशतया मूलमाहर्ति न शक्तोति तदा क्रयं शोधियत्वैव शुद्धो भवति । ' असमाहार्यमूलस्तु क्रयमेव विशो-धयेदिति ' वचनात् ॥ यदा पुनः साक्ष्यादिभिर्दिव्येन वा क्रयं न शोधयति, मूलं च न प्रद- १५ र्शयति, तदा स एव दण्डभाग्भवतीति । 'अनुपर्श्यापयन्मूलं ऋयं वाऽप्यविशोधयन् । यथाभि-योगं धनिने धनं दाप्यो दमं च स ' इति मनुसरणात् ॥ १७० ॥

सं लभेतान्यविकीतमित्युक्तं; तिछण्सुना किं कर्तव्यमित्यत आह-

#### आगमेनोपभोगेन नष्टं भाव्यमतोऽन्यथा । पञ्चबन्धो दमस्तस्य राज्ञे तेनाविभाविते ॥ १७१ ॥

आगमेन रिक्धक्रयादिना उपभोगेन च मदीयमिदं द्रव्यं तचैवं नष्टमपहृतं वेत्यपि भाव्यं साधनीयं तत्त्वामिना । अतोऽन्यथा तेन स्वामिना अविभाविते पञ्चबन्धो नष्टद्रव्यस पष्टमांशो दमो नाष्टिकेण राक्षे देयः । अत्र चायं क्रमः । पूर्वस्वामी नष्टमा-

नष्टवस्त-त्मीयं साध्येत् । ततः केता चौर्यपरिहारार्थे मूल्यलाभाय च विकेतारं आनयेत्। निश्चयोपायाः । अथानेतं न शक्तोति तदाऽऽत्मदोषपरिहाराय ऋयं शोधयित्वा द्रव्यं नाष्टिकस्य १५

समर्पयेदिति ॥ १७१ ॥

#### हतं मनष्टं यो द्रव्यं परहस्तादवाश्चयात्। अनिवेद्य नृषे दण्ड्यः स तु वण्णविति पणान् ॥ १७२ ॥

हतं प्रनष्टं वा चौरादिहरूतस्थं द्रव्यमनेन मदीयं द्रव्यमपहृतमिति नृपस्यानिवेद्यैव दर्पा-दिना यो गृह्वाति असौ षडुत्तरान् नवति पणान् दण्डनीयः । तस्कर- भ प्रच्छादकं प्रत्याद । प्रच्छादकत्वेन दुष्टत्वात् ॥ १७२ ॥

१ क्य-विवादः। २ ज्ञ-उपयोगेन।

इदमपरं गवादीनां स्थानासनसोकर्यार्थमुच्यते —

धनुः शतं पूरीणाहो ग्रामक्षेत्रान्तरं भवेत्।

द्वे शते खर्वटस्य स्यात्रगरस्य चतुःशतम् ॥ १६७ ॥

म्रामक्षेत्रयोरन्तरं धनुःशतपरिमितं परीणाहः । सर्वतोदिशं अनुप्तस्यं कार्यम् । सर्व-भ गवादिश्वाराधं टस्य प्रचुरकण्टकसन्तानस्य ग्रामस्य द्वे शतं परीणाहः । नगरस्य बहुजनसं-क्षेत्रपरिमाणम् । कीर्णस धनुषां चनुःशतपरिमितमन्तरं कार्यम् ॥ १६७ ॥

इति स्वामिपालविवादप्रकरणम् ॥

# अथाखामिविकयप्रकरणम् ११

संप्रत्यस्वामिविकयाख्यं व्यवहारपद्मुपक्रमते । तस्य च लक्षणं नारकृतोक्तम् (७-१)।

104 निक्षिप्तं वा परद्वव्यं नष्टं लब्ब्वाऽपहृत्य वा । विक्रीयते समक्षं यत् म क्षेयोऽस्वामिविकय 

इति । तत्र किमित्याह—

स्वं लभेतान्यविक्रीतं केतुर्दोषोऽप्रकाशिते । हीनाद्रहो हीनमूल्ये वेलाहीने च तस्करः ॥ १६८ ॥

स्वमात्मसंबन्धि द्रव्यं अन्यविक्रीतमलामिविकीतं यदि पश्यति तदा लभेत गृह्वीयात्।
अस्वामिविक्रयस्य सत्वहेतुत्वामावात् । विक्रीतम्रहृणं दत्ताहितयोशपळ्क्षअस्वामिविक्रयस्य सत्वहेतुत्वामावात् । विक्रीतम्रहृणं दत्ताहितयोशपळ्क्षअस्वामिविक्रयस्य सत्वहेतुत्वामावात् । विक्रीतम्रहृणं दत्ताहितयोशपळ्क्षगार्थम् । अस्वामिविक्रीतत्वेतं नुस्यत्वात्। अत एवोक्तम् । 'अस्वामिविक्रयं दानमार्थि च विनिवर्तयेदिति '। केतुः पुनरमकाशिते गोपितं कर्य्ये दोषो भवित।
तथा द्वीनाह्रव्यागमोपायहीनाद्वद्वस्य चैकान्तर्देशसाव्ये द्वय्याद्यि, द्वीनमुक्येनास्यतरेण च
मृत्येन क्रये, वेळाद्वीने वेळ्या हीनो वेळाहीनः क्रयो गञ्यादी कृतस्तत्र च केता तस्करो
३० मविति । तस्करवत् दण्डमाग्मवतीत्यर्थः । यथोकम् । 'द्रव्यमस्वामिविक्रीतं प्राप्य स्वामी तदामुयात् । प्रकाशे क्रयतः छुद्धिः केतुः स्तेयं रहः क्रयादिति '॥ १६८ ॥

स्वाम्यभियुक्तेन क्रेत्रा किं कर्तव्यमित्यत आह्—

नष्टापहृतमासाद्य हर्तारं ग्राह्येन्नरम् । देशकालातिपत्तो च गृहीत्वा खयमर्पयेत् ॥ १६९ ॥

विभागक्षतं वाऽन्यदीयं क्रयादिना प्राप्य इतौरं विकेतारं नरं प्राह्वयत् । चौरोद्धरणका-दिमिः । आत्मविद्धः अर्थे राजदण्डाप्राप्त्यर्थे च । अवाविदितदेशान्तरं गतः काळान्तरे वा विपन्नस्तदा मूळसमाहरणाशक्तिविकेतारमदर्शियत्वैव स्वयमेच तद्धनं नाष्टिकस्य समर्पयेत् । तावतैवासौ द्युद्धो मवतीति श्रीकराचार्यण व्याख्यातं तिद्दमनुपपन्नम् । 'विकेतुर्दर्शनाच्छुः द्विरे'त्यनेन पौनवक्त्यप्रसम्भादतोऽन्यथा व्याख्यायते । नद्यापद्धतमिति नाष्टिकं प्रत्ययसुवविकेतारं स्वानपाळा-

१ क ज्ञ-अकाशक्रयतः। २ अमे को. १७०.

दिभिर्ग्राहयेत् । देशकालातिपत्तौ देशकालातिकमे स्थानपालायसन्निधाने तद्विज्ञापनकालात् प्राकृ पलायनशङ्कायां स्वयमेव गृहीत्वा तेभ्यः समर्पयेत् ॥ १६९ ॥

प्राहिते हर्तिर किं कर्तव्यमित्यत आह—

## विक्रेतुर्दर्शनाच्छुद्धिः खामी द्रव्यं नृपो दमम् । केता मृल्यमवाम्रोति तसाद्यस्तस्य विक्रयी ॥ १७० ॥

ययसौ गृहीतः केता न मयेदमपहृतमन्यसकाशात्कीतमिति वक्ति तदा तस केतुर्वि-केतुर्दर्शनमात्रेण गृद्धिर्भवति । न पुनरसाविभयोज्यः । किं तु तत्प्रदर्शितेन विकेत्रा सह नाष्टिकस्य विवादैः । यथाह बृहस्पतिः । 'मूले समाहृते केता नाभियोज्यः कथंचन । मूलेन सह वादस्तु नाष्टिकस्य विधीयत ' इति ॥ तस्मिन् विवादे यद्यसामिविकयनिश्चयो भवति तदा तस्य नष्टापहृतस्य गवादिद्रव्यस्य यो विकयी विकेता तस्य सकाशात्स्वामी । नाष्टिकः सीयं द्रव्यमवाभोति । नृपश्चापराधानुरूपं दण्डं केता च मृल्यमवाभोति ।

अधासौ देशांतरगतस्तद। योजनसंख्ययाऽऽनयनार्थं कालो देयः। 'प्रकाशं वा क्रयं कुर्योन्मूलं वाऽिष सम्पियेत् । मूलानयनकालश्च देयस्तत्राध्वसंख्ययेति, सरणात् ॥ अधाविज्ञातदेशतया मूलमाहर्तुं न शक्कोति तदा क्रयं शोधियत्वैव शुद्धो भवति । 'असमाहर्यमूलस्तु क्रयमेव विशोध्येदिति 'वचनात् ॥ यदा पुनः साक्ष्यादिभिर्दिव्येन वा क्रयं न शोधयति, मूलं च न प्रद- भ र्शयिति, तदा स एव दण्डमाम्भवतीति । 'अनुपस्थापयन्मूलं क्रयं वाऽप्यविशोधयन् । यथाभियोगं धनिने धनं दाप्यो दमं च स ' इति मनुसरणात् ॥ १७०॥

सं लभेतान्यविक्रीतमित्युक्तंः तिष्ठिप्सना किं कर्तव्यमित्यत आह—

### आगमेनोपभोगेन नष्टं भाव्यमतोऽन्यथा । पञ्चबन्धो दमस्तस्य राज्ञे तेनाविभाविते ॥ १७१ ॥

आगमेन रिक्धकयादिना उपमोगेन च मदीयिनदं द्रव्यं तचैवं नष्टमपहृतं वेत्यपि भाव्यं साधनीयं तत्स्वामिना । अतोऽन्यथा तेन स्वामिना अविभाविते पञ्चवन्धो नष्टद्रव्यस

पश्चमांशो दमो नाष्टिकेण राक्षे देयः । अत्र चायं क्रमः । पूर्वसामी नष्टमा-नध्वस्तुः निश्चयोपायाः। अथानेतं न शक्नोति तदाऽऽस्मदोषपरिहारार्थं मूल्यलामाय च विकेतारं आनयेत्। अथानेतं न शक्नोति तदाऽऽस्मदोषपरिहारायं क्रयं शोधयित्वा द्रव्यं नाष्टिकस्य रूप

समर्पयेदिति ॥ १७१ ॥

हृतं मनष्टं यो द्रव्यं परहस्तादवाष्ट्रयात्। अनिवेद्य नृषे दण्ड्यः स तु षण्णवति पणान् ॥ १७२ ॥

हतं प्रनष्टं वा चौरादिहस्तस्थं द्रष्टयमनेन मदीयं द्रव्यमपहृतमिति नृपस्यानिवेद्यैव द्र्पा-तस्करस्य दिना यो गृहाति असौ षडुत्तरान् नवितं पणात्र् द्ण्डनीयः । तस्कर-९० प्रकादकं प्रसाह । प्रच्छाद्कत्वेन दुष्टत्वात् ॥ १७२ ॥

१ ज्ञ--विवाहः। २ ज्ञ-उपयोगेन।

94

राजपुरुषानीतं प्रत्याह----

# शौटिककैः स्थानपालैर्वा नष्टापहृतमाहृतम् । अर्वाक्संवत्सरात्स्वामी हरेत परतो नृपः ॥ १७३ ॥

यदा तु गुल्काधिकारिभिः स्थानरिक्षिमिर्वा नष्टमपहत् द्रव्यं राजपार्श्व प्रत्यानीतं तदा भ संवत्सराद्दाजा मुह्रीयात्। अर्ध्व पुनः संवत्सराद्दाजा मुह्रीयात्। सपुरुषानीतं च द्रव्यं जनसमृहेषुद्धोध्य यावत्संवत्सरं राज्ञा रक्षणीयम्। यथाह गौतमः। 'प्रन-ष्टलामिकमिधगम्य राज्ञे प्रश्नुर्वविख्याप्य संवत्सरं राज्ञा रक्ष्यमिति' (१० — ३६ — ३७)। यत्पनमित्रानिष्यत्तरसुक्तम्। (अ. ८ श्लो. ३०) 'प्रनष्टस्वामिकं द्रव्यं राजा त्र्यव्यं निधापयेत्। अर्वीक् व्यव्दाखरेत्स्वामी परतो चपतिहरेदिति 'त तन्त्रुतवृत्तसंपद्मत्राक्षणिवपयम् । रक्षणिनिमन्त्र-१० पञ्चागप्रहणं च तेनैवोक्तम् । (मत्र. अ. ८ श्लो. ३३) 'आदर्दाताथ पञ्चागं प्रनष्टिधगतानृत्याः । दशमं द्वादशं वाऽपि सता धर्ममनुस्वरिक्षिति '॥ तृतीयिद्वतीयप्रथमसंवत्सरेषु यथाक्रमं पष्टादयो भागा विदितव्याः। प्रपिक्तं चैतत्पुरस्तात्॥ १७३॥

मन्त्रतपङ्गागादिग्रहणस द्रव्यविशेषे अपवादमाह-

पणानेकशके दद्याचतुरः पश्च मानुषे । महिषोष्ट्रगवां द्वौ द्वौ पादं पादमजाविके ॥ १७४ ॥

पकराफे अश्वादौ प्रनष्टाधिगते तत्स्वामी राज्ञे रक्षणनिमित्तं चतुरः पणान् द्यात्।

परस्वामिकः मानुषे मनुष्यजातीये द्रव्ये पश्च पणान् । अजाविके पुनः प्रत्येकं पादं पान्

नष्टक्थपश्चाः- दम् । महिषोष्ट्रगचां रक्षणनिमित्तं प्रत्येकं द्वौ द्वौ पणान् दबादिति सर्व
मेकदिने श्रतिनादः। त्रानुपैज्यते॥ अजाविकमिति समासनिर्देशेऽपि पादं पादमिति वीप्सावलास्त्रत्येकं

२० संवन्योऽवगम्यते॥ १७४॥

इत्यस्वामिविकयप्रकरणम् ॥

# अथ दत्ताप्रदानिकप्रकरणम् १२

अधुना विहितांविहितमार्गद्वयाश्रयतया दत्तानपाकर्म दत्ताप्रदानिकंमिति च लब्धाभिधानद्वयं दानास्यं व्यवहारपदं अभिधीयते। तत्स्वस्पं च नारदेनोक्तम् (४-१)। 'दत्त्वा दत्ताप्रदानिकः । द्व्यमसम्यग्यः पुनरादात्तिमच्छिति । दत्ताप्रदानिकं नाम व्यवहारपदं हि तिदिति ' असम्यगविहितमार्गाश्रयेण द्रव्यं दत्वा पुनरादात्तिमच्छिति यक्षिन् विवादपदे तद्त्ताप्रदानिकं वत्तसाप्रदानिकं दत्तसाप्रदानं पुनर्हरणं यिश्वन्दानास्ये तद्त्ताप्रदानिकं नाम व्यवहारपदम् । विहितमार्गाश्रयेलवे तत्प्रतिपक्षम्तं तदेव व्यवहारपदं दत्तानपाकर्मेश्रयं विद्यादये तद्त्ताप्रदानिकं नाम व्यवहारपदं अथत्वेन तत्प्रतिपक्षम्तं तदेव व्यवहारपदं दत्तानपाकर्मेश्यवीद्वक्तं भवति । दत्तस्यानपाकर्मे अपुनरादानं यत्र दानास्ये विवादपदे तद्त्तानपाकर्मे। तच्च देयादेयादिमेदेन चतुर्विधम् । यथाह

१ ज्-वकाते । २ ज्-विदितमागैदया ।

नारदः। ( १-२ ) 'अथ देयमदेयं च दत्तं वाऽदत्तमेव च । व्यवहारेषु विज्ञेयो दानमार्गश्चतु-विंघ ' इति । तत्र देयमित्यंनिषिद्धदानिक्षयायोग्यमुच्यते । अदेयमस्ततया निषिद्धतया वा दाना-नर्हे यत्पुनः प्रकृतिस्थेन दत्तमय्यावर्तनीयं तद्त्तमुच्यते । अदत्तं तु यत्प्रत्याहरणीयं तत्कथ्यते । तदेतत्तंक्षेपतो निरूपयितुमाह ।

#### स्वं कुटुम्बाविरोधेन देयं

स्वमात्मीयं कुटुम्बाविरोधेन कुटुम्बमरणाविशिष्टमिति यावत्तद्दद्यात् । तद्वरणस्यावस्यकत्वात् । तथाच मनुः । (अ. ८ श्लो. २५) 'दृद्धौ च मातापितरौ साध्वी मार्या मुतः शिद्यः । अप्यकार्यशतं कृत्वा भर्तव्या मनुरत्रविदिति '। 'कुटुम्बाविरोधेने'त्यनेवादे-यमेकविधं दर्शयति । 'सं द्वादि'त्यनेन चास्वभूतानामन्वाहितयाचितकाधिसाधारणनिक्षेपाणां

पश्चानामप्यदेयत्वं व्यतिरेकतो दिश्चितम् । यत्पुनर्नारदेनाष्ट्रिघत्यमदेयाना-१० सुक्तम् (४-३)। 'अन्वाहितं याचितकमाधिः साधारणं च यत् । निक्षेपः पुत्रदारांश्च सर्वसं चान्वये सित ॥ आपत्विप च कष्टासु वर्तमानेन देहिना । अदेयान्याहुराचार्या यचान्यसे प्रतिश्चतमिति '॥ एतददेयत्वमात्राभिप्रायेण । न पुनः स्वत्वामावाभिप्रायेण । पुत्रदारसर्वस्वप्रतिश्चृतेषु सत्वस सद्भावात्॥ अन्वाहितादीनां स्वरूपं प्रागेव प्रपश्चितम् ॥

स्वं दद्यादित्यनेन दारसतादेरिप स्वत्वाविशेषेण देयत्वप्रसङ्गे प्रतिषेधमाह-

### दारसुताहते।

#### नान्वये सति सर्वस्वं यज्ञान्यसौ प्रतिश्रुतम् ॥ १७५ ॥

दारसुताहते दारसुतव्यतिरिक्तं सं दबान्न दारसुतिमत्यर्थः । तथा पुत्रपौत्राद्यन्वये विद्यमाने सर्वे धनं न दबात् । 'पुत्रानुत्पाच संस्कृत्य वृक्तिं चैषां प्रकल्पयेदिति ' स्नरणात् । तथा हिरण्यादिकमन्यस्मै प्रतिश्चतमन्यस्मै न देयम् ॥ १७५ ॥

एवं दारसुतादिव्यतिरिक्तं देयसुक्त्वा प्रसङ्गाददेर्थधनग्रहणं च प्रतिग्रहीत्रा प्रकाशमेव कर्तव्य-मित्याह—

## प्रतिग्रहः प्रकाशः स्थात्स्थावरस्य विशेषतः।

प्रतिप्रहणं प्रतिप्रहः, सः प्रकाशः कर्तव्यः विवादनिराकरणार्थम् । स्थावरस्य च विशे-षतः प्रकाशमेव ग्रहणं कार्यम् । तस्य सुवर्णादिवदात्मनि स्थितस्य दर्शयितुमशक्यत्वात् ॥ २५ एवं प्रासङ्गिकस्वत्वा प्रकृतमनसरनाहः—

# देयं प्रतिश्रुतं चैव दत्वा नापहरेत्पुनः ॥ १७६ ॥

देयं प्रतिश्रुतं चैव । यद्यसे धर्मार्थं प्रतिश्रुतं तत्तसे देयमेव यद्यसौ धर्मात्प्रच्युतो न भवति । प्रच्युते न पुनर्दातव्यम् । 'प्रतिश्रुत्याप्यधर्मसंयुक्ताय न दद्यादिति ' गौतमसरणात् (५-२३) । दुरुवा नापहरेत्पुनः । न्यायमार्गेण यद्दतं तत्सप्तविधमपि पुनर्नापहर्तव्यम् । किंतु तथैवातु-३०

१ क फ-देयधनग्रहणं।

मन्तव्यम् । यत्पुनरन्यायेन दत्तं तददत्तं षोडशप्रकारमपि प्रत्याहर्तव्यमेवेत्यर्थादुक्तं भवति । दत्तादत्तस्वरूपम् । नारदेन च 'दत्तं सप्तविधं प्रोक्तमदत्तं षोडशात्मकमिति' प्रतिपाद्य दत्तादत्तयोः स्वरूपं निवृतम् ।

'पण्यमूल्यं भृतिस्तुष्ट्या स्नेहात्प्रत्युपकारतः । स्नीशुल्कानुम्रहार्थं च दत्तं दानिवदो विदुः ॥

अवत्तं तु भयकोधशोकवेगरुगन्वितेः । तथोत्कोचपरीहासव्यत्यासच्छल्योगतः ॥

बालमुद्धास्ततन्नार्तमत्तोन्मत्तापवर्जितम् । कर्ता ममेदं कर्मेति प्रतिलाभेच्छया च यत् ॥

अपात्रे पात्रमित्युक्ते कार्ये वाऽधर्मसंयुते । यद्दत्तं स्यादविज्ञानाददत्त्तिमिति तत्स्मृतमिति ॥

(अ. ४ श्लो. ८–११)

अयमर्थः । पण्यसः क्रीतद्रव्यसः यन्मूल्यं दत्तम् । भृतिर्वेतनं कृतकर्मणे दत्तम् । तुष्ट्या

10 बन्दिचारणादिभ्यो दत्तम् । स्नेहादुहिनुपुत्रादिभ्यो दत्तम् । प्रत्युपकारतः उपकृतवते प्रत्युपकारस्रोण दत्तम् । स्रीग्रुल्कं परिणयनार्थं कन्याज्ञातिभ्यो यहत्तम् । यज्ञानुम्रहार्थमदृष्टार्थे दत्तं ।
तदेतत्ससविधमपि दत्तमेष न प्रत्याहरणीयमः ।

भयेन बन्दिमाहादिभ्यो दत्तम् । क्रोधेन पुत्रादिभ्यो बैरनिर्यातनायान्यस्ये दत्तम् । पुत्रवियोगादिनिमत्त्रशोकावेशेन दत्तम् । उत्कोचेन कार्यप्रतिबन्धनिरासार्थमिषकृतेभ्यो दत्तम् । परिग्रष्टासेनोपहासेन दत्तम् । एकोऽपि स्व द्रव्यमन्यस्ये ददात्यन्योऽपि तस्ये ददातीति दानव्यत्यासः ।
छठ्योगतः शतदानमिसंधाय सहस्रमिति परिमाध्य ददाति । बालेनाप्राप्तपेकशवर्षण । मृदेन
छोकवादानिभक्तेन । अस्तत्र्षेण पुत्रदासादिना । आर्तेन रोगामिभूतेन । मत्तेन मदनीयमत्तेन
बातिकायुन्मादमस्तेन वा अपवर्णितं दत्तम् । यथाऽयं मदीयं कर्म करिष्यतीति प्रतिठाभेच्छया
दत्तम् । अचतुर्वेदाय चतुर्वेदोऽहमित्युक्तवते दत्तम् । यशं करिष्यामीति धनं लब्ध्वा धूतादौ
२०विनियुक्तनाय दत्तमित्येवं षोडशप्रकारमपि दत्तमदत्तन्तित्युच्यते । प्रत्याहरणीयत्वात् ।

आर्तदत्तसादत्तत्वं धर्मकार्यव्यतिरिक्तविषयम् । 'स्वस्थेनार्तेन वा दत्तं श्रावितं धर्मकारणात् । अदत्वा तु मृते दाप्यस्तरसुतो नात्र संशय ' इति कात्यायनस्मरणात् ॥ तथेदमपरं संक्षिप्तार्थ-वचनं सर्वविवादसाधारणम् ॥ मतुः ( अ. ८ स्त्रो. १६५°) 'योगाधमनविक्रीतं योगदानप्रतिग्रहम् । यस्र चाप्युपिं पश्येत्तरसर्वे विनिवर्तयेदिति '॥ योग उपाधिः । येनागामिनोपाधि२५ विशेषणाधिविक्रयदानप्रतिग्रहाः कृतास्तदुपाधिविगमे तान् क्रयादीन्विनवर्तयेदित्यसार्थः । यः
पुनः षोडशप्रकारमपि अदत्तं गृह्णाति यश्चादेयं प्रयच्छति तयोर्दण्डो नारदेनोक्तः ( १-१२ )।
'गृह्णात्यदत्तं यो लोभाद्यश्चादेयं प्रयच्छति। अदेयदायको दण्ड्यस्तथा दत्तप्रतीच्छक' इति॥१७६॥
इति दत्ताप्रदानिकं नाम प्रकरणम् ॥

# अथ कीतानुदायप्रकरणम् १३

~~00000c

अथ कीतानुशयः कथ्यते । तत्स्वरूपं च । नारदेनोक्तम् (९-१) । 'क्रीत्या मृल्येन य
 फ-योगदानं प्रतिग्रहं ।

पण्यं क्रेता न बहु मन्यते । कीतानुशय इत्येतद्विवादपदमुच्यते ' इति ॥ तत्र च यसिम्नहिन पण्यं कीतं तसिम्नेनािह्व तदिनकृतं प्रत्यर्पणीयमिति तेनैनेवोक्तम् ( ९-२ ) । 'क्रीत्वा मृत्येन यत्पण्यं दुष्कीतं मन्यते कयी । विक्रेतुः प्रतिदेयं तत्तसिंभेनाह्वचिक्षतमिति ' । द्वितीयादिदिने तु प्रत्यर्पणे विशेषस्तेनेवोक्तः ( ९-२ ) । 'द्वितीयेऽह्वि ददत्केता मृत्यात् विशासमानेहृत् । द्वित्यणं तु तृतीयेऽह्वि परतः क्रेतुरेव तदिति ॥ परतोऽनुशयो न कर्तव्य इत्यर्थः । एतच्च बीजै-भव्यतिरिक्तोपभोगादि विनश्वरवस्तुविषयम् ॥

बीजादिक्रये पुनरन्य एव प्रत्यर्पणविधिरित्याह-

### दशैकपश्चसप्ताहमासन्यहार्द्धमासिकम् । बीजायोवाद्यरतस्त्रीदोद्धपुंसां परीक्षणम् ॥ १७७ ॥

वीजं त्रीक्षादिबीजम् । अयो लोहादि । वाह्यो वलीवर्दादिः । रत्तं मुक्ताप्रवालादिकम् । १० स्त्री दासी । दोह्यं महिष्यादि । पुमान् दासः । एषां बीजादीनां यथाक्रमेण दशाहादिकः परीक्षाकालो विज्ञेयः । परीक्ष्यमाणे च बीजादौ ययसम्यक्त्वबुद्ध्याऽनुशयो भवति तदा दशाहा-भ्यन्तर एव क्रयनिवृत्तिनं पुनरूर्ध्वमित्युपदेशप्रयोजनम् ॥ यत्तु मनुवचनम् । (अ. ८ श्रो. २२२) 'क्रीत्वा विक्रीय वा किंचियसेहानुशयो भवेत् । सोऽन्तर्दशाहात् तद्दव्यं द्याचै-वाददीत चेति ' तदुर्क्तेलोहादिव्यतिरिक्तोपभोगविनश्वरयहक्षेत्रयानशयनासनादिविषयम् ।

सर्वे चैतदपरीक्षितकीतिविषयम् । यत्पुनः परीक्ष्य न पुनः प्रत्यपंणीयमिति समयं कृत्वा कीतं तिक्षेक्षेत्रे न प्रत्यपंणीयम् । तद्वक्तम् । 'केता पण्यं परीक्षेत प्राक् स्वयं गुणदोषतः। परीक्ष्याभिमतं कीतं विकेतुर्न भवेत्पुनरिति ' ॥ १७७ ॥

दोबादिपरीक्षोप्रसङ्गेन स्वर्णादेरपि परीक्षामाह---

## अमौ सुवर्णमक्षीणं रजते द्विपलं शते । अष्टौ त्रपुणि सीसे च ताम्रे पश्च दशायसि ॥ १७८ ॥

चहाँ प्रताप्यमानं सुवर्णं न क्षीयते अतः कटकादिनिर्माणार्थं यावत्स्वर्णकारहस्ते प्रक्षिप्तं तावचुलितं तैः प्रत्यर्पणीयम् । इतरथा क्षयं दाप्या दण्ड्याश्च । रजते तु शतपळे प्रताप्यमाने पळद्वयं क्षीयते । अप्टो अपुणि सीसे च शत इत्यनुवर्तते । अपुणि सीसे च शतपळे प्रताप्य-मानेऽधौ पळानि क्षीयन्ते । ताम्ने पञ्च दशायस्ति ताम्ने शतपळे पष्पळानि । अयसि दशप-२५ लिनि क्षीयन्ते । अत्रापि शत इत्येव । कांस्रस्य तु अपुताम्रयोनित्वात्तदनुसारेण क्षयः कर्प्यः । इतोऽधिकक्षयकारिणः शिलिपनो दण्ड्याः ॥ १७८ ॥

## शते दशपला वृद्धिरौर्णे कार्पाससौत्रिके । मध्ये पञ्चपला वृद्धिः सुक्ष्मे तु त्रिपला मता ॥ १७९ ॥

१ तसिन्नेवाह्नि वीक्षितमिति सम्यूखे पाठः। २ ज्ञ=परतोऽशयो। ३ ज्ञ=पतक्व बीजातिरिक्तोपसोगाव-नयरवस्तुविषयम्। क=पतच्च बीजादिव्यतिरिक्तोपसोग। ४ फ=तदुक्तं। ५ कफ-परीक्षण। ६ कफ-रौणकापीससौत्रिके। ७ फ-सुद्र्मे त्रिपला मता। स्थूलेनौर्णस्त्रेण यत्कम्बलादिकं कियते तस्मिन् शतपले दशपला वृद्धिवेदितत्या । एवं कार्पासस्त्रानिर्भिते पटादौ विदितव्यम् । मध्ये अनितस्क्ष्मानिर्भिते पटादौ पद्म-क चित्कम्बलारी पला वृद्धिः । स्क्ष्मस्त्ररचिते शते त्रिपला वृद्धिवेदितव्या । एतचाप्रक्षालितवासो विद्यम् ॥ १७९ ॥

> कार्मिके रोमबद्धे च त्रिंशुद्धागः क्षयो मतः। न क्षयो न च बृद्धिय कारोये वल्कलेषु च ॥ १८०॥

कार्मिकं कर्मणा चित्रेण निर्मितम् । यत्र निष्पन्नं पटे चकम्बस्तिकादिकं चित्रं स्दैः कियते तत्कार्मिकमित्युच्यते । यत्र प्रावारादौ रोमाणि बध्यन्ते स रोमबद्धः तत्र त्रिशक्तमो भागः क्षयो वेदितव्यः । कौदोये कोशप्रभवे चटकछेषु वृक्ष-त्विक्षितिषु वसनेषु वृद्धिक्षासौ न साः किंतु यावद्वयनार्थे कुविन्दादिम्यो दत्तं तावदेव प्रत्यादेयम् ॥ १८० ॥

द्रव्यानन्त्यात्प्रतिद्रव्यं क्षयषृद्धिप्रतिपादनाशक्तेः सामान्येन ह्यासबृद्धिज्ञानोपायमाह---

देशं कालं च भोगं च ज्ञात्वा नष्टे बलाबलम् । द्रव्याणां कुश्चला ब्र्युर्यत्तद्दाप्यमसंशयम् ॥ १८१ ॥

१५ शाणक्षौमादौ द्रव्ये नष्टे ह्राससुपगते द्रव्याणां कुशलाः द्रव्यवृद्धिक्षयाभिज्ञाः देशं काल-सुपभोगं तथा नष्टद्रव्यस बलाबलं सारासारतां च परीक्ष्य यत्करपयन्ति तदसंशयं शिल्पिनो दाप्याः ॥ १८१ ॥

इति कीतानुशयप्रकरणम् ॥

## अधाभ्युपेत्याञ्चश्रूषात्रकरणम् १४

सांप्रतमम्युपेत्याद्यश्रृपास्यमपरं विवादपदमिभात्यस्यक्ति । तत्त्वरूपं च नारदेनोक्तम् ॥ 'अम्युपेत्य तु ग्रुश्रृषा यत्तां न प्रतिपचते । अग्रुश्रृपास्युपेत्यैतद्विवादपदमुख्यत' इति (५-१)। आज्ञाकरणं ग्रुश्रृषा तामङ्गीकृत्य पश्चाचो न संपादयित तद्विवादपदमम्युपेत्याद्यश्रृपास्यम् ॥ ग्रुश्रृपकश्च पष्वविधः । शिष्योऽन्तेवासी मृतकोऽधिकर्मकृद्दास इति तेषामाद्याश्वत्यारः कर्मकरा इत्युच्यते ते च ग्रुमकर्मकारिणः । दासाः पुनर्गृहजातादयः पश्चदशप्रकाराः गृहद्वारा- १ ग्राचित्यानरस्यावस्करशोधनाद्यग्रमकर्मकारिणः । तदिदं नारदेन स्पष्टीकृतम्ः —

' शुश्र्यकः पञ्चविषः शास्त्रे दृष्टो मनीषिभिः । चतुर्विषाः कर्मकरासेषां दासास्त्रिपञ्चकाः ॥ शिष्यान्तेवासिमृतकाश्चतुर्थस्त्विधिकर्मकृत् । एते कर्मकरा द्वेया दासास्तु गृहजादयः ॥ सामान्यमस्तत्रव्यमेषामाहुर्मनीषिणः । जातिकर्मकरस्तुको विशेषो बुत्तिरेव च ॥ कर्मापि द्विविधं ज्ञेयमग्रुभं ग्रुममेव च । अशुमं दासकर्मोक्तं शुमं कर्मकृतां स्मृतम् ॥ गृहद्वाराश्चिस्थानरथ्यावस्करशोधनम् । ग्रुसाङ्गस्पर्शनोन्छिष्टविण्मूत्रग्रहणोज्झनम् ॥ इच्छतः स्तामिनश्चाङ्गेरुपस्थानमथान्ततः । अशुमं कर्म विज्ञेयं शुममन्यदतः परमिति'॥ ( अ. ५ श्हो. २–७ )

तत्र शिष्यो वेदविद्यार्थी । अन्तेवासी शिल्पशिक्षार्थी । मुल्येन यः कर्म करोति सं सृतकः । कर्मकुर्वतामिषष्ठाताऽधिकर्मकृत् । अशुविस्थानमुन्छिष्टपक्षिपार्थे गर्तादिकम् । अंवरकरो गृह-मार्जितं पांसादिनिचयस्थानम् । उज्झानं त्यागः । सृतकश्चात्र त्रिविधः । तदुक्तम् । 'उत्तम-स्त्वायुधीयोऽत्र मध्यमस्तु कृषीवलः । अधमो भारवाही स्थादित्येवं त्रिविधो सृत ' इति ॥ दासः पुनः, 'गृह्जातस्त्रथा क्रीतो छन्धो दायादुपागतः । अनाकालस्रुतसद्भद्राहितः वायभेदाः ।

सामिना च यः ॥ मोक्षितो महत्रश्रणां चुद्धप्राः पणे जितः । तवाहमित्युपगतः १० प्रक्रज्यावसितः कृतः ॥ मक्तदासश्र विज्ञेयस्तथेव वडवाहृतः । विकेता चात्मनः शास्त्रे दासाः पष्टद्यः स्मृताः । गृहे दासां जातो गृहजातः । क्रीतो मृल्येन । ठ्व्यः प्रतिप्रहादिना । दायादुपागतः पित्रादिदासः । अनाकालभृतो दुर्भिक्षे यो दासत्वाय मरणाद्रक्षितः । आहितः सामिना धनप्रहणेनाधितां नीतः । ऋणमोचनेन दासत्वमभ्युपगतः ऋणदासः । युद्धप्राप्तः समेरे विजित्य गृहीतः । पणे जितः ययस्मिन् विवादे पराजितोऽहं तदा त्वहासो भवामीति १५ परिमाच्य जितः । तवाहमित्युपगतः 'तवाहं दास' इति स्वयं संप्रतिपन्नः । प्रत्रज्यावसितः प्रत्रज्यातश्रुद्धतः । कृतः, 'एतावत्कालं त्वहास' इति अभ्युपगमितः । मक्तदासः सर्वकालं कक्तार्थमेव दासत्वमभ्युपगम्य यः प्रविष्टः । वडवाहृतः वडवा गृहदासी तया हृतः तक्षोमेन तामुद्धास्त्र दासत्वमभ्युपगम्य यः प्रविष्टः । वडवाहृतः वडवा गृहदासी तया हृतः तक्षोमेन तामुद्धास्त्र दासत्वमभ्युपगम्य यः प्रविष्टः । वडवाहृतः वडवा गृहदासी तया हृतः तक्षोमेन तामुद्धास्त्र दासत्वमभ्युपगम्य यः प्रविष्टः । वडवाहृतः वडवा गृहदासी तया हृतः तक्षोमेन तमुद्धास्त्र दासत्वमभ्युपगम्य यः प्रविष्ठः । वज्जाहृतो भक्तदासो गृहजः क्रीतदिक्षमौ । पैतृको २० दण्डदासश्र ससैते दासयोनय ' इति सप्तविधत्वमुक्तं तत्तेषां दासत्वप्रतिपादनपरम् । न तु परि-संस्थार्थम् । तत्रैषां शिष्यान्तेवासिभृतकाधिकर्मकृह्यानां मध्ये शिष्यवृत्तिः प्रागेव प्रतिपादिता । 'आहुतैश्राप्यधीयीत लब्धं चास्त्रे निवदयेदि'त्यादिना ॥ अधिकर्मकृद्धतकानां तु वेतनादानप्रकरणे वश्यते । 'यो यावत्कुरुते कर्म तावत्तस्य तु वेतनमित्या'दिना ॥

दासान्तेवासिनोस्तु धर्मविशेषं वक्तुमाह---

## बलाहासीकृतश्रौरैविंक्रीतश्रापि धुच्यते । स्वामिप्राणप्रदो मक्तत्यागाचित्रक्यादपि ॥ १८२ ॥

बळात् बळावष्टम्मेन यो दासीकृतः । यश्चौरैरपहृत्य विक्रीतः अपिशब्दादाहितो दत्तश्च स सुच्यते । यदि खामी न सुबति तर्हि राज्ञा मोचियतव्यः । उक्तं च नारदेन । 'चौराप-हृतविक्रीता ये च दासीकृता बळात् । राज्ञा मोचियतव्यास्ते दासं तेषु हि नेन्यत ' इति रू० (५-२८)॥ चौरव्याशायवरुद्धस्य खामिनः प्राणान् यः प्रददाति रक्षत्यसाविष मोचियतव्यः । तिददं सर्वदासानां साधारणं दासनिवृत्तिकारणम् । 'यो वैषां खामिनं कश्चिन्मोचयेदप्राणसंशयात् ।

१ आचाराध्याये २७ क्षोके। २ असिन्नेवाध्याये १९६ क्षोके।

दासत्वात्स विमुच्येत पुत्रभागं लमेत चेति ' नारदस्मरणात् (५-३०) ॥ भक्तदासादीनां प्राति-खिकमपि मोक्षकारणसुच्यते । अनाकालभृतमक्तदासौ भक्तस्य त्यागादासभावादारभ्य खासिद्रव्य यानदुपमुक्तं तानदृत्वा मुच्येते । आहितर्णदासौ तु तन्निष्क्रयात् । यद्गहीत्वा स्वामिना आहितो यच दत्वा धनिनोत्तमर्णान्मोचितस्तस्य निष्कयात्सग्रद्धिकस्य प्रत्यर्पणान्मुच्यते । नारदेन \* विशेषोऽष्युक्तः । ' अनाकालभृतो दास्यान्सच्यते गोयुगं ददत् । संमक्षितं यद्दर्भिक्षे न तच्छुक्येत कर्मणा ॥ भक्तस्रोत्क्षेपणात्सद्यो भक्तदासः प्रमुच्यते । आहितोऽपि धनं दत्वा स्वामी यद्येनस-द्धरेत् ॥ ऋणं तु सोदयं दत्वा ऋणी दास्यात्प्रमुच्यत' इति (५-३१-३२)॥ तथा तवा-हमित्युपगतयुद्धप्राप्तपणजितकृतकवडवाह्तानां च प्रातिस्विकं मोचनकारणं च तेनैवोक्तम्। यथा । 'तवाहमित्युपगतो युद्धप्राप्तः पणे जितः । प्रतिशीर्षप्रदानेन सुच्यरस्तुल्यकर्मणा ॥ कत-कालव्यपगमात्कृतकोऽिप विमुच्यते । निम्रहाद्वः बनायास्त मुच्यते वडवाह्त ' इति ( ५-३४) दासेन सह संमोगनिरोधादित्यर्थः ॥ तदेवं गृहजातकीतलब्धदायप्राप्तात्मविक्रयिणां स्वामिप्राण-प्रदानतत्प्रसादरूपसाधारणकारणव्यतिरेकेण मोक्षो नास्ति । विशेषकारणानभिधानात् । दासमोक्षश्रा-नेन कमेण कर्तव्यः। 'स्वं दासमिच्छेषः कर्तमदासं प्रीतमानसः। स्कन्धादादाय दासमोक्षविधि:। तस्यासौ भिन्धात्कुम्भं सहाम्भसा ॥ साक्षताभिः सपुष्पाभिर्मूर्धन्यद्भिरवाकिरेत १५अदास इत्यथोक्त्वा त्रिः प्राक्षुखं तमवासुजेदिति तेनैवोक्तम् ' ( ५-४२-४३ ) ॥ १८२ ॥ प्रवज्यावसितस्य तु मोक्षो नास्तीत्याह्---

## प्रवज्यावसितो राज्ञो दास आमरणान्तिकम् ।

प्रजञ्या संन्यासस्ततोऽवसितः प्रन्युतः । अनभ्युपगतप्रायश्चित्तश्चेद्राज्ञ एव दासो भवति । मरणमेव तद्दासत्वस्थान्तोऽन्यस्मिन् काले न मोक्षोऽस्ति ॥

वर्णानामानुलोम्येन दास्यं न प्रतिलोमतः ॥ १८३ ॥

श्राह्मणादीनां वर्णानामानुलोम्येन दास्यम् । श्राह्मणस क्षत्रियादयः।क्षत्रियस वैश्यश्रद्धी वैश्यस्य श्रद्ध इत्येवमानुलोम्येन दासमावो मवति । न प्रातिलोम्येन । स्वधर्मत्या-वणायेश्वया दास्यव्यवस्थामाहः। गिनः पुनः परित्राजकस प्रातिलोम्येनापि दासत्वमिष्यत एव । यशाह नान्दः (५-३९) । 'वर्णानां प्रातिलोम्येन दासत्वं न विधीयते । स्वधर्मत्यागिनोऽन्यत्र २५ दारवद्दासता मतेति' ॥ १८३ ॥

# कृतशिल्पोऽपि निवसेत्कृतकालं गुरोर्गृहे । अन्तेवासी गुरुप्राप्तमोजनस्तत्कलप्रदः ॥ १८४ ॥

अन्तेवासी गुरोर्गृहे कुतकालं वर्षचतुष्टयमायुर्वेदाविशिल्पशिक्षार्थं त्वहुहे वसामीति यावदङ्गीकृतं तावत्कालं वसेत् ; यद्यपि वर्षचतुष्टयादर्वागेव लब्धापेक्षित-भनतेवासि-भर्मानाह । वेन स तथोक्तः । तत्फळप्रदः तस्य शिल्पस्य फलमाचार्याय प्रददातीति तत्फलप्रदः । एवंभूतो वसेत् । नारदेन विशेषोऽप्यत्र वर्षितः । 'स्वशिल्पमिच्छन्नाहर्तुं बान्धवानामगुज्ञया । आचार्यस्य वसेदन्ते कृत्वा कालं सुनिश्चितम् ॥ आचार्यः शिक्षयेदेनं स्वगृहे दत्तभोजनम् । न चान्यत्कारयेत्कर्म पुत्रवचैनमाचरेत् ॥ शिक्षयन्तमसंदुष्टं य आचार्ये परित्यजेत् । बलाद्वासियतव्यः साद्वधवन्यौ च सोऽर्हिते ॥ शिक्षितोऽपि कृतं काल्मन्तेवासी समापुयात् । तत्र कर्म च यत्कुर्योदाचार्यस्येव तत्कलम् ॥ गृहीतिशिल्पः समये कृत्वाऽऽचार्यं प्रदक्षिणम् । शिक्षितश्चागुमान्येनमन्तेवासी निवर्तत' इति ॥ (अ. ५ श्लो. १६–२०)॥

वधरान्दोऽत्र ताडनार्थः दोषस्याल्पत्वात् ॥ १८४ ॥

इत्यभ्युपेत्याशुश्रृषाख्यं विवादपदम्

## अथ संविद्यतिक्रमप्रकरणम् १५

संप्रति संविद्यतिकमः कथ्यते । तस्य च लक्षणं नारदेन व्यतिरेकमुखेन दर्शितम् (१०-१)।,,, 'पौखण्डिनैगमादीनां स्थितिः समय उच्यते । समयसानपाकमं तद्विवादपदं स्मृतमिति '॥ पारिमाषिकधर्मेण व्यवस्थानं समयस्तसानपाकमीव्यतिकमः परिपालनं तद्यतिकम्यमाणं विवादपदं मनतील्थरं॥

तदुपक्रमार्थे किंचिदाह-

राजा कृत्वा पुरे स्थानं ब्राह्मणान्यस्य तत्र तु । त्रैनिद्यं वृत्तिमह्र्यातस्वधर्मः पाल्यतामिति ॥ १८५ ॥

राजा खपुरे दुर्गादौ स्थानं धवलगृहादिकं कृत्वा तत्र ब्राह्मणान् न्यस्य स्थापयित्वा तद्राह्मणत्रातं त्रेविद्यं वेदत्रयसंपन्नं वृत्तिमञ्जूहिरण्यादिसंपन्नं च कृत्वा स्वधर्मो वर्णाश्रम-निमित्तः श्रुतिस्पृतिविहितो भविद्ररनुष्ठीयतामिति तान् त्राह्मणान् त्रूयात् ॥ १८५॥

एवं नियुक्तैस्तैर्यत्कर्म कर्तव्यं तदाह-

निजधमीविरोधेन यस्तु सामयिको भवेत्। सोऽपि यक्नेन संरक्ष्यो धर्मो राजकृतश्च यः ॥ १८६ ॥

श्रीतस्नार्तधर्मानुपमर्देन समयान्निष्पन्नो यो धर्मो गोप्रचारोदकरक्षणदेवगृहपाठनादिरूपः सोऽपि यन्नेन पाठनीयः । तथा च राज्ञा च निजधर्माविरोधेनैव यः श्रोविषादीनां सामयिको धर्मो 'यावत्पथिकं मोजनं देयमस्मदरातिमण्डेठं तुरङ्गादयो न २५ प्रस्थापनीया ' इत्येवंरूपः सोपि रक्षणीयः ॥ १८६ ॥

एवं समयधर्मः परिपालनीय इत्युक्त्वा तदितिक्रमादौ दण्डमाह-

गणद्रच्यं हरेद्यस्तु संविदं लङ्क्षयेच यः । सर्वस्त्रहरणं कृत्वा तं राष्ट्राद्विप्रवासयेत् ॥ १८७ ॥

र पाखिष्डनः वेदमार्गिनिरोभिनो वाणिज्यादिकराः। नैगमास्तदिनिरोभिनः। आदिपरेन त्रैविषा गृझन्ते ॥ २ फक-मंडले ॥

यः पुनर्गणस्य प्रामादिजनसमृहस्य संबन्धि साधारणं द्रव्यमपहरति । संवित्समयस्तं समयथमंतिकमे समृहकृतां राजकृतां वा यो ठञ्जयेदितकामेत्तदीयं सर्वे धनमपहत्य सराव्यकः । प्राद्यमयस्योजिष्कासयेत् । अयं च दण्डोऽनुबन्धाद्यतिशये द्रव्यः ॥

अनुबन्धात्पत्वे तु ( अ. ८ श्लो. २१९।२२० ) " यो ग्रामदेशसंघानां कृत्वा सत्येन संबि-पदम् । विसंवदेन्नरो लोभात्तं राष्ट्राद्विग्रवासयेत् । निगृष्कः दापयेदेनं समयव्यभिचारिणम् । चतुः-सुवर्णे षण्निष्कं शतमानं च राजतमिति" मनुप्रतिपादितदण्डानां निर्वासनचतुःसुवर्णषण्निष्क-शतमानानां चतुर्णामन्यतमो जातिशक्त्याद्यपेक्षया कल्पनीयः ॥ १८७ ॥

इदं च तैः कर्तव्यमित्याहः---

कर्तव्यं वचनं सर्वैः समृहहितवादिनाम् ।

गणिनां मध्ये ये समृद्दद्वितवादनशीलास्तद्वचनितरैर्गणानामन्तर्गतैरनुसरणीयम् ॥
 अन्यथा दण्ड इत्याह्----

यस्तत्र विपरीतः स्यात्स दाप्यः प्रथमं दमम् ॥ १८८ ॥ यस्तु गणिनां मध्ये समूहहितवादिवचनप्रतिबन्धकारी स राज्ञा प्रथमसाहसं दण्डनीयः॥१८८॥ राज्ञा चेत्थं गणिषु वर्तनीयमित्याह---

समूहकार्य आयातान्कृतकार्यान् विसर्जयेत् । स दानुमानसत्कारैः पूजयित्वा महीपतिः ॥ १८९ ॥

समूहकार्यनिवृत्त्यर्थे स्वपार्श्व प्राप्तान् गणिनो निर्वर्तितात्मीयप्रयोजनान् दानमानसत्कारैः स राजा परितोष्य विसर्जयेत् ॥ १८९ ॥

समूहदत्तापहारिणं प्रत्याह---

44

समृहकार्यप्रहितो यञ्जभेत तदर्पयेत् । एकादशगुणं दाप्यो यद्यसै नार्पयेत्स्वयम् ॥ १९० ॥

ससृहकार्यार्थे महाजनैः प्रेरितो राजपार्श्वे यद्विरण्यवस्त्रादिकं लभते तदप्रार्थित एव महा-जनस्यो निवेदयत् । अन्यथा लब्धादेकादशगुणं दण्डं दापनीयः ॥ १९०॥

एवंप्रकाराश्च कार्यचिन्तकाः कार्या इत्याह-

धर्मज्ञाः श्चचयोऽछब्धा मनेयुः कार्यचिन्तकाः । कर्तव्यं वचनं तेषां समृहहितनादिनाम् ॥ १९१ ॥

श्रीतस्मार्तधर्मका बाबाम्यन्तरत्तीचयुक्ताः अर्थेष्वखुब्धाः कार्यविचारकाः कर्तव्याः । तेवां वचनमितरैः कार्यमित्येतदादरार्थे पुनर्वचनम् ॥ १९१ ॥

इदानीं त्रैविद्यानां प्रतिपादितं धर्मे श्रेण्यादिष्वतिदिशनाह

श्रेणिनैगसपाखण्डिगणानामप्ययं विधिः । मेदं चैषां सुपो रक्षेत्पूर्वप्रसि च पालयेत् ॥ १९२ ॥ एकपण्यशिल्पोपजीविनः श्रेणयः । नैगमाः ये वेदसाप्तप्रणीतत्वेन प्रामाण्यसिच्छन्ति पाञ्चपतादयः । पाखाण्डनो ये वेदस प्रामाण्यमेव नेच्छन्ति नयाः सौगतादयः। गणो झातः। आष्टुधीयादीनामेककर्मोपजीविनामेषां चतुर्विधानामप्ययमेव विधिः। यो 'निजधर्माविरोधेने'त्यादिना प्रतिपादितः। एतेषां च श्रेण्यादीनां भेदं धर्मव्यवस्थां नृपो रक्षेत् । पूर्वोपात्तां वृत्तिं च पाळ्येत् ॥ १९२ ॥

इति संविद्यतिक्रमप्रकरणम् ॥

# अथ वेतनादानप्रकरणम् १६

संप्रति वेतनस्थानपाकर्मारूयं व्यवहारपदं प्रस्त्यते । तत्स्वरूपं च नारहेनोक्तम् ( अ. ६ श्लो. १ ) । 'श्रृत्यानां वेतनस्थोक्तो दानादानविधिक्रमः । वेतनस्थानपाकर्म तद्विवादपदं स्मृत-मिति '। अस्यार्थः । श्रृत्यानां वेतनस्य वक्ष्यमाणश्लोकैरुक्तो दानादानविधिक्रमो यत्र विवाद- १० पदं तद्वेतनस्थानपाकर्मेत्युच्यते । तत्र निर्णयमाह—

गृहीतवेतनः कर्म त्यजन् द्विगुणमावहेत् । अगृहीते समं दाप्यो भृत्यै रस्य उपस्करः ॥ १९३ ॥

गृहीतं वेतनं येनासौ साङ्गीकृतं कर्म त्यजन अकुर्वन द्विगुणां भृति सामिने द्यात्। यदा पुनरभ्युपगतं कर्म अगृहीते एव वेतने त्यजित तदा समं यावद्वेतनमभ्युपगतं ताव-१५ इाण्यो न द्विगुणम्। यद्वाऽङ्गीकृतां भृतिं दत्वा बलात्कारियतव्यः। 'कर्माकुर्वन् प्रतिश्रुत्य कार्यो दत्वा भृतिं वलादिति 'नारद्वचनात् (६-५)॥ भृतिरिपे तेनैवोक्ता, 'भृत्याय वेतनं द्वात्कर्मस्वामी यथाक्रमम् । आदौ मध्येऽवसाने वा कर्मणो यद्विनिश्चितमिति '(६-२)। तैश्च मृत्येरपरकर उपस्करणं लङ्गलादीनां प्रग्रहयोक्रादिकं यथाशक्त्या रक्षणीयमितरथा कृष्यादिनिष्यत्त्वपुपत्तेः॥ १९३॥

भृतिमपरिच्छिद्य यः कर्म कारयति तं प्रत्याह-

्दाप्यस्तु दशमं भागं वाणिज्यपश्चसखतः । . अनिश्रित्य भृतिं यस्तु कारयेत्स महीक्षिता ॥ १९४ ॥

यस्तु खामी वणिक् गोमी क्षेत्रिको वा अपरिच्छिन्नवेतनमेव मृत्यं कर्म कारयित तस्ना-द्वाणिज्यपञ्चसस्यलक्षणात्कर्मणो यल्लब्धं तस्य दशमं भागं मृत्याय महीक्षिता राज्ञा २५ दापनीयः ॥ १९४॥

अनाज्ञसकारिणं प्रत्याह्---

देशं कालं च योऽतीयाछाँमं क्वर्याच योऽन्यथा । तत्र स्यात्स्वामिनश्छन्दोऽधिकं देयं क्वतेऽधिके ॥ १९५ ॥ भृतिदानंत्रति स्वामिनः छन्दः इन्छा भवेषावदिन्छिति तावद्यात्र पुनः मर्वामेव भृतिमिल्र्यः। यदा पुनर्देशकालाभिज्ञतया अधिको लाभः कृतल्गदा पूर्वपरिन्छित्राया भृतेरपि किमिप धनमः

५ धिकं खामिना भृत्याय दातव्यम् ॥ १९५ ॥

अनेकभृत्यसाध्यकर्मणि भृतिदानप्रकारमाह

यो यावत्कुरुते कर्म तावत्तस्य तु वेतनम् । उभयोरप्यसाध्यं चेत्साध्ये कुर्याद्यथाश्रुतम् ॥ १९६ ॥

यदा पुनरेकमेव कर्म नियतवेतनसुमाभ्यां कियमाणं उभयोरप्यसाध्यं चेबाध्याश्विममः

• वादुमाभ्यां, अपिशब्दाद्वद्वभिरिष, यदि न परिसमापितं, तदा यो मृत्यो यावत्कर्म करोति
तावच्चमें तत्कृतकर्मानुसारेण मध्यस्थकिल्पतं चेतनं देयं न पुनः समम्। नचावयवकः
कर्मणि वेतनसापरिमापितत्वाद्दानमिति मन्तव्यम्। साध्ये तूमाभ्यां कर्मणि निर्वितिते यथाश्वतं यावत्परिमापितं तावदुमाभ्यां देयं न पुनः प्रत्येकं कृत्कवेतनं नापि कर्मानुरूपं परिकल्य
देयम्॥ १९६॥

अायुधीयभारवाहकौ प्रत्याह

अराजदैविकं नष्टं भाण्डं दाप्यस्तु वाहकः । प्रस्थानविष्ठकुचैव प्रदाप्यो द्विगुणां भृतिम् ॥ १९७ ॥

न विषते राजदैविकं यस भाण्डस तत्तवोक्तम् । तथदि प्रज्ञाहीनतया बाह्केन नाशितं तदा नाशानुसारेणासौ तद्वाण्डं दापनीयः । तदाह नारदः (६-९)। 'भाण्डं व्यसनमाग-२० च्छेषदि बाह्कदोषतः । दाप्यो यत्तत्र नश्येतु देवराजकृतादृते 'हति ॥ यैः पुनः विवाहाषर्षे मङ्गळवित वासरे प्रतिष्ठमानस्र तत्प्रस्थानीयिकं कर्म प्रागङ्गीकृत्य तदानीं न करिष्याभीति प्रस्थानविद्यमाचरित तदाऽसौ द्विगुणां सृति दाप्यः । अत्यन्तोरकर्षहेतुकर्मनिरोषात् १९७

प्रक्रान्ते सप्तमं भागं चतुर्थं पथि संत्यजन् । भृतिमर्थपथे सर्वा प्रदाप्यस्त्याजकोऽपि च ॥ १९८ ॥

कैं च प्रकारते अध्यवसिते प्रस्थाने खाङ्गीकृतं कमं यस्त्यजित असौ यृतेः सप्तमं मागं वात्यः । नन्वत्रैव विषये प्रस्थानविष्ठकृदित्यादिना द्विगुणश्चितदानमुक्तं इदानीं सप्तमो माग इति विरोधः उच्यते । यःत्यन्तरोपादानावसरसंभवे खाङ्गीकृतं कमं यस्त्यजिति तस्य सप्तमो मागः । यस्तु प्रस्थानलप्रसमय एव त्यजित तस्य द्विगुणश्चितदानमित्यविरोधः । यः पुनः पथि प्रकारते गमने वर्तमाने सित कमं त्यजित स यृतेश्चतुर्थं मागं दाप्यः । अर्थपये पुनः । स्वयं पृति दाप्यः । यस्तु त्याजकः कमीत्यजन्तं त्याजयित स्वामी पूर्वोक्तप्रदेशेष्वसाविष पूर्वोक्तसप्तममागादिकं यृत्याय दापनीयः ।

१ फ-दिगुणामृतिम्। २ फ-थं पुनः। ३ फक्-अकान्ते। ४ श्रु-विभागः।

एतचाव्याधितादिविषयम् । 'भृत्योऽनैति न कुर्याद्यो दर्गात्कर्म यथोदितम् । स दण्डः कृष्णळान्यद्यो न देयं तस्य वेतनमिति ' मनुवचनात् ( अ. ८ श्लोः २१५ ) ॥ यदा पुनर्व्या-ध्यादावपगतेऽन्तिरितद्वसान्परिगणध्य पुनः पूरयित तदा लभत एव वेतैनम् । 'आर्तस्तु कुर्यात्सस्यः सन् यथाभाषितमादितः । स दीर्घस्यापि कालस्य सं लभेतैव वेतनमिति' मनु-सरणात् ( अ. ८ श्लोः २१६ ) ॥ यस्त्वपगतव्याधिः सस्य एव वाऽऽलसादिना स्वारम्धं फ कर्माल्योनं न करोति परेण वा न समापयित तस्त्रै वेतनं न देयमिति । यथाह् मनुः । ( अ. ८ श्लोः २१७ )। 'यथोक्तमार्तः सस्यो वा यस्तत्कर्म न कारयेत् । न तस्य वेतनं देयमल्योनस्यापि कर्मण ' इति ॥ १९८ ॥

इति वेतनादानप्रकरणम् ॥

### अथ चूतसमाह्रयप्रकरणम् १७

अधुना यूतसमाह्रयाख्यं विवादपदमधिकियते । तत्सक्षं नारदेनामिहितम् (१६-१)। 'अक्षान्रप्रेतालकाचैर्देवनं जिक्ककारितम् । पणकीडावयोभिश्च पदं यूतसमाह्रयम्'॥ अक्षाः पाश्चकाः । अध्यप्रदेशनं जिक्ककारितम् । पणकीडावयोभिश्च पदं यूतसमाह्रयम्'॥ अक्षाः पाश्चकाः । अध्यप्रदेशनं शिक्काः । आध्यप्रहणाच्चतुरङ्गादिकीडा-साधनं करितुरङ्गरथादिकं गृह्यते । तैरप्राणिभिर्यदेवनं कीडा पणपूर्विका क्रियते । तथा वयोभिः पिक्षिभः कुक्कुटपारावतादिभः चशन्दान्मछमेषमिह्षादिभिश्च प्राणिभिर्यो पणपूर्विका क्रीडा १५ कियते तदुमयं यथाक्रमेण यूतसमाह्रयाख्यं विवादपदम् । यूतं च समाह्रयश्च यूतसमाह्रयम्। तदुक्तं मनुता । (अ. ९ स्त्रो. २२३) 'अप्राणिभिर्यिक्तयते तछोके यूतसुच्यते । प्राणिभिः कियमाणस्तु स विज्ञेयः समाह्रय 'इति ॥

तत्र द्यूतसमाधिकारिणो दृत्तिमाह-

ग्लेहे शतिकरुद्धेस्तु सभिकः पश्चकं शतम्। गृह्णीयाद्भृतीकितवादितरादशकं शतम्॥ १९९ ॥

परस्परसंप्रतिपत्या कितवपरिकरिपतः पणो ग्लह इत्सुच्यते । तत्र ग्लहे तदाश्रया शितका शतपिमितादिषकपरिमाणा वा दृद्धियंसासौ शतिकवृद्धित्तसमादूर्तिकतवात्पञ्चकं शतमात्मवृत्त्वयं सिमको गृहीयात् । पष्पणा आयो यिक्षन् शते तत्पष्यकं शतम्। 'तदिक्षिन्वुद्ध्यायलामे-त्यादिना' कन् (व्या.सू.५–१–८७)। जितग्लहस्य विशिततमं मागं गृहीयादित्यर्थः। समा कितव-२५ निवासार्था यसासौ स सिमकः । कितगल्वित्यं निविद्धल्योपजीवी सभापतिरुच्यते । इतरस्मात्पुनरपरिपूर्णशितिकवृद्धेः कितवाहशकं शतं जितद्रव्यस्य दशमं मागं गृहीयादिति यावत् ॥ १९९ ॥

एवं क्रुप्तवृत्तिना समिकेन किं कर्तव्यमित्याह-

१ ज्ञ-भृत्यो नार्तो । २ फ-त्वरितं वेतनं । ३ ज्ञ=अक्षवन्थशलाकार्षैः । ४ फ=तदस्मिन्दृष्णायलाभ स्लादिना कन्। ५ुफ-अस्लास्ति असौ ।

य एवंक्रुप्तवृतिधिकारी स राज्ञा धूर्तिकितवेभ्यो रक्षितस्तस्ये राज्ञे यथासंप्रतिपन्नमंत्रं द्यात् । तथा जितं द्रव्यसुद्घाह्रयेत् । बन्धकप्रहृणेनासेधादिना च पराजितसकाशादुद्धरेत् । अद्भुत्य च तद्धनं जेत्रे जिये सिभको द्यात् । तथा क्ष्मी भूत्वा सत्यं वचो विश्वासार्थे धूतकारिणां द्यात् । तदुक्तं नारदेन (१६-२) । 'सिभकः कारयेत् धूतं देयं ददाच तक्कृतिमिति' ॥ २०० ॥

यदा पुनः समिको दापयितुं न शक्रोति तदा राजा दापयेदित्याह---

#### त्राप्ते नृपतिना भागे प्रसिद्धे धूर्तमण्डले । जितं ससभिके स्थाने दापयेदन्यथा न तुं ॥ २०१ ॥

प्रसिद्धे अप्रच्छन्ने राजाध्यक्षसमन्त्रिते ससमिकं समिकसिहिते कितवसमाजे सिकेन च राजमागे दत्ते राजा धूर्तिकितवमित्रप्तिपत्तं जितं पणं दापयेत् । अन्यथा प्रच्छने सिक-रिहते अदत्तराजमागे धूते जितं पणं जेत्रे न दापयेत्॥ २०१॥

जयपराजयविश्रतिपत्तौ निर्णयोपायमाह्-

#### द्रष्टारो व्यवहाराणां साक्षिणश्च त एव हि ।

बूतव्यवहाराणां द्रष्टारः सभ्यास्त पव कितवा एव राज्ञा नियोक्तव्याः । तत्र 'श्रुताष्य-यनसंपन्नो' इत्यादिर्नियमो नास्ति । साक्षिणश्च धूते धूतकारा पव कार्याः । न तत्र 'श्लीबाल-वृद्धकितवेत्यौदि'निषेषोऽस्ति ॥

कचित् धूतं निषेद्धं दण्डमाह--

#### राज्ञा सचिद्वं निर्वास्याः कूटाक्षोपधिदेविनः ॥ २०२ ॥

क्टेरशादिभिरुपधिना च मतिवश्चनहेतुमा मणिमजीषधादिना ये दीव्यन्ति तान् श्वपदादि-नाऽक्कथित्वा राजा खराष्ट्राज्ञिवीसयेत् । नारदेन निर्वासने विशेष उक्तः (१६-६)। 'क्ट्रा-खरेविनः पापान् राजा राष्ट्राद्विवासयेत् । कण्ठेऽक्षमालामासन्य स स्रेषां विनयः स्पृतः 'इति ॥ यानि च मनुवचनानि धूतनिषेषपराणि ( अ. ९ स्तो. २२४ ) ' यूतं समाइयं चैव यः कुर्यात् १५ कारयेत वा । तान् सर्वान् घातयेद्राजा स्पृत्तंश्च द्विज्ञालेक्ष्मिन ' इत्यादीनि, तान्यपि कूटास्वदेवन-विषयतया राजाध्यक्षसमिकरहितसूतविषयतया च योज्यानि ॥ २०२ ॥

# द्युतमेकमुखं कार्यं तस्करज्ञानकारणात् ।

किंच । यत्पूर्वीक्तं धूतं तदेकमुखं एकं मुखं प्रधानं यस धूतस तत्तथोक्तं कार्यम् । राजाध्यक्षाधिष्ठितं राज्ञा कारियतव्यमित्यर्थः । तस्करज्ञानकारणात् । तस्करज्ञानरूपं प्रयो-३०जनं वर्षालोच्य प्रायशक्षीर्यार्जितथना एव कितवा मवन्त्यतस्त्रीरविज्ञानार्थमेकमुखं कार्यम् ॥

१ फ-तत्। २ असिक्रेनाध्याये २ क्षोके । ३ असिक्रेनाध्याये ७० क्षोके ।

चूतधर्मे समाह्रयेऽतिविशन्नाह---

एष एव विधिर्ज्ञेयः प्राणिद्युते समाह्वये ॥ २०३ ॥

ग्छहे शतिकबृद्धेरित्यादिना यो बूतधर्म उक्तः स एव प्राणिद्यूते मछमेषमहिषादिनिर्वर्त्ये समाह्यसंकुँके ज्ञातव्यः॥ २०३॥

इति चूतसमाह्याख्यं प्रकरणम् ॥

#### अथ वाक्पारुष्यप्रकरणम् १८

इदानीं वाक्पारुष्यं प्रस्त्यते । तल्लक्षणं चोक्तं नारदेन (१५-१) । देशजातिकुलादीना-माक्रोशं न्यङ्गसंयुतम् । यद्वचः प्रतिकृलार्थं वाक्पारुष्यं तदुच्यते ' ॥ देशादीनामाक्रोशं न्यङ्गसं-युतम् उचैभीषणमाक्रोशो न्यङ्गमवयं तदुम्ययुक्तं ययप्रतिकृलार्थमुद्धेगजननार्थं वाक्यं तद्वाक्पा-रुष्यं कथ्यते । तत्र 'कल्हिप्रियाः खल्ल गौडा ' इति देशाक्रोशः । 'नितान्तं खल्ल लोल्लपा । विप्रा ' इति जास्याक्रोशः । 'कृर्चरिता नवु वैश्वामित्रा ' इति कुल्लाक्षेषः । आदिप्रहणा-त्विवधाशिल्पादिनिन्दया विद्वाच्छिल्पादिपरुषाक्षेणे गृष्कते । तस्य च दण्डतारतम्यार्थं निष्ठुरा-दिमेदेन त्रैविष्यमभिधाय तल्लक्षणं तेनैवोक्तम् (१५—२३) । 'निष्ठुरास्रीलतीक्रत्वात्तदिप विविधं स्मृतम् । गौरवानुक्रमात्तस्य दण्डोऽपि स्मात्कमात्तुरुः ॥ साक्षेपं निष्ठुरा चेयमस्रीलं चङ्कसंयुतम् । पतनीयैरुपाक्रोशैतिक्रमात्तुर्मनीषिणं ' इति ॥ तत्र 'धिष्पपूर्वं जाल्मि'त्यादि, साक्षे-१५ पम् । अत्र न्यङ्गमित्यसम्यम् । अवधं मगिन्यादिगमनं तयुक्तमस्रीलम् । 'सुरापोऽसी'त्यादि-महापातकाषाक्रोशैर्युक्तं वचस्तीत्रम् ॥

तत्र निष्ठुराकोशे सवर्णविषये दण्डमाह-

सत्यासत्यान्यथास्तोत्रैन्ध्नाङ्गेन्द्रियरोगिणाम् । क्षेपं करोति चेदण्ड्यः पणानर्धत्रयोदशान् ॥ २०४॥

न्यूनाङ्गाः करचरणादिविकलाः । न्यूनेन्द्रिया नेत्रश्लोत्रादिरहिताः । रोगिणो दुश्चर्मप्रभृतयः । तेषां सत्येनासत्येनान्यथात्तोत्रेण च निन्दार्थतया स्तुत्या यो 'नेत्रयुगलहीन एषोऽन्ध ' इत्यु-च्यते तत्सत्यम् । यत्र 'विकृताकृतिरेव वर्शनीयस्त्वमसी'सुच्यते तद्नस्यम् । यत्र 'विकृताकृतिरेव दर्शनीयस्त्वमसी'सुच्यते तद्नस्यात्तोत्रं । एवंविधैर्यः क्षेपं निर्मर्त्सनं करोत्यसी अर्धाधिकत्र-योद्शापणान् दण्डनीयः । ( अ. ८ क्षो. २७४ ) ' काणं वाऽप्यथवा खल्जमन्यं वाऽपि तथावि-२५ धम् । तथ्येनापि व्ववन् दाप्यो दण्डं कार्षापणावरमिति ' यन्मज्ञुवचनं तदितुर्वृत्त्वर्णविषयम् ॥ यदा पुनः पुत्राद्यो सात्रादीन् शापित्त तदा शतं दण्डनीया इति तैनेवोक्तम् । ( अ. ८ क्षो. २७५) ' मातरं पितरं जायां भ्रातर श्रष्ठुरं ग्रुक्ष् । आक्षारयन् शतं दाण्या पन्थानं चाददहुरोतिति ' एतच सापराधेषु मात्राविषु ग्रुक्षु निरपराधायां च जायायां द्रष्टव्यम्॥२०४॥

इन्संक्षिके । १ फक्क-पुरुवाक्षेपो । २ फ-थिक्यूक्षै जाल्पत्विमिति । ३ फ-विषयं ।

अश्लीलाक्षेपे दण्डमाह

अभिगन्ताऽसि भगिनीं मातरं वा तवेति ह । शपन्तं दापयेद्राजा पश्चविंशतिकं दमम् ॥ २०५ ॥

'त्वदीयां भिगर्नी मातरं वा अभिगन्ताऽस्मीति' शपन्तं राजा पश्चविशतिकं पणानां भपञ्चाधिका विशतिर्यक्षिन्दण्डे स तथोक्तः तं दमं दापयेत् ॥ २०५ ॥

एवं समानगुणेषु वर्णिषु दण्डं विधाय विषमगुणेषु दण्डं प्रतिपाद्यितुमाह-

#### अर्धोऽधमेषु द्विगुणः परस्त्रीषृत्तमेषु च।

अधमेष्वाक्षेष्त्रापेक्षया न्यूनवृत्तादिगुणेष्वधों दण्डः । पूर्ववाक्ये पश्चविंशतेः प्रकृतत्वात्त-दपेक्षयाऽर्घः सार्धद्वादशपणात्मको द्रष्टव्यः । परमार्यासु पुनरविशेषेण द्विगुणः पञ्चविंशत्व-१०पेक्षयैव पञ्चाशत्यणात्मको वेदितव्यः ॥ तथोत्तमेषु च खापेक्षयाधिकश्चतवृत्तेषु दण्डः पञ्चा-शत्यणात्मक एव ॥

वर्णानां मूर्धावसिक्तादीनां च परस्पराक्षेपे दण्डकल्पनामाह-

# दण्डप्रणयनं कार्ये वर्णजात्युत्तराधरैः ॥ २०६ ॥

वर्णा श्राक्षणादयः । जातयो मूर्धाविसक्ताद्याः । वर्णाश्च जातयश्च वर्णजातयः । उत्तराश्च अभराश्च उत्तराधराः । वर्णजातयश्च ते उत्तराधराश्च वर्णजात्युत्तराधरः तैः वर्णजात्युत्तराधरः । परस्परमाक्षेपे कियमाणे व्ण्डस्य प्रणयनं प्रकर्षेण नयनमृहनं वेदितव्यम् ।

तच दण्डकस्पनमुत्तराधरैरिति विशेषोपादानादुत्तराधरभावापेक्षयेव कर्तव्यमित्यवगम्यते । यथा मूर्घावित्तकं ब्राह्मणाद्धीनं क्षत्रियादुत्कृष्टं चाकुरुय ब्राह्मणः क्षत्रियाक्षपनिमित्तात्पाद्माश्रात्पण-दण्डात्किविद्धिकं पश्चसप्तत्यात्मकं दण्डमर्ह्सते । क्षत्रियोऽपि तमाकुरुय ब्राह्मणाक्षेपनिमित्ताच्छ
३० तदण्डादृनं पश्चसप्ततिमेव दण्डमर्ह्सते । मूर्घावित्तकोऽपि तावाकुरुय तमेव दण्डमर्ह्सते । मूर्घावित्तको प्रयाक्रमेण दण्डौ वेदितव्यौ। 
स्तिक्ताम्बष्टयोः परस्पराक्षेपे ब्राह्मणक्षत्रिययोः परस्पराक्रोशनिमित्तकौ यथाक्रमेण दण्डौ वेदितव्यौ। 
स्वमन्यत्राप्युहनीयम् ॥ २०६ ॥

एवं सवर्णविषये दण्डमभिधाय वर्णानामेव प्रैतिलोमानुलोमाक्षेपे दण्डमाह---

## प्रातिलोम्यापनादेषु द्विगुणत्रिगुणा दमाः । तर्णानामानुलोम्येन तस्मादर्भाषेहानितः ॥ २०७ ॥

अपवादा अधिक्षेपाः । प्रातिलोम्येनापनादाः प्रातिलोम्यापनादास्तेषु ब्राह्मणाकोशकारिणोः सनियनैस्ययोर्थशकमेण पूर्ववान्यात् द्विगुणपदोपात्तपन्नाशत्यणापेक्षया द्विगुणाः शतपणान्निगुणाः सार्थशतपणा दण्डा वेदितव्याः ।

शृद्ध ब्राह्मणाकोरे ताडनं जिह्नाच्छेदनं वा भवति । यथाह मनुः।(अ.८ श्री-१०२६७)। 'शतं ब्राह्मणमाकुरुय क्षत्रियो दण्डमहिति । वैरुयोऽध्यर्धशतं द्वे वा शृद्धस्त

१ क-प्रातिलोमानुक्षेपे । २ क-हावितः ।

वधमर्हतीति ' । विट्शूह्रयोरि क्षित्रियादनन्तरैकान्तरयोस्तुत्यन्यायतया शतमभ्यर्धशतं च यथाक्रमेण क्षत्रियाकोशे वेदितव्यम् । शूद्धस्य वैद्याकोशे शतम् । आनुरुोम्येन तु वर्णानां क्षत्रियविट्शूद्धाणां त्राक्षणेनाकोशे कृते तस्माङ्काष्ट्रणाकोशिनित्तान्वश्वपरिणतात्वश्वत्रियदण्डात्प्रतिवर्णमर्थसार्थस्य हार्नि कृत्वाऽवशिष्टं पश्चाशत्पव्यविश्वतिसार्धद्वादशपणात्मकं यथाक्रमं त्राक्षणो दण्डनीयः । तदुक्तं मनुना । (अ. ८ रुते. २६८) । 'पश्चाशद्वाक्षणो दण्डयः क्षत्रियसाभि-भ्शंतने । वैदेये सादर्थपश्चाशच्छूदे द्वादशको दम ' इति ॥ क्षत्रियेण वैदेये शूद्धे चीकुष्टे यथाक्रमं पश्चाशत्पव्यविश्तिको दमौ । वैदयस च शूद्धाकोशे पश्चाशदित्यृह्ननीयम् । 'ब्राह्मणराजन्यवत्क्षित्रियवैद्ययोरिते 'गौतमक्षरणात् (१२–१४) । 'विद्शूह्मयोरवमेव स्वजाति प्रति तत्त्वत ' इति मनुस्ररणाश्च (अ. ८ रुते. २७७) ॥ २०७॥

पुनर्निष्टुराक्षेपमधिकृत्याह----

बाहुग्रीवानेत्रसक्थिविनाशे वाचिके दमः। श्रत्यस्तदर्धिकः पादनासाकर्णकरादिषु ॥ २०८ ॥

बाह्यदीनां प्रत्येकं विनाशे, वाचिके वाचा प्रतिपादिते तव बाहू छिनबीत्येवंरूपे, शास्यः शतपरिमितो दण्डो वेदितवाः । पादनासाकर्णकरादिषु आदिप्रहणात्स्किगादिषु वाचिके विनाशे तदर्धिकः तस शतसार्धे तदर्धे तद्यसास्त्यसौ तदर्धिकः; पश्चाशत्पणिको दण्डो वेदि-१५ तवाः ॥ २०८ ॥

> अशक्तस्तु वदन्नेवं दण्डनीयः पणान्दशः । तथा शक्तः प्रतिभ्रुवं दाप्यः क्षेमाय तस्य तु ॥ २०९ ॥

किंच । यः पुनर्ज्वरीदिना क्षीणशक्ति 'स्त्वद्वाह्वायङ्गमङ्गं करोमी'त्येवं शपत्यसौ द्शापणान्द-ण्डनीयः । यः पुनः समर्थः क्षीणशक्तिं पूर्ववदाक्षिपत्यसौ पूर्वीक्तशतादिदण्डोत्तरकालं तस्या-२० शक्तस क्षेमार्थं प्रतिभुवं दापनीयः ॥ २०९ ॥

तीत्राक्रोशे दण्डमाह ।

पतनीयैकृते क्षेपे दण्डो मध्यमसाहसः । उपपातकयुक्ते तु दाप्यः प्रथमसाहसम् ॥ २१० ॥

पातित्यहेतुमिर्त्रश्वहत्यादिमिर्विणिनामाक्षेपे मध्यमसाहस्रो दण्डः । उपपातकसंयुक्ते २५ पुन'र्गोन्नस्त्वमसी'त्येवमोदिस्पे क्षेपे प्रथमसाहस्रं दण्डनीयः॥ २१०॥

त्रैविद्यन्तपदेवानां क्षेप उत्तमसाहसः । मध्यमो जातिषूगानां प्रथमो ग्रामदेशयोः ॥ २११ ॥

किंच। जैविद्याः वेदत्रयसंपन्नास्तेषां, राज्ञां, देवानां च क्षेपे उत्तमसाहसो दण्डः। ये

१ ज्ञ-वाकृष्टे; ज्ञ-वाकृष्टे। २ फ-नरादिना। ३ फ-पतनीयः।

पुनर्त्राह्मणमूर्धावितक्तादिजातीनां पूगाः संघास्तेषां आक्षेपे मध्यमसाहसो दण्डः । ग्रामदे-शयोः प्रत्येकमाक्षेपे प्रथमसाहसो दण्डो वेदितव्यः ॥ २११ ॥

इति वाक्पारुष्यं नाम विवादप्रकरणम् ॥

#### अथ दण्डपारुष्यप्रकरणम् १९

दण्डपारुष्यं नाम संप्रति प्रस्तुयते । तत्खरूपं च नारदेनोक्तम् । 'परगात्रेष्वभिद्रोहो हस्तपादायुधादिभिः । भस्मादिभिश्चोपघातो दण्डपारुष्यमुच्यत ' इति ( १५-४ ) । परगात्रेषु स्थावरजङ्गमात्मकद्रव्येषु हस्तपादायुधैरादिग्रहणाद्रावादिभिर्योऽभिद्रोहो हिंसनं दुःखोत्पादनं तथा मस्रना आदिप्रहणाद्रजःपङ्कपुरीषाद्यैश्च य उपघातः संस्पर्शनरूपं मनोदुःखोत्पादनं तदु-भयं दण्डपारुष्यम् दण्ड्यतेऽनेनेति दण्डो देहस्तेन यत्पारुष्यं विरुद्धाचरणं जङ्गमादेर्द्रव्यस्य १० तद्दण्डपारुष्यम् ।

तस्य त्ववगोरणादिकरणभेदेन त्रैविध्यमभिधाय हीनमध्यमोत्तमद्रव्यरूपकर्मत्रैविध्यात् पुनस्रै-विध्यं तेनैवोक्तम् । 'तस्रोपैदृष्टं त्रैविध्यं हीनमध्योत्तमकमात् । अवगोरणनिःसङ्गपातनक्षत-दर्शनैः ॥ हीनमध्योत्तमानां तु द्रव्याणां समतिकमात् । त्रीण्येव साहसान्याहुस्तत्र कण्ठ-कशोधनमिति ' (अ. १५-श्रो. ५-६ ) । निःसङ्गपातनं निःशङ्कप्रहरणम् । त्रीण्येव साहसानि त्रिप्रकाराण्येव । साहसात्कृतानि दण्डपारुष्याणीत्यर्थः ॥

तथा वाग्दण्डपारुष्ययोरुभयोरपि द्वयोः प्रवृत्तकलहयोर्मध्ये यः क्षमते तस्य न केवलं दण्डाभावः किंतु पूज्य एव । तथा पूर्व कलहे प्रवृत्तस दण्डगुरुत्वम् । कलहे च बद्धे वरा-नुसन्धातुरेव दण्डमान्त्वम् । तथा द्वयोरपराधविशेषापरिज्ञाने दण्डः समः । तथा श्वपचा-दिभिरार्याणामपराधे कृते सज्जना एव दण्डदापनेऽधिकारिणस्तेषामशक्यत्वे तान् राजा घात-२० येदेव, नार्थे गृह्वीयादित्येवं पश्च प्रकारा विधयस्तेनैवोक्ताः ।

'विधिः पश्चविधस्तुक्त एतयोरुभयोरिप । पारुष्ये सित संरम्भादुत्पन्ने कुद्धयोद्धयोः ॥ स तयोर्दण्डमामोति पूर्वो वा यदि वेतरः । पारुष्यदोषावृतयोर्ध्रगपत्संप्रवृत्तयोः विशेषश्चेत्र लक्ष्येत विनयः सात्समस्तयोः । श्वपाकषण्डचण्डालव्यङ्गेषु

स मन्यते यः क्षमते दण्डभाग्योऽतिवर्तते । पूर्वमाक्षारयेद्यस्त नियतं स्थात्स दोषभाक ॥ पश्चाद्यः सोऽप्यसत्कारी पूर्वे तु विनयो गुरुः । द्वयोरापन्नयोस्तुल्यमनुबन्नाति यः पुनः॥

हस्तिपत्रात्यदासेषु गुर्वाचार्यन्येषु च । मर्यादातिकमे सद्यो घात एवानुशासनम् ॥ यमेव सतिवर्तरन्नेते सन्तं जनं न्यु । स एव विनयं कुर्यान्न तद्विनयमाङ्च्यः॥ मला बेते मनुष्याणां धनमेषां मलात्मकम् । अतस्तान्घातयेदाजा नार्थदण्डेन दण्डयेदिति॥?

( અ. ૧५ શ્લો. ૭—૧૪ )

१ ' तस्वापि दृष्टं त्रैविध्यं मृदुमध्योत्तमं क्रमात् ' इत्यपरः पाठः ॥

एवं भृदण्डपारुष्यनिर्णयपूर्वकरवादण्डप्रणयनस्य तत्स्वरूपसंदेहे निर्णयहेतुमाह— असाक्षिकहते चिक्केपुरिक्तिभिश्चागमेन च ।

द्रष्टच्यो व्यवहारस्तु कूटचिह्नकृतो भयात् ॥ २१२ ॥

यदा कश्चि'द्रहस्रहमनेन हत' इति राज्ञे निवेदयति तदा चिह्नेवर्णादिखरूपगतैर्छिङ्गेश्चित्तया कारणप्रयोजनपर्यालोचनात्मिकया आगमेन जनप्रवादेन चशब्दाहिच्येनं वा कूटचिह्नकृतसंमा-भवनाभयात्परीक्षा कार्या ॥ २१२ ॥

एवं निश्चिते साधनविशेषेण दण्डविशेषमाह-

भसपङ्करजःस्पर्शे दण्डो दशपणः स्मृतः । अमेध्यपार्ष्णिनिष्ठयूतस्पर्शने द्विगुणः स्मृतः ॥ २१३ ॥ समेष्वेवं परस्रीषु द्विगुणस्तूत्तमेषु च । हीनेष्वर्थदमो मोहमदादिभिरदण्डनम् ॥ २१४ ॥

भस्मना पङ्केन रेणुना वा यः परे स्पर्शयत्यसौ द्रशपणं दण्डं दाप्यः । अमेध्यमिति अश्वस्थिननखकेशकर्णविद्दूषिकाभुक्तोिच्छिद्यदिकं च गृह्यते । पार्णिणः पादस्य पश्चिमो मागः। निष्ठपूर्तं मुखिनःसारितं जलम् । तैः स्पर्शने ततः पूर्वादशपणात् द्विगुणो विंशतिपणो दण्डो वेदितव्यः ॥ पुरीषादिस्पर्शने पुनः कास्यायनेन विशेष उक्तः । 'छर्दिमूत्रपुरीषादैरापाद्यः स भ चतुर्गुणः । षहुणः कायमच्ये स्थानमूर्षि त्वष्टगुणः स्मृत ' इति ॥ आद्यप्रहणाद्वसाञ्चकासृङ्ग- जानो गृह्यन्ते ॥ २१३ ॥

एवंभूतः पूर्वोक्तो दण्डः सवर्णविषये द्रष्टवाः । परभायीष्ठ चाविशेषेण । तथोक्तमेषु सापेक्षया अधिकश्चतद्वत्तेषु पूर्वोक्ताइशपणाद्विशितपणाच दण्डाद्विगुणो दण्डो वेदितव्यः । हीनेषु सापेक्षया न्यूनश्चतादिषु पूर्वोक्तस्यार्धदमः पच्चपणो दशपणश्च वेदितव्यः । मोह- १० श्वित्तवेकस्यम् । मदो मचपानजन्योऽवस्याविशेषः । आदिग्रहणाद्वहावेशादिकम् । एतैर्युक्तेन मसादिस्पर्शने कृतेऽपि दण्डो न कर्तव्यः॥ २१४॥

प्रातिलोम्यापराधे दण्डमाह---

विप्रपीडाकरं छेद्यमङ्गमबाह्मणस्य तु । उद्गर्णे प्रथमो दण्डः संस्पर्शे तु तद्धिकः ॥ २१५ ॥

श्राक्षणानां पीडाकरमञ्जाह्मणस्य क्षत्रियादेर्यदङ्गं करचरणादिकं तच्छेत्तव्यम् । क्षत्रिय-वैश्ययोरिप पीडां कुर्वतः शृद्धाङ्गच्छेदनमेव । 'येन केनचिदङ्गन हिंसाच्छ्रेयांसमन्त्यजः। छेत्तव्यं तत्तदेवास तन्मनोरनुशासनिमितं ' (अ. ८ स्रो. २७९) । द्विजातिमात्रसापराधे शृद्धसाङ्गच्छेदविधानाद्वैत्रयसापि क्षत्रियापकारिणोऽयमेव दण्डस्तुल्यन्यायत्वात्।

उद्गूणे वधार्थसुखते शस्त्रादिके प्रथमसाहसो दण्डो वेदितव्यः । शूद्रस पुनरुद्रोरैणेऽपि १० हसादिच्छेदनमेव 'पाणिसुखम्य दण्डं वा पाणिच्छेदनमईतीति ' मनुस्ररणात्॥ (अ. ८ स्रो. २८०) उँद्रोरणार्थे शस्त्रादिस्पर्शने तु तद्धिकः प्रथमसाहसादर्धदण्डो वेदितव्यः ॥ मस्त्रादिसंस्पर्शे पुनः क्षत्रियवैद्ययोः प्रातिक्षोम्यापवादेषु द्विग्रणत्रिगुणा दमा इति वाक्पारुष्यो-क्तत्यायेन कल्प्यम् । ग्रूद्रस्य तत्रापि हस्तन्छेद एव । 'अविनिष्ठीवतो दर्पाद्वावोष्ठौ छेदयेत्रृषः ॥ अवमूत्रयतो मेद्रमवर्शार्थयतो गुद्मिति ' मनुस्ररणात् (अ०८ स्रो० २८२)॥ २१५॥ एवं प्रातिकोम्यापराधे दण्डमिधाय पुनः सजातिमधिकृत्याह—

उद्गूर्णे हस्तपादे तु दश्विंशतिकौ दमौ । परस्परं तु सर्वेषां शक्षे मध्यमसाहसः ॥ २१६ ॥

हस्ते पादे वा ताडनार्थसुर्णे यथाक्रमं द्शपणो विंशतिपणश्च दण्डो वेदितव्यः ॥ परस्परवधार्थे शस्त्रे उद्गुणें सर्वेषां वर्णिनां मध्यमसाहस्रो दण्डः ॥ २१६ ॥

पादकेशांशुककरोङ्खनेषु पणान् दश ।

पीडाकर्षाञ्चकावेष्टपादाध्यासे शतं दमः ॥ २१७ ॥

किंच । पादकेशवस्त्रकराणामन्यतमं गृहीत्वा य उल्लुझित झटित्याकर्षयति असौ दश-पणं दण्ड्यः । पीडा च कर्षश्च अंशुकावेष्टश्च पादाध्यासश्च पीडाकर्षाशुकावेष्टपादा-ध्यासं तस्मिन् समुचिते शतं दण्ड्यः । एतदुक्तं भवति । अंशुकेनावेष्ट्य गाढमापीडचाकृष्य १५च यः पादेन घट्टयति तं शतं पणान् दापयेदिति ॥ २१७ ॥

> शोणितेन विना दुःखं कुर्वन्काष्टादिभिनेरः । द्वात्रिंशतं पणान्दण्ड्यो द्विगुणं दर्शनेऽस्रजः ॥ २१८ ॥

किंच। यः पुनः **रोणितं** यथा न दृश्यते तथा मृदुताडनं काष्ठलो**ष्टादिभिः** करोलसौ द्वापिंशतं पणान् दण्ड्यः ॥ यदा पुनर्गाढताडनेन लेहितं दृश्यते तदा द्वापिंशतो द्विगुणं २० चतुःषष्टिपणान् दण्डनीयः । त्वङ्मांसास्थिविभेदे पुनर्विशेषो मनुना दर्शितः । (अ. ८ श्लो. २८४) 'त्वाभेदकः शतं दण्ड्यो लेहितस च दर्शकः । मांसभेत्ता च षण्निष्कान्यवासस्त्वस्थिभेदक' इति ॥ २१८॥

करपाददतो भन्ने छेदने कर्णनासयोः । मध्यो दण्डो त्रणोद्धेदे मृतकल्पहते तथा ॥ २१९ ॥

किंच । करपाददन्तस्य प्रत्येकं भङ्गे कर्णनासस्य च प्रत्येकं छेदनं रूढवणस्यो-द्भेदने मृतकत्यो यथा भवति तथा हते ताङिते मध्यमसाहसो वेदितव्यः । अनुबन्धादिना विषयस्य साम्यमत्रापादनीयम् ॥ २१९ ॥

> चेष्टाभोजनवाग्रोधे नेत्रादिप्रतिभेदने । कन्धराबाहुसक्थ्रां च मङ्गे मध्यमसाहसः ॥ २२० ॥

२॰ किंच । गमनभोजनभाषणनिरोधे नेत्रस्य आदिग्रहणाजिह्नायाश्च प्रतिभेदने । कन्धरा श्रीवा । बाहुः प्रसिद्धः । सिक्थि ऊरुस्तेषां प्रत्येकं मञ्जने मध्यमसाहसो दण्डः ॥२२०॥

१ ज्ञ-उद्गिरणार्थ ।

राधे यो यो दण्ड उक्तस्तत्र तसाद्विगुणो दण्डः प्रत्येकं वेदितव्यः । अतिकृरत्वात्तेषां प्राति-लोम्यानुलोम्यापराधयोरप्येतस्येन सवर्णविषयेऽभिहितस्य दण्डजातस्य वाक्पारुष्योक्तकमेण हानिं वृद्धिं च कल्पयेत् । 'वाक्पारुष्ये य एवोक्तः प्रातिलोम्यानुलोमतः । स एव दण्डपारुष्ये प दाप्यो राज्ञा यथाक्रममिति 'सरणात्॥

कलहापहृतं देयं दण्डश्च द्विगुणस्ततः ॥ २२१ ॥

कलहे वर्तमाने यद्येनापहृतं तत्तेन प्रत्यर्पणीयम् । अपहृतद्रव्याह्रिगुणश्चापहारनिमित्तो दण्डो देयः ॥ २२१ ॥

दुःख्युत्पाद्येद्यस्तु स सम्रत्थानजं व्ययम् ।

दाप्यो दण्डं च यो यसिन् कलहे समुदाहृतः ॥ २२२ ॥

। कंच । यो यस्य ताडनाहुःखमुत्पाद्येत्स तस त्रणरोपणादौ औषधार्थे पथ्यार्थं च यो व्ययः क्रियते तं द्यात् । समुत्थानं त्रणरोपणं यक्षिन्करुहे यो दण्डस्तं च द्यान्न समुत्थानजव्ययमात्रम् ॥ २२२ ॥

914

परगात्राभिद्रोहे दण्डमुक्त्वाऽनन्तरं बहिरङ्गार्थनाशे दण्डमाह —

अभिघाते तथा छेदे भेदे कुड्यावपातने । पणान्दाप्यः पश्च दश विंशतिं तद्ययं तथा ॥ २२३ ॥

सुद्ररादिना कुड्यसाभिघाते विदारणे द्विधाकरणे च यथाकमं पश्चपणो दशपणो विंश-तिपणश्च दण्डो वेदितव्यः । अवपातने पुनः कुड्यसैते त्रयो दण्डाः समन्विता प्राह्माः । पुनः संपादनार्थे च धनं स्वामिने दद्यात् ॥ २२३ ॥

> दुःखोत्पादि गृहे द्रव्यं क्षिपन्प्राणहरं तथा । पोडशाद्यः पणान्दाप्यो द्वितीयो मध्यमं दमम् ॥ २२४ ॥

अपि च । परगृष्टे दुःखजनकं कण्टकादि द्वःखं प्रक्षिपन् षोडशपणान् दण्ड्यः । प्रा-णहरं पुनर्विषमुजङ्गादिकं प्रक्षिपन् मध्यमसाहसं दण्ड्यः ॥ २२४ ॥

> दुःखे च शोणितोत्पादे शाखाङ्गच्छेदने तथा । दण्डः क्षुद्रपञ्चनां तु द्विपणत्रभृतिः क्रमात् ॥ २२५ ॥

द्विपणप्रमृतिः । स च दण्डगणो द्विपणश्चतुःपणः षट्पणोऽष्टपण इत्येवंरूपो न पुनर्द्विपणस्चि-

श्रतुष्पणः पश्चपण इति । कथमिति चेदुच्यते । अपराधगुरुत्वात्तावत्प्रथमदण्डाहुरुतरमुपरितन-दण्डत्रथमवगम्यते । तत्र चाश्रुतिरित्वादिसंख्याश्रयणाद्वरं श्रुतद्विसंख्याया एवाम्यासाश्रयणेन गुरुत्वसंपादनमिति निरवद्यम् ॥ २२५ ॥

लिङ्गस्य छेदने मृत्यौ मध्यमो मृल्यमेव च ।

महापश्चनामेतेषु स्थानेषु द्विगुणो दमः ॥ २२६ ॥

किंच तेषां क्षुद्रपश्नां लिङ्गच्छेदने गरणे च मध्यमसाहसो दण्डः । सामिने च मूह्यं दयात् । महापश्नां पुनर्गोगजवाजिप्रभृतीनामेतेषु स्थानेषु तांडनलोहितसावणादिनिमित्तेषु पूर्वोक्ताइण्डाह्रिग्रणो दण्डो वेदितव्यः ॥ २२६ ॥

प्ररोहिशाखिनां शाखास्कन्धसर्वविदारणे।

उपजीव्यद्वमाणां च विंञतेर्द्विगुणो दमः ॥ २२७ ॥

प्ररोहा अङ्कुरासद्धत्त्यः शाखाः प्ररोहिण्यः यादिछ्नाः पुनस्ताः प्रतिकाण्डं प्ररोहिन्ति ताः शाखा येषां वटादीनां ते प्ररोहिणाखिनः तेषां शाखान्छेदने । यतो मूळशा-स्थावरामिद्रोहं वण्डमाह । खा निर्गण्छिन्ति स स्कन्धसास छेदने सम्लव्धन्छेदने च यथाकमं विश्वतिप-णदण्डादारम्य पूर्वसात् पूर्वसात् पूर्वसात् त्रात्तर्पे हिगुणः। एतदुक्तं भवति । विश्वन्थिण्णदण्डादारम्य पूर्वसात् प्रयो दण्डा यथाकमं शाखाछिदनादिष्वपराधेषु भवन्तीति । अप्ररोहिशाखिनामप्युपजीव्यव्धराणामात्रादीनां पूर्वोक्तंषु स्थानेषु पूर्वोक्ता एव दण्डाः अनु-पजीव्याप्ररोहिशाखिषु पुनर्वक्षेषु कल्प्याः॥ २२७॥

वृक्षविशेषान्त्रत्याह्-

वैत्यश्मशानसीमासु पुण्यस्थाने सुरालये।

जातद्वमाणां द्विगुणो दमो द्वक्षेऽथ विश्वते ॥ २२८ ॥

चैत्यादिषु जातानां वृक्षाणां शाखाच्छेदनादिषु पूर्वोक्ताइण्डाड्रिगुणः । विश्वते च पिप्पल-पळाशादिके द्विगुणो दण्डः ॥ २२८ ॥

> गुरुमगुच्छक्षुपलताप्रतानौपधिवीरुघाम् । पूर्वस्मृताद्वेदण्डः स्थानेषुक्तेषु कर्तने ॥ २२९ ॥

गुन्सा अनतिविधिनिबङ्कता माळत्यादयः । गुन्छा अवङ्कीरूपाः असरळप्रायाः कुरण्डकावयः । श्रुपाः करवीरादयः सरळप्रायाः । छता दीर्घयायिन्यो द्राक्षातिमुक्ताप्रसृतयः । प्रतानाः
काण्डपरोहरहिताः सरळ्यायिन्यः सारिवाप्रसृतयः । ओपच्यः फळपाकावग्रह्मात्रम्
प्रताह ।
गुङ्कीप्रमृतयः । यतिषां प्रतिकेषु स्थानेषु विकर्तने छदने प्रतिकाइण्डाविदेशवण्डो वेदितव्यः ॥ २२९ ॥

इति दण्डपारुष्यप्रकरणम् ॥

#### अथ साहसप्रकरणम् २०

संप्रति साहसं नाम विवादपदं व्याचिख्यासुस्तलक्षणं तावदाह—

सामान्यद्रव्यत्रसभहरणात्साहसं स्मृतम् ।

सामान्यस्य साधारणस्य यथेष्टं विनियोगानर्हत्वाविशेषेण परकीयस्य वा द्वव्यस्यापहरणं साहसम् । कुतः प्रसमहरणात् प्रसस्य हरणाद्वलावष्टम्भेन हरणादिति यावत् ॥ एतदुक्तं भ भवति । राजदण्डं जनकोशं वोछंध्य राजपुरुषेतरजनसमक्षं यिंकिचिन्मारणपरदारप्रधर्षणादिकं क्रियते तस्पर्वं साहसमिति साहसळक्षणम् । अतः साधारणधनपरधनयोईरणसापि बळावष्टम्भेन क्रियमाणत्वात्साह्सत्वमिति । नारदेनापि साहसस्य स्वरूपं विवृतम् । 'सहसा क्रियते कर्म यींकिचिद्वळ्दिपितैः । तत्साहसमिति प्रोक्तं सहो बळिमहोच्यते 'इति (१४–१)। तदिदं साहसं चौर्यवायदण्डपारुष्यक्षीसंग्रहणेषु व्यासक्तमिप बळदर्पावष्टम्भोपाधितो भिद्यते इति १० दण्डातिरेकार्यं पृथगमिधानम् ।

तस च दण्डवैचिन्यप्रतिपादनार्थे प्रथमादिमेदेन त्रेविध्यमभिधाय तल्लक्षणं तेनेव विवृतम् ।

'तत्युनिश्चिविधं त्रेयं प्रथमं मध्यमं तथा । उत्तमं चेति शाक्षेषु तस्योक्तं लक्षणं पृथक् ॥ फलमूलोदकादीनां क्षेत्रोपकरणस्य च । भङ्गाक्षेपोपमर्दाचैः प्रथमं साहसं स्मृतम् ॥ वासःपश्चन्नपानानां गृहोपकरणस्य च । एतेनैन प्रकारेण मध्यमं साहसं स्मृतम् ॥ ग्रव्यापादो विषशस्त्राचैः परदाराभिमर्शनम् । प्राणोपरोधि यन्त्रान्यदुक्तसुत्तमसाहसम् ॥ तस्य दण्डः कियाक्षेपः प्रथमस्य शतावरः । मध्यमस्य त्र शास्त्रज्ञैदद्यः पष्वशतावरः ॥ उत्तमे साहसं दण्डः सहस्नावर इण्यते । वधः सर्वस्तहर्रणं पुरान्निर्वासनाङ्कने ॥ तदङ्गच्छेद इस्युक्तो दण्ड उत्तमसाहसे १ इति (अ०१४ स्हो०३—८)॥ वधादयश्चापराधतारतम्यादुक्तमसाहसे समस्ता व्यस्ता वा योज्याः ॥

तत्र परद्रव्यापहरणरूपे साहसे दण्डमाह-

तन्मृल्याद्विगुणो दण्डो निह्नवे तु चतुर्गुणः ॥ २३० ॥

तस्यापहृतद्रव्यस मृत्यात् द्विगुणो दण्डः । यः पुनः साहसं कृत्वा नाहमकार्षमिति निह्नते तस्य मृत्याश्चतुर्गुणो दण्डो भवति । एतस्रादेव विशेषदण्डविधानात्प्रथमसाहसादिसा-मान्यदण्डविधानमपृहारव्यतिरिक्तविषयं गम्यते ॥ २३० ॥

साहसस्य प्रयोजयितारं प्रत्याह-

यः साहसं कारयति स दाप्यो द्विगुणं दमम् । यश्रेवम्रुक्त्वाऽहं दाता कारयेत्स चतुर्गुणम् ॥ २३१ ॥

यस्तु साहसं कुर्विलेवमुक्त्वा कारयत्यसौ साहसिकाइण्डात् विग्रुणं दण्डं दाप्यः। यः पुनरहं तुम्यं घनं दासामि त्वं कुर्विलेवमुक्त्वा साहसं कारयित स चतुर्गुणं दण्डं दा-२० प्योऽनुबन्धातिशयात्॥ २२१॥ श्रतुष्पणः पश्चपण इति । कथमिति चेदुच्यते । अपराधगुरुत्वात्तावत्प्रथमदण्डाहुरुतरमुपरितन-दण्डत्रयमवगम्यते । तत्र चाश्रुतत्रित्वादिसंख्याश्रयणाद्वरं श्रुतद्विसंख्याया एवाम्यासाश्रयणेन गुरुत्वसंपादनमिति निरवद्यम् ॥ २२५ ॥

लिङ्गस्य छेदने मृत्यौ मध्यमो मृल्यमेव च ।

महापश्चनामेतेषु स्थानेषु द्विगुणो दमः ॥ २२६ ॥

किंच तेषां श्रुद्रपश्चनां लिङ्गच्छेदने मरणे च मध्यमसाहसो दण्डः । खामिने च मृह्यं द्यात् । महापश्चनां पुनर्गोगजवाजिप्रभृतीनामेतेषु खानेषु तांडनलोहितसावणादिनिमित्तेषु पूर्वोक्ताहण्डाह्रिगुणो दण्डो वेदितव्यः ॥ २२६ ॥

प्ररोहिशाखिनां शाखास्कन्धसर्वविदारणे।

उपजीव्यद्रमाणां च विंञतेर्द्विगुणो दमः ॥ २२७ ॥

प्ररोहा अङ्कुरास्तद्वत्त्यः शाखाः प्ररोहिण्यः यादिछन्नाः पुनरुसाः प्रतिकाण्डं प्ररोहिन्ति ताः
शाखा येषां वटादीनां ते प्ररोहिशास्त्रिनः तेषां शाखाच्छेदने । यतो मूलशास्थावराभिद्रोहे
वण्डमाह ।

णदण्डादारम्य पूर्वस्थात् पूर्वस्थात्त्रसण्डा द्विगुणः । पतदुक्तं भवति । विग्नगप्तपण्यत्वारिशत्पणोऽशीतिपण इत्येवं त्रयो दण्डा यथाकमं शाखाछेदनादिष्यपराधेषु भवन्तीति ।
अप्ररोहिशाखिनामप्युपजीव्यवृक्षाणामाम्रादीनां पूर्वोक्तेषु स्थानेषु पूर्वोक्ता एव दण्डाः अनुपजीव्याप्ररोहिशाखिलु पुनर्वस्थेषु करुण्याः ॥ २२७ ॥

**ष्टक्ष**विशेषान्प्रत्याहः—

चैत्यक्मशानसीमासु पुण्यस्थाने सुरालये ।

' जातद्वमाणां द्विगुणो दमो दृक्षेऽथ विश्वते ॥ २२८ ॥ चैत्यादिषु जातानां बृक्षाणां शाखाच्छेदनादिषु पूर्वोक्ताइण्डाद्विगुणः । विश्वते च पिप्पल-पलाशादिके द्विगुणो दण्डः ॥ २२८ ॥

> गुरमगुच्छक्षुपरुताप्रतानीपधिवीरुघाम् । पूर्वस्मृताद्धेदण्डः स्थानेषुक्तेषु कर्तने ॥ २२९ ॥

प्रसा अनित्विर्धनिबिङ्कता माळत्यादयः । गुच्छा अवश्वीस्पाः असरळप्रायाः कुरण्ड-कादयः । श्रुपाः करवीरादयः सरळप्रायाः । छता दीर्धयायिन्यो द्राक्षातिमुक्ताप्रसृतयः । प्रतानाः काण्डप्ररोहरहिताः सरळयायिन्यः सारिवाप्रसृतयः । ओष्ट्यः फळपाकाव-गुल्मादीन् प्रत्याहः । गुल्मादीन् प्रत्याहः । गुल्किष् स्थानेषु विकर्तने छेदने पूर्वोक्ताइण्डा-

१० दर्धदण्डो वेदितव्यः ॥ २२९ ॥

इति दण्डपारुष्यप्रकरणम् ॥

#### अथ साहसप्रकरणम् २०

संप्रति साहसं नाम विवादपदं व्याचिख्यासुस्तहृक्षणं तावदाह---

#### सामान्यद्रव्यत्रसभहरणात्साहसं स्मृतम् ।

सामान्यस्य साधारणस्य यथेष्टं विनियोगानर्हत्वाविशेषेण परकीयस्य वा द्रव्यस्थापहरणं साहसम् । कुतः प्रसमहरणात् प्रसक्ष हरणाद्वलावष्टम्मेन हरणादिति यावत् ॥ एतदुक्तं भ भवति । राजदण्डं जनक्रोशं वोछंध्य राजपुरुषेतरजनसमस्यं यिंकिचिन्मारणपरदारप्रधर्षणादिकं क्रियते तत्सर्वे साहसमिति साहसलक्षणम् । अतः साधारणधनपरधनयोहरणस्थापि बळावष्टम्मेन क्रियमाणत्वात्साहसत्वमिति । नारदेनापि साहसस्य सरूपं विवृतम् । 'सहसा क्रियते कर्म यिंकिचिद्वळदिषेतैः । तत्साहसमिति ग्रोकं सहो बळिमहोच्यते ' इति ( १४-१ ) । तिददं साहसं चौर्यवाग्दण्डपारुष्यक्षीसंग्रहणेषु व्यासक्तमपि बळदर्पावष्टम्मोपाधितो मिद्यते इति १० दण्डातिरेकार्थं पृथंगमिधानम् ।

तस च दण्डवैचित्र्यप्रतिपादनार्थं प्रथमादिभेदेन त्रैविध्यमभिधाय तल्लक्षणं तेनैव विवृतम् ।

'तत्पुनिश्चिविधं श्चेयं प्रथमं मध्यमं तथा । उत्तमं चेति शाश्चेषु तस्योक्तं लक्षणं पृथक् ॥ फलमूलोदकादीनां क्षेत्रोपकरणस्य च । भङ्गाक्षेपोपमदींधैः प्रथमं साहसं स्मृतम् ॥ वासःपश्चन्नपानानां गृहोपकरणस्य च । एतेनैव प्रकारेण मध्यमं साहसं स्मृतम् ॥ व्यापादो विषशस्त्राधैः परदार्शाभमर्शनम् । प्राणोपरोधि यञ्चान्यदुक्तमुत्तमसाहसम् ॥ तस्य दण्डः क्षियाक्षेपः प्रथमस्य शतावरः । मध्यमस्य तु शास्त्रश्चेद्दः पञ्चशतावरः ॥ उत्तमे साहसे दण्डः सहस्रावर इष्यते । वधः सर्वस्वहरणं पुरान्निर्वासनाङ्कने ॥ तदङ्गच्छेद इत्युक्तो दण्ड उत्तमसाहसे 'इति (अ० १४ स्रो० ३-८)॥ वधादयश्चापराधतारतस्याद्वसमसाहसे समस्या व्यस्ता वा योज्याः ॥

वधाद्यश्चापराधतारतम्यादुत्तमसाहस समस्ता व्यस्ता वा याज्य

तत्र परद्रव्यापहरणरूपे साहसे दण्डमाह---

# तन्मूल्याद्विगुणो दण्डो निह्नवे तु चतुर्गुणः ॥ २३० ॥

तस्यापहृतद्रव्यस मृत्यात् द्विगुणो दण्डः । यः पुनः साहसं कृत्वा नाहमकार्षमिति निहुते तस मृत्याचतुर्गुणो दण्डो भवति । एतसादेव विशेषदण्डविधानात्रथमसाहसादिसा-मान्यदण्डविधानमपहारव्यतिरिक्तविषयं गम्यते ॥ २३० ॥

साहसस्य प्रयोजयितारं प्रत्याह—

#### यः साहसं कारयति स दाप्यो द्विगुणं दमम् । यश्चेवद्यक्तवाऽहं दाता कारयेत्स चतुर्गुणम् ॥ २३१ ॥

यस्तु साहसं कुर्विलेवमुक्ता कारयत्यसौ साहसिकाइण्डात् द्विगुणं दण्डं दाप्यः। यः पुनरहं तुभ्यं धनं दासामि त्वं कुर्विलेवमुक्त्वा साहसं कारयित स चतुर्गुणं दण्डं दा-३० प्योञ्जबन्धातिशयात्॥ २३१॥ अर्घ्याक्रोशातिकमकुद्धातृभायाप्रहारदः । संदिष्टस्यापदाता च सम्बद्धगुहभेदकृत् ॥ २३२ ॥ सामन्तकुलिकादीनामपकारस्य कारकः । पञ्चाशत्पणिको दण्ड एषामिति विनिश्चयः ॥ २३३ ॥

भ अर्घ्यस्यार्घाह् स्याचार्यादेराक्षेपमाज्ञातिकमं च यः करोति यश्च श्रातृभार्यो ताडयति, तथा संदिष्टस्य प्रतिश्चतसार्थस्याप्रदाता यश्च मुद्रितं गृहमुद्धाटयति, तथा साहिसक्षिवशेषं अल्याह । स्वगुहक्षेत्रादिसंसक्तगृहक्षेत्रादिस्सामिनां कुलिकानां स्वकुलोद्धवानां आदि- प्रहणात् स्वग्रान्यस्वदेशीयानां च योऽपकर्ता ते सर्वे पञ्चारात्पणपरिमितेन दण्डनीयाः ॥ २३२ ॥ २३३ ॥

खच्छन्दं विधवागामी विक्ठष्टे नाभिधावकः ।
 अकारणे च विक्रोष्टा चण्डालश्चोत्तमान् स्पृशेत् ॥ २३४ ॥ शूद्रप्रवितानां च दैवे पित्र्ये च भोजकः ।
 अयुक्तं शपथं कुर्वन्नयोग्यो योग्यकर्मकृत् ॥ २३५ ॥ दृषश्चद्रपद्मनां च पुंस्त्वस्य प्रतिधातकृत् ।
 साधारणस्यापलापी दासीगर्भविनाशकृत् ॥ २३६ ॥ पितापुत्रस्वस्त्रभात्दम्पत्याचार्यशिष्यकाः ।
 एषामपतितान्योन्यत्यागी च शतदण्डभाक् ॥ २३७ ॥

किंच । नियोगं विना यः स्वेच्छया विधवां गच्छति । चौरादिमयाकुछैर्विकुष्टे यः शक्तोऽपि नाभिधावति । यश्च वृथाऽऽक्रोशं करोति । यश्चण्डाळो ब्राह्मणादीन् स्पृशति । यश्च शूद्रप्रविनः निर्माणादीन् स्पृशति । यश्च शूद्रप्रविनः निर्माणादीन् स्पृशति । यश्च शूद्रप्रविनः निर्माणादीन् स्पृशति । वश्च अयोग्य एव शूद्रादियोग्यकमाध्ययनादि करोति । वृषो बळीवदेः श्चुद्रप्रश्वोऽजादयस्तेषां पुंस्त्वस्य प्रजननशक्तिविनाशकः । वृक्षस्रुद्रपश्चामिति पाठे हिंग्वाधीषध-प्रयोगेण वृक्षादेः फळप्रस्नानां पातियता । साधारणमपळपति साधारणद्रव्यस्य वश्चकः । दासी-गर्भस्य पातियता च । ये च पित्रादयोऽपितता एव सन्तोऽन्योन्यं त्यजन्ति ते सर्वे प्रत्येकं पणशतं व्यवहां भवन्ति ॥ २३४ ॥ २३५ ॥ २३६ ॥ २३६ ॥ २३६ ॥

इति साहसप्रकरणम् ॥

साहसप्रसङ्गान्तत्सब्द्यापराधेषु निर्णेजकादीनां दण्डमाह— वसानस्तीन्पणान् दण्ड्यो नेजकस्तु परांग्रुकम्। विक्रयावक्रयाधानयाचितेषु पणान्द्या ॥ २३८ ॥ नेजको वस्नस्य धावकः स यदि निर्णेजनार्थं समर्पितानि वासांसि स्वयमाञ्छादयति तदाऽऽसौ पणत्रयं दण्ड्यः । यः पुनस्तानि विक्रीणीते, अवकयं वा एतावत्काळमुपभोगार्थं वस्नं दीयते मस्त्रमेतावद्भनं देयमित्येवं माटकेन यो ददाति, आधित्वं वा नयति, स्तमुह्न्यो याचितं वा ददात्यसौ प्रत्यपराषं दरापणान् दण्डनीयः । तानि च वस्नाणि ऋक्ष्णशात्मलीफळकं क्षाळनी-यानि, न पाषाणे, न च व्यत्यसनीयानि, न च सगृहे वासयितव्यानि, इतरथा दण्ड्यः । ५ 'शाल्मळे फळकं श्रक्षणे निज्यौद्वासांसि नेजकः । न च वासांसि वासोभिनिर्हरेन्न च वासयेदिति' मनुस्तरणात् (अ. ८ श्लो. ३९६)।

यदा पुनस्तानि प्रमादान्नाशयति तदा नारदेनोक्तं द्रष्टव्यम् । 'मूल्याष्टमागो हीयेत सक्तृद्धौ-तस्य वाससः । द्विःपादिक्षस्तृतीयाशश्चतुर्धौतेऽर्धमेव च ॥ अर्धक्षयानु परतः पादाशापचयः क्रमात् । यावरक्षीणदशं जीर्ण जीर्णसानियमः क्षयः इति ( अ. ९ स्त्रो. ८-९ ) । अष्टपणक्रीतस्य । सक्तृद्धौतस्य वस्त्रस्य नाशितस्य प्रमागोनपणं मूल्यं देयम् । द्विधौतस्य तु पादोनं त्रिधौतस्य पुनस्तु-तीयाशन्यूनम् । चतुर्षौतस्यार्धं पणचतुष्टयं देयम् । ततः परं प्रतिनिर्णजनमवशिष्टं मूल्यं पादा- धपचयन देयम् । यावजीर्णं जीर्णस्य पुनर्नाशितस्य च्छातो मूल्यदानकल्पनम् ॥ २३८ ॥

#### पितापुत्रविरोधे तु साक्षिणां त्रिपणो दमः । अन्तरे च तयोर्थः स्वात्तसाप्यष्टगुणो दमः ॥ २३९ ॥

पितापुत्रयोः कलहे यः साक्ष्यमङ्गीकरोति न पुनः कलहं निवारयति असौ पणत्रयं दण्ब्यः। यश्च तयोः सपणे निवादे पणदाने प्रतिभूभवत्यसौ, चकारात्तयोर्थः कलहं वर्षयति सोऽपि, त्रिप-णादृष्टगुणं चतुर्विशतिपणान्दण्डनीयः। दम्पत्यादिष्वयमेव दण्डोऽनुसरणीयः॥ २३९॥

#### तुलाशासनमानानां कूटक्रनाणकस्य च । एभिश्र व्यवहर्ता यः स दाप्यो दमप्रत्तमम् ॥ २४० ॥

तुळा तोळनदण्डः । शासनं पूर्वोक्तम् । मानं प्रखद्रोणादि । नाणकं सुद्रादिचिह्नितं द्रम्मनिष्कादि । एतेषां यः कूटकृत् देशप्रसिद्धपरिमाणादन्यथा न्यूनत्वमाधिक्यं वा द्रम्मादेर-व्यवहारिकमुद्रात्वं वा ताम्रादिगर्भत्वं वा करोति, यश्च तैः कूटैर्जानम्निप व्यवहरति, तादुभौ प्रत्येकमुत्तमसाहसं दण्डनीयौ ॥ २४० ॥

नाणकपरीक्षिणं प्रत्याह--

अक्टं क्टकं बूते क्टं यथाप्यक्टकं।

स नाणकपरीक्षी तु दाप्य उत्तमसाहसम् ॥ २४१ ॥

यः पुनर्नाणकपरीक्षी तात्रादिगर्भमेव द्रम्मादिकं सम्यगितित्रृते सम्यक् च वा कूटकमिति असादुत्तमसाहसं दण्कः ॥ २४१ ॥

भिषिबाध्याचरन्दण्ड्यस्तिर्यक्षु प्रथमं दमम् । मातुषे मध्यमं राजपुरुषेषुत्तमं दमम् ॥ २४२ ॥ यः पुनर्मिषक् मिथ्या आयुर्वेदानिमज्ञ एव जीवनार्थं चिकित्सितज्ञोऽहमिति तिर्यक्कानुष्य-राजपुरवेषु चिकित्सामाच्यरत्यसौ यथाक्रमेण प्रथममध्यमोत्तमसाहसान् दण्ड-चिकित्सकं नीयः । तत्रापि तिर्यगादिषु मूल्यिनशेषेण वर्णिनशेषेण राजप्रत्यासत्तिविशेषेण प्रसाह । दण्डस छघुगुरुमावः कल्पनीयः ॥ २४२ ॥

## अबध्यं यश्च बझाति बद्धं यश्च प्रमुश्चति । अप्राप्तन्यवहारं च स दाप्यो दमम्रुत्तमम् ॥ २४३ ॥

यः पुनर्बन्धनानर्हमनपराधिनं राजाज्ञ्या विना बन्नाति । यश्च बद्धं व्यवहारार्थमाहूतं अनि-र्वृत्तव्यवहारं चोत्सुजत्यसौ उत्तमसाहसं दाप्यः ॥ १४३ ॥

### मानेन तुलया वाऽपि योंऽशमष्टमकं हरेत् । दण्डं स दाप्यो द्विशतं बृद्धौ हानौ च कल्पितम् ॥ २४४ ॥

यः पुनर्वणिक् त्रीहिकार्पासादेः पण्यस्थाष्टममंशं कूटमानेन कूटतुळया वा अन्यथा वा परि-हरति असौ पणानां द्विशतं दण्डनीयः । अपहृतस्य द्रव्यस्य पुनर्वृद्धौ हानौ च दण्डसापि ब्रह्मिहानी कल्प्ये ॥ २८४ ॥

#### भेषजस्नेहरूवणगन्धधान्यगुडादिषु । पण्येषु प्रक्षिपन् हीनं पणान् दाप्यस्त पोडश्च ॥ २४५ ॥

भेषजमोषधद्रव्यम् । स्नेहो द्यतादिः । गन्धद्रव्यमुत्तीरादि । आदिशब्दाद्धिङ्गुमरीचादि । एतेष्वसारं द्रव्यं विक्रयार्थे मिश्रयतः षोडद्यापणो दण्डः ॥ २४५ ॥

## मृचर्ममणिसूत्रायःकाष्टवल्कलवाससाम् । अजातौ जातिकरणे विक्रेयाष्ट्रगुणो दमः ॥ २४६ ॥

केंच । न विचते बहुमूल्या जातिर्यक्षित्म्यचर्गादिके तद्वजाति, तक्षिन् जातिकरणे, विक्रयार्थं गन्धवर्णरसान्तरसम्बारणेन बहुमूल्यजातीयसाहश्यसम्पादनेन । यथा मिक्कामोदसम्रारिण
मृचिकायां सुगन्धामल्कमिति । मार्जारचर्मणि वर्णोत्कर्षापादनेन व्याप्रचर्मेति । रफ़टिकमणौ वर्णान्तरकरणेन पद्मराग इति । कार्णासिकं सूत्रे गुणोत्कर्षाधानेन पहसूत्रमिति । कालायसे वर्णोत्कर्षाधानेन रजतमिति । विल्वकाष्ट्रे चन्द्रनामोदसम्रारणेन चन्द्रनमिति । कङ्कोले
व्यत्वागस्यं लवङ्गमिति । कार्णासिकं वासासि गुणोत्कर्षाधानेन कौशेयमिति । विकेयसापादितसाह्यसम्बर्मादेः पण्यसाष्ट्रगुणो दण्डो विदितन्यः ॥ २४६ ॥

सम्बद्धपरिवर्त च सारभाण्डं च क्रत्रिमम् । आधानं विक्रयं वाऽषि नयतो दण्डकल्पना ॥ २४७ ॥ भिन्ने पणे तु पश्चाशत्पणे तु शतम्रच्यते । द्विपणो द्विशते दण्डो मृल्यदृद्धौ च दृद्धिमान् ॥ २४८ ॥ मुद्रः पिघानं । मुद्रेण सह वर्तत इति समुद्रं करण्डकं । परिवर्तनं व्यत्सासः । योऽन्यदेव मुक्तानां पूर्ण करण्डकं दर्शयित्वा हस्तलाघवेनान्यदेव स्कटिकानां पूर्णकरण्डकं समर्पयित, यश्च सारभाण्डं कस्तूरिकाविकं कृत्रिमं कृत्वा विक्रयमाधि वा नयित, तस दण्डकल्पना वश्यमाणा वेदितव्या । कृत्रिमकस्तूरिकादेर्मूल्यभूते पणे भिन्ने न्यूनं न्यूनपणमूल्य इति यावत् । यक्षिन् कृत्रिमे विक्रीते पञ्चादात्पणो दण्डः । पणमूल्ये पुनः द्यातम्, द्विपणमूल्ये पद्विरातो दण्ड । इत्यंव मूल्यवृद्धौ दण्डवृद्धिक्त्रेया ॥ २४७ ॥ २४८ ॥

संभूय कुर्वतामर्घे सवाधं कारुशिल्पिनाम् । अर्थस्य हासं वृद्धिं वा जानतो दम उत्तमः ॥ २४९ ॥

राजनिरूपितार्घस हासं वृद्धि वा जानन्तोऽपि वणिजः,संभूय मिलित्वा, कारूणां रज-कादीनां, शिल्पिनां चित्रकारादीनां, सवाधं पीडाकरमर्घान्तरं लामलोमात्कुर्वन्तः पणसहस्रं १० दण्डनीयाः ॥ २४९ ॥

> संभूय विणजां पण्यमनर्षेणोपरुन्धताम् । विक्रीणतां वा विहितो दण्ड उत्तमसाहसः ॥ २५० ॥

्र किंच । ये पुनर्वणिजो मिलित्वा देशान्तरादागतं पण्यमनधेण हीनमूल्येन प्रार्थयमाना उप-रुन्धन्ति, महार्घेण वा विक्रीणन्ते, तेषामुत्तमसाहसो दण्डो विहितो मन्वादिभिः॥२५०॥ १५

केन पुनरर्घेण पणितव्यमित्यत आह-

राजिन स्थाप्यते योऽर्घः प्रत्यहं तेन विक्रयः । क्रयो वा निःस्रवस्तसाद्वणिजां लाभकृत्स्मृतः ॥ २५१ ॥

राजिन संनिहित सित यस्तेनार्घः स्थाप्यते निरूप्यते तेनार्घेण प्रतिदिनं कयो विकयो वा कार्यः। निर्गतः सवो निःस्रवो विशेषस्तसाद्वाजनिरूपितार्घांचो निःस्रवः स एव रूव विणिजां लाभकारी न पुनः स्वच्छन्दपरिकल्पितात्। मनुना चार्घकरणे विशेषो दर्शितः। (अ. ८ स्त्री. ४०२)। 'पश्चरात्रे पश्चरात्रे पक्षे मासे तैथा गते। कुर्वीत चैषां प्रत्यक्षमर्घसं-स्थापनं नृप' इति॥ २५१॥

खदेशपण्ये तु शतं वणिग्गृह्णीत पश्चकम् । दशकं पारदेश्ये तु यः सद्यः ऋयविऋयी ॥ २५२ ॥

किंच। खंदेशप्राप्तं पण्यं गृहीत्वा यो विक्रीणीते असौ पञ्चकं शतं पणशते पणपश्चकं लामं गृह्मीयात्। परदेशात्प्राप्ते पुनः पण्ये शतपणमूल्ये दशपणान्लामं गृह्मीयात्। यस पण्यस अद्यणदिवस एव विकयः संपद्यते।

यः पुनः कालान्तरे विक्रीणीते तस्य कालोत्कर्षवशास्त्राभोत्कर्षः करुप्यः । एवं च यथार्घे निरूपिते पणशते पश्चपणो लामो मवति तथैवार्घो राज्ञा स्वदेशपण्यविषये स्थापनीयः ॥ २५२ ॥ १०

१ 'अथवा गते' इत्यपरः पाठः ।

पारदेश्यपण्येऽर्धनिरूपणप्रकारमाह---

#### पण्यस्वोपरि संस्थाप्य व्ययं पण्यसमुद्भवम् । अर्घोऽनुग्रहकृत्कार्यः केतुर्विकेतुरेव च ॥ २५३ ॥

देशान्तरादागते पण्ये देशान्तरागमनप्रत्यागमनमाण्डग्रहणशुल्कादिस्थानेषु यावानुपयुक्तोऽ-पर्थस्तावन्तमर्थं परिगणस्य पण्यमूल्येन सह मेलयित्वा, यथा पणशते दशपणो लामः संपद्यते तथा केतृविकेत्रोरनुग्रहकार्यघों राज्ञा स्थापनीयः॥ २५३॥

## अथ विकीयासंप्रदानप्रकरणम् २१

प्रासङ्गिकं परिसमाप्याधुना विक्रीयासंप्रदानं प्रकमते । तत्स्वरूपं च नारदेनाभिहितम् । 'विक्रीय पण्यं मृत्येन केतुर्यक्ष प्रदीयते । विक्रीयासंप्रदानं तद्विवादपदमुच्यते' इति (८-१) ॥ १॰ तत्र विक्रेयद्रव्यस्य चराचरभेदेन द्वैविध्यमभिधाय पुनः षष्ट्विध्तं तेनैव प्रत्यपादि । 'छोकेऽसिम्द्विविधं पण्यं जङ्गमं स्थावरं तथा । षष्ट्विधस्तस्य तु बुधैर्दानादानविधिः स्मृतः ॥ गणितं तुलितं मेयं कियया रूपतः श्रियेति' ( अ. ८ स्रो. २-३ ) । गणितं क्रमुककलादि । तुलितं कनककस्त्रीकुङ्कमादि । मेयं शाल्यादि । क्रियया वाहदोहादिरूपयोपलक्षितमश्वमहिष्यादि । स्वरादः पण्याङ्गनादि । श्रिया दीस्या मरकतपद्यरागादीति ॥ २५३ ॥

एतत्षट्प्रकारकमि पण्यं विक्रीयासंप्रयच्छतो दण्डमाह—

#### गृहीतमूल्यं यः पण्यं ऋतुँनैव प्रयच्छति । सोदयं तस्य दाप्योऽसौ दिग्लाभं वा दिगागते ॥ २५४ ॥

गृहीतं मूल्यं यस पणस विक्रेत्रा तद्रहितिमूल्यं तद्यदि विकेता प्रार्थयमानाय खदेशवणिजे केत्रे न समर्पयित, तच्च पण्यं यदि क्रयकाले बहुमूल्यं सत्कालान्तरेऽल्पमूल्येनेव लम्यते, तदाऽ
\* धिहासकृतो य उदयो वृद्धिः पण्यस स्थावरजङ्गमात्मकस्य तेन सिहतं पण्यं विकेता केत्रे दापनीयः । यदा मूल्यहासकृतः पण्यस्पोदयो नास्ति किंतु क्रयकाले यावदेव यतो मूल्यस्थयत्प
ण्यमिति प्रतिपन्नं तावदेव तदा तत्पण्यमादाय तस्मिन्देशे विक्रीणानस्य यो लामस्तेनोदयेन

सिहतं द्विकं त्रिकमित्यादिप्रतिपादितवृद्धिरूपोदयेन वा सिहतं केतुर्वाञ्छावशाहापनीयः ।

यथाह नारदः । 'अर्घश्चेदत्र हीयेत सोदयं पण्यमावहेत् । स्थानिनामेष नियमो दिग्लामं

\* विग्वचारिणामिति' ( ८-५ ) ॥

यदा त्वर्षमहत्त्वेन पण्यस न्यूनमागस्तदा तिक्षान्पण्ये वस्त्रगृहादिके य उपमोगस्तदान्छाद-नसुस्वनिवासादिरूपो विकेतुस्तरसितं पण्यमसौ दाप्यः । यथाह नारदः । 'विकीय पण्यं मूल्येन यः केतुने प्रयच्छति । स्थावरस्य क्षये दाप्यो जङ्गमस्य क्रियाफलमिति' (८–१) । विकेतु-रूपमोगः क्षय उच्यते । केतुसंबन्धित्वेन क्षीयमाणत्वात् । न पुनः कुट्यपातस्य घातादिरूपः । १-तस्य तु 'उपहन्येत वा पण्यं दस्रेतापिद्वयेत वा । विकेतुरेव सोऽनर्थो विकीयासंप्रयच्छत' (८–६) इस्त्रमोक्तस्वात् ॥ यदा स्वसौ केता देशान्तरात्पण्यम्रहणार्थमागतस्तदाः तत्पण्यमादाय देशान्तरे विकीणानस्य यो ठाभस्तेन सहितं पण्यं विक्रेता केत्रे दापयितव्यः । अयं च क्रीतपण्यसमर्पण-नियमोऽनुशयामावे द्रष्टव्यः ॥ सति त्वनुशये 'क्रीत्वा विक्रीय वा किंचिदि'त्यादि **मनूक्तं** (अ. ८–२२२) वेदितव्यम् ॥ २५४॥

## विक्रीतमपि विकेयं पूर्वकेतर्यगृह्णति । हानिश्रेत्केतृद्वेषेण केतुरेव हि सा भवेत ॥ २५५ ॥

किंच । यदा पुनर्जातानुशयः केता पण्यं न जिद्यक्षति तदा विक्रीतमिप पण्यमन्यत्र विक्रेयम् । यदा पुनर्विकेता दीयमानं केता न गृह्णाति तच्च पण्यं राजदैविकेनोपहतं तदा केतुरेवासौ हानिभवेत् । पण्याग्रहणरूपेण केतृदोषेण नाशितत्वात् ॥ २५५ ॥

#### राजदैवोपघातेन पण्ये दोषम्रुपागते । हानिर्विकेतुरेवासौ याचितस्यात्रयच्छतः ॥ २५६ ॥

अपि च । यदा पुनः केत्रा प्रार्थ्यमानमपि पण्यं विकेता न समर्पयति, अजातानुशयोऽपि, तच राजदैविकेनोपहतं भवति, तदाऽसौ हानिर्विकेतुरेख । अतोऽन्यददुष्टं पण्यं विनष्टसदृशं केत्रे देयम् ॥ २५६ ॥

### अन्यहस्ते च विक्रीतं दुष्टं वाऽदुष्टवद्यदि । विक्रीणीते दमस्तत्र मृल्यात्तु द्विगुणो भवेत् ॥ २५७ ॥

किंच । यः पुनर्तिनैवानुशयमेकस इस्ते विक्रीतं पुनरन्यस्य इस्ते विक्रीणीते, सदोषं वा पण्यं प्रच्छादितदोषं विक्रीणीते, तदा तत्पण्यमृल्याङ्किगुणो दमो वेदितव्यः । नारदेनाप्यत्र विशेषो दिशितः । 'अन्यहस्ते च विक्रीय योऽन्यस्यै तत्प्रयच्छति । द्रन्यं तिङ्किगुणो दाप्यो विनयसावदेव न्त्र ॥ निदोषं दर्शयित्वा न्तु सदोषं यः प्रयच्छति । स मूस्याङ्किगुणं दाप्यो विनयं तावदेव व्विति, (८–६–७)॥

सर्वश्चायं विधिर्दत्तमृल्ये पण्ये द्रष्टव्यः । अदत्तमृल्ये पुनः पण्ये वाच्यात्रकेयकेतृविकेत्रोर्नि-यमकारिणः समयाद्देते प्रवृत्तौ निवृत्तौ वा न कश्चिद्दोषः । यथाह नारदः । 'दत्तमृल्यस पण्यस्य विधिरेष प्रकीर्तितः । अदत्तेऽन्यत्र समयान्न विकेतुरविकय' इति (८–१०)॥ २५७॥

विकयानुरायोऽभिहितः; क्रीतानुरायसरूपं तु प्राक् प्रपिवतं; अधुना तदुभयसाधारणं धर्ममाह---

### क्षयं वृद्धिं च वणिजा पण्यानामविजानता । क्रीत्वा नातुशयः कार्यः कुर्वन् षद्भागदण्डभाक् ॥ २५८ ॥

परीक्षितकीतपण्यानां क्रयोत्तरकालं कयकालपरिमाणतोऽर्षकृतां वृद्धिमपश्यता केत्रा अनु-दायो न कार्यः । विकेत्रा च महार्घनिवन्धनं पण्यक्षयमपश्यता नानुशयितव्यम् । द्यद्धि-क्षयपरिज्ञाने पुनः केतृविकेत्रोरनुशयो भवतीति व्यतिरेकादुक्तं भवति । अनुशयकालाविषस्तु नारदेनोक्तः । 'कीत्वा मृल्येन यत्पण्यं दुष्कीतं मन्यते क्रयी । विकेतुः प्रतिदेयं तत्तसिक्षेन-१० बाह्यपविक्षतम् ॥ द्वितीयेऽह्वि ददन्केता मृल्यार्षिशांश्चमावहेत् । द्विगुणं तु तृतीयेऽह्वि परतः केतरेन तिविति' (९-२-३)॥ अपरीक्षितकयिकये पुनः पण्यवेगुण्यनिबन्धनानुशयाविधि देशैकपश्चसप्ताहेत्यादिना' दिशित एव । तदनया वाचोषुक्त्या दृद्धिक्षयपरिज्ञानस्वानुशयकारणत्वमगम्यते । तथा पण्यपरीक्षा-विधिवलातप्यदोषाणामनुशयकारणत्वं । अतः पण्यदोषतद्वृद्धिक्षयकारणत्रितयाभावेऽनुशयकाला-भ्यन्तरेऽपि यद्यनुशयं करोति तदा पण्यषङ्कागं दण्डनीयः । अनुशयकारणसद्भावेऽप्यनुशय-भकालिकिमेणानुशयं कुर्वतोऽप्ययमेव दण्डः । उपभोगेनाविनश्चरेषु स्थिरार्घेष्वनुशयकालिकिमेणानुशयं कुर्वतो प्रमुक्तो दण्डो दृष्टव्यः । (अ० ८, श्लो० २२३ ) । 'परेण नु दशाहस्य न द्यान्नापि दापयेत् । आद्दानोऽदद्श्वैव राज्ञा दण्डः शतानि षडिति' ॥ २५८ ॥

इति विकीयासंप्रदानं नाम प्रकरणम् ।

## अथ संभूयसमुत्थानप्रकरणम् २२

संभूयसमुत्थानं नाम विवादपदमिदानीमभिधीयते—

### समवायेन वणिजां लागार्थं कर्म कुर्वताम् । लागालाभौ यथाद्रव्यं यथा वा संविदा कृतौ ॥ २५९ ॥

सर्वे वयमिदं कर्म मिलिताः कुर्म इत्येवंरूपा संप्रतिपत्तिः समवायः, तेन ये वणिङ्गटनर्तक-प्रभृतयो लामिलप्सवः प्रातिस्विकं कर्म कुर्वेते तेषां लामालामान्त्रप्रचयापचया यथाद्रव्यं येन भ्यावद्भनं पण्यप्रहृणार्थे दत्तं तद्नुसारेणावसेयौ । यद्वा । प्रधानगुणभावपर्यालोचनयाऽस्य भाग-द्वयमस्यैको भाग इत्येवंरूपया संविदा समयेन यथा संप्रतिपन्नौ तथा वेदितव्यौ ॥ २५९ ॥

#### प्रतिषिद्धमनादिष्टं प्रमादाद्यच नाशितम् । स तद्द्याद्विप्रवाच रक्षिताद्दशमांश्रभाक् ॥ २६० ॥

किंच । तेषां संभूय प्रचरतां मध्ये पण्यमिद्मित्थं न व्यवहर्तव्यमिति प्रतिषिद्धमाचरतां २० यश्चाशितमनादिष्टमनतुज्ञातं वा कुर्वाणेन तथा प्रमादात्प्रज्ञाहीनतया वा येन यन्नाशितं स तत्पण्यं विणम्यो द्वात् । यः पुनस्तेषां मध्ये चौरराजादिजनिताबसनात्पण्यं पालयित स तस्पाद्रक्षितात्पण्याह्याममंदां लमते ॥ २६० ॥

अर्घप्रक्षेपणाद्विशं भागं ग्रुल्कं नृपो हरेत् । न्यासिद्धं राजयोग्यं च विक्रीतं राजगामि तत् ॥ २६१ ॥

इस्पतः पण्यस्वयन्मूल्यमित्यर्घत्तसः मक्षेपणात् राजतो निरूपणाद्वेतोरसौ मूल्याद्विंशतित-ममंशं ग्रुल्कार्थं गृह्वीयात् । यत्पुनर्व्यासिद्धमन्यत्र न निक्रेयमिति राज्ञा प्रतिषिद्धं यद्वाजयोग्यं मणिमाणिक्याबप्रतिषिद्धमपि तद्वाज्ञेऽनिवेब लामलोभेन निक्रीतं चेद्वाज्ञगामि मूल्यदाननिरपेक्षं तत्सर्वे पण्यं राजाऽपहरेदित्यर्थः ॥ २६१ ॥

मिथ्या वदन्परीमाणं श्रुल्कस्थानादपासरत् । दाप्यस्त्वष्टगुणं यश्च सच्याजक्रयविकयी ॥ २६२ ॥ यः पुनर्वाणिक् ग्रुल्कवश्वनार्थे पण्यपरिमाणं निह्वते, ग्रुल्कयहणस्थानाद्वाऽपसरति, यश्चा-स्रोदमस्रोदं वेत्येवं विवादास्पदीभूतं पण्यं क्रीणाति विक्रीणीते वा, ते सर्वे पण्यादष्टगुणं दण्डनीयाः॥ २६२॥

#### तरिकः स्थलजं ग्रुल्कं गृह्धन् दाप्यः पणान्दश् । ब्राह्मणप्रातिवेश्यानामेतदेवानिमन्त्रणे ॥ २६३ ॥

अपि च, शुद्कं हि द्विविधं स्थलजं जलजं च । तत्र स्थलजंभप्रेप्रक्षेपणाद्विशं मागं शुद्कं चर्पो हरेदि'त्यनोक्तम् । जलजं तु मानचेऽभिहतम् । 'पणं यानं तरे दाप्यः पुरुषोऽर्घपणं तरे । पादं पशुक्ष योषिच पादार्धे रिक्तकः पुमान् ॥ मण्डपूर्णानि यानानि तार्यं दाप्यानि सारतः । रिक्तमाण्डानि यर्तिक्वित्पुमांसश्चापरिच्छदाः ॥ गर्भिणी तु द्विमासादिस्त्या प्रव्रजितो सुनिः । ब्राह्मणा लिङ्किनश्चेव न दाप्यासारिकं नरा' इति (अ० ८ स्रो० ४०४।५।०) । शुक्कद्वयेऽ १० व्ययमपरो विशेषः । 'न भिन्नकार्षापणमस्ति शुद्कं न शिल्पवृत्तौ न शिशो न दृते । न भैक्ष- लक्ष्ये न हृतावशेषे न श्रोत्रिये प्रविजिते न यञ्चे' इति ॥ तीर्थतेऽनेनित तरिः नावादिः तज्जन्यशुक्केऽधिकृतस्तरिकः स यदा स्थलोद्धवं शुद्कं यह्मति तदा दशपणान् दण्डनीयः । 'वेशो वेश्म प्रतिवेश' इति स्वेश्माभिमुखं स्ववेश्मपार्थस्यं चोच्यते, तत्र भवाः प्रातिवेश्याः, ब्राह्मणाश्च ते प्रातिवेश्याश्च ब्राह्मणप्रातिवेश्याः, तेषां श्रुतवृत्तसंपूर्णानां श्राद्धादिषु विभवे सत्यनिमन्नणे १५ एतदेव दशपणारमकं दण्डनं वेदितव्यम् ॥ २६३ ॥

## देशान्तरगते प्रेते द्रन्यं दायादवान्धवाः । ज्ञातयो वा हरेयुस्तदागतास्त्रीर्वेना नृपः ॥ २६४ ॥

यदा संभ्यकारिणां मध्ये यः कश्चिद्देशान्तरगतो मृतस्तदा तदीयभंशं दायादाः पुत्राध-पत्यवगीं वन्धवो मातृपक्षा मातुष्ठाद्याः ज्ञातयोऽपत्यवर्गव्यतिरिक्ताः सिपण्डा २० देशान्तरमृत-विधिवधं प्रत्याहः। तैर्विना दायादाधमावे राजा गृह्णीयात्।

बाशब्देन च दायादादीनां वैकल्पिकमधिकारं दर्शयति । पौर्वापर्यनियमस्तु पत्नी दुहितर इत्यादिप्रतिपादित एवात्रापि वेदितच्यः । शिष्यसम्बद्धाचरिष्ठाक्षणिनिषेघो वणिकप्राप्तिश्च वचन-प्रयोजनम् । वणिजामपि मध्ये यः पिण्डदानणिदानादिसमर्थः स गृह्णीयात् । सामध्याविशेषे २५ सर्वे वणिजः संसृष्टिनो विभज्य गृह्णीयुः । तेवामप्यभावे दशवर्षे दायादाचागमनं प्रतीक्ष्यानागतेषु स्वयमेव राजा गृह्णीयात् । तदिदं नारदेन स्पष्टीकृतम् । 'एकस्य चेत्सानमरणं दाया-दोऽस्य तदामुयात् । अन्यो वाडसित दायादे शक्ताश्चेत्सर्व एव ते ॥ तदभावे तु गुप्तं तत्कार-येद्शवत्सरान् । अस्वामिकमदायादं दशवर्षस्थितं ततः ॥ राजा तदात्मसात्कुर्योदेवं धर्मो न द्यीयत' इति (अ. ३ स्त्रो. ७-१७-१८)॥ २६४॥

जिह्नां त्यजेयुर्निर्लाभमशक्तोऽन्येन कारयेत्।

किंच । जिह्नो वश्वकः तं निर्गतलाभमान्छिय त्यजेयुर्वहिः कुर्युः । यश्च संभूयकारिणां मध्ये भाण्डप्रत्यवेक्षणादिकं कर्तुमसमर्थोऽसावन्येन स्वं कर्म भाण्डभारवाहनं तदायव्ययपरी-क्षणादिकं कारयेत् ॥

प्रागुपदिष्टं वणिग्धर्ममृत्विगादिष्वतिदिशति--

# अनेन विधिराख्यात ऋत्विकर्षककर्मिणाम् ॥ २६५ ॥

अनेन लाभालामी 'यथाद्रव्यिभि'त्यादिवणिग्धर्मकथनेन ऋत्विजां होत्रादीनां ऋषीवलानां क्रात्वजां धनविमां न त्रात्वजां धनविमां विशेषप्रकारः । तत्र च ऋत्विजां धनविमाणे विशेषप्रकारः । (अ० ८ श्लो० २१०) 'सर्वेषामर्थिनो सुरूपास्तदर्धेनार्धिनोऽपरे । तृतीयिनस्तृतीयांशाश्च
ग॰ तुर्धीशाश्च पादिन' इति ॥ अस्यायमर्थः । 'ज्योतिष्टोभेन तं शतेन दीक्षयन्तीति' वचनेन गवां शतमृत्विगानतिरूपे दक्षिणाकार्ये विनियुक्तम् । ऋत्विजश्च होत्रादयः षोडश । तत्र कस्य क्षियानंश हत्यपेक्षायामिदसुच्यते । सर्वेषां होत्रादीनां षोडशित्वज्ञां मध्ये ये सुस्याश्चरवारो होत्रध्वर्षुक्रसोद्वातारः ते गोशतस्यार्थिनः सर्वेषां मागपूरणोपपत्तिवशादधाचत्वारिशद्वपार्थेनाधिभाजः । अपरे मैत्रावरूणप्रतिप्रस्थातृत्राह्मणाच्छंतिप्रस्तोतारस्तदर्धेन सुरूयाश्चर्यास्य षोडशग्रेष्टरपुत्रार्थेनाः । ये पुनस्तृतीयिनः अच्छावाक्षेष्ट्राधीप्रप्रतिहर्तारस्त तृतीयिनो सुरूयांशस्य षोडशगोरूपतृतीयांशेन तृतीयांशभाजः । ये तु पादिनः ग्रावस्तुदुन्नेतृपोतृसुन्रझण्यास्ते सुरूयमागस्य यश्चतुर्थारे द्वारागोरूपस्त्राजः ॥

नतु कथमयमंशनियमो घटते । न तावदत्र समयो नापि द्रव्यसमवायो नापि वचनं यद्वशा-द्वागनियमः सादतः 'समं सादश्रुतत्वादिति' न्यायेन सर्वेषां समाशमानत्वं कर्मानुरूपेण वांऽश१० भानत्वमिति युक्तम् ॥ अत्रोच्यते । ज्योतिष्टोमप्रकृतिके द्वादशाहेऽधिनस्तृतीयिनः पादिन इति
सिद्धवदनुवादो न घटते । यदि तत्प्रकृतिभूते ज्योतिष्टोमे अर्धतृतीयचतुर्थाशमानत्वं मैत्रावरुणादीनां न सादतो वैदिकार्धिप्रमृतिसमास्यावलात् प्रागुक्तींऽशनियमोऽवकर्प्यत इति
निरवद्यम् ॥ २६५ ॥

इति संभूयसमुत्थानप्रकरणम् ।

# अथ स्तेयप्रकरणम् २३

इदानी स्तेयं प्रस्तूयते । तळक्षणं च मतुनाभिहितम् (अ. ८ श्लो. ३३२) 'स्वात्साहसं स्वेयकक्षणम् । अन्वयवद्धसमं कर्म यत्कृतम् । निरन्वयं मवेत्स्तेयं कृत्वाऽपह्नुवते च यदिति'। अन्वयवद् । द्रव्यरक्षिराजाध्यक्षादिसमक्षम् । प्रसमं बळावद्यम्मेन यत्परचन-हरणादिकं क्रियते तत्साहसम् । स्तेयं तु तद्विळक्षणं निरन्वयं द्रव्यसाम्याधसमक्षं वश्वयित्वा १-यत्परसनहर्यं तद्वच्यते । यश्व सान्ययमपि कृत्वा न मयेदं कृतमिति सयानिह्नुते तदिप स्तेयम् ॥ नारदेनाप्युक्तम् । 'उपायैर्विविधेरेषां छ्ळयित्वाऽपकर्षणम् । सुप्तमत्तप्रमत्तेभ्यः स्तेय-माहुर्मनीषिण' इति ( १४–१७ ) ॥

तत्र तस्करग्रहणपूर्वकत्वाद्दण्डनस्य ग्रहणस्य ज्ञानपूर्वकत्वात् ज्ञानोपायं तावदाह-

ग्राहकैर्गृद्यते चौरो लोप्त्रेणाथ पदेन वा । पूर्वकर्मापराधी च तथा चास्रुद्धवासकः ॥ २६६ ॥

यश्चौरोऽयमिति जनैर्विख्याप्यते असौ प्राहकै राजपुरुषैः स्थानपालप्रभृतिभिर्महीतव्यः । छोप्त्रेणापहृतभाजनादिना वा चौर्यविद्धेन नाशदिवसादारम्य चौर्यपदानुसारेण वा प्राह्यः । यश्च पूर्वकमोपराधी प्राक् प्रख्यातचौर्यः अशुद्धोऽप्रज्ञातो वासः स्थानं यसासौ अशुद्धवास्तकः सोऽपि प्राह्यः ॥ २६६ ॥

अन्येऽपि शङ्कया ग्राह्मा जातिनामादिनिहवैः । द्यतस्त्रीपानसक्ताश्च शुष्कभिन्नमुखस्वराः ॥ २६७ ॥ परद्रच्यगृहाणां च पुच्छका गृढचारिणः । निराया व्ययवन्तश्च विनष्टद्रव्यविकयाः ॥ २६८ ॥

किंच । न केवलं पूर्वोक्ता याखाः किंत्वन्येऽिप वश्यमाणैर्लिङ्गेः राङ्गया याखाः । ज्ञाति-निह्वचेन नाहं शूद्र इत्येवंरूपेण । नामनिद्धवेन नाहं लिपत्य इत्येवंरूपेण । आदिग्रहणा-१५ त्स्वदेशग्रामकुलाधपलापेन च लक्षिता याखाः । द्यूतपण्याङ्गनामद्यपानीदेव्यसनेष्वतिप्रसक्ता-स्तथा 'कुतस्त्योऽिस त्व'मिति चौरमाहिभिः पृष्टो यदि शुष्कमुखो भिन्नस्वरो वा भवति तर्ध-साविष ग्राखः । बहुवचनात् स्विन्नललाटादीनां ग्रहणम् ॥

तथा ये निष्कारणं कियदस्य धनं किं वाऽस्य गृहसिति पृच्छन्ति, वेषान्तरधारणेनात्मानं गृह्यित्वा ये चरन्ति, ये चायासावेऽपि बहुव्ययकारिणः, ये च विनष्टद्रव्याणां जीर्णवस्नसिन्न-२० भाजनादीनामविज्ञातस्वामिकानां विकयकास्ते सर्वे चौरसंभावनया श्राद्याः।

एवं नानाविधचौर्यिलङ्कान्युरुषान् गृहीत्वा एते चौराः किंवा साधव इति सम्यक्परीक्षेत न पुनिर्लङ्कदर्शनमात्रेण चौरनिर्णयं कुर्यात् । अचौरसाि छोप्वादिल्ङ्कसंबन्धसंभवात् । यथाह् नारदः । 'अन्यह्सात्परिश्रष्टमकामादुत्थितं सुवि । चौरेण वा परिक्षिप्तं छोप्तं यत्नात्परिक्षयेत्' तथा । 'अस्तत्याः सत्यसंकाशाः सत्याश्चासत्यसिन्नभाः । दृश्यन्ते विविधा भावास्तस्मादुक्तं परी-३% क्षणमिति' ॥ २६७ ॥ २६८ ॥

एवं चौर्यशङ्कया गृहीतेनात्मा संशोधनीय इत्याह-

ग्रहीतः शङ्कया चौर्ये नात्मानं चेद्विशोधयेत् । दापियत्वा गतं द्रव्यं चौरदण्डेन दण्डयेत् ॥ २६९ ॥

यदि चौर्यशङ्कया गृहीतस्त्रिस्तरणार्थमात्मानं न शोधयति तर्हि वश्यमाणधनदापन-२० वधादिदण्डमाग्मवेत् । अतो मानुषेण तदमावे दिव्येन वा शोधनीयः॥

१ फ-साधवः किंवा असाधवः।

नतु नाहं चौर इति मिथ्योत्तरे कथं प्रमाणं संभवति । तसाभावरूपत्वात् । उच्यति । दि-व्यस तावद्वावाभावगोत्तरत्वं 'रुच्याऽवान्यतरः कुर्यादि' त्यत्र प्रतिपादितम् । मातुषं पुनर्यचपि साक्षाच्छुद्धमिथ्योत्तरे न संभवति तथापि कारणेन संसृष्टभावरूपमिथ्याकारणसाध्वनसुखेनाभा-वमपि गोचरयत्थेव । यथा 'नाज्ञापहारकाले अहं देशान्तरस्थ' इत्यभियुक्तैर्भाविते चोर्याभावस्था-५ प्यर्थात्सिद्धेः शुद्धिर्भवत्थेव ॥ २६९ ॥

#### चौरं प्रदाप्यापहृतं घातयेद्विविधैवधैः।

यस्तु प्रागुक्तपरिक्षया तन्निरपेक्षं वा निश्चितचौर्यसं सामिने अपद्वतं घनं स्रक्तिण मृद्यकल्पनया वा दापथित्वा विविधेषांतैर्षातयेत् । एतचोत्तमसाहसदण्डपातियोजयोत्तमस्व्यविवयम् । न पुनः पुष्पवस्नादिक्षुद्रमध्यमद्रव्यापहारविषयम् । 'साहसेषु य
चौरे दण्डमाह । एवोक्तिस्विषु दण्डो मनीषिभिः । स एव दण्डः स्तेयेऽपि द्रव्येषु त्रिष्वगुक्तमादिति' नारद्वचनेन (१४–२१)। वधरूपसोत्तमसाहससोत्तमद्व्यविषये व्यवस्थापितत्वात् ॥
यत्पुनर्वृद्धमनुवचनम् । 'अन्यायोपात्तवित्तत्वाद्धनमेषां मलात्मकम् । अतस्नान् चात्येद्राजा
नार्यदण्डेन दण्डयेदिति' तदिप महापराधविषयम् ॥

#### सचिद्धं ब्राह्मणं कृत्वा खराष्ट्राद्वित्रवासयेत् ॥ २७० ॥

१५ ब्राह्मणं पुनश्चीरं महत्यपराघेऽपि न घातयेदिपि तु ळळाटेऽङ्क्षयित्वा खदेशा चिरुष्कास्येत्। अङ्गनं च अपदाकारं कार्यम्। तथा च मनुः (अ. ९ श्लो. २३७)। 'गुरुतल्पे अगः कार्यः चौराविशेषेऽपः सुरापाने सुराध्वजः। त्तेये च अपदं कार्यं ब्रह्मण्यशिराः पुमानित्ति ।' एतच वादमाह। दण्डोत्तरकाळं प्रायश्चित्तमविकीषेतो द्रष्ट्यम्॥ यथाह् मनुः। (अ. ९ श्लो. २४०) प्रायश्चित्तं तु कुर्वाणाः सर्वे वर्णा यथोदितम्। नाङ्गा राज्ञा ळळाटे तु दाप्यास्त्र्त्तमसाह-२०सितिः॥ २७०॥

#### घातितेऽपहृते दोषो ग्रामभर्तुरिनर्गते । विवीतभर्तस्त पथि चौरोद्धर्तरवीतके ॥ २७१ ॥

यदि आममध्ये मतुष्यादिप्राणिवधो धनापहरणं वा जायते तदा आमपतेरेव चौरोपेक्षादोषचौरदक्षेने अप- स्तरपरिहारार्थं स एव चौरं गृहीत्वा राज्ञेऽपंयेत् । तदशक्ती हतं धनं धनिने
व्यवहतद्वयप्राक्षप्राप- द्वात् । यदि चौरपदं स्वआमान्निर्गतं न दर्शयति । दिशते पुनस्तरपदं यत्र
माह । प्रविशति तद्विषयाधिपतिरेव चौरं धनं चापयेत् । तथा च नार्यदः । 'गोचरे
यस छुप्येत तेन चौरः प्रयस्ततः । आस्रो दाप्योऽध्या शेषं पदं यदि न निर्गतम् । निर्गते पुनरेतसान्न चेदन्यत्र पातितम् । सामन्तान्मार्गपाळां द्विक्पाळां व दापयेदिति' (प १६ - १७)॥
विवीते त्वपहारे विवीतस्त्वामिन एव दोषः। यदा त्वध्वन्येव तद्धतं भवस्यवीतके वा चिचीतादन्यत्र
के स्रेत्रे तदा चौरोद्धर्तुर्मार्गपाळस्य दिक्पाळस्य वा दोषः॥ २७१॥

खसीम्नि द्वाद्भामस्तु पदं ना यत्र गच्छति । पश्चप्रामी वृद्धिः कोशाहशप्राम्यथना पुनः ॥ २७२ ॥ पंणादिकं कुर्यात् । यदा त्वनेकप्राममध्ये क्रोशमात्राद्धहिः प्रदेशे घातितो सुषितो वा चौरपदं च जनसंमदीदिना ममं तदा पश्चानां प्रामाणां समाहारः पश्चप्रामी दशप्रामसमाहारो दशप्रामी वा दद्यात् । विकल्पवचनं तु यथा तत्प्रत्यासन्यपृहत्यनप्रत्यर्पणादिकं कुर्यादित्येवमर्थम् ।

यदा त्वन्यतोऽपहृतं द्रव्यं दापथितुं न शकोति तदा स्वकोशादेव राजा दवात् । 'चौरहृतम-वित्रत्य यथास्थानं गमयेत्स्वकोशाद्वा दद्यादिति' गौतमस्मरणात् ( ) ॥ सुषितासुषितसन्देहे मानुषेण दिव्येन वा निर्णयः कार्यः । 'यदि तिस्नन् दाप्यमाने मवेन्मोषे तु संशयः। सुषितः शपथं दाप्यो बन्धुभिवीऽपि साधयेदिति' वृद्धमनुस्मरणात्॥ २७२॥

#### बन्दिग्राहांस्तथा वाजिकुञ्जराणां च हारिणः । प्रसद्ध घातिनश्रेव ग्रुलानारोपयेन्नरान् ॥ २७३ ॥

बन्दिप्राहादीन् बलावष्टम्भेन घातकांश्च नरान् शूलानारोपयेत् । अयं च वधप्रकारिक-अपराधिक्षेषण शेषोपदेशः। 'कोष्ठागारायुधागारदेवतागारभेदकान् । हस्त्यश्वरश्वहर्तृश्च हन्यादेवा-दण्डिवशेषमाह । विचारयन्निति' मनुस्मरणाम् (अ. ९ स्त्रोः ३८०)

94

## उत्क्षेपकग्रन्थिभेदौ करसन्दंशहीनकौ । कार्यौ द्वितीयापराधे करपादैकहीनकौ ॥ २७४ ॥

किंच । वस्नायुत्क्षिपत्यपहरतीत्युत्क्षेपकः । वस्नादिवद्धं सर्गादिकं विस्रस्रोत्कृत्य वा योऽपह-रत्यसौ ग्रन्थिभेदकः । तौ यथाकमं करेण सन्दंशसदृशेन तर्जन्याङ्गुष्टेन च द्वीनौ कार्यो । द्वितीयापराधे पुनः, करश्च पादश्च करपादं तच तदेकं च करपादैकं तद्वीनं ययोसौ कर-पादैकद्वीनकौ कार्यो । उत्क्षेपकग्नन्थिभेदकयोरेकमेकं करं पादं च छिन्चादित्यर्थः ।

एतदप्युत्तमसाहसप्राप्तियोग्यद्रव्यविषयम् । 'तदङ्गन्छेद इत्युक्तो दण्ड उत्तमसाहस' इति नारदः वचनात् (१४-८)। तृतीयापराधे तु वघ एव । तथा च मनुः । 'अङ्गुलीर्श्रीन्थभेदस छेदये- त्प्रथमे प्रहे । द्वितीये हक्तचरणौ तृतीये वघमईतीति' (अ. ९ श्लो. २७७)। जातिद्रव्यपरिमाणतो मृत्याद्यनुसारतो दण्डः कल्पनीय इति ॥ २७४ ॥

जातिद्रव्यपरिमाणपरित्रहविनियोगवयःशक्तिग्रणदेशकालादीनां दण्डगुरुलघुभावकारणानामा- २५ नन्त्यात्प्रतिद्रव्यं वक्तुमशक्तेः सामान्येन दण्डकल्पनोपायमाह —

## क्षुद्रमध्यमहाद्रव्यहरणे सारतो दमः । देशकालवयःशक्ति सञ्चिन्त्यं दण्डकर्मणि ॥ २७५ ॥

शुद्राणां मध्यमानासुत्तमानां च द्रव्याणां हरणे सारतो मूल्यायनुसारतो दण्डः कल्प-नीयः । श्रुद्वादिद्रव्यसरूपं च नारदेनोक्तम् । 'मृद्धाण्डासनखट्वास्थिदारुचर्मतृणादि यत् । शमी-१० भ्रान्यं कृतान्नं च श्रुदं द्रव्यसुदातहम् ॥ वासः कौशेयवर्ज्यं च गोवर्ज्यं पशवस्त्रथा। हिरण्यवर्ज्यं

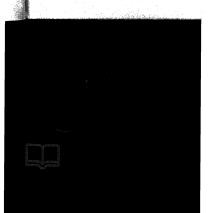

ठोहं च मध्यं ब्रीहियवा अपि॥ हिरण्यरत्नकोरोयं स्त्रीपुङ्गो गजवाजिनः। देवब्राह्मणराज्ञां च द्रव्यं विज्ञेयमुत्तमम्? ( अ. १४ श्वो. १४–१६ )।

त्रिप्रकोरष्विप द्रव्येष्वीत्सर्गिकः प्रथममध्यमोत्तमसाहसरूपो दण्डनियमस्तेनेव दिशितः । 
'साहसेषु य एवोक्तस्रिषु दण्डो मनीषिभः । स एव दण्डः स्तेथेऽपि द्रव्येषु त्रिष्वनुक्रमा'दिति' ॥ मृन्मयेषु मणिकमछिकादिषु गोवाजिव्यतिरिक्तेषु च महिषमेषादिपशुषु ब्राक्षणसंबनिष्षु च कनकथान्यादिषु तरतमभावोऽस्तीति उच्चावचदण्डिवशेषाकाङ्कायां मृल्याद्यनुसारेण दण्डः
करुगनीयः ।

तत्र च दण्डकभीण दण्डकत्यनायां तद्वेतुभृतं देशकाळवयःशक्तीति सम्यक् चिन्तनी-यम् । एतच जातिद्रव्यपरिणामपरिप्रहादीनासुपळक्षणम् । तथाहि । 'अष्टपाधं स्तेयकिल्बिणं शृद्धस्य ।• द्विगुणोत्तराणीतरेषां प्रतिवर्णं विदुषोऽतिकमे दण्डभूयस्त्वमिति' । अयमर्थः । किल्बिषशब्देनात्र दण्डो ळक्ष्यते । यक्षित्रपहीर यो दण्ड उक्तः स विद्वच्छूदक्तृकेऽपहोरे अष्टगुण आपादनीयः । इतरेषां पुनिवेद्क्षत्रत्राह्यणादीनां विदुषां द्विगुणोत्तराणि किल्बिषाणि षोडशद्वातिंशत्रत्रत्र तु षष्टिगुणा दण्डा आपादनीयाः । यक्षाद्विद्वच्छूदकर्नृकेऽपहोरे दण्डभूयस्त्वम् । मनुनाऽप्ययमेवार्थो दर्शितः (अ. ८ स्त्रो. ३३७।३३८) । ''अष्टापायं तु शृद्धस्य स्त्रेये मवति किल्बिषम् । षोडशेव तु १ वैश्यस्य द्वात्रिशत्वस्त्रियस्य तु ॥ त्राह्मणस्य चतुःषष्टिः पूर्णं वाऽपि शतं भवेत् । द्विगुणा या चतुः-षष्टिस्तदोषगुणविदिन' इति ॥ तथा परिणामकृतमिप दण्डगुरुत्वं दश्यते । यथाह मनुः (अ. ८ स्त्रो ३२०) 'धान्यं दशम्यः कुम्मेम्यो हरतोऽभ्यधिकं वधः । शेषेष्वेकादशगुणं दाप्यस्तस्य च तद्वनमिति'॥ विश्वतिद्रोणकः कुम्भः ।

हर्जिहियमाणस्वामिगुणापेक्षया सुभिक्षदुर्भिक्षकालाचपेक्षया ताडनाङ्गच्छेदनवधरूपा दण्डा २० योज्याः ॥ तथा संख्याविशेषादपि दण्डविशेषो रत्नादिषु । 'सुवर्णरजतादीनासुत्तमानां च वाससाम् । रत्नानां चैव सर्वेषां शतादम्यधिके वधः । पद्माशतस्त्वम्यधिके हस्तच्छेदनमिष्यते । शेषेष्वे-कादशगुणं मृत्यादण्डं प्रकल्पयेदिति' ( मनुः, अ. ८ श्लो. ३२१।३२२ )। तथा द्रव्यविशेषादपि । 'पुरुषाणां कुलीनानां नारीणां वा विशेषतः । रत्नानां चैव सर्वेषां हरणे वधमहिति ।' (मनुः अ.८श्लो.३२३)।अकुलीनानां तु दण्डान्तरम्। 'पुरुषं हरतो दण्ड उक्त उत्तमसाहसः । ३५ ख्रयपराधे तु सर्वसं कन्यां तु हरतो वध' इति ॥ क्षुद्रद्रव्याणां तु, 'भाषतो न्यूनमृत्यानां मृत्यान्यस्तुणो दमः । काष्ठभाण्डतृणादीनां मृन्ययानां तथैव च ॥ वेणुवेणवभाण्डानां तथा स्नाय्वस्थिपमंगाम् ॥ शाकानामार्द्रमृलानां हरणे फलमूलयोः । गोरसेक्षुविकाराणां तथा लवणतैलयोः । पक्षान्नानां कृतान्नानां मत्सानामामिषस्य च । सर्वेषां मृत्यमूतानां मृत्यात्पश्चगुणो दम' इति नारदस्यरणात् (प्र. २२-२४) ॥

 यः पुनः प्रथमसाहसः श्रुद्रद्रव्येषु शतावरः पञ्चाशस्ययन्तोऽसौ माषमूल्ये तदधिकम्ल्ये वा यश्चायोग्यं व्यवस्थापनीयः ॥ यत् पुनर्मानचं श्रुद्रद्रव्यगोचरवचनं 'तन्मृल्याद्विगुणो दम' इति तद्रस्पन्नयोजनशस्त्रविवयम् । तथाऽपराधगुरुत्वादिप दण्डगुरुत्वम् । 'संधि छित्वा तु थे चौर्ये रात्रौ कुर्विन्त तस्कराः । तेषां छित्वा नृणो हस्तौ तीक्ष्णशूरुं निवेशयेत्' । इत्येवं सर्वेषामानन्त्या-त्प्रतिद्रव्यं वक्तुमशक्तेर्जातिपरिमाणादिभिः कारणैर्दण्डगुरुखगुभावः कल्पनीर्यः।

पथिकादीनां पुनरत्पापराधे न दण्डः । यथाह मनुः । 'द्विजोऽध्वगः क्षीणवृत्तिर्द्वाविश्व् द्वे च मूलके । आददानः परक्षेत्रात्र दण्डं दातुमईति'(अ. ८क्षो.२४१) । तथा । 'चणकव्रीहि-गोधूमयवानां सुद्गमायोः । अनिषिद्धैर्महीतव्यो सुष्टिरेकः पथि स्थितैः ॥ तथैव सप्तमे भक्तं भ भक्तानि षडनश्रता । अश्वस्तनविधानेन हर्तव्यं हीनकर्मण' इति (मनुः ११-१६) ॥ २७५ ॥ अचौरसापि चौरोपकारिणो दण्डमाह—

#### भक्तावकाशास्युदकमन्त्रोपकरणव्ययान् । दत्त्वा चौरस्य वा हन्तुर्जानतो दम उत्तमः ॥ २७६ ॥

भक्तमशनम् । अवकाशो निवासस्थानम् । अश्निश्रौरस शीतापनोदाद्यर्थः । उद्कं तृषि-१० तस्य । मश्रश्रौयप्रकारोपदेशः । उपकरणं चौधसाधनम् । व्ययः अपहारार्थे देशान्तरं गच्छतः पाथेयम् । एतानि चौरस्य हन्तुर्वा दुष्टतं जानन्निष यः प्रयच्छित तस्थोत्तमसाहसो दण्डः । चौरोपेक्षिणामि दोषः । 'शक्ताश्र य उपेक्षन्ते तेऽपि तदोषभागिन' इति नारद्-सरणात् (१८-१९)॥ २७६॥

#### शस्त्रावपाते गर्भस्य पातने चोत्तमो दमः । उत्तमो वाऽधमो वाऽपि पुरुषस्त्रीप्रमापणे ॥ २७७ ॥

किंच । परगात्रेषु शस्त्रस्यावपातने दासीत्राक्षणगर्भव्यतिरेकेण गर्भस्य पातने चोत्तमो दमः दण्डः । दासीगर्भनिपातने तु 'दासीगर्भविनाशकृदि'त्यादिना शतदण्डोऽभिहितः । त्राक्षण-गर्भे तु 'हत्वा गर्भमविज्ञातमि'त्यत्र त्रक्षहत्यातिदेशं वश्यति । पुरुषस्य स्त्रियाश्च प्रमापणे शील- वृत्तावपेक्षयोत्तमो वाऽधमो वा दण्डो व्यवस्थितो वेदितव्यः ॥ २७७ ॥

## विप्रदुष्टां स्त्रियं चैव पुरुषद्यीमगर्भिणीम् । सेतुभेदकरीं चाप्सु शिलां बच्चा प्रवेशयेत् ॥ २७८ ॥

अपि च । विशेषेण प्रदुष्टा विप्रदुष्टा भ्रूणन्नी खगर्भपातिनी च या च पुरुषस्य हन्नी सेतूनां भेत्री च एता गर्भरहिताः स्नीगेले शिलां बद्धा अप्सु प्रवेशयेत् यथा न प्रवन्ति ॥ २७८ ॥

#### विषाप्रिदां पतिगुरुनिजापत्यप्रमापणीम् । विकर्णकरनासौष्ठीं कृत्वा गोभिः प्रमापयेत् ॥ २७९ ॥

किंच । अगिर्भिणीमित्युवर्तते । या च परवधार्थमन्नपानादिषु विषं ददाति क्षिपति । या च दाहार्थ ग्रामादिष्वभिं ददाति । तथा या च निजपतिगुर्वपत्यानि मारयति तां छिन्नकर्णकरनासौष्ठीं कृत्वा अदान्तेद्धेष्टवलीवर्दैः प्रवाद्य मारयेत् । स्तेयप्रकरणे यदेतत्साहसिकस दण्डविधानं तत्प्रास-क्रिकमिति मन्तव्यम् ॥ २०९ ॥

अविज्ञातकर्तके हनने हन्तृज्ञानोपायमाह-

अविज्ञातहतस्याशु कलहं सुतवान्धवाः ।

प्रष्टव्या योषितश्चास्य परपुंसि रताः पृथक् ॥ २८० ॥

अविज्ञातपुरुषेण घातितस्य संबन्धिनः सुताः प्रत्यासन्नाश्च बान्धवाः केनासः कलहो जात पहित कलहमाशु प्रष्टव्याः । तथा मृतस्य संबन्धिन्यो योषितो यश्च परपुंसि रता व्यभिचा-रिण्यस्ता अपि द्रष्टव्याः ॥ २८० ॥

> स्त्रीद्रव्यवृत्तिकामो वा केन वाऽयं गतः सह । मृत्युदेशसमासन्नं पृच्छेद्वाऽपि जनं शनैः ॥ २८१ ॥

किमयं स्त्रीकामो द्रव्यकामो वृत्तिकामो वा तथा कस्यां किसंबिन्धयां वा श्वियामस्य रितरा
क्ष्यं प्रष्टव्या सीत् । किसन् वा द्रव्ये प्रीतिः । कुतो वा वृत्तिकामः । केन वा सह देशा
हत्यत वाह । न्तरं रात इति नानाप्रकारं व्यमिचारिण्यो योषितः पृथकपृथक् विश्वास प्रष्टव्याः ।

तथा मरणदेशनिकटवर्तिनो गोपाटविकाद्या थे जनास्तेऽपि विश्वासपूर्वकं प्रष्टव्याः । एवं नाना
प्रकारैः प्रश्नेहन्तारं निश्चित्य तद्वितो दण्डो विधातव्यः ॥ २८१ ॥

क्षेत्रवेश्मवनग्रामविवीतखलदाहकाः । राजपत्न्यभिगामी च दग्धन्यास्तु कटाग्निना ॥ २८२ ॥

किंच । क्षेत्रं पक्षफलसस्पोपेतम् । वेदम गृहम् । वनमटवीं क्रीडावनं वा । प्रामम् । विवीत्तमुक्तलक्षणम् । खळं वा ये दहन्ति यश्च राजपत्नीमभिगच्छति तान्सवीन् कटैवीरणमयैर्वेष्टयित्वा दहेत् । क्षत्रोदेर्दाहकानां मारणदण्डप्रसंगादण्डविधानम् ॥ २८२ ॥

इति स्तेयप्रकरणम् ॥

## अथ स्त्रीसंग्रहणप्रकरणम् २४

स्रीसंग्रहणाख्यं विवादपदं व्याख्यायते । प्रथमसाहसादिदण्डप्रास्यर्थे वेघा तस्सरूपं व्यासेन विवृतम् । त्रिविधं तत्समाख्यातं प्रथमं मध्यमोत्तमम् । अदेशकाळमाषाभिर्निजेने च परिक्षयाः ॥ कटाक्षावेक्षणं हास्यं प्रथमं साहसं स्मृतम् । प्रेषणं गन्धमाल्यानां धूपभूषणवाससाम् । प्रळोमनं चान्नपानैर्मध्यमं साहसं स्मृतम् । सहासनं विवित्तेषु परस्परमुपाश्रयः ॥ केशाकेशिष्रद्वं चैव सम्यक् दणसंग्रहणं स्मृतम् ॥ स्रीपुंसयोर्भियुनीमावः संग्रहणाम् ॥

> संब्रहणज्ञानपूर्वकत्वात्तत्कर्त्वदेण्डविधानं तज्ज्ञानोपायं तावदाह — पुमान्संब्रहणे ब्राह्मः केञाकेशि परस्त्रियाः । सद्यो वा कामजैश्रिहैः प्रतिपत्तौ द्वयोस्तथा ॥ २८३ ॥

संग्रहणे प्रवृत्तः पुमान् केशाकेश्यादिभििङ्किकात्वा ग्रहीतव्यः । परस्परं केशग्रहणपूर्विका कीडा केशाकेशि। 'तत्र तेनदिमिति सरूप' (व्या.सू.२-२-२७) इति बहुन्नीहो सित 'इच्कर्म-व्यितिहार' (व्या.सू.५-१-२) इति समासांत इच्यत्ययः । अव्ययत्वाच छप्तरृतीया विभक्तिः ॥ ततश्चायमधः परमार्थया सह केशाकेशिकीडनेनाभिनवैः कररुहृदशनादिकृतवृणैः रागकृतैर्विङक्तेष्यः संप्रतिपस्या वा ज्ञात्वा संग्रहणे प्रवृत्तो ग्रहीतव्यः । परस्रीग्रहणं नियुक्तांवरुद्धादिव्यदा- स्सार्थम् ॥ २८३ ॥

### नीवीस्तनप्रावरणसिक्थकेशावमर्शनम् । अदेशकालसंभाषं सहैकासनमेव च ॥ २८४ ॥

किंच । यः पुनः परदारपरिधानमन्धिप्रदेशकुचप्रावरणजघनमूर्घरहादिस्पर्शनं सामिलाष इवा-चरति । तथा अदेरो निर्जने जनताकीर्णे वांऽधकाराकुले संलापनं करोति । परमार्थया वा सहै-१० कमश्चकादौ रिरंसयवावतिष्ठते सोऽपि संग्रहणे प्रवृत्तो प्राह्यः ।

एतच शंक्यमानदोषपुरुषविषयमितरस्य तु न दोषः । यथाह मनुः । 'यस्वनाक्षारितः पूर्वमिभाषेत कारणात् । न दोषं प्राप्तयात्किश्विच्चहि तस्य व्यतिकम' (अ.८ श्लो. ३५५) । इति ॥ यः परिक्षया स्पृष्टः क्षमते असाविष श्राष्ठाः इति तेनैवोक्तम् । (अ.८ श्लो. ३५८) । 'बियं स्पृश्लोददेशे यः स्पृष्टो वा मर्षयेत्तथा । परस्परसानुमते सर्वे संग्रहणं स्पृतमिति' । यश्च ममेयं १५ विदग्धाऽसकृद्रमितेति श्लाघया युजंगजनसमक्षं स्थापयत्यसाविष ग्राष्ठा इति तेनैवोक्तम् । 'दर्गाद्वा यदि वा मोहाच्छूाघया वा स्वयं वदेत् । पूर्वे ममेयं भुक्तेति तच्च संग्रहणं स्पृतमिति' ॥ २८४ ॥

प्रतिषिद्धयोः स्त्रीपुंसयोः पुनः सँछापादिकरणे दण्डमाह-

#### क्षी निषेधे शतं दद्याद्विशतं तु दमं पुमान् । प्रतिषेधे तयोर्दण्डो यथा संग्रहणे तथा ॥ २८५ ॥

प्रतिषिद्धात इति प्रतिषेधः पतिषित्रादिभिर्येन सह संभाषणादिकं निषद्धं तत्र प्रवर्तमाना ही शतपणं दण्डं दद्यात् । पुरुषः पुनरेवं निषिद्धं प्रवर्तमानो द्विशतं द्यात् । द्वयोस्तु स्रीपुंस्त्योः प्रतिषिद्धे प्रवर्तमानयोः संप्रहणे संभोगे वर्णानुसारेण यो दण्डो वश्यते स एव विश्वेयः । एतच चारणादिभायांव्यतिरेकेण । 'नेष चारणदारेषु विधिनात्मोपजीविषु । सज्जयन्ति हि ते नारीं निगृहाक्षारयन्ति चेति' मनुस्मरणात् ( अ. ८ स्टो. ३६२ ) ॥ २८५ ॥—

#### सजातावुत्तमो दण्ड आनुलोम्ये तु मध्यमः । त्रातिलोम्ये वधः पुंसो नार्या कर्णादिकर्तनम् ॥ २८६ ॥

चतुर्णामपि वर्णानां बठात्कारेण सजातीयगुप्तपरदाराभिगमने साशीतिपणसहस्रं दण्डनीयः । यदा त्वानुकोम्येन हीनवर्णा स्त्रियमगुप्तामभिगच्छति तदा मध्यमसाहसं दण्डनीयः । यदा तिहदानीसम् पुनः सवर्णामगुप्तामानुकोम्येन गुप्तां वा व्रजति तदा मानवे विशेष उक्तः (अ.२० हणे दण्डमाह ८ स्हो. २७८।२८२ )। 'सहस्रं ब्राह्मणो दण्ड्यो गुप्तां विप्रां बठाइजन् । श-

१ स्त्री निषेधे शतं दण्ड्या द्विशतं तु दमः पुमान् इति मयूखे पाठान्तरम् ।

तानि पश्च दण्ड्यः सादिच्छन्त्या सह संगतः ॥ सहस्रं श्राक्षणो दण्डं दाप्यो गुप्ते तु ते त्रजन् । शृद्धायां क्षत्रियविशोः सहस्रं तु भवेदम' इति ॥

एतच गुरुसिखभार्याच्यितरेकेण द्रष्टव्यम् । 'माता मातृष्वसा श्रश्रृमीतुलानी पितृष्वसा । पितृ-व्यसिखिशिष्यस्री भगिनी तत्सखी खुषा ॥ दुहिताचार्यभार्या च सगोत्रा शरणागता । रात्री प्रव-"जिता धात्री साध्वी वर्णोत्तमा च या ॥ आसामन्यतमां गच्छन् गुरुतल्पग उच्यते । शिश्रस्रोत्क-तैनात्तत्र नान्यो दण्डो विधीयत' इति नारदस्सरणात् ॥

प्रातिलोम्ये उत्कृष्टवर्णस्त्रीगमने क्षत्रियादेः पुरुषस्य वधः। एतः गुप्ताविषयमन्यत्र तु धनदण्डः। 'उमाविष हि तावेव त्रास्त्रण्या गुप्तया सह । विश्वतौ शृद्धवहण्ड्यो दग्धव्यौ वा कटाप्रिना ॥ त्रास्त्रणी यद्यगुप्तां तु सेवेतां वैदयपार्थिवौ ॥ वैदयं पश्चरातं कुर्यात्क्षत्रियं तु सहस्रिणमिति'

- १० मनुसरणात् ( अ. ८ स्त्रो. ३७६ । ३७७ )। श्रृद्रस्य पुनरगुप्तामुत्कृष्टवर्णा क्षियं व्रजतो लिङ्गच्छेदनसर्वस्वापद्दारो । गुप्तां तु व्रजतस्तस्य वधसर्वस्वापद्दाराविति तेनैवोक्तम् ॥ ( अ. ८ स्त्रो.
  ३७३ )। 'श्रृद्दो गुप्तमगुप्तं वा द्वैजातं वर्णमावसन् । अगुप्तमङ्गसर्वस्वेरीतं सर्वेण द्दीयत' इति ।
  नार्याः पुनर्द्दीनवर्णं व्रजन्त्याः कर्णयोरादिव्रदृणान्नासादेश्च कर्तनम् । आनुलोम्ये सवर्णे वा व्रजन्त्या
  दण्डः कल्प्यः ॥
- अयं च वधाद्युपदेशो राज्ञ एव तस्यैव पालनाधिकाराज्ञ द्विजातिमात्रस्य । तस्य 'त्राह्मणः परीक्षार्थमपि शस्त्रं नाददीतेति' शस्त्रग्रहणनिषेधात् । यदा तु राज्ञो निवेदने कालविलम्बनेन कार्यातिपातशङ्का तदा स्वयमेव जारादीन् हन्यात् । (मनुः अः ८ श्लोः ३४८)। 'शस्त्रं द्विजा-तिभिर्माधं धर्मो यत्रोपरुद्ध्यते' । तथा (मनुः अः ८ श्लोः ३५१) 'नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन । प्रकाशं वाप्रकाशं वा मन्युर्त्तं मन्युमुच्छतीति' शस्त्रम्रहणाभ्यनुज्ञानाचा ॥
- तथा क्षत्रियवैद्ययोरन्योन्यक्यिमगमने यथाकमं सहस्रशतपणात्मकौ दण्डौ वेदितव्यौ।तदाह
  मनुः।(अ.८ श्लो. ३८२)। 'वैद्यश्रेत्क्षत्रियां ग्रुप्तां वैद्यां वा क्षत्रियो क्रजेत्। यो ब्राह्मण्यामगुप्तायां तानुमौ दण्डमर्हत' इति ॥ २८६ ॥

पारदार्यप्रसङ्गात् कन्यायामपि दण्डमाह् ।

#### अलङ्कतां हरेत्कन्याप्तत्तमं द्यन्यथाऽधमम् । दण्डं दद्यात्सवर्णासु प्रातिलोम्ये वधः स्मृतः ॥ २८७'॥

विवाहाभिमुखीभूतामलङ्कृतां सवणां कन्यामपहरनुस्तमसाहसं दण्डनीयः। तदनभिमुखीं सवर्णां हरन् प्रथमसाहसम् । उत्कृष्टवर्णजां कन्यामपहरतः पुनः क्षत्रियादेवेघ एव ॥ दण्डविधानाचापहर्रतः मानावापहर्रतः साम्राहस्तम् । उत्कृष्टवर्णजां कन्यामपहर्रतः पुनः क्षत्रियादेवेघ एव ॥ दण्डविधानाचापहर्रतः ॥ २८७ ॥

# सकामास्त्रज्ञलोमास न दोषस्त्वन्यथा दमः।

भः आनुकोन्याप- यदि सानुरागां हीनवर्णी कन्यामपहरति तदा दोषाभावाञ्च दण्डः। अन्यथा हरणे दण्डमारः। त्वनिच्छन्तीमपहरतः प्रथमसाहसो दण्डः॥

द्वणे तु करच्छेद उत्तमायां वधस्तथा ॥ २८८ ॥

अनुलोमासित्यनुर्वतेते । यद्यकामां कन्यां बलात्कारेण नखक्षतादिना दूषयित तदा तस्य कर-रुक्षेत्तव्यः, यदा पुनस्तामेवाङ्गुलिप्रक्षेपेण योनिक्षतं कुर्वन्दूषयित तदा मनूक्तष्द्शतसिहतोऽङ्कुलिः कन्यादूषणे च्छेदः । (अ. ८ स्होः ३६७) 'अविषश्च तु यः कन्यां कुर्योद्देपेण मानवः । दण्डमादः। तस्याद्य कर्त्ये अङ्गुल्यो दण्डं चाईति षट्शतमिति' यदा पुनः सानुरागां पूर्व-वद्षयित तदाऽपि तेनैव विशेष उक्तः (अ. ८ स्होः ३६८)। 'सकामां दूषयंस्तुल्यो नाङ्गुलि-५ च्छेदमईति । द्विशतं तु दमं दाप्यः प्रसङ्गविनिष्टक्तये' इति ॥

यदा तु कन्यैव कन्यां दूषयित विदग्धा वा तत्रापि विशेषस्तैनेवोक्तः । (अ. ८ श्लो. ३६९) 'कन्यैव कन्यां या कुर्यात्तस्यास्तु द्विशतो दमः । या तु कन्यां प्रकुर्यात् स्त्री सा सद्यो मौण्ड्य-मर्हति ॥ अङ्गुल्योरेव च च्छेदं खरेणोद्वहनं तथेति'।कन्यां कुर्यादिति कन्यां योनिक्षतवर्तीं कुर्या-दित्यर्थः ॥

यदा पुनसत्कृष्टजातीयां कन्यामविशेषात्सकामामकामां वाडिभगच्छित तदा हीनस्य क्षत्रिया-देवीष एव । (अ. ८ स्रो. ३६६) । 'उत्तमां सेवमानस्तु जघन्यो वधमर्हतीति' मनुस्पर-णात् ॥ यदा सवर्णी सकामामभिगच्छित तदा गोमिश्रुनं शुक्रं तिरात्रे द्यात् यदीच्छिति ॥ पितिर तु शुल्कमिनच्छिति दण्डरूपेण तदेव राज्ञे द्यात् । सवर्णीमकामां तु गच्छतो वध एव । यथाह् मनुः । 'शुल्कं द्यात्सेवमानः समामिच्छेत्पिता यदि' । (अ. ८ स्रो. ३६६)। 'योड- ५५ कामां दूषयंत्कन्यां स सद्यो वधमर्हति । सकामां दूषयंस्तुत्यो न वधं प्राप्नुयान्नर' इति (अ. ८ स्रो. ३६४)॥ २८८॥

### श्चतं स्नीद्षणे दद्याद्वे तु मिथ्याभिशंसने । पश्चन् गच्छन् श्चतं दाप्यो हीनां स्त्रीं गां च मध्यमम् ॥ २८९ ॥

किंच । स्रीशब्देनात्र प्रकृतत्वात्कन्याऽवसृश्यते । तस्या यदि कश्चिद्विद्यमानानेवापसारराज-२० यक्ष्मादिदीर्घकुत्स्तितरोगसंसृष्टमैथुनत्वादिदोषान्प्रकाश्येयमकन्येति द्षयत्यसौ द्यातं दाप्यः । मिथ्या-भिश्चांस्वने तु पुनरविद्यमानदोषाविष्कारेण दूषणे द्वे शते दापनीयः । गोव्यतिरिक्तपशुगमने तु द्वातं दाप्यः । यः पुनर्द्वीनां स्त्रियमन्त्यावसायिनीमविशेषात्सकामामकामां वा गां चाभिगच्छ-त्यसौ मध्यमसाहसं दण्डनीयः ॥ २८९ ॥

### अवरुद्धासु दासीषु सुजिष्यासु तथैव च । गम्याखिप पुमान्दाप्यः पञ्चाज्ञत्पणिकं दमम् ॥ २९० ॥

गच्छिन्नत्यतुर्वतेते । उक्तरुक्षणा वर्णक्षियो दासस्ता एव सामिना ग्रुश्रूषाहानिन्युदासार्थे गृह एव स्थातव्यमित्येवं पुरुषान्तरोपमोगतो निरुद्धा अवरुद्धाः । पुरुषनियतपरिप्रहाः भु

जिन्याः। यदा दास्रोऽवरुद्धा भुजिन्या वा भवेयुस्तदा तासु, तथा चरान्दाहेरूयास्वीरिणीनामपि साधारणक्षीणां भुजिन्याणां च अहणम् तासु च सर्वपुरुष-१०
साधारणतया गम्यास्विप गच्छन् पञ्चादारपणान् दण्डनीयः । परपरिगृहीतत्वेन तासां परदारतुब्बत्वात् । एतच स्पष्टमुक्तं नारदेन । "सैरिण्यमाक्कणी वेदया दासी
निष्कासनी च या । गम्याः स्यराहुङोन्येन क्रियो न अतिङोमतः ॥ आस्वेव त अजिन्यास दोषः

स्यात्परदारवत् । गम्यास्तपि हि नोपेयाद्यताः परपरिग्रहा' इति (१२-७८-७९) ॥ निष्कासिनी स्वाम्यनवरुद्धा दासी ।

नतु च स्वैरिण्यादीनां साधारणतया गम्यत्वाभिधानमयुक्तम् । न हि जातितः शास्त्रतो वा काश्चन ठोके साधारणाः स्त्रिय उपलम्यन्ते । तथाहि । स्वैरिण्यो दासश्च ताबद्वर्णस्त्रिय एव । भ 'स्वैरिणो या पतिं हित्वा सवर्णे कामतः अयेत् । वर्णानामानुलोम्येन दासं न प्रतिलोमतः इति मनुस्मरणात् ॥ न च वर्णस्त्रीणां पत्यो जीवति सृते वा पुरुषान्तरोपभोगो घटते । 'दुःशीलः कामग्रुतो वा गुणेवां परिवर्जितः । परिचर्यः स्त्रिया साध्व्या सततं देववत्पतिः ॥ कामं तु क्षपयेदेहं पुष्पमूलकलैः ग्रुभैः । न तु नामापि गृह्वीयात् पत्यौ प्रेते परस्य त्विति' (मनु-स्ट. अ. ५ श्लोक. १५८।१५७) निषेधस्मरणात् ॥

नापि कन्यावस्थायाः साधारणत्वम् । पित्रादिपरिरक्षितायाः कन्याया एव दानोपदेशात् । दात्रमावेऽपि तथाविधाया एव स्वयंवरोपदेशात् । न च दासीमावास्स्वधर्माधिकारच्युतिः । पारतङ्यं हि दासं न स्वधर्मपरित्यागः । नापि वेश्या साधारणी वर्णागुळोमजव्यतिरेकेण गम्यजात्यन्तरासंभवात् । तदन्तःपातित्वे च पूर्ववदेवागम्यत्वम् । प्रतिळोमजत्वे तु तासां नितरामगम्यत्वम् । अतः पुरुषान्तरोपमोगे तासां निन्दितकर्माभ्यासेन पातित्यात् । पतितसंसर्गस्य अभिविद्धत्वाच न सकळपुरुषोपमोगयोग्यत्वम् । सत्यमेवम् । कि त्वत्र स्वेरिण्याखुपमोगे पित्रादि-रक्षकराजदण्डभयादिहृद्धवामावाद्भम्यत्ववाचोयुक्तिः । दण्डामावश्चावरुद्धायु दासीष्विति नियतपुरुषपरिग्रहृपोपितो दण्डविधानातद्वपाधिरहितास्वर्थोदवगम्यते । स्वेरिण्याद्यानां पुनर्दण्डा-मावो विधानामावात् ॥ 'कन्यां मजन्तीग्रत्कृष्टं न किश्चिदपि दाययेविति' (मनुस्मृ. ८–३६५) लिङ्गनिदर्शनाच्वावगम्यते । प्रायश्चित्तं तु स्वधर्मस्खळनिमित्तं गम्यानां गन्तृणां चाविशे-र्वाद्ववत्येव ।

यत्पुनर्वेश्यानां जात्यन्तरासंमयेन वर्णान्तःपातित्वमन्तुमानादुक्तम् । वेश्या वर्णानुलोमायन्तः पातिन्यो मनुष्यजात्याश्रयत्वात् । ब्राह्मणादिवदिति । तन्न । तत्र कुण्डगोलकादिभिरनैकान्ति-कत्वात् । अतो वेश्याख्या काचिजातिरनादिर्वेश्यायामुत्कृष्टजातेः समानजातेर्वा पुरुषादुत्पन्ना पुरुषसंभोगद्यत्तिर्वेश्येति ब्राह्मण्यादिवह्योकप्रसिद्धिवलादस्युपगमनीयम् । न च निर्मूलेयं २० प्रसिद्धिः । सर्थते हि स्कन्दपुराणे । 'पश्चमूडा नाम काचनाप्सरस्तत्तसन्तिर्वेश्याख्या पश्चमी जातिरितिरे । अतस्तासां नियतपुरुषपरिणयनविधिविधुरतया समानोत्कृष्टजातिपुरुषा-

१ ज्ञ-उत्कृष्टां ।

२ "वेदयाख्या जातिरुदिद्य पूर्व नाधुनिका द्विजाः । समानजातेवां श्रेष्ठाञ्जाता पुंभोगवृत्तिका ॥ १॥ पंचचूडा व्यप्सरसङ्गासन्देवपुरे पुरा । ननृतुर्देवराजाग्रे कदानिद्वानपूर्वकम् ॥ २ ॥ तासां नृत्येन गानेन हृष्टः साध्विति चात्रवीत् । शिवांशः कोपनो वागमी हुवांसा ग्रुनिपुंगवः ॥ ३ ॥ ग्रुडः साध्विति सानदे वाचशुर्वेजगा ग्रुनिः । तदृङ्ग महदाश्चर्य जहमुस्ताः स्त्रियः खलाः ॥ ४ ॥ असानं गानचातुर्यं वेत्ति कि वेदपाठकः । दलनालोकितो मावैश्वरिः क्रोचसमाकुलः ॥ ५ ॥ श्राया यात भूलोकं नाहौ यूर्यं ग्रुरेषु च । ततो भीताक्षात्सरस्तो व्यव्दुनैतिपूर्वकं ॥ ६ ॥

भिगमनेनादृष्टदोषो नापि दण्डस्तासु चानवरुद्धासु गच्छतां पुरुषाणां । यद्यपि न दण्डस्त-थाऽप्यदृष्टदोषोऽस्त्येव 'खदारनियतः सदेति' नियमात् । 'पञ्चवेश्याभिगमने प्राजापत्यं विधीयत' इति प्रायक्षित्तस्रारणाचेति निरवद्यम् ॥ २९० ॥

अवरुद्धासु दासीबित्यनेन दासीसैरिण्यादिशुजिष्याभिगमने दण्डं विद्धतस्तास्वशुजिष्यासु दण्डो नास्तीत्यर्थादुक्तं तदपवादमाह ।—

#### प्रसद्य दास्यभिगमे दण्डो दशपणः स्पृतः । बहूनां यद्यकामाऽसौ चतुर्विशतिकः पृथक् ॥ २९१ ॥

पुरुषसंभोगजीविकासु दासीस्वैरिण्यादिषु ग्रुल्कदानिवरहेण प्रसहा बलोत्कारेणाभिगच्छतो दरापणो दण्डः। यदि बहुव एकामनिच्छन्तीमिप बलात्कारेणाभिगच्छिन्त तिर्हे प्रत्येकं चतुर्विरातिपणपरिमितं दण्डं दण्डनीयाः। यदा पुनस्तदिच्छया भाटि दत्वा पश्चादिनच्छन्ती-१० मिप बलाद्रजन्ति तदा तेषामदोषः। यदि व्याध्याद्यमिभवस्तस्या न स्यात् । 'व्याधिता सश्चमा व्यम्रा राजकर्मपरायणा। आमित्रता चेन्नागच्छेददण्ड्या वडवा स्मृतेति' नारद्वचनात्॥२९१॥

### गृहीतवेतना वेश्या नेच्छन्ती द्विगुणं वहेत् । अगृहीते समं दाप्यः पुमानप्येवमेव च ॥ २९२ ॥

यदा ग्रुट्सं गृहीत्वा खस्थाऽपि अर्थपितं नेच्छिति तदा द्विगुणं ग्रुट्सं ददात् । तथा ग्रुट्सं १५ दत्वा स्वयमनिच्छतः सस्थस्य पुंसः ग्रुट्सहानिरेव । 'ग्रुट्सं गृहीत्वा पण्यस्री नेच्छन्ती द्विगुणं वहेत् । अनिच्छन्दत्तग्रुट्सोऽपि ग्रुट्सहानिमवाप्तुयादिति' ( नारदस्म. अ. ६ स्रो. १८ ) तेनैवोक्तम् । तथाऽन्योऽपि विशेषस्तेनैव दिशितः (स्रो. १९) । 'अप्रयच्छन्तथा ग्रुट्समनुभ्य पुमान् स्त्रियम् । आक्रमेण च संगच्छन् घातदन्तनखादिभिः ॥ अयोनौ वाऽभिगच्छेघो बहु-भिर्वाऽपि वासयेत् । ग्रुट्समष्टगुणं दाप्यो विनयं तावदेव तु ॥ वेश्या प्रधाना यास्त्रत्र कासुका-२० स्तरुह्वोषिताः । तत्समुरुथेषु कार्येषु निर्णयं संशये विद्वितिते' ॥ २९२ ॥

त्राक्षसान् दीननाथित प्रार्थनां चकुरादरात् । ततः प्रसन्नो भगवान्नष्टकोपः परंतपः ॥ ७ ॥ उद्दशापवचनं चैतदम्बीच्छकसंनिधै। । चातुर्वण्यांदासु जातिर्वदयास्या पंचमी मवेत् ॥ ८ ॥ तदा स्रत्निभैवदासां नान्यथा निजैराः कचित् ॥ ९ ॥ ताक्ष भूलोकमासाध स्वैरिष्यः कामछंपटाः । द्विजादिवणैजातीनां दास्य चकुसुँदा परम् ॥ १० ॥ तभ्यो जाता संततियां सा वेदया परिकीतिता । तासां भेदं प्रवद्धामि ग्रुणभेदानु पंचथा ॥ ११ ॥ वेदया कछावती रंभा नायिका च उद्धाक्ष । वेदयासु चित्रवेषाद्धा नायिका स्पर्शास्त्रिनी ॥ १२ ॥ कछावती रतिकछा गानशास्त्रकृतश्रमा । रंभा रूपकछोवनकुश्रछा परिकीतिता ॥ १३ ॥ निल्यं द्वित्रीणि षट्कं वा नराणासुपभोगिनी । कछारूपविद्योना च नारी प्रोक्ता उद्धाक्ष ॥ १४ ॥ स्वैरिणी या पति वित्वा सवर्णं कामतक्षरेत् । वर्णानामानुकोम्येन दास्यं न प्रतिकोमतः ॥ १५ ॥ वर्ण्यता नियतं श्रेष्ठं पुर्वं चोपभोगिनी । थर्मपत्रीव सा प्रोक्ता वेदयास्वि पतिव्रता ॥ १६ ॥ सुक्तं ग्रुष्टीला चैकस्य रूपकं विदे ॥ बहु । परं त्रिलोक्तदारं साक्षादिदं न कांक्षति ॥ १७ ॥ वेदयापि सा तती क्षेषा धर्मपत्रीव सावह । गरं त्रिलोक्ततारं साक्षादिदं न कांक्षति ॥ १७ ॥ वेदयापि सा तती क्षेषा धर्मपत्रीव सेवह ॥ गरं परं त्रिलोक्तातारं साक्षादिदं न कांक्षति ॥ १७ ॥ वेदयापि सा तती क्षेषा धर्मपत्रीव सेवह ॥ गरं । गरं ।

### अयोनौ गच्छतो योषां पुरुषं वाऽषि मेहतः । चतुर्विश्वतिको दण्डस्तथा प्रव्रजितागमे ॥ २९३ ॥

किंच । यस्तु खयोषां सुखादाविभगच्छति पुरुषं वाऽभिसुखो मेहति तथा प्रविज्ञतां वा गच्छत्यसौ चतुर्विदातिपणान्दण्डनीयः ॥ २९३ ॥

अन्त्याभिगमने त्वक्काः क्वबन्धेन प्रवासयेत् । श्रुद्रस्तथाऽन्त्य एव स्वादन्त्यस्वार्यागमे वधः ॥ २९४ ॥

किंच । अन्त्या चाण्डाली तद्गमेन त्रैवर्णिकान्प्रायश्चित्तानिमुखान् 'सहसं त्वन्त्यजिख्य' मिति मजुवचनात्पणसहसं दण्डियत्वा कुत्वन्धेन कुत्सितवन्धेन भगाकारेणाङ्कयित्वा खराष्ट्रा- न्निवीसयेत् । प्रायश्चित्तासिमुखस पुनर्दण्डनमेव । श्र्यः पुनश्चाण्डाल्यभिगमेऽन्त्य प्व । व्यथ्याण्डालादेक्त्कृष्टजातिक्यमिगमे बधा एव ॥ २९४॥ इति कीसंग्रहणप्रकरणम् ॥

व्यवहारप्रकरणमध्ये स्त्रीपुंसयोगाख्यमप्यपरं विवादपरं मजुनारदास्यां विवृतम् । तत्र नारदः । 'विवाहादिविधिः स्त्रीणां यत्र पुसां च कीर्त्यते । स्त्रीपुंसयोगासंत्रं तद्विवादपदमुच्यत' इति (१२ १)॥ मजुरप्याहः । 'अस्वतन्नाः स्त्रियः कार्याः पुरुषैः स्त्रैर्दिवानिशम् । विषयेषु १० च सज्जन्त्यः स स्थाप्या स्नात्मनो वशः इत्यादि (अ. ९ स्त्रो. २)॥ यद्यपि स्त्रीपुंसयोः परस्परम- विम्रत्यविवाया रपसमक्षं व्यवहारो निषद्धस्तयाऽपि प्रत्यक्षेण कर्णपरम्परया वा विदिते तयोः परस्परातिचारे दण्डादिना दम्यती निजधर्ममार्गे राज्ञा स्थापनीयौ । इतरथा दोषभाग्मवतीति व्यवहारप्रकरणे राजधर्ममध्ये अस्य स्त्रीपुंसधर्मजातस्योपदेशः । एतच विवाहप्रकरण एव सप्रपर्धं प्रतिपादितमिति योगीश्वरेण न पुनरशोक्तम् ॥

# अथ प्रकीर्णकप्रकरणम् २५

सांप्रतं प्रकीर्णकारूयं व्यवहारपदं प्रस्त्यते । तछक्षणं च कथितं नारदेन—
प्रकीर्णके पुनर्जेया व्यवहारा रुपाश्रयाः । गुज्ञामाज्ञाप्रतीचातस्तत्कर्मकरणं तथा ॥
पुरः प्रदेशं संभदः प्रकृतीनां तथैव च । पार्खण्डिनेगमश्रेणीगणधर्मविषर्ययाः ॥
पितापुत्रविवादश्च प्रायश्चित्तव्यतिक्रमः । प्रतिप्रहृविलोपश्च कोप आश्चमिणामि ॥
वर्णसंकरदोषश्च तद्वतिनियमस्तथा । न दृष्टं यच पूर्वेषु सर्वे तत्स्यास्प्रकीर्णके' ॥

इति (अ. १७ श्लो. १-४) प्रकीर्णके विवादपदे ये विवादा राजाजोङ्कक्ष्मनतदाज्ञाकरणादिविषयास्ते द्यपसमवायिनः । त्रूप एव तत्र स्मृत्याचारव्यपेतमार्गे वर्तमानानां प्रतिकृष्ठतामास्याय व्यवहारनिर्णयं कुर्यात् । यवं च वदता 'यो त्रुपांक्यो व्यवहार'स्तरप्रकीर्णकिसित्यर्थाङ्कितं भवति ॥

र शुरप्रदाने । २ माथण्ड क पन:प्रदानं ।

तत्रापराधविशेषेण दण्डविशेषमाह----

### ऊनं वाऽभ्यधिकं वाऽपि लिखेबो राजशासनम् । पारदारिकचौरं वा मुश्रतो दण्ड उत्तमः ॥ २९५ ॥

राजदत्तभूमेर्निवन्धस वा परिमाणाञ्च्यूनत्वमाधिक्यं वा प्रकाशयन् **राजशासनं यो** लिखति यश्च **पारदारिकं चौरं** वा गृहीत्वा राज्ञेऽनर्पयित्वा मुश्चिति ताबुमाबु**त्तमसाहसं दण्ड्यो ॥२९५॥ ५** प्रसंगानुपाश्रयन्यतिरिक्तन्यवहारविषयमपि दण्डमाह—

# अमक्ष्येण द्विजं दृष्य दण्ड उत्तमसाहसम् । मध्यमं क्षत्रियं वैश्यं प्रथमं ग्रुद्रमधिकम् ॥ २९६ ॥

मूत्रपुरीषादिना अभस्येण भक्ष्यानहेंणान्नपानादिमिश्रणेन द्रव्यस्त्येण वा ब्राह्मणं दूषियत्वा खादियत्वोत्त्रमसाहसं दण्ड्यो भवति । क्षत्रियं पुनरेवं दूषियत्वा मध्यमम् । वैद्यं दूष-१० यित्वा प्रथमम् । रूदं दूषियत्वा प्रथमसाहसस्यार्धं दण्ड्यो भवतीति संबन्धः। लश्चनाद्यस्यदूषणे तु दोषतारतम्याद्वण्डतारतम्यम्हनीयम् ॥ २९६ ॥

### कूटखर्णन्यवहारी विमांसस्य च विक्रयी । अक्रुहीनस्तु कर्तन्यो दाप्यश्रोत्तमसाहसम् ॥ २९७ ॥

किंच रसवेधाधापादितवर्णोत्कर्षेः कूटैः खर्णैव्येवहारत्रीलः यः खर्णकारादिः, यश्च विमां-१५ स्तस्य कुत्सितमांसस्य श्वादिसंबद्धस्य विकयशीलः सौनिकादिः । चशव्दादकूटरजतादिव्यवहारी च । ते सर्वे प्रत्येकं नासाकर्णकरैक्षिभिरक्षेद्दींनाः कार्याः । चशव्दादक्षच्छेदेन समुश्चितमुक्तमसाहसं दण्डं दाण्याः । यत्पुनर्मनुनोक्तम् (अ. ९ स्तो. २९२) । 'सर्वकण्टकपापिष्ठं हेमकारं तु पार्षिवः ॥ प्रवर्तमानमन्याये छेदयेखवशः श्वुरेरिति' तद्देवश्राद्धणराजस्वर्णविषयम् ॥ २९७ ॥

### चतुष्पादकृतो दोषो नापैहीति प्रजल्पतः । काष्ठलोष्टेषु पाषाणबाहुयुग्यकृतस्तथा ॥ २९८ ॥

चतुष्पादेगोंगजादिभिः क्वतो यो दोषो मनुष्यमारणादिरूपोऽसौ गवादिस्वामिनो न भवति अपसरेति प्रकर्षेणोचैर्मायमाणस्य । तथा लक्कुटलोष्टसायकपाषाणोरक्षेपणेन बाहुना युग्येन च युगं वहताऽश्वादिना कृतो यः पूर्वोक्तो दोषः सोऽपि काष्ठादीन्प्रास्तो न भवत्यपसरेति प्रजल्पतः । काष्ठायुरक्षेपणेन हिंसायां दोषाभावकथनं दण्डाभावप्रतिपादनार्थम् । प्रायक्षित्तं पुनरबुद्धिकरणनि- प्रमम्मसस्येव । काष्ठादिग्रहणं च शक्तितोमरादेरुपलक्षणार्थम् ॥ २९८ ॥

### छिन्ननस्येन यानेन तथा भग्नयुगादिना । पश्चाचैवापसरता हिंसने खाम्यदोषमाक् ॥ २९९ ॥

किंच । निस भवा रज्जुनेसा छिन्ना शकटादियुक्तवलीनर्दनस रज्जुर्यसिन् तत् छिन्ननस्यं शकटादि तेन । तथा सम्रयुगेन । आदिम्रहणाद्वमाक्षचकादिना च । यानेन पश्चात्पृष्ठतोऽप-२० सरता। चशव्दात्तिर्थगपगच्छता प्रतिमुखं चागच्छता च । मनुष्यादिहिंसने स्वामी, प्राजक्रो वा १५८

दोषभा ङ् न भवति अतत्प्रयत्नजनितत्वाद्धिसनस्य। तथा च मनुः (अ. ९ स्तो. २९१।२९२)। 'छिन्ननसे भन्नयुगे तिर्यक्पतिसुखागते । अक्षमङ्गे च यानस चक्रमङ्गे तथेव च । छेदने चैव यत्राणां योक्तरश्न्योक्तथैव च । आकन्दे सत्यपैहीति न दण्डं मनुरव्रविदिति'॥ २९९ ॥

# शक्तोऽप्यमोक्षयन्खामी दंष्ट्रिणां शृक्तिणां तथा । प्रथमं साहसं दद्याद्विक्तष्टे द्विगुणं तथा ॥ ३०० ॥

अग्रवीणपाजकप्रेरितैर्देष्ट्रिभिर्गजादिभिः श्रक्किभिर्गवादिभिर्वण्यमानं समर्थोऽपि स्वामी यद्य-मोक्षयन् उपेक्षते तदा अकुशलपाजकनियोजनिमित्तं प्रथमसाइसं उपेक्षायां स्वामिनो दण्डं दद्यात् । यदा तु मारितोऽहमिति विकुष्टेऽपि न मोक्षयति तदा दण्डमाह । ब्रिगुणम् ।

यदा पुनः प्रवीणमेव प्राजकं प्रेरयित तदा प्राजक एव दण्ड्यो न स्तामी । यथाह मनुः। (अ. ८ हो. २९४)। 'प्राजकश्चेद्भवेदासः प्राजको दण्डमईतीति'॥ प्राजको यन्ता । आसो-ऽभियुक्तः । प्राणिविशेषाच दण्डविशेषः कल्पनीयः। यथाहः मनुः (अ. ८ श्लो. २९६।९७९८)।

'मतुष्यमारणे क्षिप्रं चौरवस्किल्बिषी भवेत् । प्राणमृत्सु महत्सर्चे गोगजोष्ट्रहयादिषु ॥ क्षुद्राणां च पश्नां तु हिंसायां द्विशतो दमः । पञ्चाशत्तु भवेदण्डः श्रुभेषु मृगपक्षिषु॥

गर्दमाजाविकानां तु दण्डः सात्पश्चमार्वकः । मापकस्तु भवेदण्डः श्रश्करनिपातन' ॥

इति ॥ ३०० ॥

# जारं चौरेत्यभिवदन् दाप्यः पश्चशतं दमम्। उपजीव्य धनं मुखंसतदेवाष्टगुणीकृतम् ॥ ३०१ ॥

किंच । खबंशकलङ्कमयाज्जारं पारदारिकं चौरं निर्गच्छेत्यभिवदन् पव्यशतं पणानां पवश-२º तानि यसिन् दमे स तथोक्तसं दमं दाप्यः । यः पुनर्जारहस्ताद्धनमुपजीव्य उत्कोचरूपेण गृहीत्वा जारं मुञ्चत्यसौ यावद्रृहीतं तावदृष्टगुणीकृतं दण्डं दाप्यः ॥ ३०१ ॥

# राज्ञोऽनिष्टप्रवक्तारं तस्यैवाक्रोशकारिणम् । तन्मन्त्रस्य च भेत्तारं छित्त्वा जिह्वां प्रवासयेत् ॥ ३०२ ॥

किंच । राह्नोऽनिष्टस्यानभिमतसाभित्रस्तोत्रादेः प्रकर्षेण भूयोभूयो वक्तारं, तस्यैव राह् व्य आकोशकारिणं निन्दाकरणशीलं, तदीयस च मन्नस्य खराष्ट्रविदृद्धिहेतोः परराष्ट्रापक्षय-करस वा भेचारं अभित्रकर्णेषु जपन्तं तस जिह्नामुत्कृत्य सराष्ट्रात्रिष्कासयेत्।कोशापहरणादौ पुनर्वथ एव । 'राज्ञः कोशापहर्तृश्च प्रतिकृत्रेषु च स्थितान् । घातयेद्विविधैर्वण्डैररीणां चोपकारै-कानिति' मनुकारणात् ( अ. ९ को. २७५ ) । विविधैः सर्वसापहाराङ्गच्छेदवधरूपैरित्यर्थः ॥ सर्वेखापहारेऽपि यद्यस जीवनोपकरणं तन्नापहर्तव्यम् चौर्योपकरणं विना । यथाह नारदः। अायुधान्यायुधीयानां त्राह्मादीन्त्राह्मजीविनाम् । वेदयास्त्रीणामळङ्कारान् त्राव्यतोवादि तद्विदाम् । यच यसोपकरणं येन जीवन्ति कारुकों: । सर्वसहरणेऽप्येतन राजा हर्तुमहतीति' (अ. १७

१ 'पश्चमाविकः' इत्यमरः पाठः। २ कोषापद्यर्थं इत्यमरः पाठः । ३ क-चोपतापकान् फ-चोपजीवकान् । ४ ककारनः । ५ एतान् ।

स्रो. १०११)॥ 'ब्राह्मणस्य पुनर्न शारीरो दण्ड' इति निषेघाद्वपस्थाने शिरोमुण्डनादिकं कर्तव्यम् । 'ब्राह्मणस्य वघो मोण्ड्यं पुरान्निर्वासनाङ्गने । ठठाटे चाभिशस्ताङ्कः प्रयाणं गर्दभेन त्विति' मनुस्मरणात् ॥ २०२॥

मृताङ्गलप्रविकेतुर्गुरोस्ताडयितुस्तथा । राजयानासनारोद्धदेण्ड उत्तमसाहसः ।। ३०३ ॥

किंच । मृतशरीरसंबन्धिनो वस्रपुष्पादेविंकेतुः, गुरोः पित्राचार्यादेस्ताडियतुः, तथा राजा-नुमर्ति विना तद्यानं गजाश्वादि आसनं सिंहासनादि आरोहतश्चोत्तमसाहसो दण्डः॥३०३

द्विनेत्रभेदिनो राजद्विष्टादेशकृतस्तथा । वित्रत्वेन च शूद्रस्य जीवतोऽष्टशतो दमः ॥ ३०४ ॥

किंच । यः पुनः कोषादिना परस्य नेत्रद्वयं भिनति । यश्च ज्योतिःशास्त्रवित् गुर्वादिहितेऽन्सु-१० व्यतिरिक्तो राज्ञो द्विष्टमनिष्टं 'संवत्सरान्ते तव राज्यच्युतिर्भविष्यती'त्यादिरूपमादेशं करोति। तथा यः शुद्धो भोजनार्थं यज्ञोपवीतादित्राह्मणिळङ्गानि दर्शयति तेषामष्टशतो दमः । अष्टौ पणशतानि यस्मिन्दमे स तथोक्तः । 'श्राद्धभोजनार्थं पुनः, शुद्धस्य विप्रवेषधारिणः तप्तशालकया यज्ञोपवीत-वद्धपुष्यालिसेदिति' सम्त्यन्तरोक्तं द्रष्टव्यम् । वृत्त्यर्थं यज्ञोपवीतादित्राह्मणलिङ्गधारिणो वध एव । 'द्विजातिलिङ्गिनः शुद्धान्यातयेदिति' सराणात् ॥ ३०४ ॥

रागलोमादिनाऽन्यथा व्यवहारदर्शने दण्डमाह-

दुर्देष्टांस्तु पुनर्देष्ट्वा व्यवहाराञ्चपेण तु । सभ्याः सजयिनो दण्ड्या विवादाद्विगुणं दमम् ॥ ३०५ ॥

दुर्द्देष्टान्स्मृत्याचारप्रप्रधर्मोञ्जङ्गने रागलोभादिभिरसम्यग्विचारितत्वेनाशङ्गमानान् व्यव-हारान्युनः खयं राजा सम्यग्विचार्य निश्चितदोषाः पूर्वसभ्याः सजयिनः प्रत्येकं विवादपदे २० यो दमः पराजितस्य तिहूर्गुणं दाण्याः । अप्राप्तजेतृदण्डविधिपरत्वाद्वचनस्य 'रागाल्लोभादित्या-दिना' (व्य. अ. 8) श्लोकेनापीनरुचयम् ।

यदा पुनः साक्षिदोषेण व्यवहारस दुर्दृष्टता तदा साक्षिण एव दण्ड्या न जयी नापि सभ्याः । यदा तु राजानुमत्या व्यवहारस दुर्दृष्टस्यं तदा सर्व एव राजसिहताः सभ्यादयो दण्डनीयाः । पादो गच्छिति कर्तारं पादः साक्षिणम्च्छिति । पादः सभासदः सर्वान् पादो राजानमृच्छितीति । व्यवनात् (नारद २-१२)। एतच प्रत्येकं राजादीनां दोषप्रतिपादनपरं न पुनरेकैकसैव पापापूर्वस्य विमागाय । यथोक्तम् । 'कर्नुसमवायिक्षळजननस्वमावत्वादपूर्वस्य ।। ३०५॥

न्यायतो निर्णीतव्यवहारस्य प्रत्यावर्तयितुर्दण्डमाह---

यो मन्येताजितोऽसीति न्यायेनापि पराजितः । तमायान्तं पुनर्जित्वा दापयेद्विगुणं दमम् ॥ ३०६ ॥

यः पुनर्न्यायमार्गेण पराजितोऽपि औद्धत्याबाहं पराजितोऽसीति मन्यते तमायान्तं कूट-हेस्त्याद्यपन्यासेन पुनर्धर्माधिकरणमधितिष्ठन्तं धर्मेण पुनः पराजयं नीत्वा द्विगुणं दण्डं दाप- येत् ॥ नारदेनायुक्तम् । 'तीरितं चानुशिष्टं वा यो मन्येत विधर्मतः । द्विगुणं दण्डमास्याय सस्कार्यं पुनरुद्धरेदिति' (१-६५) । तीरितं साक्षिलेख्यादिनिणीतमनुद्धृतदण्डम् । अनुशिष्टमुद्धुतदण्डं दण्डपर्यन्तं नीतिमिति यावत् ॥ यरपुनर्मेनुवचनम् (अ. ९ स्तो. २३३ ) । 'तीरितं
चानुशिष्टं च यत्र क च न विधेते । कृतं तद्धर्मतो श्रेयं न तत्पाश्चो निवत्तेयदिति' । तद्धिप्रत्यपर्वनोरन्यतरवचनाद्यवद्दारस्याधर्मतो कृत्तत्वाशङ्कायां पुनिद्देगुणं दण्डं प्रतिशापूर्वकं व्यवहारं प्रवतयेत् । न पुनिर्धर्मतो कृत्तत्वनिश्चयेऽपि राज्ञा लोभादिना प्रवर्तयितन्य इत्येवं परम् । यरपुनिर्पानतरेणापि न्यायापेतं कार्यं निवर्तितं तदिप सम्यक्परीक्षणेन धर्म्यं पिथ स्थापनीयम् । 'न्यायापेतं
यदन्येन राज्ञा ज्ञानकृतं भवेत् । तदप्यन्यायविहितं पुनन्यीयं निवेशयेदिति' स्वरणात् ॥ ३०६ ॥

#### राज्ञाऽन्यायेन यो दण्डो गृहीतो वरुणाय तम् । निवेद्य दद्याद्विप्रेभ्यः स्वयं त्रिंशद्गुणीकृतम् ॥ ३०७ ॥

अन्यायेन यो दण्डो राज्ञा छोभाद्गृहीतस्तं जिंदातुणीकृतं 'वरणायेदमिति' संकल्प्य अन्यायगृहीत- त्राञ्चणेन्यः स्वयं द्यात् । यस्त्रादण्डस्तेण यावद्गृहीतमन्यायेन तावत्तस्त्री रण्डपनस्य प्रतिदेयमितरथाऽपहारदोषप्रसङ्गनत् । अन्यायदण्डप्रहणे पूर्वसामिनः स्वत्त्रवि-च्छेदामायाचेति ॥ ३०७॥

••

उत्तमीपपदसेयं शिष्यस कृतिरात्मनः । धर्मशास्त्रस्य विवृतिर्विद्धानेश्वरयोगिनः ॥ १ ॥ इति याज्ञवल्क्यमुनिशास्त्रगतव्यवहारकाण्डविवृत्तिर्विहिता । ऋषुसंमितासरपदमन्थनामधुना गमीरविवतार्यवती ॥ २ ॥ गंभीरामिः प्रसन्नामिवीनिमर्नाञ्चा मितास्त्ररा । अन्वर्थाऽल्पामिरल्पामिवीवृतिर्विहिता मया ॥ ३ ॥ इति याज्ञवल्क्यमुनिशास्त्रगता विवृतिर्न कस्य विहिता विदुषः । प्रमितास्त्रराऽपि विपुटार्थवती परिषिचति अवणयोरस्तं ॥ 8 ॥

इति श्रीमत्पद्मनाममङ्रोपाष्यायात्मजसः श्रीमंत्परमहंसपरिप्राजकाचार्यविकानेश्वरभट्टार-कसः कृतौ ऋञ्जमिताक्षराच्यायां याज्ञवल्कीयधर्मशास्त्रविद्वतौ द्वितीयोऽण्यायो व्यवहाराच्यः १५समाप्तिमगात् ॥

अथासिक्षच्याये प्रकरणानुक्रमणिका कथ्यते । आधं साधारणव्यवहारमानुकाप्रकरणम् १ । असाधारणव्यवहारमानुकाप्रकरणम् २ । अस्णादानम् ३ । उपनिधिप्रकरणम् १ । साक्षिप्रकरणम् ५ । ठेक्यप्रकरणम् ६ । दिव्यप्रकरणम् ७ । दायविभागः ८ । सीमाविवादः ९ । सामि-पाठविवादः १० । असामिविक्रयः ११ । दत्ताप्रदानिकम् १२ । क्रीतानुशयः १३ । अध्युपेत्वाशुश्रुषा १४ । संविद्यतिक्रमः १५ । वेतनादानम् १६ । धूत्समाह्याच्यम् १७ । वाक्पारुष्यम् १८ । दण्डपारुष्यम् १९ । साहसम् २० । विक्रीयाक्षमदानम् २१ । संभ्यसमुर्यानम्
२२ । स्वेयप्रकरणम् २३ । क्रीसंभद्दणम् २४ । असीर्णकम् २५ । इति पच्चविद्यातिप्रकरणानि ॥

<sup>्</sup>रच। २ सम्रोक्तः।

# अथ प्रायश्चित्ताध्यायः॥

### अथाशीचप्रकरणम् १

श्रीगणेशाय नमः । श्रीसरस्वत्ये नमः । श्रीग्रस्यो नमः । गृहस्थाश्रमिणां नित्यनैमिषिका थमः उक्तः । अभिषेकादिगुणयुक्तस्य गृहस्थाविशेषस्य गुणधमिश्च प्रदर्शिताः । अधुना तद्धिकारसंकोचहेतुश्चताशोचप्रतिपादनमुखेन तेषामपवादः प्रतिपाद्यते । आशोचशब्देन च कालः स्नानाद्यपनोदः ५
पिण्डोद्कद्नानादिविधेः अध्ययनादिपर्युद्वासस्य च निमित्तभ्वतः पुरुषगतः कश्चनातिशयः कथ्यते न पुनः कर्मानिधकारमात्रम् । 'अञ्चद्धा बान्धवाः सर्वं ' इत्यादावज्ञद्भव्याति। अञ्चाद्यद्भव्य च व्यवहारेऽनाहिताग्निदीक्षितादावनिधकारिमात्रे प्रयोगाभावात् वृद्धव्यवहारस्युत्पत्तिनिबन्धनत्वाच शब्दार्थावगतेः । किंच यद्याशौचिनां दानादिनिषेधदर्शनात् तद्प्ययोग्यत्वमाशौचशब्दाभिधंयं कल्प्यते तार्षः उद्दक्तानादिविधिदर्शनात् तथोग्यत्वमप्यभिधेयं स्यात् तत्रानेकार्थकरपनादोषप्रसंग इत्युपेक्षणीयोऽयं १०
पक्षः ॥

तत्राशीचिभिः सपिण्डादीर्यत्कर्तव्यं तत्तावदाह

24

ऊनद्विवर्षं निखनेम्न कुर्यादुद्कं ततः । आश्मशानादनुवज्य इतरो ज्ञातिभिर्मृतः ॥ १ ॥ यमस्कं तथा गाथा जपद्भिलौंकिकाग्निना । स दग्धव्य उपेतश्चेदाहिताग्न्यावृतार्थवत् ॥ २ ॥

कने अपरिपूर्ण हे वर्षे यस्यासा**द्वाहियर्ष**स्तं भेतं निस्तनेत् भूमाववटं कृत्वा निद्ध्यान्न पुनर्वहेंदित्यर्थः । न व 'सकृत्यसिंधन्त्युद्कमिंश्यादिभिः प्रेतोहेशेन विहितमुद्कदानायौर्ध्वहिकं कुर्यात् । अयं च गन्यमाल्यानुलेपनादिभिःलंकृत्य ग्रुचौ भूमौ श्मशानादन्यवास्थिनिचयरिहितायां विहितमुद्कदानायौर्ध्विन्वयरिहितायां विहितम्पत्तनीयः । यथाह मनुः ( अ. ५ श्लो. ६८ ) । '' कनिद्वापिकं पेतं निद्ध्युर्वान्थवा २० विहित । अलकृत्य ग्रुचौ भूमावस्थिसंचयनाहृते ॥ नास्य कार्योऽप्रिसंस्कारो नास्य कार्योद्काकया । अरण्ये काष्ठवस्यक्ता क्षिपेयुक्वहमेव तु '' ॥ अरण्ये काष्ठवस्यक्तेत्यस्यायमर्थः । यथाऽरण्ये काष्ठं स्यक्त्वोदासीनास्तिद्विषये भवन्ति तथोनद्विवार्षिकं गरि खातायां भूमौ परित्यज्य तद्विषये श्राद्धाबौर्धं-वेहिकेषु उदासीनैर्भवितव्यमित्याच्यरादिपासश्याद्धाथभावोऽनेन दृष्टान्तेन सुच्यते । स च चूतेनान्यज्य यमगाथाः पठिमिनिधातव्यः । '' कनिद्दवार्षिकं प्रेतं चृताकं निखनेद्विहः । यमगाथा गायमानौ यम- २५ स्कमनुस्मरिकति '' यमस्मरणात् ॥

ततस्तस्माद्नाहिवार्षिकाद्वितरः पूर्णोद्ववर्षो यो मृतोऽसौ हमहानपर्यन्तं हातिभिः सपिण्डैः समानेदिकेश्व ज्येष्ठपुरःसरेर्सुद्वज्योऽनुगन्तव्योऽस्मादेव वचनात् जनद्विवर्षस्यानुगमनमनियतिमिति गम्यते ॥ 'अनुगम्य च परेथिवांसमित्यादि ' यमस्त्तम् । यमदैवत्या गाथाश्च जपिङ्गिछौँकि-केनासंस्कृतेनािश्चना दग्धव्यो यदि जातारािणनािस्त । तत्सद्धावे तु तन्मथितेन दग्धव्यो न लौकि-भकेन । तस्याग्निसंपायकार्यमाञ्चार्थत्वेनोत्पत्तेः लौकिकाशिश्च चाण्डालाग्न्यादिव्यतिरिको ग्राह्यः । " चाण्डालाग्निर्मध्याग्निः सूतिकाग्निश्च कहिंचित् । पतिताािशिश्वतािश्चि न शिष्टग्रहणोिचताः" इति देवलस्मरणात् ॥

होगाक्षिणा चात्र विशेष उक्तः । " तूष्णीमवोदकं कुर्यातूष्णीं संस्कारमेव च । सर्वेषां कृतजूडानामन्यत्रापीच्छया इयमिति" ॥ अयमर्थः । चौलकर्मानन्तरकाले नियमेनाम्युद्कदानं कार्यम् । १० अन्यत्रापि नामकरणादूष्यं अकृतजूडेऽपीच्छया प्रेतान्युद्यकामनया इयं अग्न्युद्कदानंत्रमकं तूष्णीं कार्यम् । न नियमेनोति विकल्पः । मनुनाऽप्यत्र विशेषो द्शितः ( अ. ५ १छो. ७० ) । " नाजिनवर्षस्य कर्तव्या बान्यवैक्दकिया । जातदन्तस्य वा कुर्याचाम्नि वाऽपि कृते सति " । उदक्षम्रस्य साहचर्याद्मिसंस्कारस्याऽप्युपलक्षणार्थम् । 'नाजिवर्षस्यति ' वचनात् । कुल्यमीपेक्षया चूडोत्कर्षेऽपि वर्षन्त्रयाद्म्यसम्यद्वद्वानाद्गिनयमोऽवगम्यते । होगाक्षिवचनाद्यवित्रयात्मापि कृतजूडस्य तयोनियम १५ इति विवेचनीयम् ।

उपेतश्चेद्यद्युपनीतस्ति आहिताग्न्यावृता आहिताग्नेद्द्विमक्षयया स्वगृह्यादिमसिद्ध्या लैकिकाग्निनेव दृग्धव्यः । अर्थवत्ययोजनवत् । अयमर्थः । यदस्य क्रुप्तहारं कार्यरूपं प्रयोजनं संभ-वति भूमिजोषणपोक्षणादि तत्तदुपादेयम् । यत्पुनर्लुप्तपयोजनं पात्रयोजनादि तिववर्तते । तथा लैकिकाग्निविधानेन उपनीतस्य अनाहिताग्नेग्नुह्याग्निन द्वाहिषधानेन च अपहृतमयोजनत्वादाहवनीया-२• देरिप निवृत्तिरिति ॥ अग्न्यन्तरविधानं च वृद्धयाज्ञवल्क्येनोक्तम्। "आहिताग्नियथान्यायं दृग्धव्य-स्निभिरग्निभिः । अनाहिताग्निरेकेन लैकिकेनापरो जनः '' इति ।

न च राद्रेण रमशानं प्रति अभिकाष्टादिनयनं कार्यम् । '' यस्यानयति राद्रोऽभिं तृणं काष्ठं हर्वीषि च । प्रेतत्वं हि सद् तस्य स चाधर्मेण लिप्यत '' इति यमस्मरणात् । तथा दाहश्च स्नप्ना-धननतः कार्यः। 'प्रेतं दहेच्छुभैर्गन्येः स्नापितं स्निवभूषितमिति ' स्मरणात् । प्रचेतसाऽप्युक्तम् । ''स्नानं २९ प्रेतस्य पुत्रावैर्वस्नायैः पूजनं ततः । नम्रदेहं दहेन्नैव किश्चिद्देयं परित्यजेदिति ''। किश्चिद्देयमिति शव-बस्नेकदेशं रमशानवास्यर्थे देयं परित्यजेदित्यर्थः॥

प्रेतनिईरणेऽपि मनुना विशेषो द्शिंतः (अ. ५ श्टो. १०४)। "न विमं स्वेष्ठ तिष्ठत्तु मृतं श्रद्रेण हारयेत् । अस्वर्या ह्याहुतिः सा स्याच्छूद्रसंपर्कदूषिता ॥" अत्र च स्वेष्ठ तिष्ठत्तु इत्यिन् विक्षित्त । अस्वर्यत्वादिदोषश्रवणात् ॥ "दिक्षणेन मृतं श्रद्रं परद्वारेण निर्हरेत् । पश्चिमोत्तरपूर्वेस्तु । अस्यर्थासंस्या द्विजातयः " ॥ तथा हारीतोऽपि । 'न यामाभिमुखं येतं हरेयुरिति " ॥

यदा तु ग्रोषितमरणे शरीरं न लभ्यते तदाऽस्थिभिः प्रतिङ्गति कृत्वा तेषामप्यलाभे पणेशरैः शौनकाविगृह्योकमार्गेण प्रतिङ्गति कृत्वा संस्कारः कार्यः । आशीचं चात्र दशाहादिकमेव । "आहि

ताक्षिश्चेत्यवसन् म्रियेत पुनः संस्कारं कृत्वा शववदाशीचिमिति '' **वसिष्ठ**स्मरणात् (अ.४ सृ. ३५)॥ अनाहितान्निस्तु त्रिरात्रं ''सुपिष्टैर्जलसंपिग्नैर्दृग्यस्थ तथिहिना । असी स्वर्गाय लोकाय स्वाहेत्युक्त्वा स नान्यवै: । एवं पर्णशरं दग्य्वा त्रिरात्रमञ्जिचिभंवीदीति '' वचनात् ॥

ततश्चायमर्थः । नामकरणाद्वीङ्कित्वनमेव न चोदकदानादि । तत ऊर्ध्व यावत् विवर्षे वैकल्पिकमग्न्युदकदानम् । ततः परं यावद्वपनयनं तूष्णीमेवाग्न्युदकदानं नियतं वर्षवयात्प्रागिष ५ इतच्चरस्य उपनयनादूर्ध्वं पुनराहिताग्न्यावृता दाहं इत्वा सर्वमीर्ध्वदेहिकं कार्यम् । अयं तु विशेषः । उपनीतस्य लैकिकिमिना दाहः कार्यः । अनाहितामेर्गृह्याप्तिना दाहो यथासंभवं पात्रयोजनं च कार्यम् ॥ १ ॥ २ ॥

संस्कारानन्तरं किं कर्तव्यमित्यत आह

### सप्तमाद्दशमाद्वाऽपि ज्ञातयोऽभ्युपयन्त्यपः । अपनःशोद्यचद्घमनेन पितृदिङ्मुखाः ॥ ३ ॥

स्तमाह्विष्माद्वीग्द्रामिव्षमाद्वा ज्ञातयः समानगोवाः सपिण्डाः समानोद्काश्च ' अपनः-शोशुचद्यमि'त्यनेन मन्त्रेण दक्षिणामुखाः अपः अभ्युपयान्ति । अभ्युपगमनेन तत्प्रयोजनभूतोद्क-दानविशिष्टमभ्युपगमनं लक्ष्यते । एवं मातामहाचार्येष्वनन्तरं उदकदानस्यातिदेशदर्शनात् । एतज्ञायु-ग्मासु तिथिषु कार्यम् । 'प्रथमतृतीयपञ्चमसप्तमेषूद्किकियेति' गौतमस्मरणात् (अ. १४ स्. ३७)। ह्प एतज्ञ स्नानान्तरं कार्यम् । 'शरीरमग्नौ संयोज्यानवेक्षमाणा अपोऽभ्युपयन्तीति ' शातातपस्मरणात् ॥

तथा प्रचेतसाऽप्यः विशेषो द्शिंतः ' प्रेतस्य बान्धवा यथावृद्धसुद्कमवतीर्य नोद्धषेयेपुरुद्कान्ते प्रसिद्धेयुरप्सव्ययशोपवीतवाससो दक्षिणाभिमुखा ब्राह्मणस्योद्द्सुखाः प्राङ्मुखाश्च राजन्यवेश्वययशोपवीतवाससो दक्षिणाभिमुखा ब्राह्मणस्योद्द्सुखाः प्राङ्मुखाश्च राजन्यवेश्वयोरिति ' ॥ स्मृत्यन्तरे तु यावन्त्याशोचिद्वनािन तावदुद्कदानस्यावृत्तिरुक्ताः । यथाह विष्णुः । 'यावदाशोच तावत्तेतस्योद्कं पिण्डं च द्र्षुरिति '। तथा प्रचेतसाऽप्युक्तम् । ''दिने दिनेऽअली-पूर्णान्यद्यात्पेतकारणात् । तावद्वृद्धः प्रकर्तच्या यावत्यण्डः समाप्यतः वि ॥ प्रतिदिनमञ्जलीनां वृद्धिः कार्या यावद्शमः पिण्डः समाप्यत इत्यर्थः ॥ ययप्यनयोग्रीक्लष्टकृत्ययोरन्यतरानुष्ठानेनािप् शास्त्रार्थः सिद्धस्तथािप बहुक्कशावहत्वन गुस्तरकल्पं प्रवृत्त्यनुप्पत्तेः प्रेतस्योपकारातिशया भविष्यतीितं कल्पनीयम् । अन्यथा गुस्तरकल्पाम्रायस्यानर्थेन्यप्रसंगात् । विसिष्ठेनािपिविशेषोऽभिहितः । ( अ. ४ स्. १२ ) '' सथेतरास्यां पाणिन्यामुद्कियां कुर्वीरिजिति '' ॥ ३ ॥

वक्ष्यमाणसङ्ख्यासकनामगोत्रादिभिर्ग्रणैर्विशिष्टस्योदकदानस्य समानगोत्रेषु मातामहादिष्वितिदेशमाह

# एवं मातामहाचार्यप्रेतानामुद्कक्रिया। कामोद्कं सखिपत्तास्वस्रीयश्वश्चरित्वजाम् ॥ ४ ॥

यथा सगोत्रसिपण्डानां भेतानामुद्कं दीयते तथा मातामहानामाचार्याणां च प्रेतानां नित्यसुदकिकया कार्या। सखा मित्रं। प्रताः परिणीता दुहितुभगिन्याद्यः। स्वस्त्रीयो भागिनेयः। ३० श्वहुरः प्रसिद्धः। ऋतिवजो याजकाः। एषां रुख्यादीनां भेतानां कारु दिकं वार्थम् । काम इच्छा। कामेनोदकदानं कामोदकं। भेतान्युद्यकामनायां सत्यामुदकं देयमसत्यां न देविभिति अकरणे प्रत्यवायो नास्तीत्यर्थः॥ ४॥

# सक्वत्त्रासिञ्चन्त्युद्कं नामगोत्रेण वाग्यताः।

 तचोद्रव्दानिम्त्यं कर्तव्यम् । सपिण्डाः समानाद्काश्य मोनिनो भृत्वा प्रेतस्य नामगोत्रे उचार्यः
 अमुकनामा प्रेतोऽमुकगोत्रस्तृष्यत्विति १ सङ्गदेशोद्दकं प्रसिश्चयुः । ' त्रिवी त्रिः पत्येकं कुर्युः प्रेत-स्तृष्यत्विति १ प्रचेतः स्मरणात् ॥ प्रतिदिनमञ्जलिष्टाद्धिस्तु प्रतिपादितेव ।

तथा अयमपि विशेषस्तेनैवोक्तः ।

''नदीक्क्लं ततो गत्वा शोचं कृत्वा यथार्थवत् । वस्नं संशोधयेदादी ततः स्नानं समाचरेत् ॥ सवैलस्तु ततः स्नात्वा श्चिः प्रयतमानसः । पाषाणं तत आदाय विभे द्याह्शाक्षकीन् ॥ द्वादश क्षत्रिये द्याह्मस्य पश्चद्श स्मृताः । विशम्ब्र्ह्मय दातस्यास्ततः संमिविशेह्हम् ॥ ततः स्नानं पुनः कार्ये गृहशीचं च कारयेदिति ''॥

सपिण्डानो मध्ये केषोचिदुद्कदानप्रतिषेधमाह

# न ब्रह्मचारिणः कुर्युरुद्कं पतितारतथा ॥ ५ ॥

श्व ज्ञातित्वे सत्यिप ब्रह्मचारिणः समावर्तनपर्यन्तं पतिताश्च पन्युनिष्ठजातिकमीपिकारा उदकादिदानं न कुर्युः। ब्रह्मचर्योत्तरकालं पूर्वं मृतानां सिपण्डादीनां उदकदानमाशीचं च कुर्यादेव । यथाह मनुः (अ. ५ श्लो. ८८)। "आदिधी नोदकं कुर्यादावतस्य समापनात् । समाप्ते तृदकं दत्वा विराजमञ्जूचिभेवोदिति" । आदिधी "कस्य ब्रह्मचार्यस्यपोशान कर्मकुरु दिवा मा स्वान्पीरि"श्यादिवतादेशयोगाद्वझचार्युच्यते ।

एतच नित्रादिव्यितिरेकेणेति वक्ष्येति । 'आचार्यपिमुपाध्यायानिरस्यवाचार्यः पुनरेषं मन्यते । आदिष्टीति प्रकान्तपायश्चित्तः कथ्यते । तस्यैवायमुद्दकदानादिनिष्धः प्रायश्चित्तक्षप्रवतसमास्युत्तरकाल-मुद्दकदानाशौधविधिरिति । तथा क्षीवादीनां चोदकादाधिर्षं निष्दिस् । '' क्षीवाधा नोदकं कुर्दुः स्तेना वात्या विधिर्मणः । गर्भभर्तृद्वस्थेव सुराध्यक्षेव योषितः '' इति वृद्धसमुस्मरणात् ॥ ५ ॥

एवसुद्कदाने कर्तृविंशाय नितेषधसुक्त्वा संप्रदानविद्योषण प्रतिषेधमाह

### पाखण्ड्यनाश्रिताः रतेना प्रतृष्ट्यः कामगादिकाः । सुराप्य आत्मत्यागिन्यो नाशौचोदकमाजनाः ॥ ६ ॥

नरशिरःकपालादि श्रुतिनाह्यालिङ्कथारणं पास्वण्डं तथेषां ते पास्वण्डिनः । अनाश्रिताः अधिकारे सत्यप्यकृताश्रमिक्शेषपरिमहाः । स्तेनाः सुवर्णाश्रुत्तमद्रव्यहारिणः । अर्तुक्रस्यः पतिषातिन्यः । कामगाः कुलटाः । आद्मिष्टणात्स्वगर्भमाह्मणधातिन्यो गृह्यन्ते । सुराप्यो यासां या सुरा प्रति- थिद्धास्तरानरताः । आत्मत्यागिन्यः विषाध्युद्कोद्वन्धनाथैरात्मानं यारत्यज्ञन्ति । एते पाखण्ड्या-द्यश्चिरात्रं द्शरात्रं वेति वक्ष्यमाणस्याद्शौचस्योद्कद्दानाधौध्वदेश्किस्य च भाजना न भवन्ति । भाजयन्तीति भाजनाः । सपिण्डादीनामाशौचादिनिमित्तभूता न भवन्ति । अतस्तन्मरणे समिण्डैस्द्-कदानादि न कार्यमित्येतत्यतिपादनपरं वचनम् ।

अञ्च च सुराप्य इत्यादिषु लिङ्गमिवविश्वतम् । " लिङ्गं च वचनं देशः कालोऽयं कर्मणः । फलम् । मीमांसा कुशलाः माहुरनुपादेयपञ्चकिमगत्यनुपादेयगतत्वात्। एतच ब्रुव्हिपूर्विविषयम् । यथाह् गौतमः ( अ. १४ स्. ११ )। " मायोऽएशशकशस्त्राप्तिविषेदकोद्धन्यनपपतनैश्चेच्छतामिति । " मायो महामस्थानम् । अनाशकमनशनम् । गिरिशिखरादवपातः प्रपतनम् । अञ्च चेच्छतामिति विशेषणोपादानात् प्रमादकृते दोषो नास्तीत्यवगन्तव्यम् । " अथ कश्चित् प्रमादेन प्रियेताग्न्युदका-दिभिः । तस्याशीचं विधातव्यं कर्तव्या चोदकिकयेति " अगिरःस्मरणात् ॥

तथा मृत्युविशेषादिष आशोचादिनिषेषः । ''चाण्डालादुद्कात्सर्पाद्वाह्नणांदेखुतादिष । दृष्टि-स्यस्य पशुभ्यस्य मरणं पापकर्मणाम् ॥ उद्कं पिण्डदानं च मेतेभ्यो यत्मदीयते । नोपतिष्ठति तत्सर्व-सम्तिक्षे विनश्यतीति '' ॥ एतदिष इच्छापूर्वमात्महननिषयम् । गौतम्बचनेनेच्छापूर्वकमेवोद्केन हत्तस्याशौचिनिषेषस्योक्तत्वात् । अञापि 'चाण्डालादुद्कात्सर्पादिति' तत्साहचर्यदर्शनाद्धाद्धपूर्वविषयत्व-निश्चयः । अतो दर्पदिना चाण्डालदीम् इन्तुं गतो यत्तिमीरितस्तत्स्यायं ' सर्वत एवात्मानं गोपाये- १% दिति ' विच्यतिकमनिमित्तः पिण्डदानादिनिषेषः । एवं दुष्टद्ष्ट्रचादिमहणार्थमाभिमुख्येन दर्पद्वन्छतो मरणेऽयं निषेष इति अनुसंधेयम् । अयं चाशौचप्रतिषेषो दशाहादिकालावन्छिनस्य । 'हतानां नृप-गोविष्रैत्त्वक्षं चात्मघातिनामिति ' ( अप्रे २१ श्लेकं ) सद्यःशौचस्य वश्यमाणत्वात् ।

तथा दाहादिकमप्येषां न कार्यम् । " नाशौचं नोद्कं नाश्च न दाहायन्त्यकर्म च । ब्रह्म-द्ण्डहतानां च न कुर्यान्कटघारणमिति " यमस्मरणात् । ब्रह्मद्ण्डहता ब्राह्मणद्ण्डहताः । प्रेतवहन २० साधनं खट्टादि कटशब्देनोच्यते । न चाहिताप्रिमप्रिभिर्द्धनित यशपाडेखेत्येतत् श्रुतिविहिताप्रि-यशपावादिमतिपत्तिष्ठाप्रसंगात् अयं स्मातों दाहादिनिषेषा विप्रादिहताप्रिविषयं नास्कन्दतीत्याशङ्क-नीयम् । यतध्याण्डालादिहताहिताप्रिसंबन्धिनामप्रियशपावाणां स्मृत्यन्तरे प्रतिपरयन्तरं विधीयते । "वैतानं प्रक्षिपेदस्यु आवसथ्यं चतुष्पथे । पात्राणि तु दहेद्श्री यजमाने वृथा मृत " इति । तथा तच्छिरास्याणि प्रतिपरयन्तरमुक्तम् । " आत्मनस्त्यागिनां नास्ति पतितानां तथा किया । तेषामणि २५ तथा गङ्कातोये संस्थापनं हितमिति " स्मरणात् । तसमदिवेशेषण सर्वेषां दहनादिनिषेधः । अतः क्रेहादिना निषेधातिकमे प्रायिष्यक्तं कर्तव्यम् । " क्रत्वाप्रमृदंकं स्नानं स्परीनं वहनं कथाम् । रुल्कुच्छोदाश्चपातं च तप्तकृच्छेण द्यद्यतीति " स्मरणात् । एतच प्रत्येकं वृद्धि-पूर्वैव वेदितव्यम् । अद्यद्मिपूर्वकरणे तु " एषामन्यतमं प्रेतं यो वहेत दहेत वा । कटोदकिकियां कृत्वा कृष्कुं सान्तपनं चरेदिति " संवर्तोकं व्रष्टव्यम् । यः पुन"स्तच्छवं केवलं स्पष्टमश्च वा पान् २० तितं यदि । पूर्वोक्तानामकारी चेदेकराव्यमभोजनिति " स्पर्शाश्चपाते उक्तः । असी कृष्टमन्त्रकृति वा स्मर्मण्डेदने वा मासं भैक्षाहारिक्षवर्णं चेति " सुमन्तुना भैक्षाशित्यमुकं तद्प्यकृत्वस्थापनियानि ।

अयं च दाहादिमतिषेधो नित्यकर्मानुष्ठानासमर्थजीर्णवानप्रस्थादिन्यतिरिक्तविषयः। तेषामम्यनु-ज्ञाद्र्शनात्। " वृद्धः शौचरमृतेर्द्धाः प्रत्यास्थाताभिषाकृयः। आत्मानं वातयेष्ठसतु भृग्वग्न्यनशना-म्ब्रुभिः॥ तस्य विराञ्जमाशौचं द्वितीये त्वास्थिसंचयः। तृतीये तूद्कं कृत्वा चतुर्थे श्राद्धमाचरेदिति" स्मरणात्॥

एवं येन येनोपाधिना आत्महननं शास्त्रतोऽभ्यनुहायते तत्त्र ब्रितिरुक्तमार्गेणात्महनने श्रास्त्राधीर्धन् देहिकेष्ठ निषिद्धेष्ठ किं पुनस्तेषां कार्यमित्यपेक्षायां वृद्ध याङ्गवत्क्य छागळेयान्थामुक्तस् । " नारा-यणवाळेः कार्यो लोकगहीभयाचरेः । तथा तेषा भेवेच्छीचं नान्यथेत्यववीद्यमःः ॥ तस्मात्तेम्योऽपि दातव्यमक्रमेव सदक्षिणमिति ॥'' ट्यासेनाच्युक्तस् । "नारायणं समृहिश्य शिवं वा यत्पदीयते । तस्य श्राद्धिकरं कर्म तद्भवेकतद्न्यथेति '' ॥ एवं नारायणंबाळेः प्रेतस्य श्राद्धवापादनहारेण श्राद्धादिसंप्र-२० दानत्वयोग्यतां जनयतीति औध्वेदिहिकमपि सर्वं कार्यमेव । अत एव यद्धिंशान्मतेऽपि औध्वेदिहिकस्याम्यनुत्रा दृश्यते । " गोबाह्मणहतानां च पतितानां तथैव च । ऊर्ध्वं संवत्सरात्कृर्योत्सर्वमेवौध्वेदिहिकक्तिभिग्रत्थेवं संवत्सराद्ध्वेमेव नारायणंबाळं कृत्तीध्वेदिहिकं कार्यम् ॥

नारायणविल्थेत्थं कार्यः । कस्यांविच्छुक्कैकाद्श्यां विष्णु वैवस्तं यमं च यथावद्भ्यच्यं नारायणविल्- तत्समीपे मधुप्रुतवृतास्तिलमिश्रान्दरा पिण्डान्विष्णुरूपेण प्रेतमनुस्मरन् प्रेतनाम- प्रोते उचार्यं दक्षिणाप्रेषु द्भेषु दक्षिणाभिमुखो दस्ता गन्धादिभिरभ्यच्यं पिण्डपवा- हणान्तं कृत्वा नयां क्षिपेत् न पत्न्यादिभ्यो द्यात् ॥ तत्तस्यामेव राज्यामयुम्मान्त्राह्मणानामन्त्र्यो- पाषितः श्वोभूते मध्याहे विष्णवाराधनं कृत्वा एकोहिष्टविधिना ब्राह्मणपादमक्षालनादितृतिमश्रान्तं कृत्वा पिण्डपितृयज्ञावृतोष्ठसनायवनेजनान्तं तूष्णीं कृत्वा विष्णवे ब्रह्मणे शिवाय यमाय च परिवार- सहिताय चतुरः पिण्डान्दत्वा नामगोञ्चाहितं प्रेतं संस्मृत्य विष्णोनीमं संकीत्यं पश्चमं पिण्डं द्यात् । २० ततो विप्रानाचान्तान्दक्षिणाभिस्तोषयित्वा तन्मध्ये चैकं गुणवत्तमं प्रेतसुद्धया संस्मरन् गोभूहिरण्यादिभि- रातिशयेन संतोष्य ततः पवित्रपाणिभिविषैः प्रेताय तिलादिसहितमुद्दकं दापियत्वा स्वजनैः सार्थं युअति ॥

सर्पहते त्वयं विशेषः । संवत्सरं यावत्पुराणोक्तविधिना पश्चम्यां नागपूजां विधाय पूर्णे संवत्सरे नारायणबिलें कृत्वा सौवर्णे नागं द्यात् गां च प्रत्यक्षास् । ततः सर्वमोध्वी-देहिकं कुर्यात् ।

विष्णुपुराणोक्तः नारायणबलिस्वरूपं च **वैष्णवे**ऽभिहितं यथा । नारायणबलिः।

> एकादशीं समासाय ग्रुक्कपक्षस्य वे तिथिम् । विष्णुं समर्चयेद्देवं यमं वैवस्ततं तथा ॥ दश पिण्डान्युताम्यकान्दर्भेषु मधुसंयुतान् । तिलमिश्रान्यद्दाद्दे संयतो दक्षिणासुतः ॥ विष्णुं बुद्धौ समासाय नद्यम्भसि ततः क्षिपेत् । नामगोत्रग्रहं तत्र पुष्पैरम्यर्चनं तथा ॥ धूपदीपमदानं च भक्ष्यं भोज्यं तथा परम् । निमन्त्रयेत विमान्वे पश्च सप्त नवापि वा ॥ विद्यातणःसमृद्धान्वे कुलोत्पन्नान्समाहितान् । अपरेऽहनि संमाप्ते मध्याह्ने ससुगोषितः ॥

विष्णोरभ्याचनं इत्वा विमास्तानुपवेशयेत् । उद्हमुखान्यथाज्येष्ठं पितृरूपमनुस्मरत् ॥
मनो निवेश्य विष्णो वे सर्व दुर्याद्वनिद्वतः । आवाहनादि यत्योक्तं देवपूर्वं तदाचरेत् ॥
तृप्तान् ज्ञात्वा ततो विमान् तृप्ति दृष्ट्य यथाविधि । हविष्यव्यक्षनेत्रैव तिलादिसहितेन च ॥
पश्च पिण्डान्यद्वाच देवं रूपमनुस्मरन् । मथमं विष्णवे द्वाद्वह्मणे च शिवाय च ॥
यमाय सानुचराय चतुर्थं पिण्डसुस्मुजेत् । मृतं संकीर्त्यं मनसा गोजपूर्वमतः परम् ॥
विष्णोर्नाम गृहीत्वेवं पश्चमं पूर्वविद्धपेत् । विमानाचम्य विधवद्विश्वणाभिः समर्चयेत् ॥
एकं वृद्धतमं विमं हिरण्येन समर्चयेत् । गवा वक्षण भूम्या च मेतं तं मनसा स्मरन् ॥
ततिस्तिलाम्भो विमासतु हस्तैर्दभिसमन्वितैः । क्षिपेयुर्गोजपूर्वं तु नाम सुद्धौ निवेश्य च ॥
हविगेन्यतिलाम्भस्तु तस्मे दृष्युः समाहिताः । मित्रभृत्यजनैः सार्यं पश्चानुस्त्रीत वाग्यतः ॥
एवं विष्णुमते स्थित्वा यो द्वादात्मवातिने । समुद्धरति तं क्षिमं नात्र कार्या विचारणा ॥
सर्वद्शानिमत्तं सौवर्णं नागदानं प्रतिकृतिरूपेण भविष्यत्वरुपोणे सुमन्तुनाऽभिहितम्—

"सुवर्णभारनिष्यनं नागं कृत्वा तथैव गाम् । व्यासाय दत्वा विधवित्यितुरानृण्यमामुयात्'।॥६॥

एवमुद्कदानं सापवादमभिधायानन्तरं किं कार्यमित्यत आह

# कृतोदकान्समुत्तीर्णान्मृदुशाद्म्लसंस्थितान् । स्नातानपवदेयुस्तानितिहासैः पुरातनैः ॥ ७ ॥

कृतमुद्कदान येस्तान्कृतोद्कान् स्नातान्सम्यगुद्कादुत्तीर्णान्मृदुशाद्वले नवोद्गततृणचया-वृतभूभागे सम्यक्स्थितान्युत्राद्गीन्छुलवृद्धाः पुरातनैरितिहासैर्वक्ष्यमाणैरपवदेयुः शोकनिरसनसमर्थै-वैचोभिनोधयेयुः ॥ ७ ॥

शोकनिरसनसमर्थेतिहासस्वरूपमाह

# मानुष्ये कद्लीस्तम्भनिःसारे सारमार्गणम् । करोति यः स संमूढो जलबुद्भृदसन्निमे ॥ ८ ॥

मनुष्यशब्देन जरायुजाण्डजादिचतुर्विभूतजातं छक्ष्यते तस्य भावो **मानुष्यं** तत्र संसरण-धर्मित्वेन कद्छीस्तम्भवदन्तःसाररिहते जल्जुद्धद्वद्वद्वित्वस्थरे संसारे सारस्य स्थिरस्य मार्गण-मन्वेषणं यः करोति स संमूढः अत्यन्तिवनष्टिचित्तः; तस्मात्संसार्वक्षपवेदिभिर्भविद्धिरित्यं न कार्यम्॥ ८ ॥

# पञ्चधा संमृतः कायो यदि पञ्चत्वमागतः। कर्मभिः स्वशरीरोत्थैस्तत्र का परिदेवना॥ ९॥

किंच । जन्मान्तरात्मीयशरीरजनितैः कर्मबीजैः स्वफलोपमोगार्थं पश्चधाः पृथिव्यादिपश्चभूता-त्मकतया पश्चपकारं संभूतो निर्मितः कायः स यदि फलोपमोगनिवृत्तौ पश्चत्वमागतः युनः पृथिव्याविरूपतां पाप्तस्तत्र भवतां क्रिमर्थां परिदेवना । निष्पयोजनत्वाभानुशोचनं कर्तव्यम् । वस्तृ-स्थितस्तयात्वात् । न हि केनचिद्वस्तुस्थितिरतिकमितुं शक्यते ॥ ९ ॥

# गन्त्री वसुमती नाशसुद्धिर्दैवतानि च । फेनमख्यः कथं नाशं मत्यंलोको न यास्यति ॥ १० ॥

भ अपि च । नेदमाश्चर्यं मरणं नाम । यतः पृथिव्यादीनि महान्त्यपि भूतानि नाशं गच्छन्ति । तथा समुद्रा अपि जरामरणिदिहिणोऽमरा अपि प्रत्यसमये अवसानं गच्छन्ति कथिमवास्थिरतया फेन-सिनो मरणधर्मा भूतसंघो विनाशं न यास्यति । उत्थितमेव हि मरणधर्मिणः प्रयाणं । अतो निष्ययोजनः शोकसमवेशः ॥ १०॥

अनिष्टापाद्कलाद्प्यनुशोचनं न कार्यमित्याह

# श्लेष्माश्च बान्धवैर्मुक्तं प्रेतो भुङ्के यतोऽवशः । अतो न रोदितव्यं हि कियाः कार्याः स्वशक्तितः ॥ ११ ॥

यस्मादनुशोचिद्धिर्वान्धवैर्वननयनानिर्गामितं श्लेटमाश्च वाः यस्मादवशोःकामाऽपि प्रेतो अक्रे तस्मास रोदितव्यं किंतु पेतहितेन्सुभिः स्वशक्तयनुसारेण श्राद्धादिकियाः कार्याः ॥ ११ ॥

इति संशुत्य गच्छेयुर्गृहं बालपुरःसराः । विदश्य निम्बपत्राणि नियता द्वारि वेश्मनः ॥ १२ ॥ आचम्याग्न्यादि सिललं गोमयं गौरसर्वपान् । प्रविशेयुः समालभ्य कृत्वाश्मनि पदं शनैः ॥ १३ ॥

एवं कुलवृद्धवचांति सम्यगाकण्यं त्यक्तकोकाः सन्तो बालानमतः कृत्वा गृहं गच्छेगुः। गत्वा च वेश्मनो द्वारि स्थित्वा नियताः संयतमनस्काः निम्बपञाणि विवृश्य दशनैः स-१॰ ण्डनं कृत्वा खादित्वा वमनं कृत्वाऽगन्युद्कगोमयसर्वपानालम्य आदिमहणा पूर्वामवालमाप्रवृषभी वेति १ श्रांखोको दूर्वाङ्करवृषभावि स्पृष्ट्वाऽश्मानि च पहं निषाय शनैरस्खालतं वेश्म प्रविशेष्टः॥

अर्तिदेशमाह

# प्रवेशनादिकं कर्म प्रेतसंस्पर्शिनामपि । इच्छतां तत्क्षणाच्छुद्धिः परेषां स्नानसंयमात् ॥ १४ ॥

२५ यदेतत्पूर्वीकं निम्मपत्रदशनादि वेश्मप्रवेशनान्तं कर्म तक केवलं ज्ञातीनामपि तु परेषामपि धर्मार्थ पेतालङ्कारनिर्हरणादिकं कुर्वतां भवति । प्रवेशनादिकमित्यत्र आदिशब्दो माङ्गलिकत्वात्पाति-लोमकमाभिग्रायः । तेषां च धर्मार्थनिर्हरणादौ प्रत्रुचानां तत्क्षणाच्छुव्हिमिच्छतां आसपिण्डानां कान-माणायामाभ्यामेव छुद्धिः । यथाह पराशरः । '' अनाथं ब्राह्मणं प्रेतं ये वहन्ति हिजातयः । एदे-पद्धे यञ्चकृत्वमन्तुपूर्वं लभन्ति ते ॥ न तेषामञ्चमं किञ्चित्पापं वा श्चुभकर्मणास् । जलावगाहनात्तेषां विशेषः शौषं विशेषः । इति ॥ केहादिना निर्हरणे तु समूक्ती विशेषः (अ. ५

#### याज्ञवल्क्यस्मृतिः ।

आशीचपकरणम् १ 🗍

श्टो. १०१।१०२)। "असपिण्डं दिनं पेतं वियो निर्हत्य बन्धुवत् । विद्याद्वयति विरावेण मातुरा-प्तांब्ध बान्यवान् ॥ यथनमित तेषां तु दशाहेनैव ग्रुद्ध्यति । अनद्गनमिह्न न चेत्तासिन् गृहे वसेत्'' इति ॥ अनेयं व्यवस्था । यः म्नेहादिना शवानिर्हरणं कृत्वा तदीयमन्त्रमक्षाति तद्दृहे च वसित तस्य दशाहेनैव ग्रुद्धिः, यस्तु केवलं तद्दृहे वसति न पुनस्तद्गमक्षाति तस्य विरावम् । यः पुनर्निर्हरणमान्नं करोति न तद्दृहे वसति न च तद्गमक्षाति तस्यकाह इति ॥ एतत्सजातीयविषयम् ।

विजातीयविषये पुनर्यज्ञातीयं मेतं निर्हरति तज्ञातिमयुक्तमाशौचं कार्यस् । यथाह गौतमः (अ. १४ स्. २६) । " अवरश्चेद्दर्शः पूर्वं वर्णमुपस्पृशेतपूर्वं वाऽवरं तत्र तच्छवोक्तमाशौच-मिति " ॥ उपस्पर्शनं निर्हरणम् । विवस्य सुद्रनिर्हरेणे मासमाशौचम्। सुद्रस्य तु विवानिर्हरेणे दृशराञ-मित्येवं शववदाशौचं कार्यमित्यर्थः ॥ १४ ॥

ब्रह्मचारिणं प्रत्याह

### आचार्यपिञ्चपाध्यायान्निर्हत्यापि वती वती । सकटान्नं च नाश्रीयान्न च तैः सह संवसेत् ॥ १५ ॥

आचार्य उक्तैलक्षणः । माता च पिता च पितरी । उपाध्यायश्य पूर्वोक्तः । एता किर्द्ध-त्यापि व्रती ब्रह्मचारी व्रत्येव न पुनरस्य व्रतप्रंशः । कटशब्देनाशीचं लक्ष्यते । तत्सहचरितमञ्चं सकटान्नं तद्वह्मचारी नाश्चीयात् । न चाशीचिभिः सह संवसेत् । एवं वद्ता आचार्यादि- १५ व्यतिरिक्रप्रेतनिर्हरणे तु ब्रह्मचारिणो व्रतलोष इत्यर्थादुकं भवति । अत एव वसिष्ठेनोक्तम् (अ. २३ श्लो. ७) । ५ ब्रह्मचारिणः शवकर्मिणो व्रतानिवृत्तिरन्यव मातापिवोरिति १ ॥ १५ ॥

आशीचिनां नियमविशेषमाह

### क्रीतलब्धाशना भूमौ स्वपेयुस्ते पृथक्पृथक् । पिण्डयज्ञावृता देयं पेतायान्नं दिनत्रयम् ॥ १६ ॥

कीतमयाचितं छन्धं वा अशनं येषां ते कीतरुष्धादानाः भवेषुतिति होषः। कीतरुष्धा-शननियमात् तद्छाभेऽनशनमयात्तिः भवति । अत एष विस्तिः (अ. ४ सू. १४१९५)। 'गृहान्बिजिता अधःपस्तरे व्यहमनश्रन्त आसीरन् । कीतोत्पचेनं वर्तेरिचितिः । अधःपस्तर् आशोधिनां शयनासनार्थस्तृणमयः प्रस्तरः ते च सिण्डा भूमावेष पृथकपृथक् शयीरन् न खट्टाहो ॥ मनुनाऽप्यञ्च विशेषो द्शितः (अ. ५ श्टो. ७३)। ''अक्षारुष्वणाचाः स्युर्निमज्ञेयुश्च ते व्यहम् । मांसारानं २५ च नाभीयुः शयीरंश्च पृथक् किताबिति ''। तथा गौतमेनापि विशेष उक्तः। 'अधः शय्याशयिनो जक्काचारिणः शवकिमिण ' इति ।

तथा पिण्डिण्त्यिज्ञमिक्रियया भाषीनावीतित्वादिस्त्या पेताय दिनवर्य पिण्डस्त्यमनं तूष्णीं श्विती देयम् । यथाह सरीचः । " भेतिपिण्डं बहिर्द्याहर्भमन्त्रविवर्णितम् । प्रागुदीच्यां चरुं कृत्वा स्नातः प्रयतमानस " इति । दर्भमन्त्रविवर्णितत्वमनुपतीतिविवयस् । ' असंस्कृतानां सुमौ २० पिण्डं व्वात्संस्कृतानां कृशिव्यति ' प्रचेतःस्मरणात् । तथा कर्तृनियमश्च गृह्यापरिशिद्धादिशेयः ।

१ आचीर ३४ श्लो. पू. ९. २ अज्ञाकी इत्यपरः पाठः.

ं असगोत्रः सगोत्रो वा यदि स्त्री यदि वा पुमान् । प्रथमेऽहिन यो द्वात्स द्शाहं समापचेदिति ' ॥ तथा द्रव्यविनिमयश्च **शुनःपुच्छेन** द्शितः । ''शालिना सक्तुभिर्वाऽपि शाकैवाऽप्यथ निर्वेषेत् । प्रथमेऽहिन यहूच्यं तदेव स्याहशाहिकम् ॥ तूर्णीं प्रसेकं पुष्णं च दीपं धूपं तथैव चेति ॥''

पिण्डस्व पाषाणे देयः । 'सुमी माल्यं पिण्डं पानीयमुण्ले वा द्युरितिः द्वाङ्कस्मरणात् । न च पं 'द्युरितिः बहुवचनेनोद्कदानवत्सवें: पिण्डदानं कार्यमित्याद्यङ्कनीयं किंतु पुत्रेणैन कार्यम् । तद्भावे प्रत्याक्षेत्रस्म स्पिण्डानामन्यतमेन । तद्भावे मातृसपिण्डादिना कार्यम् । 'पुत्राभावे सपिण्डा मातृसपिण्डाः हिष्याश्च द्युः तद्भावे क्रत्यिगाचार्योवितिः गौतमस्मरणात् (अ.१५ स्. १३१४)। पुत्रबहुत्वे पुन्ध्यें- क्षेत्रेन कार्यम् । ''सवेंस्तुमितें इत्वाज्येष्ठेनैन तु यत्कृतम् । वृत्ययेण वा विभक्तेन सवेंदेव इत्तं भवेदिति '' मरीचित्मरणात् । पिण्डसंस्थानियमश्च । बाह्यणस्य द्वा पिण्डाः क्षत्रियस्य द्वाद्वैतेत्येवमाशौच्यः हितसांस्थ्या विष्णुनाऽभिहितः । 'यावदाशौचं पैतस्योद्कं पिण्डमेकं च द्युरितिः ॥ तथा स्मृत्य- नत्तरेऽपि । ''नवभिदिवसेर्द्याचन पिण्डान्समाहितः । दशमं पिण्डमृत्युज्य राजिशेषे श्चिभेवेदितिः'। श्चित्ववचनमपरेयुः क्रियमाणश्चाद्धार्थत्राह्मणनिमन्न्यणाभिप्रायेण । योगीभ्यरेण तु पिण्डवयदान- मभिहितं । अनयोश्च गुरुलपुकृत्ययोरुद्ववदानविषयोक्ता व्यवस्था विज्ञेया ।

अत्रापरः **शातातपी**यो विशेषः।'' आशौचस्य तु ह्रासेऽपि पिण्डान्दयाद्दशैव त्विति ''॥ १५ त्रिरानाशौचिनां पुनः **पारस्करेण** विशेषो दक्षितः।''प्रथमे दिवसे देयास्रयः पिण्डाः समाहितैः। द्वितीये चतुरो दयादस्थिसंचयनं तथा॥ त्रींस्तु द्यानृतीयेऽह्नि बस्नादि क्षाळयेत्तथेति'॥ १६॥

# जलमेकाहमाकाशे स्थाप्यं क्षीरं च मृन्मये।

किंच । जलं क्षीरं च मृन्मचे पात्रहये पृथक् पृथमाकाशे शिक्यादावेकाहं स्थापनी-यम् । अत्र विशेषानुपादानात्यथमेऽहाने कार्यम् । तथा पारस्करवचनात् । भेतात्र स्नाहीत्युदकं २०स्थाप्यं पिव चेदमिति क्षीरम्'॥

तथाऽस्थिसंचयनं च प्रथमादिदिनेषु कार्यम् । तथाह संवर्तः । "प्रथमेऽहि तृर्वाये वा सप्तमे नवमे तथा । अस्थिसंचयनं कार्ये दिने तद्गोत्रजेः सहेति '' । क्षचिद्वितीये त्वस्थिसंचय इत्युक्तम् । वेडणवे तु 'चतुर्थे दिवसेऽस्थिसंचयनं कुर्यात् तेषां च गङ्गाम्भिस प्रक्षेपः इति । अतोऽन्यतमास्मिन्दिने स्वगृद्योक्तविधिनाऽस्थिसंचयनं कार्यम् ।

२० अद्भिरसा चात्र विशेषो द्शितः। "अस्थिसंचयने यागो देवानां परिकीर्तितः। पेतीभूते तमुद्धिस्य यैः श्चिर्च करोति चेत्॥ देवतानां तु यजनं तं शपन्त्यथ देवताः"॥ देवताश्वात्र श्मशान-वासिन्यः। तत्र पूर्वदग्धाः 'स्मशानवासिनो देवाः शवानां परिकीर्तिता' इति तेनेबोक्तम्। अतस्तान्दे-वानचिरमृतं च पेतसुद्दित्य धूपदीपादिभिः पिण्डरूपेण चात्रेन तत्र पूजा कार्येत्युक्तं भवति ।

तथा वपनं च दशमेऽहानि कार्यम्। " दशमेऽहानि संपाप्ति म्रानं ग्रामाह्यहिभेचेत् । तत्र व त्याज्यानि वासांति केशस्मश्चनखानि चोति" देवस्तरणात् ॥ तथा स्मृत्यन्तरेऽपि। " दितियेऽहानि कर्तिव्यं द्वस्कर्म प्रयत्नतः । तृतीये पञ्चमे वाऽपि सप्तमे वा प्रदानतः" इति । श्राव्हमदावाद्वीगनियम इति यावत् । वयंनं च केंबाामित्याकाङ्कायामापस्तस्वेनोक्तम् । 'अनुभाविनां च परिवापन-मिति १ । अयमर्थः । शावं दुःखमनुभवन्तीत्यनुभाविनः सिपण्डास्तेषां चाविशेषण वपनमुतात्यवयसा-मित्यपेक्षायामिदमेवोपतिष्ठते । अनुभाविनां परिवापनिमिति । अनु पश्चाद्भवन्तीत्यनुभाविनोऽल्पवय-सस्तेषां वपनिमिति । अनुभाविनः पुत्रा इति केचिन्यन्यन्ते । "गङ्कायां भास्करक्षेत्रे मातापिञ्जोर्यु-रोर्मृतौ । आधानकाले सोमे च वपनं सप्तसु स्मृतमिति" नियमदर्शनात् ॥

अञ्चित्वेन सकलश्रीतस्मार्तकर्माधिकारनिवृत्तौ प्रसन्तायां केषुचिद्भ्यनुज्ञानार्यमाह

### वैतानौपासनाः कार्याः क्रियाश्च श्रुतिचोद्नात् ॥ १७ ॥

वितानोऽश्रीनां विस्तारस्तव भवा वैतानाः वेतासियाच्या अग्निहोत्रवर्शपूर्णमासाद्याः किया उच्यन्ते । प्रतिदिनमुपास्यत इत्युपासनो गृह्याग्निस्तव भवा औपासनाः । सायंपातहींमिकिया उच्यन्ते । ता वैतानोपासनाः वैदिकयः कियाः कार्याः । कथं वैदिकत्विमिति चेत् श्रुतिचोदनात् । तथा २० हि । 'यावज्ञीवमग्निहोत्रं जुहूयादि्श्तािभरिष्ठिशेवादीनां चोवना स्पष्टैव ॥ तथा अहरहः स्वाहा कुर्यात् । अन्नाभावे केनचिव्हाकाष्टादिति । श्रुत्योपासनहोमोऽपि चोयते ।

अञ्च च श्रीतत्विक्शेषणोपादानात्सार्तिकियाणां दानादीनामनुष्ठानं गम्यते । अत एव वैया
ञ्चपादेनोक्तम् । ''स्मार्तकर्मपरित्यागो राहोरत्यञ्च सूतके । श्रीते कर्मणि तत्कालं स्नातः श्रुद्धिमवामुयादिति'' । श्रीतानां च कार्यत्वाभिधानं नित्यनैमित्तिकाभिप्रायेण। यथाह पेठीनिसः । 'नित्यानि विनि-१५ वर्तरम्वेतानवर्ष्यं शालाग्री चैक' इति । नित्यानि विनिवर्तरिजित्यविशेषेण आवश्यकानां नित्यनैमि
तिकानां निवृत्तौ प्रसक्तायां ' वैतानवर्ष्यभिग्त्याग्रिञ्चयसाध्यावश्यकानां पर्युद्वासः । 'शालाग्री चैक' इति 
गृक्षाग्री भवानामप्यावश्यकानां पाक्षिकः पर्युद्वास उक्तः । अतस्तेष्वाशीचं नास्त्येव । काम्यानां पुनः शौचाभावादनुष्ठानम् ।

मनुनाऽप्येनैनवािभायेणोक्तम् (अ. ५ श्टो. ८४)। " प्रत्युहनेिप्रमु किया " इति । २० अभिष्ठ किया न प्रत्युहेदिति अनिर्धासाध्यानां पञ्चमहायज्ञादीनां निवृक्तिः । अत एव संवर्तः । 'होमं तज्ञ यक्कवित हुम्कान्नेन फलेन वा । पञ्चयज्ञवियानं तु न कुर्यान्मृत्युजन्मनोरिति' । वैश्वदेवस्याप्रिसाध्य-त्वेऽपि वचनािकवृत्तिः । 'विमो दशाहमासीत वैश्वदेवविजित ः इति तेनैवोक्तत्वात् ॥ 'सूतके कर्मणा त्यागः संध्यादीनां विधीयत । इति यद्यपि संध्याया विनिवृत्तिः श्रूयते, तथाऽआलिपक्षेपादिकं कुर्यात् । 'सूतके साविज्या चाआलि पक्षित्य प्रदक्षिणं कृत्वा सूर्यं ध्यायनमस्कुर्यादिति ' पेठीनिसिस्मरणात् ॥ २५ यविषे 'वैतानीपासनाः कार्या' इति सामान्येनोक्तं तथाऽप्यनेन कारियतत्व्यम् । ' अन्य एतानि कुर्यु-रिति' पेठीनिसिस्मरणात् ॥ वृष्टस्पतिनाऽप्युक्तम् । ' सूतके मृतके चैव अशक्तो श्राद्धमोजने । चवासादिनिभिनेषु हावयेज तुं हापयेदिति " । तथा स्मातिलेऽपि पिण्डपितृयज्ञश्वरणाक्मीध्ययुज्या-दिकश्चर नित्यहोगः कार्य एव । 'सूतके तु समुत्यके स्मार्त कर्म कथं भवेत् । पिण्डपक् चकं होस्मसमी-वेणाकारविदिति " आतकार्यस्तिरापात् ।

यद्यपि साङ्के कमीण्यकर्तृत्व तथाऽपि स्वद्रस्यत्यागात्मकं प्रधानं स्वयं कुर्यात्। तस्यानन्य-निष्पायत्वात् । अतः एवोकस् । ५ श्रोते कमीण तत्काः छाद्धिमनापुर्यादितिः । यस्पुन'दीनं प्रतिबही होमः स्वाध्यायश्च निवर्तत' इति होमप्रतिषेधः स काम्याभिपायो वैम्बदेवाभिपायो वा व्यव-स्थापनीयः । तथा सूतकानभोजनमपि न कार्यम् । 'उभयन दशाहानि कुलस्याभं न भुज्यत ' इति यमस्मरणात् । उभयन जननमरणयोः । दशाहानीत्याशीचकालोपलक्षणम् । कुलस्य सूतक-युक्तस्य संबन्ध्यनं असकुल्येनं भोकन्यं । सकुल्यानां पुनर्न दोषः । 'सूतके तु कुलस्यानमदोषं मनु-५ स्ववीदिति 'तेनैवोकत्वात् ।

अयं च निषेधो दातृभोक्त्रोरन्यतरेण जनने मरणे वा ज्ञाते सित वेदितन्यः। ' उभाग्यामपरि-ज्ञाते सुतकं नैव दोषकृत्। एकेनापि परिज्ञाते भोक्तुर्दोषमुपावहेदिति ' पदिश्वादानमते दर्शनात्॥ तथा विवाहादिष्ठ सुतकोत्पत्तेः प्राक् बाह्मणार्थं पृथकृतमनं भोक्तव्यमेव। ' विवाहात्सवयन्तेषु त्वन्तरा मृतसूतके। पूर्वसंकत्त्रियतार्थेषु न दोषः परिकीर्तित ' इति बृहस्पितस्मरणात्। तथाऽपरोपि विशेषः १० षदित्रिश्चान्मते दर्शितः। ''विवाहोत्सवयन्तेषु त्वन्तरा मृतसूतके। परेरनं पदातव्यं भोकव्यं च हिजो-तमेः॥ भुक्तानेषु तु विषेषु त्वन्तरा मृतसूतके। अन्यगेहोदकाचान्ताः सर्वं ते शुचयः स्मृता''इति॥

तथाशीचपरिष्ठहलेऽपि केष्ठिलिङ्ग्येषु दोषाभावः। यथाह मरीन्यः। 'लगणं मगुमांसे च पुष्पमूलफलेषु च । शाककाष्ठतृणेष्यसु द्विसार्पः त्येषु च ॥ तिलीषपाजिने चैव पक्षापक्षे स्वयंष्रहः। पण्येषु चैव सर्वेषु नाशीचे मृतस्तके इति । पक्षं भक्ष्यजातं मोदकादि । अपक्षं तण्डुलादि । स्वयंष्रहः। पण्येषु चैव सर्वेषु नाशीचे मृतस्तके इति । पक्षं भक्ष्यजातं मोदकादि । अपक्षं तण्डुलादि । स्वयंष्रहः । पक्षापकान्यनुज्ञातमन् सन्नपत्तविष्यस् । अभ्यत्व पक्षाप्रमेतेषां निरात्रं तु पयः विवेदि स्वाक्ष्यान्तरः सम्भव्यतिरिकीदनादिविषयः । शवसंसर्गनिमित्ताशीचे त्विष्ठार्थाः विशेष उक्तः। 'आशीचे यस्य संसर्गाद्वापतेष्ठविष्ठाः। क्रियास्तस्य न लुप्यन्ते गृह्याणां च न तस्वविदिते । तदाशीचं केवलं गृहमेथिन एव न पुनस्तदृष्टे भवानां भार्यादीनां तङ्ग्यणां च भवेदित्यर्थः। अतिकान्ताशीचेऽप्ययेमे-२ वार्थः स्मृत्यन्तरे द्शितः। 'अतिकान्ते दशिहे तु पश्चाज्ञानाति चहुही । निरात्रं सुतके तस्य न तङ्ग्यस्य कर्हिचिदिति ॥ १७ ॥

एवमाजी चिनो विधिप्रतिषेश्वरूपान्धर्मानभिधायाधूना आजी चनिमित्रं कालनियमं चाह

# त्रिरात्रं दशरात्रं वा शावमाशौचिमण्यते । ऊनद्विवर्ष उमयोः सूतकं मातुरेव हि ॥ १८ ॥

३५ शवनिमित्तं शायम् । स्तकशब्देन च जननवाचिमा तिक्षमित्तमाशाँचं छक्ष्यते । एवं च आशौचनिमित्तानि वदता जननमरणयोराशौचनिमित्तत्वमुक्तं भवति । तच जननमरणमुत्यकात्तमेव कालनियमाश्राह । निमित्तम् । 'निर्देशं शातिमरणं भुत्वा पुत्रस्य जन्म चेश्यादिख्यक्रदर्शनात् । तथा 'विगतं तु विदेशस्य शृण्यायो ह्यानिदेशम् । यच्छेपं दशरात्रस्य तावदेवाह्यचिभेविदिश्यादि- वाक्यारम्भतानथ्यात्र । उत्पत्तिमात्रापेक्षत्वे ह्याशौचस्य दशाहावाशौचकालनियमास्तत्तत्रभृतिका ३० एवति ॥ अनिर्देशसातिमरणश्रवणे दशरात्रशेषमेवाशौचमर्थातिकथतीति । यच्छेपं दशरात्रस्यत्यनार- स्थणीयं स्थात् तस्याज्यातमेव मरणं जननं च निमित्तं तक्क्षाभ्यानिमित्तमपि आशौचं विरावं दशरात्रं खेष्यते मुन्वादिनिः ॥

अत्राशीचपकरणे अहर्यहणं रात्रियहणं वा अहोराजोपलक्षणार्थम्। मन्वादिभिरिष्यत इति वचनं तदुक्तसिण्डसमानोद्करूपविषयभेद्भदर्शनार्थम्॥ तथा हि। " दृशाहं शावमाशीचं सिण्डेषु विवीयते। जननेष्ठ्येवमेव स्याविषुणां द्युद्धिमिच्छताम्॥ जन्मत्येकोद्कानां तृ त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते। शवस्पुशो विद्युद्ध्यति व्यहात्तूद्वकृद्ययिन ११ ( वासिष्ठे ४ अ. सू. १६१२० मनुस्मृ. अ. ५ श्लो. ५९६१।६४) इत्येतैर्वाक्ष्येस्त्रिरात्रद्वशात्रयोः समानोद्कसिण्डविषयत्वेन व्यवस्था कृता। अतः ५ सिण्डानां सप्तमपुरुषाविष्कानामविशेषण दृशरात्रम् । समानोद्कानां विरात्रामिति ॥ यत्युनः स्मृत्यन्तर्त्वचनम् । 'चतुर्यं दृशरात्रं स्यात्पण्निशाः प्राति पञ्चमे । षष्ठे चतुरहाच्छुद्धः सप्तमे त्वहरेव विति । तिश्वातित्वात्रादरणीयम् । यद्यप्यविगीतं तथाऽपिमधुपक्तिक्षुपश्वालम्भनवत् लोकविद्विष्टत्वन्नानुष्ठेयम् । 'अस्वर्यं लोकविद्विष्टं यम्प्रमप्याचरेच त्विति । मनुस्मरणात्। न च सप्तमे प्रत्याक्ष्वे सिण्ड एकाहो वियक्ष्यष्टाष्टमादिष्ठ समानोद्वेन् व्यहमिति युक्तम् ।

एवमविशेषेण सिपण्डानामाशौचे पाप्ते कचिनियमार्थमाह । कनिद्वियों संस्थिते उभयोरेव मातापिजोर्दशराजमाशौचे । न सर्वेषां सिपण्डानाम् । तेषां तु वश्यौते 'आदन्तजननात्सय' इति । तथा च पेंद्गचः । ' गर्भस्थे भेते मातुर्दशाहं जात उभयोः कृते नाम्नि सोदराणां चेति ' । अथवा अयम्पर्थः । कतिद्विषे संस्थिते उभयोर्मातापिजोरेव अस्पृश्यत्वलक्षणमाशौचं न सपिण्डानाम् । तथा स्मृत्यन्तरे । 'कनिद्विषे भेते मातापिजोरेव नेतरेषामिति' अस्पृश्यत्वलक्षणमभिषेतं इतरस्य पुनः कर्म- १५ ण्यनधिकारलक्षणस्य । सपिण्डेष्विपे ' आदन्तजन्मनः सय' इत्यादिभिविहितत्वात् ।

अथ दृष्टान्तः । स्त्तकं मातुरेव हीति । यथा स्तकं जननिमित्तमस्पृश्यत्वलक्षणमाशौचं । मातुरेव केवलं तथोनिद्दवर्षोपरमे मातापिजोरेवास्पृश्यत्वमिति । जनिद्वर्षे सिपण्डानामस्पृश्यत्वं प्रतिषेध-ताऽन्यत्रास्पृश्यत्वमय्वनुद्यातं भवति । तथा च देवलः । 'स्वाशौचकालादिश्चयं स्परीनं च त्रिमा-गतः । शुद्धविद्श्वतिषाणां यथाशास्तं प्रचोदितमिति '। एतज्ञानुपनीतप्रयाणनिमित्ते अतिकान्ताशौचे १० च त्रिराज्ञादौ वेदितव्यम् । उपनीतविषयेऽपि तेनैवोक्तम् । 'दशाहादित्रिमागेन कृते संचयने कमात् । अङ्गस्पर्शनमिच्छन्ति वर्णानां तत्त्वद्शिनः ॥ त्रिज्ञवतुःपश्चद्शाभिः स्पृश्या वर्णाः कमेण तु । भोज्याचो दशमिविधः शेषां दित्रव्यत्र् । इत्वत्त्रित्रिः ॥ द्युत्तरैद्शिभः त्र्युत्तरेदिश्चिमः पञ्चदशिनिति । स्वत्रत्रिति व्यव्यम् ॥ १८ ॥

जननानिमित्तमस्पृश्यत्वलक्षणमाशीचमाह

**.** . .

# पित्रोस्तु सूतकं मातुस्तदसग्दर्शनाद्ध्वम् । तद्हर्न पदुष्येत पूर्वेषां जन्मकारणात् ॥ १९ ॥

स्तकं जननिमित्तमस्पृश्यत्वलक्षणमाशौचं पित्रोमीतापित्रोरेव न सर्वेषां सपिण्डानाम् । तक्षास्पृश्यत्वं मातुर्भुवं दशाहपर्यन्तं स्थिरमित्यर्थः । कुतस्तद्सुग्वर्शनात् । जननाशौचमाह । तस्याः संबन्धित्वेनासृजो दर्शनात् ॥ अत एव वसिष्ठः ( अ. ४ स्. २३ )।३०

र पूर्व श्लोक १५६ आचाराध्याये पठितम्। २ अमे २३ श्लोके,

' नाशौचं विधेते पुंतः संसर्भ चेन गच्छिति । रजस्तवाञ्चिच श्रेषं तच पुंसि न विद्यतं इति '। पितुस्तु ध्रुवं न भवित स्नानमावेणासपृश्यत्वं निवर्तते । यथाह संवर्तः । 'जाते पुत्रे पितुः स्नानं सचैलं तु विधीयते । माता शुद्धचेदशाहेन स्नानाचु स्पर्शनं पितुरिति '। माता शुद्धचेदशाहेनत्येतत्यंव्यवहार-योग्यतामावम् । अद्दृष्टार्थेषु पुनः कर्मसु पैठीनिसेना विशेष उक्तः । 'सूतिकां पुत्रवर्ती विशितिरोण 'कर्माण कारयेत् । मासेन स्नीजननीमिति '। अद्भिरसा च सिण्डानामस्पृश्यत्वाभावः स्पृष्टीकृतः । 'सूतके सूतिकावर्ण्यं संस्यशें न निष्ध्यते । संस्यशें सूतिकायास्तु स्नानमेव विधीयते '' इति ।

यस्मिन्द्वसे कुमारजननं तदहनं भदुष्येत । तिभिमित्त्वाचाधिकारापहारकुत्र भवतीत्यर्थः । यस्मात्तिस्मिन्दिन् पूर्वेषां पित्रादीनां पुत्रक्षेण जन्म उत्पत्तिस्तस्मात्तद्दनं प्रदुष्येत ॥ तथा च वृंद्धयाज्ञवत्वयेनोक्तम् । " कुमारजन्मिद्वसे विमैः कार्यः मतिग्रहः । हिरण्यभूगवाश्वाजवासः
रै॰ शय्यासनादिष्ठ ॥ तत्र सर्वं प्रतिग्राह्यं कृतान्नं न तु भक्षयेत् । भक्षयित्वा तु तन्मोहाद्विज्ञधांद्वायणं चरेविति '॥ व्यासेनाप्यत्र विशेष उक्तः। "स्त्रिकावासनिलया जन्मदा नाम देवताः । तासां यागिनिमित्तं
तु श्चिर्जन्मिनं कीर्तिता ॥ प्रथमे दिवसे षष्ठे दशमे चैव सर्वदा । त्रिष्वेतेषु न कुर्वित सूतकं
पितृजन्मिनं '॥ सार्कण्डेयेनाऽप्युक्तम् । "रक्षणीया तथा षष्ठी निशा तत्र विशेषतः । रात्रौ जागरणं कार्यं जन्मदानां तथा बिलः ॥ पुरुषाः शस्त्रहस्ताश्च नृत्यगीतैश्च योषितः । रात्रौ जागरणं कुर्युर्देशस्यां
रूप चैवं सूतक '' इति ॥ १९ ॥

आशीचमध्ये पुनर्जनने मरणे दा जाते ' प्रतिनिर्मित्तं नैमित्तिकमावर्तन ' इति न्यायेन पुनर्दशाहाद्याशीच-प्राप्ती तद्यवादमाह

#### अन्तरा जन्ममरणे शेषाहोभिर्विशुद्धचति।

वर्णीपेक्षया वयोवस्थापेक्षया वा यस्य यावानाशौचकालस्तदन्तरा तत्समस्य तेतो न्यूनस्य २° आशोचक्षपाते वाऽऽशौचस्य निमित्तभूते जनने मरणे वा जाते पूर्वाशौचावशिष्टेरे**वाह्नोभिर्धि**-विर्णयः। शुद्धन्यति । न पुनः पश्चाद्धत्पन्नजननादिनिमित्तं पृथवमृथगाशौचं कार्यम्॥

यदा पुनरत्याद्वर्तमानाज्ञीचाद्दीर्घकालमाज्ञीचमन्तरा पतित तदा न पूर्वशेषेण श्रद्धिः । यथान् होशनाः। ''स्वत्याज्ञीचस्य मध्ये तु दीर्घाज्ञीचं भवेदादि । न पूर्वेण विश्वद्धिः स्यात्स्वकालेनैव श्रुद्ध्य-तीति '' । यमोऽप्याह । ' अहोवृद्धिमदाज्ञीचं पश्चिमेन समापयोदीति' ।

२५ अत्र ' चान्तरा जन्ममरणे ' इति यद्यायविशेषेणाभिहितं तथापि न सूनकान्तवितिनः शावस्य पूर्वाशीचशेषेण शुद्धिः । यथाहाङ्किराः । ''सूनके मृतके चेत्स्यान्मृतके त्वथ सूनकम् । तत्राधिकृत्य मृतकं शीचं कुर्याच सूनकमिति''। तथा षद्त्रिशान्मति'ऽपि । ''शावाशोचे ससुत्यने सूनकं तु यदा भवेन् । शावेन शुद्धत्रते सूतिने सूतिः शावशोधिनीति ''। तस्माच सूनकान्तःपातिनः शावस्य पूर्वशेषेण शुद्धिः । किंतु शावान्तःपातिन एव सूनकस्य । तथा सजातीचान्तः व्यतिने पिता । पितुः । द्वितेषेण शुद्धिरावदः स्मृत्यन्तरे दार्शतः । '' मातर्यश्रे प्रमीतायामशुद्धौ वियते पिता । पितुः

होषेण शुद्धिः स्यान्मातुः कुर्योतु पक्षिणीमिति ?'। अयमर्थः । मातिर पूर्वं मृतायां तन्त्रिमित्ताशौच-मध्ये यदि पितुरुपरमः स्यात्तदा न पूर्वरोषेण शुद्धिः किंतु पितुः प्रयाणनिमित्ताशौचकाल्लेनैव शुद्धिः कार्या । तथा पितुः प्रयाणनिमित्ताशौचमध्ये मातिरे स्वर्यातायामपि न पूर्वरोषमात्राच्छुद्धिः किंतु पूर्वाशोचं समाप्योपरि प्रक्षिणीं क्षिपेदिति ॥

तथाऽऽशीचसभिपातकालविशेषकृतोऽप्यपवादो गौतमेनोकः (अ. १४ स्. ६।७)। ५ धात्रिशेषे सति द्वार्या । प्रभाते सति तिसृभिरिति ''। अयमर्थः । रात्रिमात्रावाशिष्टे पूर्वाशीचे यया शीचान्तरं साभिपतेत् तार्ष्टं पूर्वाशीचे समाप्यानन्तरं द्वार्या रात्रिम्यां शुद्धिः । प्रभाते पुनस्तस्या रात्रेः पश्चिमे यामे जननावाशीचान्तरसभिपाते सति तिसृभी रात्रिभिः शुद्धिः न पुनस्तस्त्रेषमात्रेण ॥ शाता-तपेनाप्युक्तम् । 'रात्रिशेषे ब्रहाच्छुद्धिर्यामशेषे शुचिक्रयहादिति' । मेतक्रिया पुनः सूतकसिपातेऽपि न निवर्तत इति तेनैनोकम् । 'अन्तर्दशाहे जननात्पश्चात्स्यान्मरणं यदि । प्रेतमुद्दिश्च कर्तव्यं पिण्डः १० द्वानं स्ववन्धुभिः ॥ प्रारच्ये प्रेतपिण्डे तु मध्ये चेज्ञननं भवेत् । तथैवाशीचपिण्डास्तु शेषान्द्याय-शाविधीति'' ॥

तथा शाबाशौचयोः सन्निपातेऽपि मेतक्कत्यं कार्यम् । तुल्यन्यायत्वात् । तथा जातकर्मीदिक-मपि पुत्रजन्मानिमित्तं आशौचान्तरसन्निपातेऽपि कार्यमेव । तथाह प्रजापतिः । '' आशौचे तु समुत्पन्ने पुत्रजन्म यदा भवेत् । कर्तुस्तात्कालिकी शुद्धः पूर्वाशौचन शुद्ध्यतीति ॥ ''

पूर्णेप्रसवकालजननाशीचमभिधायाधुना अमाप्तकालगर्भनिः सरणनिमित्तमाशीचमाह

### गर्भस्रावे मासतुल्या निशाः शुद्धेस्तु कारणम् ॥ २० ॥

स्वतिर्यधिप लोके द्रवद्रव्यकर्तृके परिस्थन्दे प्रयुज्यते तथाप्यत्र द्रवादवद्रव्यसाधारणरूपेऽधःअकाले भैभीनः- पतने वर्तते । दुतो द्रवत्वस्य प्रथममास एव संभवात्तत्र च मासतुल्या निशा सरणे आशीचम् । इति बहुवचनानुपपत्तेः । गर्भस्नावे यावन्तो गर्भग्रहणमासास्तत्समसंख्याका २० निशाः शुद्धेः कारणम् ।

एतच स्निया एव । 'गर्भस्रावे मासतुल्या राजयः स्नीणां स्नानमाज्ञमेव पुरुषस्थिति' वृद्धद्वसिष्ठ-स्मरणात् । ग्रत्पुनर्गोतमेन (अ. १४ स्. १६) ' त्र्यहं वेति ' जिराजमुक्तं तन्मासज्ञया-द्वीक्विदितव्यम् । "गर्भस्रत्यां यथामासमित्रिरे तून्तमे जयः । राजन्ये तु चतुरात्रं वैश्ये पश्चाहमेव तु ॥ अष्टाहेन तु स्नाहस्य द्वित्यम् गर्भीतितिति " मरीचिस्मरणात् । अचिरे मासज्ञयाद्वीक् गर्भ- २५ स्रावे उत्तमे ब्राह्मणजाती जिराज्ञाभित्यर्थः ।

एतच पण्मासपर्यन्ते ब्रष्टव्यम् । सप्तमादिषु पुनः परिपूर्णमेव प्रस्वाशीचं कार्यम् । तत्र परि-पूर्णीङ्कमभस्य जीवतो निर्मिद्शनात् । तत्र च लोके प्रसवशब्द्वययोगात् । " पण्मासाय्यन्तरे याव-हर्भसावो मवेचदा । तदा माससमैस्तासां दिव्वैतः श्चिद्धरिष्यते ॥ अत कर्ष्यं स्वजात्युक्तं तासामाशीच-मिष्यते । सदाः शीचं सपिण्डानां गर्भस्य पत्तेन सतीति ' स्मरणात् ॥

पत्रकः समिण्डानां सद्यःशीचानिधानं द्रवभूतगर्भपतने वेदितव्यम् । यत्पुनर्वसिष्ठवचनम् (अ, ६ स. २६) । 'कनदिनार्षिके मेते' गर्भस्य प्रतोत च सपिण्डानां त्रिरात्रीमिति '। तत्पञ्च- स्मृत्यन्तरमपि । ' अन्तर्दशाहोपरतस्य सुतकाहोभिरेवाशीनामिति '।

एवमादिवचनिन्यपर्यालोचनया सपिण्डानां जननिभित्ताशोचसंकोचां नास्तीति गम्यते।

१९ यत्पुनर्ब्वृह्वहिष्ठ्णुवचनम् । " जाते मृते मृतजाते वा कुलस्य सयः शोचिमित ?' तिच्छशूपरमनिभित्तस्याशोचस्य स्नानच्छुद्धिपतिपादनपरं न प्रसवनिमित्तस्य । तथा च पारस्करः । ' गोभं यितृ
विपात्तिः स्यादशाहं सूतकं भवेतृ ' । सपिण्डानां प्रसवनिमित्तस्य विषमानत्वान् । ' जीवआतो यादि
प्रेयातस्य एव विशुद्ध्यतीति ? प्रेताशोचाभिप्रायम् । तथा च शक्किनेक्तम् । ' प्राङ्कामकरणात्सयः
शोचिमिति ' । यत्पुनः कात्यायनवचनम् । ' अनिवृत्ते दशाहे तु पश्चत्वं यदि गच्छिति । सय
१५ एव विशुद्धः स्याच प्रेतं नोवकिकियेति' । तदिष वैष्ठणवेन समानार्थम् । यदा तु 'न प्रेतं नेव सूतकमिति ? पाउस्तदा सूतकमस्पृद्यत्वं नेव पित्रादिनां भवतीत्यर्थः । अथवाऽयमर्थः । अन्तर्दशाहे यदि
शिशुपरमस्तदा न प्रेताशीचं यदि तत्र संपिण्डजननं तदा सूतकमिप नेव कार्यं किंतु पूर्वाशीचेनव
श्चिति ॥

यतु बृहन्मसुवचनम् । 'जीवजातो यदि ततो मृतः सुतक एव तु । सुतकं सकलं मातुः २० पित्रादीनां त्रिराजकमिति'। यज्ञ बृहत्मजेतोवचनम् । 'सुहर्त जीवतो बालः पक्षतं यदि<sup>क</sup> गच्छति । मातुः छुद्धिर्द्शाहेन सबः छुद्धास्तु गोजिण ' इति । तज्ञेयं व्यवस्था । जननानन्तरं नाभिवर्धनात्माङ्मृती पित्रादीनां जनननिर्मत्तमाशौचं दिनजयम् । सबः शौचं त्विम्रहोज्ञायर्थम् । 'अप्रिहोज्ञार्थं स्वानोप-स्परीनात्तकालं शौचमिति ' हाक्कस्तणात् । नाभिवर्धनोत्तरकालं तु शिद्यप्रयाणेऽपि जनननिर्मतं संपूर्णमाशौचं सपिण्डानाम् । '' यावभ छिष्यते नालं तावजामोति सुतकम् । छिन्ने नालं ततः पक्षा-२० त्वत्वतं तु विधीयत '' इति जैमिनिस्मरणात् । मनुनाऽप्ययमर्था दर्शितः ( अ. ५ श्लो. ६६ )। '' राजिभिर्मासतुल्याभिर्गर्भस्तवे विद्यद्वयति । रजस्युपरते साथ्वी स्नानेन स्नी रजस्वलेति '' पूर्वभाग-स्यार्थी दर्शितः ।

उत्तरस्य त्वयमर्थः । रजिस निःसरणादुपरते निवृत्ते रजस्वछा श्ली झानेन साध्वी दैवादिकर्य-योग्या अवति । स्पर्शनादिविषये पुनरनुपरतेऽपि रजित चतुर्थेऽहिन झानाच्छुद्धा भवति । तदुकं ३० बुद्धमनुना । 'चतुर्थेऽहिन संद्युद्धा भवति व्यावहारिकति ' । तथा स्पृत्यन्तरम् । 'छुद्धा भर्तुस्नतुर्थेऽहि झानेन श्ली रजस्वछा । दैवे कर्मणि पित्र्ये च पक्षेमेऽहिन छुद्ध्यवतीति '। पश्चमेऽहिनीति रजस्वलाह्याद्ध-रजोनिवृत्तिकालोपलक्षणार्थम् । यदा रजोदर्शनादारम्य पुनः सप्तद्शदिनाम्यन्तरे विवेकः । रजोदर्शनं तदा अद्यक्तित्वं नास्त्येव । अद्यादशे त्वेकाहाच्छुद्धिः । एकोनविंदी-द्यस्त्वत् । तत उत्तरेषु ज्यहाच्छुद्धिः । यथाह्याञ्चिः । ' रजस्वछा सदि झाता पुनरेव रजस्वछा । अष्टादशादिनादर्भागश्चित्वं न विवते ॥ एकोनविंशतेर्त्वागेकाहं स्यात्ततो द्राहम् । विंशत्मभृत्युत्तरेषु विरावमश्चिमिवेदिति ''। ' चतुर्दशदिनादर्भागश्चित्वं न वियत ' इति स्पृत्यन्तरं । तत्र स्नान-प्रभृतित्वमिभेवेतमतो न विरोधः । अयं चाश्चित्वप्रतिषेधो यस्या विंशतिदिनोत्तरकालमेव मायशो रजोदर्शनं तद्विषयः । यस्याः पुनरारूढयौवनायाः प्रागेवाष्टादशदिनात्याचुर्येण रजोनिर्गमस्तस्यान्निरावमेवाशीचम् ।

तया च याविश्रामं स्नानादिरहितया स्थातव्यम् । " रजस्वला विरावम्भुविभेवति । सा च नाअति नाभ्यअति नाप्सु स्नायाद्धः शयीत न दिवा स्वप्यात् । न महान्वीक्षेतं नाम्निं स्पृक्षेत् नाश्ची यात्र रज्यं सुजेत् न च दन्तान्यावयेत् न हसेत्र च किश्चिदाचरेत् । अखर्षेण पावेण पिवेदअलिना वा पावेण लोहितायसेन वेति विज्ञायत " इति वसिष्ठस्मरणात् (अ. ५ सू. ४।५) ।

रजस्वलानियमाः।

आङ्गिरसेऽपि विशेषः। 'हस्तेऽश्रीयान्मृन्मये वा हविर्भुक् क्षितिशायिनी। १० रजस्वला चतुर्थेऽक्षि स्नात्वा शुद्धिमवामुगादिति ''। पाराङ्गोरेऽपि विशेषः ''स्नाने नैमित्तिके पाते नारी यदि रजस्वला। पानान्तरिततोयेन स्नानं कृत्वा व्रतं चरेत्॥ सिक्तगाञ्चा भवेदिनः साङ्गोपाङ्गा कथश्वन। न वस्त्रपीडनं कुर्यानान्यदासश्च धारयेत् ? इति॥

उश्वनसाऽप्यः विशेषो दृशितः। " ज्वराभिभूता या नारी रजसा च परिष्ठुता। कश्वे रेतावस्थायां तस्या भवेच्छोचं छुद्धिः स्यात्केन कर्मणा ? चतुर्थेऽहिन संपाते स्पृकोदन्या तु १५ विशेषः। तां स्त्रियम्। सा च चैत्रावशास्त्रापः स्त्रात्वा स्त्रात्वा पुनः स्पृशेत् ॥ दश्रहाद्वाः क्ष्रत्वे वा आचमेन पुनः पुनः। अन्ते च सससां त्यागस्त्रतः छुद्धा भवेन सा॥ द्याच्छक्तसा ततो दानं पुण्याहेन विद्युद्ध्यविति "। अयं चातुरमात्रे सानम्बरारोऽसुसर्ण्ययः। " आतुरे स्नान् उत्पृक्ते दशक्वते सानातुरः। स्नात्वा स्त्रात्वा स्पृशेदेनं ततः छुद्ध्येत्स आतुर " इति प्रशाहारस्मरणात्। (पा. अ. क्ष्रो. १९१२०)

यदा तु रजस्वलायाः सूतिकाया वा मृतिभैवित तदाः बं क्षानप्रकारः । " सूतिकायां मृतायाः तु कथं कुर्वन्ति साक्षिकाः । कुम्भे सिललमादाय पश्चमन्त्रं तथेव च । पुण्यग्भिरिभिक्षन्त्रयाप्रो वाचा श्चिदं लभेत्ततः । तेनैव झापिक्ता तु दाहं कुर्याचथाविधिः ॥ रजस्वलायास्तु । " पश्चिभिः झाप-यित्वा तु गब्धैः भेतां रजस्वलाम् । वस्नान्तराष्ट्रतां कृत्वा दाहयेद्विधिपूर्वकामितिः ।

एतच रजोदर्शनपुष्पजनमादि ययुद्योत्तरकालम्हत्त्रज्ञं तदा तिहवसप्भृत्याशीचाहोत्तात्रगणना २५ रजस्तलायाः स्तृतः कार्यौ । यदा तु रजन्या रजोदर्शनपुष्पजनमादि जातं तदाऽर्धरात्रात्माक् जनना-कार्याश्च मरणे विशेषः। मुत्यती पूर्वदिवसैकदेशन्यापित्वेऽपि आशोचस्य तत्पूर्वदिवसम्भृत्येष मणना कार्येत्येकः कत्यः । राजि जेषा विभज्याये भागद्ये जननादौ जाते पूर्वदिनं माह्यभिति वित्तीयः । भागुद्यादित्यपरः । यथाह कश्चरः ।

' उदिते तु यदा सूर्ये नारीणां दृश्यते रजः। जननं वा विपत्तिर्वा यस्याहस्तस्य शर्व्यति ॥ ३० अर्थरात्रावाधिः कालः सूतकादौ विधीयते । रात्रिं कुर्योजिभागां तु दी भागी पूर्व एव तु ॥ उत्तरसंशः मभातेन युज्यते अतुसूत्के । रात्रावेव समुत्यके मृते रजासि सूत्के ॥ पूर्वभेव दिनं बाह्यं यात्रकोदयते रिविदिति ११ ॥

Control of the second s

एतेषां च कल्पानां देशाचारतो व्यवस्था विज्ञेया । इदं चाज्ञोचमाहिताप्रेक्परमे संस्कारदिवस-आहिताप्रिमरण प्रभृति कर्तव्यम् । अनाहिताप्रेस्तु मरणदिवसप्रभृति संचयनं त्भयोरिति संस्कार-विज्ञेषः । दिवसप्रभृतीति विचेचनीयम् । यथा**हाङ्गिराः ।** '' अनिप्रेमत उत्कान्तेः साप्रेः संस्कारकर्मणः । शुद्धिः संचयनं दाहान्मृताहस्तु यथातिथीति' । 'साग्रेः संस्कारकर्मण' इति अवणादाहि-भ ताग्री पितरि देशान्तरमृते तत्युचादीनामासंस्कारात्संथ्यादिकर्मलोपे नास्तीत्यनुसंघेयम् । तथा च पैठीनसिः । '' अनिप्रेमत उत्कान्तेराज्ञोचं हि हिजातिष्ठ । दाहादिप्रमतो विथादिदेशस्थे मृते सतीति '' ॥ २० ॥

सपिण्डत्वादिना दशाहादिपाप्तौ कचिन्मृत्युविशेषणापवादमाह ।

# हतानां नृपगोविप्रैरन्वक्षं चात्मघातिनाम्।

१० तृपोऽभिषिकः क्षत्रियादिः । गोग्रहणं शृद्धिदंष्ट्रचादितिस्बामुण्ळक्षणार्थम् । विप्रग्रहणनत्त्य-दशाहायाशो- जोपळक्षणम् । एतैर्ह्हतानां संबन्धिनो ये सिण्डास्तेषाम् । विषोद्धन्धनादिभि-वापवादः । बुद्धिपूर्वमात्मानं ये व्यापादयन्ति ते आत्मघातिनः । आत्मवातिग्रहणं 'पास-ण्ड्यनाश्रिता' इत्येकयोगोपात्तपतितमात्रोपळक्षणार्थम् । तस्बन्धिनां चान्यक्ष्मगुगतमक्षमन्वक्षम् । तथा शौचमित्यर्थः । न पुनर्दशाहादिकम् । तथा च गोतमः (अ. १४ स्. ८-११) । 'गोत्राक्षण-१५ हतानामन्वक्षम् । राजकोषात्र । युद्धे । प्रायोऽनाशकशक्ताभिविषोद्यकेद्वन्यनपपतनेश्चरच्छतामिति ः। कोष-ग्रहणं प्रमाद्य्यापादितनिरासार्थम् । अयुद्धग्रहणं युद्धहतस्येकाहमाशोचमस्तीति ज्ञापनार्थम् । ''ब्राह्मणार्थं विपन्नानां योषितां गोग्रहेऽपि च । आहवेऽपि हतानां च एकरात्रमशोचकमिति '' स्मरणात् ।

एतच युद्धकालक्षतेनैंव कालान्तरिविष्त्रस्य । समरमूर्धिने हतस्य पुनः सद्यः शौचम् । यथाह मनुः ( अ. ५ श्लो. ९८ )। '' उद्यतेराहेवे शक्षैः क्षत्रधर्महतस्य च । सद्यः संतिष्टते यज्ञस्तथाऽऽ-२• शौचमिति स्थितिरिति''॥

ज्ञातस्यैव जननोदराशौचिनिमित्तत्वाज्जन्मदिनादुत्तरकालेऽपि ज्ञाते दशाहादिपातावपवादमाह

# प्रोषिते कालशेषः स्यात्पूर्णे दत्वोदकं शुचिः ॥ २१ ॥

पोषिते देशान्तरस्य यनस्येन प्रथमदिवस एव सिण्डजननादिकं न ज्ञायते तरिमन्सिण्डि कालस्य द्शांहायवन्दिज्ञस्य यः शेषोऽविशष्टकालः स एव श्चाद्धिहेतुर्भुवति । पूर्णे पुनराशोन्यकाले १५ दशाहादिके मेतायोदकं दरवा शुद्धिभवति । उद्कदानस्य स्नानपूर्वकरवास्त्रात्वोदकं दत्वा शुन्धिभवति । उदकदानस्य स्नानपूर्वकरवास्त्रात्वोदकं दत्वा शुन्धिभवति । तदुकं मनुना (अ. ५ श्टो. ७७)। 'निर्दशं ज्ञातिमरणं श्रुत्वा पुनस्य जन्म च । सवासा जलमाश्रुत्य शुद्धो भवति मानवः'' इति । पूर्णे दरवोदकं शुन्धिति । मेतोदकदानसहचरितस्याशो-चकालस्य शुद्धिहेतुत्वविधानात् जन्मन्यितकान्ताशौचं सिप्ण्डानां नास्तीति गम्यते । पिठुस्तु निर्दशे-ऽपि जनने स्नानमस्येव । 'श्रुत्वा पुनस्य जन्म चेति '' वचनात् ।

एतच पुत्रब्रहणं जन्मिन संपिण्डानामितिकान्ताशीचं नास्तीत्यत्र ज्ञापकम् । अन्यथा " निर्द्शं ज्ञातिमरणं श्रुत्वा जन्म च निर्द्शमिं त्येवावक्ष्यत् । तथा च देवलः । ' नाशुद्धिः पसवाश्चीकं व्यतितेषु दिनेष्वपीति ? । तस्माद्विपचावेवातिकान्ताशौचमिति स्थितिः ॥

केचिद्न्यथेमं श्लोकं पठित । 'प्रोषिते कालशेषः स्याद्शेषे च्यह एव तु । सर्वेषां वत्तरे पूर्णे प्रेते दत्वोदकं शुचिरिति '। प्रोषिते सर्वेषां बाह्मणक्षत्रियादीनामविशेषेण कालशेषः श्रुद्धिहेतुः । अशेषे पुनरतिकान्ते दशाहादौ सर्वेषां च्यहमेवाशोचम् । संवत्तरे पूर्णे यदि प्रोषितप्रयाणमवगतं स्याचदा सर्वे बाह्मणादिः स्नात्वोदकं द्वा श्रुचिः स्यात् । तथा च मनुः ( अ. ५ श्लो. ७६ )। " संवत्तरे व्यतीते तु स्प्रद्वेषापो विश्वध्यतीति " ।

अयं च त्र्यहो दशाहादूर्ध्वं मासत्रयाद्वीग्रहण्यः। पूर्वोक्तं सयः शौचं तु नवममासादूर्ध्वमर्वावसं-वत्सराद्दृष्ट्यम् । यत्पुन्वासिष्ठं वचनम् (अ. ४ स्. २६)। 'ऊर्ध्वं दशाहाच्छुत्वैकरात्रामिति। ' तदूर्ध्वं षण्मासेन्यो यावक्तवमम् , यदिष गौतमवचनम् (अ. १४ स्. १७)। 'श्रुत्वा चोर्ध्वं दशम्याः पक्षिणीमिति 'तन्मासत्रयादूर्ध्वमर्वाक्ष्यप्रता । तथा च वृद्धवसिष्ठः । 'मासत्रये त्रिरात्रं स्यात्पणमासे पक्षिणी तथा । अहस्तु नवमाद्वीग्र्यं स्नानेन शुध्यतीति '।

एतच मातापितृव्यतिरिक्तविषयम् । " पितरी चेन्मृतौ स्याता दूरस्थोऽपि हि पुत्रकः । श्रुत्वा तिह्निमारभ्य दशाहं स्तकी भवेदिति " पेठीनसिस्मरणात् । तथा च स्मृत्यन्तरेऽपि । " महा-गृहनिपाते तु आर्द्रविद्योपवासिना । अतीतेऽब्देऽपि कर्तव्यं प्रेतकार्यं यथाविधीति " । संवत्सरादूर्ध्वमपि प्रेतकार्यमाशौचोद्कद्ानादिकं कार्यम् । न पुनः स्नानमात्राच्छुद्धिरित्यर्थः ।

पितृपत्न्यामिप मातृब्यितिरिक्तायां स्मृत्यन्तरे विशेषो दशितः। " पितृपत्न्यामेपतायां मातृ १५ वर्ज्य द्विजोत्तमः। संवत्सरे व्यतीतेऽपि विरावमशुन्तिभेविदिति "। यस्तु नयादिव्यविद्यते देशान्तरे मृतस्तत्सापण्डानां दशाहादूर्ध्वं मासव्याद्वर्यागिप सद्यः शौचम् । " देशान्तरमृतं श्रुत्वा क्कीं वे वैद्यान्तरे यतौ । मृते म्नाने शुर्ध्यान्त गर्भसावे च गोविणः" इति । देशान्तरलक्षणं च द्वहस्पितिनोक्तम् । " महानद्यन्तरं यत्र गिरिवी व्यवधायकः। वाचो यत्र विभिद्यन्ते तदेशान्तरमुच्यते । देशान्तरं वदन्त्येके षष्टियोजनमायतम् । चत्वारिशद्यदन्त्यन्ये विशेषदन्ते वेति "।

ं इदं चातिकान्ताशीचमुपनीतोपरमिषयम् । न पुनर्षयोषस्थाविशेषाशीचिषयमापि । तथा चोकं ट्याघपादेन । '' तुत्यं वयसि सर्वेषामातिकान्ते तथेव च । उपनीते तु विषमं तस्मिजेबाति-कालजमिति '' । अयमर्थः । वयसि विवर्षादिरूपे यदाशीच 'मादन्तजन्मनः सव ' इत्यादिवाक्यविहितं तत्सवेषां ब्राह्मणादिवर्णानां तुल्यमिविशिष्टम् । अतिकान्ते दशाहादिच्यहादिके यदाशीचं तद्पि सर्वे-षामिविशिष्टम् । उपनीते पुनरुपरमे दशद्वादशपश्चद्वशविशिष्टिनानीत्यवेषिषयमाशीचं ब्राह्मणादीनाम् । २५ तस्मिजेबोपनीतोपरम एव अतिकालजमतिकान्ताशीचं भवति । न वयोवस्थाशीचातिकम इति ॥ २१ ॥

क्षत्रियादिषु दशरात्रस्य सपिण्डाशौचस्यापवादमाह

# क्षञ्चस्य द्वादशाहानि विशः पश्चदशैव तु । जिंशद्दिनानि ग्रुद्रस्य तदर्धं न्यायवर्तिनः ॥ २२ ॥

क्षत्रियवेश्यस्त्राणां सपिण्डजनने तदुपरमे च यथाक्रमेण दावशपश्चदशर्तिशिद्दनान्याशीचं २० भवति । न्यायवर्तिनः पुनः सूद्धस्य पाक्यज्ञद्विष्णस्त्रश्चलस्य तद्दर्भे तस्य मासस्यार्धे पश्च-दशरात्रमाञ्चीचम् । एवं च ( त्रिराजं वेश्येतद्दशरात्रमाशीचं पारिशेष्यात् बाह्मणविषये व्यवतिष्ठते । सृत्यन्तरेषु तु क्षत्रियादीनां दशाहाद्योऽप्याशीचकल्या दशिताः। यथाह पराशरः।
" क्षत्रियस्तु दशाहेन स्वर्कमिनस्तः शुचिः। तथेव द्वादशाहेन विश्यः शुद्धिमवामुयात् ''॥ तथा च
शातातपः। "एकादशाहाद्राजन्यो वेश्यो द्वादशभिस्तथा। शद्भो विशतिरात्रेण शुप्येत मृतसूतके''॥
विसिष्ठस्तु (अ. ४ सू. २८।२९) ' पश्चदशरात्रण राजन्यो विशतिरात्रेण वेश्यः १ इति ॥
अङ्गिरास्वाह। " सर्वेषामेव वर्णानां सूतकं मृतके तथा। दशाहाच्छुद्धिरेतेषामिति शातात्रात्रेशक्षन्ति ।
वित्रोगः। दृत्येवमनेकोवावचाऽऽशीचकल्या दिशिताः। तेषां लोकं समाचाराभावाकातीव व्यवस्थाप्रदर्शनमुपयोगीति नात्र व्यवस्था प्रदर्शते।

यदा पुनर्जीक्षणादीनां क्षत्रियादयः सिपण्डा भवन्ति तदा हारीतायुक्ताशीचकन्ते। रनुसरणीयः। "दशाहाच्छुध्यते विप्रो जन्महानी स्वयोनिष्ठ । पद्धिक्षिभर्यक्षेत्रन क्षज्ञविदश्वद्रयोनीष्णितिः'। विष्णु१० रप्याह । " क्षत्रियस्य विद्र्यतेषु सिपण्डेषु पङ्गाञ्चिराञाभ्यां वैश्यस्य शहे सिपण्डेष बङ्गाञ्चेण शुद्धिः । हीनंवर्णानां तुत्कृष्टेषु सिपण्डेषु जातेषु मृतेषु वा तदाऽऽशीचस्यपममे शुद्धिरित '' ॥ बीधायनेन (परिशिष्टे ३ ) त्वविद्रोषण दशाह इत्युक्तम् । '' क्षज्ञविद्राहजातीया ये स्युविष्रस्य वान्धवाः । तेषामशीचे विप्रस्य दशाहाच्छुद्धिरिष्यते '' इति ।

अनयोध्य पक्षयोरापदनापदिवयत्वेन व्यवस्था । दास्यादीनां तु स्वास्याशीचंन स्पृश्यत्वं । कर्मा-भिष निधिकारस्तु मासाविधिरेव । तदाहा क्लिप्तः । '' दासी दासध्य सर्वो व यस्य वर्णस्य यो भवेत् । तद्द-र्णस्य भवेच्छीचं दास्यां मासस्तु सूतकमिति । "

प्रतिलोमानां त्वाशोत्वाभाव एव । ' प्रतिलोमा धर्महीना ' इति स्मरणात् ( **गौतमस्.** अ. ४ स्. २० ) । केवलं मृतौ प्रसवे च मलापकर्वणार्थं मूजपुरीवोत्सर्गवत् शीचं भवत्येव ॥ २२ ॥

वयोवंस्थाविदेशवाद्पि दृशाहाचादी वस्थापवादमाह

# आदन्तजन्मनः सद्य आचूडाञ्चेशिकी स्मृता । त्रिरात्रमावतादेशाहशरात्रमतः परम् ॥ २३ ॥

यावता कालेन दन्तानामुत्पत्तिस्तास्मिन्कालेऽतीतस्य बालस्य तत्संबन्धिनां सथः शोचं चूडा-करणाद्वीद्भृतस्य संबन्धिनां निशिकी निशायां भवा अहोराज्ञव्यापिन्यग्रुद्धिः । वतादेश उपनयनम् । ततोऽवीक् चूडायाश्र्वोध्वीमतीतस्य ज्यहमञ्जद्धिः ।

१ अप्रे २४ श्लोकी

नामकरणात्पांस्सवःशौचमेव नियतम् । ' प्राङ्नामकरणात्सवःशौचमिति ' द्राङ्क्षस्मरणात् । चूडाकर्म च प्रथमे तृतीये वा वर्षे समर्थते । ' चूडाकर्म हिजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः । प्रथमेऽब्दे तृतीये वा कर्तव्यं श्रुतिचोदनादिति ' समरणात् (मनुस्मृ अ. २ श्टो. ३२)॥ ततश्च दन्तजननादूः प्रथमवार्णिकचूडा-पर्यन्तमेकाहः । तत्र त्वकृतचूडस्य दन्तजनने सत्यणि निवर्षे यावदेकाह एव । तथा च विष्णुः । ' दन्तजातेऽध्यकृतचूडेऽहोरानेण शुद्धिरिति '। तत ऊर्ध्यं प्रागुपनयनात् त्र्यहः । यसु मनुवचनम् ५ ( अ. ५ श्टो. ६७ ) । " नृणामकृतचूडानामशुद्धिनिक्षिम स्मृता । निर्वृत्तचूडकानां तुःविराजाच्छु-द्धिरिष्यतः '' इति तस्याप्ययमेव विषयः । यत्तूनाद्ववर्षप्रधिकृत्य तेनेवोक्तम् ( अ. ५ श्टो. ६९ ) । " अरण्ये काष्ठवत्यक्तवा क्षिपेयुक्यहमेव त्विति '' । यज्ञ वसिष्ठवचनम् ( अ. ४ स्. २४ ) । ' अराव्ये काष्ठवत्यक्तवा क्षिपेयुक्यहमेव त्विति ''। तत्संवत्सरचूडाभिमायेण । यत्विक्करोवचनम् ''यद्यप्यकृतचूडो वे जातदन्तश्च संस्थितः । तथाऽपि दाह्यित्वैनमाशीचं त्र्यहमाचरेदिति'' तद्वर्षत्रया-१० दूर्ष्यं कुळधमिपेक्षया चौळोत्कर्षे वेदितव्यम् । ' विमे न्यूनिवर्षे तु मृते शुद्धस्तु नैशिकीति '' तेनेवा-भिहतत्वात् ।

न चायमेकाहो दन्तजननाभाव इति शङ्कनीयम् । न हि न्यून्तिवर्षस्य दन्तानुत्पत्तिः संभ-वति । तथा सत्यपि दन्तजनने अकृतचूबस्यैकाहं वदता विष्णुवचनेन विरोधश्च दुष्परिहरः स्यात् । तस्मात्माच्येव व्याख्या ज्यायसी । यत्तु **कश्चय**पवचनम् । 'बालानामदन्तजातानां विरावेण शुद्धिरिति'। १५ तन्मातापितृविषयम् । " निरस्य तु पुमाञ्झकसुपस्पशीदिशुप्यति । बैजिकाद्भिसंबन्धादनुरुन्ध्यादयं व्यहम् " ( **मतु**स्मृ. अ. ५. श्लो. ६३ ) ॥ इति जम्यजनकसंबन्धोपाधिकतया विरावस्यात्।

ततश्चायमर्थः। प्राङ्नामकरणात्सयः शौचम् । तद्र्यं दन्तजननाद्रचीपप्रिसंस्कारिकयायां एकाऽहः। इतरथा सयः शौचम् । जातदन्तस्य च प्रथमवर्षिकाचौलाद्रवीगेकाहः । प्रथमवर्षाद्र्य्वं विवर्षपर्यन्तं कृतच्रुदस्य व्यदः । इतरस्य त्वेकाहः । वर्षत्रयाद्र्य्वं मकृतच्रुदस्य व्यदः । इतरस्य त्वेकाहः । वर्षत्रयाद्र्य्वं मकृतच्रुदस्यापि व्यहम् । उपनयनाद्र्य्वं सर्वेषां २० ब्राह्मणाद्नीनां द्शरात्रादिकमिति ॥ २३ ॥

इदानीं स्त्रीषु च वयोवस्थाविशेषेणापवादमाह

# अहस्त्वद्त्तकन्यासु बालेषु च विशोधनम् ।

अदत्ता अपरिणीता थाः कन्यास्तासु कृतचूडासु वाग्दानात्याग्रहोरात्रं विशेषण शुद्धिकारणम् । सिपण्डानां सापिण्डां च कन्यानां त्रिपुरुषपर्यन्तमेव । 'अप्रतानां तु स्रीणां त्रिपुरुषि विज्ञायते '२५ इति विसिष्ठस्मरणात् (अ. ४ सू. १८) । बालेषु चानुत्पन्नदन्तेषु अभिसंस्कारे सत्येकाहो विशो-धनम् । अकृतचूडायां तु कन्यायां सद्यः शौचम् । 'अकृतचूडायां तु कन्यायां सद्यः शौचं विधीयत' इत्यापस्तस्वस्मरणात् ।

्वांदानादूर्व्वं तु संस्कारात्माक्पतिपक्षे पितृषक्षे च विस्तत्रपेव । यथाह **मतुः** ( अ. ५ श्लो. ७२ ) । <sup>१६</sup> स्नीणामसंस्कृतानां तु व्यहाच्छुच्यन्ति बान्यवाः । यथोक्तेनव कल्वेन इंडच्यन्ति तु सना-३०

र "मजानामिति" वासिष्ठ पादः।

प्रायश्चित्ताध्य

भय '' इति । बान्धवाः पतिपक्षास्त्रिराञ्चेण शुध्यन्ति । सनाभयस्तु पितृपक्षाः सपिण्डा यथोक्ते कल्पेन ' निवृत्तच्रहकानामि'त्यादिनोक्तेन त्रिरात्रह्मपेण न पुनर्दशरात्रह्मपेण । विवाहात्पाक् तस्यायु त्वात् । अत एव मरीचिः । " वारिपूर्वं प्रदत्ता तु या नैव प्रतिपादिता । असंस्कृता तु सा है त्रिरात्रमुभयोः स्मृतामिति'' । उभयोः पतिपितृपक्षयोः । विवाहादूर्ध्वं तु विष्णुना विशेषो द्शित ५ ' संस्कृतासु स्त्रीषु नाशौचं पितृपक्षे तत्मसवमरणे चेत्पितृगृहे स्यातां तदेकरात्रं त्रिरात्रं वेति १ । प्रसवे एकाहः प्रयाणे त्रिरात्रामिति व्यवस्था ।

इदं तु वयोवस्थाशौचं सर्ववर्णसाधारणम् । क्षत्रियस्य द्वादशाहानीति तद्वर्णविशेषोपादानेना धानात् । अत एव **मनु**ना अनुपात्तवर्णविशेषाशौचिवयेः साधारण्यप्रतिपादनार्थे चातुर्वण्याधिः सत्यपि पुन<sup>4</sup>श्चर्तुणामपि वर्णानां यथावद्नुपूर्वशः <sup>2</sup> इत्युक्तम् । तथाऽ**ङ्गिरसा**ऽप्युक्तम् । '' अविशे १॰ वर्णानामर्वाक्संस्कारकर्मणः । त्रिरात्रात्तु भवेच्छुद्धिः कन्यास्वह्ना विधीयत '' इति । द्याञ्चणादव च 'तुल्यं वयसि सर्वेषामिति ' प्राक्पद्शितम्।

अतो यथा 'पिण्डयज्ञावृता देयमि'त्यादिः पिण्डोद्कद्रानविधिः सर्ववर्णसाधारणः, यथा समानाद्काशौचाविधिः ' अन्तरा जन्ममरणे ' इति संनिपाताशौचविधिश्च ' यदूर्ध्वं गर्भसावे मासतुः निशा' इति, सानाशीचिनिधः 'पोषिते कालशेषः स्यादशेषे व्यहमेव त्विति' विदेशस्थाशीचिनिध १५ यथा वा गुर्वाद्याशीचिविधिः सर्वेवर्णसाधारणः, तथा वयोवस्थानिभित्तमप्याशीचं सर्ववर्णसाधारणं भवितुमहीते । अत एव " क्षत्रे षड्डि: कृते चौले वैश्ये नवभिरुच्यते । ऊर्ध्व जिवर्षाच्छ्दे तु द्वा शाहो विधीयते '' । तथा '' यत्र निरानं विमाणामाशीचं संपदृश्यते । तत्र सूदे द्वादशाहः वण क्षञ्जवैरुययोरि''त्यादीनि :ऋष्यशृङ्कादिवचनानि विगीतत्वगुद्धचाऽनाद्रियमाणै**र्धारेश्वरविश्वरू** मेधातिथिमभृतिभिराचार्येरयमेव साधारणः पक्षोऽङ्गीकृतः । अविगीतानि चार्तानार्तक्षत्रियादिविव २० तया व्याख्येयानि ॥

#### गुर्वादिष्वतिदेशमाह

# गुर्वन्तेवास्यनूचानमातुलश्रोत्रियेषु च ॥ २४ ॥

गुरुरुपाथ्यायः । अन्तेवासी शिष्यः । अनृचानोऽङ्गानां पवका । मातुलग्रहणेनात बन्धवो मात्बन्धवः पितुबन्धवश्च योनिसंबन्धा उपलक्ष्यन्ते । ते च पत्नी दुहितर १ इत २५ दर्शिताः । श्रोत्रिय एकशाखाध्यायी । 'एकां शाखामधीते श्रोत्रिय ' इति **बौधायन**रमरणात एषूपरतेष्वहोरात्रमाशौचम् ।

यस्त मुख्यो गुरुः पिता तदुपरमे सपिण्डत्वाहशाहमेव । यस्तु पिता पुत्रानुत्पाद्य संस्कृ वेदानध्याप्य वेदार्थं बाहायत्वा वृत्ति च विद्धाति तस्य महागुरुत्वात्तदुपरमे द्वाद्शराज्ञ वा । 4 म गुरुषु दानाध्ययने वर्जयेदिःस्याश्वलायनेनोक्तं द्रष्टव्यम् । आचार्योपरमे तु त्रिरात्रमेश ३० यथाह **मनुः** ( अ. ५ श्लो. ८० )। " त्रिरात्रमाहुराशौचमाचार्ये संस्थिते सति । तस्य पुत्रे पत्न्यां च दिवारात्रामिति स्थितिरिति ? । यदा त्वाचार्यादेरन्त्येष्टि करोति तदा दशरात्रमाशीचम ( मनुस्मृ. अ. ५ को, ६५ )। " गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समारभेत् । मेताहारैः समं त दशाहेन विशुध्यतीति '' तेनेवोक्तवात् । श्रोत्रियस्य तु समानप्रामीणस्य एतदाशौचम् । ' एकाहं स-ब्रह्मचारिणि । समानयामीणे च श्रोत्रिय ' इत्याश्वलायनस्मरणात् (अ. ४ कं. ४ स्. २६।२७)। एकाचार्योपनीतः सब्रह्मचारी । एतचासंनिधाने द्रष्टव्यम् । सिन्नहिते तु शिष्यादे विराज्ञादि । यथाह मनुः ( अ. ५ श्लो. ८१ )। " श्रोतिये तूपसंपन्ने त्रिरात्रमशुचिभवेत् । "

'' मातुले पक्षिणीं राजिं शिष्यर्तिंग्बान्धवेषु चेति ''। उपसंपन्ने मैत्रीप्रातिवेश्यत्वादिना संबन्धे ५ शीलयुक्ते वा । मातुलग्रहणं मातृष्वस्रादेरुपलक्षणार्थम् । बान्धवा इत्यात्मबन्धवो मातृबन्धवः पितृबन्धव-श्रीच्यन्ते । तथा च **बहस्पतिः ।** ' त्यहं मातामहाचार्यश्रोत्रियेष्वग्रुचिर्भवोदिति । तथा प्रचेताः । ' मृते चर्त्विजि याज्ये च विरावेण विशुध्यतीति '॥ तथा च वृद्धवासिष्टः। ''संस्थिते पक्षिणी रात्रिं दोहित्रे भगिनीसुते । संस्कृते तु त्रिरात्रं स्यादिति धर्मो व्यवस्थितः । पित्रीरूपरमे स्त्रीणामुहानां त कथं भवेत''। त्रिरात्रेणैव शुद्धिः स्यादित्याह भगवान्यमः॥ ''श्वशुरयोर्भगिन्यां च मातुलान्यां च मातुले। १० पित्रोः स्वसिर तद्वच पक्षिणीं क्षपयेत्रिशाम्'' ॥ तथा " मातुले श्वशुरे मित्रे गुरी गुर्वङ्गनास च । आशीचं पक्षिणीं रात्रिं मृता मातामही यदि ''।। तथा च गौतमः (अ. १४ सृ. १७।१८) । 'पक्षिणी-मसपिण्डे योनिसंबन्धे सहाध्यायिनि चेति '। योनिसंबन्धा माहुलमातृष्वस्रीयपितृष्वस्रीयादयः। तथा जाबालिः। " एकोद्कानां तु व्यहो गोवजानामहः स्मृतम् । मातूबन्धौ गुरी भिवे मण्डलाधि-पतौ तथेति । विष्णुः । ' असपिण्डे स्ववेश्मानि मृत एकरात्रामिति । तथा वृद्धः ।

"भगिन्यां संस्कृतायां तु आतर्यपि च संस्कृते । मित्रे जामातिर प्रेते दौहित्रे भगिनीसते ॥ शालकं तत्सुते चैव सद्यः स्नानेन शुध्यति । यामेश्वरे कुलपती श्रीत्रिये च तपस्विनि ॥ शिष्ये पञ्चत्वमापचे शुचिनिक्षञद्र्शनात् । याममध्यगतो यावच्छवस्तिष्ठति कस्यचित् ॥

नान्यन्वेषणीयानि । मन्थगौरवभयादत्र न लिख्यंते । एषु चैकविषयगुरुलव्वाशौचप्रतिपादकतया पर-२० स्परिकद्भेषु सिनिधिविदेशस्थापेक्षया व्यवस्थाऽनुसंधातव्या ॥ २४ ॥

### अनौरसेषु पुत्रेषु भार्यास्वन्यगतासु च। निवासराजनि प्रेते तद्हः शुद्धिकारणम् ॥ २५ ॥

किंच । अहरित्यनुवर्तते । अनौरसाः क्षेत्रजदत्तकाद्यः । तेषु जातेषुपरतेषु वाऽहोरात्रमाशौ-**पम् । तथा स्वभार्यास्वन्यगता**स्वन्यं प्रतिलोमन्यतिरिक्तं आश्रितासु अतीतासु । अञाहोराञ-२५ मेव न पुनः सत्यपि सापिण्ड्ये दशरात्रम् । प्रतिलोमाश्रितासु चाशौचाभाव एव । 'पाखण्ड्यना-श्रिता ' इत्यनेन प्रतिषेधात् । एतच भार्यापुत्रशब्द्योः संबन्धिशब्द्त्वात् यत्प्रातियौगिकं भार्यात्वं पुत्रत्वं च तस्यैवेदमाशौचं । सपिण्डानां त्वाशौचाभावः । अत एव प्रजापतिः । " अन्याश्रितेषु दारेषु परपत्नीसूतेषु च । गोत्रिणः स्नानशुद्धाः स्युस्निरात्रेणैव तत्पितेति ११ । स्वैरिण्याद्यास्त यमाश्रि-तास्तस्य त त्रिरात्रमेव । यथाह विष्णुः । " अनौरसेषु पुत्रेषु जातेषु च मृतेषु च । परपूर्वासु ३० भार्यासु पस्तासु मृतासु चेति '' विरावमव मकृतम् ।

अनयोध्य त्रिरात्रेकरात्रयोः सनिधिविदेशस्थापेक्षया व्यवस्था । यदा तु पितुस्त्रिरात्रं तदा सिपिण्डानामेकरात्रम् । यथाह मरीचिः । " सूतके मृतके चैव त्रिरानं परपूर्वयोः । एकाहस्तु सिप- ण्डानां जिसत्रं यत्र वै पितुरिति ''। किंच । निवसत्यिस्मित्रिति निवासः स्वदेश उच्यते । तस्य यो राजा स्वामी विषयाधिपतिः स यस्मिनहिन अतीतस्तद्हमीत्रं द्युद्धिकारणम् । रात्रो चेद्तितस्तद्दा राजिमात्रम् । अत एव मनुः (अ. ५ श्टो. ८२ )। '' प्रेते राजिन सज्योतिर्यस्य स्यादिषये स्थित '' इति ज्योतिषा सह वर्तते इति सज्योतिराशौचम् । अहि चेवावत्सूर्यदर्शनं रात्रौ चेद्याव- ५ नक्षत्रदर्शनमित्यर्थः ॥ २५ ॥

अनुगमनाशौचिमाह

### बाह्मणेनानुगन्तव्यो न श्रुद्रो न द्विजः कचित् । अनुगम्याम्भसि स्नात्वा स्पृष्ट्वाऽग्निं घृतमुक्शुचिः ॥ २६ ॥

ब्राह्मणेन असपिण्डेन द्विजो विमादिः श्रृद्धो वा मेतो नानुगन्तस्यः । यदि स्नेहादि-१॰ नाऽनुगच्छति तदाऽस्मिस्ति तडागादिस्थे स्नात्वाऽिम्ने स्प्रष्ट्वा घृतं मास्य श्चिमेषेत् । अस्य च घृतपाशनस्य भोजनकार्यविधाने प्रमाणाभावाच भोजनप्रतिषेधः ।

इदं च समानोत्कृष्टजातिविषयम् । यथाह मनुः ( अ. ५ श्टो. १०३ ) " अनुगम्येच्छया मेतं ज्ञातिमज्ञातिमेव च । स्नात्वा सचैलः स्पृष्ट्वाऽग्निं चृतं मात्य विशुध्यतीति " । ज्ञातयो मातृष्ठ विण्डाः । इतरेषां तु विहितत्वाच दोषः । निकृष्टजात्यनुगमने तु स्मृत्यस्वरोकः द्रष्टव्यम् । तच १५ ह्यदानुगमने "भेतीभूतं तु यः ह्यदं ब्राह्मणो ज्ञानदुर्बलः । अनुगच्छेभीयमानं स बिरावेण छुध्यति । विरावे तु ततस्थीणं नदीं गत्वा समुद्रगाम् । प्राणायामशतं कृत्वा यतं माश्य विशुध्यतीति" पराश्री-कम् । 'क्षवियानुगमने त्वहीरावम् । मानुषास्थि स्निष्धं स्पृष्ट्वा विरावमाशौचम् । अक्षिण्ये त्वहोरावं शवानुगमने चैकै।मित विस्त्रोत्तिम् (अ. २३ स्. २४।२६) । वैश्यानुगमने पुनः पिक्षणी तथा क्षवियस्यानन्तरं वैश्यानुगमने अहोरावमेकान्तरह्यद्वानुगमने पिक्षणी वैश्यस्य ह्यद्वानुगमने एकाह इत्यूहनी- १० यम् ॥ तथा रोदनेऽपि पारस्करेणोकम् । " मृतस्य बान्यवैः सार्थं कृत्वा तु परिदेवनम् । वर्जयेक्त-दहोरावं दानं श्राद्धादिकर्म चेति" । तथाऽलक्करणमिप न कार्यम्। "कृत्व्यपद्वाऽस्पिण्डस्य मेतालक्करणो कृते । अज्ञानाद्वप्रवासः स्यादशक्ते स्वानिभ्वयते " इति सक्किम मायश्विकस्यभ्रातत्वात् ॥ २६॥

सपिण्डाशीचे क्वचिद्पवादमाह

### महीपतीनां नाशींचं हतानां विद्युता तथा। गोबाह्मणार्थे संग्रामे यस्य चेच्छति भूमिपः॥ २७॥

यवापि महीशब्दैन कृत्स्नं भूगोलकमिभाषीयत तथाऽध्यत्र सकलायाः क्षितेत्कर्गतृकत्वानुपयत्तेः
महीपतीनाभिति बहुवयमानुरोधात्र तदेकदेशभूतानि मण्डलानि लक्ष्यन्ते । तत्पालनाधिकृतानां क्षित्रिक् याक्षिमामभिषिकामां नगशीत्रम् । तैसशीषं न कार्यमित्यर्थः । तथा विवुद्धतानां गोबाह्मणरक्षणार्थं विवज्ञानां च संबन्धिको के सविण्डासीरप्याशीचं न कार्यम् । वस्य च मन्त्रिपुरोहितादेर्भूमिपतयोऽनाः ३० न्यसाधानस्त्राभिकास्त्रिकिसीर्व्यर्थमाशीचाभाविष्टलित तैरिप न कार्यम् ।

şų

१ "नेममिति-" नासिक पाटः।

अत्र च महीपतीनां यदसाधारणत्वेन विहितं प्रजापिररक्षणं तथेन दानमानसत्कारव्यवहारदर्शना-दिना विना न संभवित तत्रैवाशौ चाभावो न पुनः पञ्चमहायज्ञादिष्वि । तथा च मनुः (अ. ५२छो. ९४)। " राज्ञो माहात्मिके स्थाने सद्यः शौचं विधीयते । प्रजानां परिरक्षार्थमासनं चात्र कारणमिति " । गौतमेनाच्युक्तम् (अ. १४ सू. ४२)। 'राज्ञां च कार्यविद्यातार्थमिति राजभृत्याद्रेष्ट्याशौचं न भवति । यथाह प्रचेताः । " कारवः शिल्पिनो वैद्या दासिदासास्त्रथैव च । राजानो राजभृत्याश्च सद्यःशौचा- ५ प्रकीर्तिताः " इति । कारवः सूपकाराद्यः । शिल्पिनश्चित्रकारचेळनिर्णेजकाद्यः ।

अयं चाशौचाभावः किंविषय इत्यपेक्षायां कर्मनिमित्तैः शब्दैस्तत्तत्त्वसाधारणस्य कर्मणो बुद्धि-स्थत्वात्त्रवैव द्रष्टव्यः । अत एव विष्णुः । 'न राज्ञां राजकर्मणि न व्रतिनां वर्ते न स्विणां सवे न कारूणां कारुकर्मणीति ' प्रतिनियत्विषयमेवाशौचाभावं दृशयति । शातात्वायोयेऽध्युक्तम् । "मूल्यकर्म-कराः श्रद्धा दासीदासास्तयेव च । म्राने शरीरसंस्कारे गृहकर्मण्यद्विताः" इति । इयं च दासादिश्रद्धिः १० रपिहरणीयत्वया प्राप्तस्यशैविषयेत्यनुसंधेयम् । अत एव स्मृत्यन्तरम् । 'सद्यः स्पृश्यो गर्भदासो भक्तदास-कृयहाच्छुन्वः ' । तथा । "'चिकित्सको यत्कुरुते तदन्येन न शक्यते । तस्माविकित्सकः स्पर्शे श्रद्धो भवति नित्यशः '' इति ॥ २७ ॥

क्रत्विजां दीक्षितानां च यज्ञियं कर्म कुर्वताम् । सिववित्रह्मचारिदानुब्रह्मविदां तथा ॥ २८ ॥ दाने विवाहे यज्ञे च संग्रामे देशविष्ठवे । आपद्यपि हि कष्टायां सद्यः शौचं विधीयते ॥ २९ ॥

किंच । ऋत्यिजो वरणसम्भृताः वैतानौपासनाः कर्तृविशेषाः । दीक्षया संस्कृता दीक्षितास्तेषां यिश्चयं यश्चे भवं कर्म कुर्वतां सद्यः शौचं विधीयत इति सर्वज्ञानुषङ्गः । दिक्षितस्य वैतानौपासनाः कार्याः इत्यनेन सिद्धेऽप्यधिकारे पुनर्वचनं यजमानेषु स्वयंकर्तृत्विधानार्थं सदः स्नोननविद्यद्वयर्थं च । २० सित्र्यहणेन सन्ततानुष्ठानतुल्यतयाऽभसज्ञमवृत्ता लक्ष्यन्ते । सुख्यानां तु सित्रणा दिक्षित्यहणेनैव सिद्धेः । व्रतिशब्देन कृष्ण्रचान्द्रायणादिमवृत्ताः स्नातकव्रतमायश्चित्तमवृत्ताश्चोच्यन्ते । तथा व्रह्म-चयादिवतयोगिनः श्राद्कर्तुर्भोकुश्च यहणम् ।

#### तथा **स्मृत्यन्तरम् ।**

''नित्यमन्त्रप्रदस्यापि कृच्छूचान्द्रायणादिष्ठ । निर्वृते कृच्छूहोमादी बाह्रणादिषु भोजने ॥ २ ५ गृहीतिनियमस्यापि तस्मादन्यस्य कस्यचित् । निमंत्रितेषु विषेषु प्रारब्धे श्राद्धकर्मणि ॥ निमस्त्रितस्य विषस्य स्वाध्यायादिरतस्य च । देहे पितृषु तिष्ठत्सु नाशौचं विद्यते कचित् ॥ प्रायश्चित्तपवृत्तानां दातृबह्मविदां तथेति ''॥

सनिणां बितनां संते बते च शुद्धिर्न कर्ममात्रे संव्यवहारे वा । तथा च विष्णुः । 'न बतिनां बते न सनिणां सत्रे ' इति ॥

ब्रह्मचर्यपकुर्वाणको नैष्ठिकश्च यस्तु नित्यं द्रातेव न मतिम्रहीता स वैखानसो दातृशब्दे-नोच्यते । ब्रह्मविद्यतिः । एतेषां च त्रयाणामाश्रमिणां सर्वत्र शुद्धिः । विशेषममाणामावात् । दाने च पूर्वसंकल्पितद्रव्यस्य नाशौचम् । 'पूर्वसंकल्पितं द्रव्यं दीयमानं न दुष्पतीति ? क्रिद्धसारागृत् । स्मृत्यन्तरे चात्र विशेष उक्तः । ' विवाहोत्सवयज्ञादिष्वन्तरा मृतसूतके । शेषमञं परेंदेंयं दातून्भो-क्तृंश्च न स्पृशेदिति ' । यज्ञो वृषोत्सर्गीदो । विवाहे च पूर्वसंभृतसंभारे ।

तथा च स्मृत्यन्तरे । 'यज्ञे सम्भृतसम्भारे विवाहे श्राद्धकर्मणीति ' सद्यः शीचमञ मङ्कतम् । विवाहमहणं पूर्वमङ्गचनेलोपनयनादिसंस्कारकर्मोपलक्षणम् । यज्ञमहणं च पूर्वमङ्गचदेवमतिष्ठारामाशुत्सव- ' माञ्जोपलक्षकम् । ' न देवप्रतिष्ठोत्सर्गाविवाहेषु न देशविश्रमे नापद्यपि च कष्टायामाशौचिमिति ' विष्णु- स्मरणात्। संप्रामे युद्धे । 'संम्रामे समुपोळ्हे राजानं संनाहयेदि 'त्याश्वल्कायनायुक्तसंनहनविधौ (३।१२।८) मास्थानिकशान्तिहोमादौ च सद्यः शुद्धिः । देशस्य विस्फोटादिभिरुपसर्गे राजभयाद्वा विध्रवे तदुप- शमनार्थे शान्तिकर्मणि सद्यः शौचम् ।

विद्ववाभावेऽपि कचिहेशाविशेषण पैठीनिसना शुद्धिरुक्ता । "विवाहदुर्गयशेषु यात्रायां तीर्थ-१० कर्मणि । न तत्र सूतकं तहत्कर्म बङ्गादि कारयेदिति " । तथा कष्टायामप्यापिद् व्याध्यायभिभवेन सुमूर्षवस्थायां दुरितशमनार्थे दाने तथा सङ्कुचितवृत्तेश्च क्षुत्परिश्रान्तमातापित्रादिवहकुदुम्बस्य तज्ञर-णोपयोगिनि प्रतिग्रहे सद्यः शुद्धिः ।

इयं च शुद्धिर्मस्य सयः शौचं विनाऽऽत्युंपशमो न भवति अश्वस्तनिकस्य तद्दिषया । यस्त्वे-काहपर्याप्तसंचितधनस्तस्येकाहः, यक्ष्यहोपयोगिसंचयी तस्य व्यहः, यस्तु चतुरहार्थमापादितद्रव्यः कुम्भी-१५ धान्यस्तस्य चतुरहः, कुसूलधान्यकस्य दशाह इत्येषं यस्य यावत्कालमात्येभावस्तस्य तावत्कालमा-शौचम् । आणंद्रुपाधिकंत्वात् आणोत्तमक्कोत्वस्य । अत एव मनुना ( अ. ४ श्लो. ७ ) । '' कुर्गल-धान्यको वा स्वात्कुम्भीधान्यक एव वा । व्यहिहिको बाऽपि भवेदश्वस्तिनिक एववे'रत्यत्र प्रतिपादित-चतुर्विध्यहस्थाभिप्रायेण। '' द्शाहं शावमाशौचं सपिण्डेषु विधीयते । अर्वावसंचयनादस्थां व्यहमेकाह-मेववेति'' (मनुस्मृतिः अ. ५ श्लो. ५९)कल्पचतुष्टयं प्रतिपादितम् । समानोदकविषयाश्च संकुचिताशी-२० चकल्याः पक्षिण्येकाहः सबःशौचकपाः समृत्यन्तरे वृष्टाः वृत्तिसङ्कोचोपाधिकतथा एव योज्याः ।

अयं चाशीचसङ्कोचो येनैव मतिमहादिना विनाऽतिंस्ताद्विषयो न सर्वेवत्यवगन्तन्यम् ॥ मनुः । "एकाहाद्वाह्मणः शुध्येद्योऽमिवेदसमन्वितः । त्र्यहात्केवलचेद्स्तु विहीनो द्शिभिदिँनैः '' हत्यादिस्मृत्यन्तरवचनपर्यालोचनयाऽध्ययवज्ञानानुष्ठानयोगिनामेकाहादिना शुद्धितित्येवं कस्मानेष्यते । उच्यते । 'दशाहं शावमाशीचं सपिण्डेषु विधीयत ' हति सामान्यमाप्तद्शाहबाधपुरःसरमेव १ भे केकाहाद्वाह्मणः शुद्धयेदिति ' विधायकं भवति । बाधकस्य चानुपपत्तिनिवन्यन्ततात् । यावत्यवा-धितेऽनुपपत्तिमशो न भवति तावद्वाधनीयम् । अतः कियदेनेन बाध्यमित्यपेक्षायामपेक्षितविशेषसम् पणश्चमस्या'भिवेदसमन्वित ' इति वाक्यविशेषस्य दर्शनाद्मित्रेद्विवयेऽमिहोन्नादिकर्मणि स्वाध्याये च प्यवतिष्ठते न वुनदीनाद्वाषि । एवं चाम्रित्वव्यव्योः कार्यान्ययित्वं भवति । इत्तरथा येनामिवेदसाध्यं कर्म कृतं तस्यैकाहाच्छुद्धिरिति पुरुषविशेषाण्ठक्षणत्वमेव स्यात् ।

व चैत्रवुक्तं । एवं च सति, ' प्रत्यूहेनाग्निवु कियाः । वैतानोपासनाः कार्याः कियाश्य श्रुतिची-विताः । १ तथा 'श्रीक्षणस्य स्वाध्यायादिनिवृत्त्यर्थं सयः शोचिनिश्तेयवगादिनिर्मन्यादिश्यमेरकवावयता भवति । ततः ' उभयत्र दशाहानिं कुलस्यानं न भुज्यते ' इति दशाहपर्यन्तं भोजनादिकं प्रतिषेष-यद्भिर्यमादिवचनेरविरोषोऽपि सिध्यति । अतः क्वितैकमिविशेषे इदमाशोचसंकोचविधानं न पुनः सर्व-संन्यत्रहारादिगोचरमित्यलमतिप्रपञ्चेन ॥

इदं च स्वाध्यायिषये सयःशौचिषधानं बहुवेदस्य ब्रह्मोण्झनताष्ट्रतायामातौँ द्रष्टयम् । इतरस्य तु 'दानं प्रतिप्रहो होमः स्वाध्यायश्च निवर्तते 'इति प्रतिष्ठेष एव । एवं ब्राह्मणादिमध्ये व्रयस्य यावत्कालमाशोचमुक्तं स तस्यानन्तरं स्नात्वा द्युध्येत् न तत्कालातिक्रममाञ्चात् । यथाह सनुः (अ. ५ श्लो. ९९) । "विमः शुध्यत्यपः स्पृष्ट्वा क्षत्रियो वाहनायुधम् । वैश्यः प्रतोदं रश्मीन्वा यष्टिं शुद्धः इतिक्रयः '' इति । अयमर्थः । इतिक्रय इति प्रत्येकमिसंवध्यते । विप्रोऽतुभूताशोच-कालः इतिक्रयः कृतस्वानो हस्तेनापः स्पृष्ट्वा शुध्यति । स्पृष्टेति स्पर्शनिक्रयेवोच्यते न स्नानमाचमनं वा । वाहनादिषु तस्यैवानुषङ्गात् । अथवा कृतिक्रयो यावदाशोचं कृतोद्कादिक्रियः तदनन्तरं राविद्यादिश्वदकादि स्पृष्ट्वा शुध्येदिति । इत्याशोचकालानन्तरं भाविद्यानप्रतिनिधित्वेनोच्यत इति । क्षात्रियादि-वर्षहनादिकं स्पृष्ट्वा शुध्येदिति । १८ ॥ २९ ॥

कुलव्यापिनीं शुद्धिमभिधायेदानीं प्रसङ्गात्प्रतिपुरुषव्यापिनीं शुद्धिमाह

### उदक्याश्चिभिः स्नायात्संस्पृष्टस्तैरुप्रस्पृशेत् । अन्छिङ्गानि जपेत्रैव गायत्रीं मनसा सकृत् ॥ २० ॥

उद्क्या रजस्वला । अञ्चय्यः शवचाण्डालपतितस्तिकाद्याः शावाशीचिनश्च । एतैः संस्पृष्टः स्नायात् । तैः पुनरुद्कयाशुचितंसपृष्टादिभिः संस्पृष्ट उपस्पृद्धोत् आचामेत् । आचम्याब्लिङ्कानि आपोहिष्ठत्येवमादीनि त्रीणि मम्त्रवाक्यानि जपेत् । त्रिष्वेव बहुवचनस्य चरितार्थत्वात् । तथा गायत्रीं च सङ्गन्मनसा जपेत् ।

नतु 'उद्दया संस्पृष्टः छायादि श्लेकवचनानिर्दिष्टस्य कथं तैरिति बहुवचने प्ररामर्शः। सत्यमेव । २० किंत्वच उद्दयादिसंस्पृष्टव्यतिरिक्तकानार्धमावस्पर्शेऽप्याचमनविधानार्थं तैरिति बहुवचनानिर्देशः इत्य-विरोधः। ते च छानार्द्धाः स्मृत्यन्तरेऽवगन्तव्याः। यथाह प्राह्महारः। " दुःखमे मैथुने वान्ते विरिक्ते छुरकमीणे। चितियूप्रमशानस्थस्पर्शेने छानमाचरेद्दिति "। तथा च महाः। ( अ. ५ श्लो. १४४)। "वान्तो विरिक्तः छात्वा तु घृतपाशानमाचरेत्। आचामेदेव भुक्तवाऽकं छानं मैथुनिनः स्मृतिमिति "। मैथुनिनः छात्वमृतुकाळविषयम्। अनृतौ तु ' सुद्धा मक्छेक्छोत्रं मृन्युप्तिमत्ति ति वेष्टावित्तरणात्। अनृतावि काळविशेषण स्मृत्यक्तहे छात्मसुत्तक्ष्यां च चतुर्दश्यां दिता पर्वाण मैथुनम् । छन्ता सचैलं छात्वा च वाकणिभिश्च मार्जिशोदिति । तथा च सुमाः। " अजिणें- उन्युद्धिते वान्ते तथाऽप्यस्तिमिते रवौ । दुःस्वमे द्वर्जनस्यत्ते छानमानं क्रिशीयते " इति । तस्या च सुक्ताः। स्वरेले तु जिन्तस्य च स्वरं छात्वा च वाकणिभिश्च मार्जिशोदिति । तथा च सुमाः। " अजिणें- उन्युद्धिते वान्ते तथाऽप्यस्तिमिते रवौ । दुःस्वमे द्वर्जनस्यत्ते क्रानमानं क्रिशीयते " इत्येत्वस्यव्यस्य । छचेले तु जित्तवाद्विस्पर्शे सचैलमेव छानम् । यथाह च्यवद्वः। भवानं स्वपाकं मेतपुर्व देवस्याप्रभावितम् । व स्वरामानाम् । विरीकाः स्वरं स्वरं

१ कुन्दित्कमेवेत्यपर पाठः।

महापातिकनं शव स्पृष्ट्वा सचैलमम्भोऽवगाह्योत्तीयोग्निमुपस्पृश्य गायत्रीमष्टवारं जपेत् । घृतं पाश्य पुनः स्नात्वा विराचामेदिति ? ।

एतः बुद्धिपूर्वविषयम् । अन्यत्र स्नानमात्रम् । ' शवस्पृष्टं ।दिवाकीर्तिं चितिं यूपं रजस्वलाम् । स्पृष्ट्वा त्वकामतो विषः म्नानं कृत्वा विशुध्यतीति ' बृहस्पतिस्मरणात् । एवमन्यत्राऽपि वक्ष्यमाणेषु प विषयसमीकरणमूहनीयम्। तथा च करुयपः। 'उद्यास्तमययोः स्कन्द्यित्वा अक्षिस्पन्द्ने कर्णाकोशने चित्यारोहणे यूपसंस्पर्शने च सचैलं स्नानं पुनर्मन इति जपेत् महाव्याहृतिभिः सप्ताज्याहृतीर्जुहुया-दिति '। तथा स्मृत्यन्तरे । " स्पृष्टा देवलकं चैव सवासा जलमाविशेत् । देवार्चनपरो विपो वित्तार्थे वत्सरत्रयम् । असौ देवलको नाम हत्यकन्येषु गर्हितः ''॥ तथा ब्रह्माण्डपुराणे । '' शैवान्याग्रुपतान्स्पृष्ट्वा लोकायतिकनास्तिकान् । विकर्मस्थान्द्विजान्स्यदान्सवासा जलमाविशेदिति ''॥ २० तथा । 'अस्वर्ग्या ह्याहुतिः सा स्याच्छूदसंपर्कदृषितेति <sup>१</sup> **लिङ्गाच** सूद्रस्पर्शने निषेधः ॥ तथाऽिक्तराः । " यस्तु छायां श्वपाकस्य त्राह्मणो ह्यिघरोहित । तत्र स्नानं प्रकुर्वीत वृतं पाश्य विशुध्यतीति '' ॥ तथा व्याघ्रपादः । " चाण्डालं पतितं चैव दूरतः परिवर्जयेत् । गोवालव्यजना-द्वीक्सवासा जलमाविशेदिति '' । एतद्तिसंकटस्थलविषयम् । अन्यत्र तु बृहस्पतिनोक्तम् । " युगं च द्वियुगं चैव त्रियुगं च चतुर्युगम् । चाण्डालस्तिकोद्क्यापतितानामधः क्रमादिःति" ॥ तथा १५ **पैठीनसिः ।** ' काकोत्द्रकस्पर्शने सचैलं स्नानमनुद्कम् जपुरीषकरणे सचैलं स्नानं महाव्याहृतिहोमश्च '। 'अनुद्कम्त्रपुरिषकरणे' इत्येतिचिरकालमूत्रपुरीषाशौचाकरणपरम् । तथाऽ**ङ्गिराः ।** ''भासवायसमार्जार-खरोष्ट्रं च श्वराकरान् । अमेध्यानि च संस्पृश्य सचैलो जलमाविशेदिति ''। मार्जारस्पर्शनिमित्तं म्नानमुच्छिष्टसमयेऽनुष्ठानसमये च बेदितव्यम् । समाचारात् । अन्यदा तु ' मार्जारश्चेव इर्वी च मारु-तश्च सदा शुचिरिति ' म्नानाभावः । श्वस्पर्शे तु म्नानं नाभेरूर्ध्वं वेदितव्यम् । अधस्तात्तु क्षालनमेव । २० '' नाभेक्रध्वें करी मुक्त्वा शुना यद्युपहन्यते । तत्र म्नानमधस्ताचेत्पक्षाल्याचम्य शुध्यतीति '' तेनैवो-कत्वात् ॥ तथा पक्षिस्पर्शे विशेषो जातूकण्यीनोक्तः । " ऊर्ध्व नाभेः करौ मुक्तवा यदङ्गं संस्पृशे-त्खगः । मानं तत्र प्रकुर्वीत शेषं प्रक्षाल्य शुध्यतीति " ॥ अमेध्यस्पर्शेऽपि विष्णुना विशेषो दर्शितः । ' नाभरपस्तात्प्रबाहुषु च कायिकैर्मलैः सुराभिर्मधैवोपहतो मृत्तोयैस्तद्ङ्गं प्रक्षाल्याचान्तः ग्रुध्येत् ॥ अन्यत्रोपहतो मृत्तोयेस्तदङ्गं पक्षाल्य स्नायात् । तैरिन्द्रियेषूपहतस्तूपोष्य स्नात्वा पञ्चगन्येन २५ दशनच्छदोपहतश्चेति ?।

एतच परकीयामेध्यस्पर्शविषयम् । आत्मीयमलस्पर्शे तु ऊर्ध्वमपि नाभेः क्षालनमेव । यथाह देख्छः । " मानुषास्थि वसां विष्ठामार्तवं सूचरेतसी । मज्जानं शोणितं वाऽपि परस्य यदि संस्पृशेत् ॥ स्नात्वा प्रमुज्य लेपादीनाचम्य स शुचिभवेत् । तान्येव स्वानि संस्पृश्य पूतः स्यात्परिमार्जनादिति ?' ॥ तथा राहः । " रथ्याकर्दमतोयेन ष्ठीवनायेन वा तथा । नाभेक्ध्यै नरः स्पृष्टः सद्यः स्नानेन शुध्यव तीति ?' ॥ यभेनाप्यत्र विशेष उक्तः । " सकर्दमं तु वर्षासु प्रविश्य आमसङ्करम् । जध्योमृत्तिकास्तिसः पाद्योबिंगुणास्ततः ?' इति । आमसङ्करं आमसख्लिख्यवाहम्बेशं सकर्दमं प्रविश्येत्यर्थः ॥ मारुतशोषिते तु कर्दमादौ न दोषः । "रथ्याकर्दमतोयानि स्पृष्टान्यन्त्यस्ववायसैः । मारुतनेव शुध्यन्ति पक्केहकद्वितानि चेति ?' प्रागुकत्वात् (आचीर १९७) ॥

अस्थिनि **मनुना** विशेष उक्तः (अ. ५ श्टो. ८७)। "नारं स्पृष्ट्वाऽस्थि सम्नेहं म्नात्वा विभो विशुध्यिति । आव्यस्थैव तु निःम्नेहं गां स्पृष्ट्वा वीक्ष्य वा रिविमिति गं। इदं हिजातास्थिविषयम् । अन्यत्र विसिष्ठोक्तम् (अ. १२ स्. २४)। 'मानुषास्थ्रि म्निग्धं स्पृष्ट्वा त्रिरात्रमाहीःचमिन्नग्धे त्वहोरात्रम् गं। अमानुषे तु विष्ण्यक्तम् । 'भक्ष्यवर्ण्य पश्चनखशवं तदस्थि व सम्नेहं स्पृष्ट्वा म्नातः पूर्ववस्नं प्रक्षालितं विभुवादिति ।॥ एवमन्येऽपि म्नानार्हाः स्मृत्यन्तरतोऽववोद्धव्याः॥

एवं स्नानार्हाणां बहुत्वात्तद्भिमायं तैरिति बहुवचनमविरुद्धम्। 'उद्दक्याशुचिभिः स्नायादि'त्ये तचाण्डालायचेतनव्यवधानस्पर्शे वेदितव्यम्। चेतनव्यवधाने तु सानवस् (अ. ५ श्लो. ८५)। " दिवाकीर्तिमुद्दक्यां च पतितं सूर्तिकां तथा। शवं तत्स्पृष्टिनं चैव स्पृष्ट्वा स्नोनन शुध्यतीति "॥ तृतीयस्य त्वाचमनमेव। " तमेव तु स्पृशेषस्तु स्नानं तस्य विधीयते। ऊर्ध्वमाचमनं प्रोक्तं द्वव्याणां प्रोक्षणं तथेति " संवर्तस्परणात्।

एतज्ञाज्ञुद्धिपूर्वकविषयम् । मतिपूर्वे तु तृतीयस्यापि झानमेव । यथाह **गौतमः** ( अ. १४ स्. २७ ) । 'पतितचण्डालस्तिकोद्दक्याशवस्पृष्टितस्पृष्टंजुपस्पर्शने सचैलसुद्कोपस्पर्शनाच्छुप्येदिति' । चतुर्थस्य त्वाचमनम् । '' उपस्पृश्याञ्चचिस्पृष्टं तृतीयं वाऽपि मानवः । हस्तौ पादौ च तोयेन प्रक्षा-ल्याचम्य शुध्यतीति '' देवलस्मरणात् । अशुचिना पुनरुद्दक्यादिस्पर्शे देवलेन विशेष उक्तः ।

" श्वपाकं पतितं व्यङ्गमुन्मत्तं शवहारकम् । सूतिकां साविकां नारीं रजसा च परिप्रुताम् ॥ १५

" श्वकुक्कुटवराहांश्च ग्रामानसंस्पृहय मानवः । सचैलः सशिरः स्नात्वा तदानीमेव शुध्यति ॥

'' अशुद्धान्स्वयमप्येतानशुद्धस्तु यदि स्पृशेत् । विशु<sup>ध्</sup>यत्युपवासेन तथा कृच्छ्रेण वा पुन-रिति'' । साविका प्रसवस्य कारयित्री । कृच्छ्रः श्वपाकादिविषयः । श्वादिषु तूपवास इति व्यवस्था ॥३०॥

अधुना कालग्जुद्धी दृष्टान्तरवेन द्रव्यग्जुद्धिपकरणीक्तांस्तथैवात्र प्रकरणे वश्यमाणांश्र ग्रुद्धिहेतूननुक्रामित

#### कालोऽग्निः कर्म मृद्रापुर्मनो ज्ञानं तपो जलम् । पश्चात्तापो निराहारः सर्वेऽमी शुद्धिहेतवः ॥ ३१ ॥

यथाऽध्याद्योऽमी सर्वे स्विषये शुद्धिहेतवस्तथा कालोऽपि दशरात्रादिकः। शास्त्रगम्यत्वाच्छुद्धिहेतुलस्य । अप्तिस्तावच्छुद्धिहेतुर्यथाऽ'स्यधायि पुनः पाकान्महीमयमिति '। कर्म च शुद्धिहेतुलस्य । अप्तिस्तावच्छुद्धिहेतुर्यथाऽ'स्यधायि पुनः पाकान्महीमयमिति '। कर्म च शुद्धितिमत्तं यथा वश्यति 'अस्यमेधावभृथस्नानादिति '। तथा सृद्धि शुद्धिकारणं यथा किथितम् (आचारे १८९ श्लो.) 'सास्तेनैव शुध्यम्सीति ।। सनोऽपि वाचः- शुद्धिसाधनं यथाऽप्रिया "मनसा वा इषिता वाग्यद्दितस्याहि "। हानं चाध्यासिकं हुद्धिशुद्धौ निदानं यथाऽप्रिधास्यति (अप्रे २४ श्लो.) 'क्षेत्रस्यस्यशानादिति '। हाप्स स्वस्था वृद्धिस्यति (अप्रे २६० श्लो.) 'प्राजावक्यं चेरिकृत्कृ सुमो वा गुस्तत्सगः शृद्धिसादि । हाथा जलुमिति '। प्रश्चा इत्यादि । हाथा जलुमपि श्रिरोदेः यथा जल्यिष्यति (अप्रे १३ श्लो,) 'वर्षणो जलुमिति '। प्रश्चा ३०

त्तापो विशुद्धिजनकः यथा गदितं 'स्थापनेनानुनांपनेति '। निराहारोऽपि शुद्धशुपादानं यथा व्याहरिष्यति (अभे २०१ स्हो.) ' विराह्मोपोषितो जप्नेत्यादिः '॥ ३१॥

अकार्यकारिणां दानं वेगो नद्याश्च शुद्धिकृत् । शोध्यस्य मृच तोयं च संन्यासो वे द्विजन्मनाम् ॥ ३२ ॥ तपो वेद्विदां क्षान्तिर्विदुषां वर्ष्मणो जलम् । जपः प्रच्छन्नपापानां मनसः सत्यमुच्यते ॥ ३३ ॥ भूतात्मनस्तपोविद्ये बुद्धेर्ज्ञानं विशोधनम् । क्षेत्रज्ञस्येश्वरज्ञानाद्विश्चद्धिः परमा मता ॥ ३४ ॥

किंच। अकार्यकारिणां निषिद्धसेविनां दानमेव मुख्यं शुद्धिकारणं यथा व्याख्यास्यिति 
१० (अग्रे २५० श्टो.) 'पात्रे धनं वा पर्याप्त दत्वेति '। नद्याः निदाधादी अल्पतीयतया अमेध्योपहततीरायाः क्रुळक्ष्यवर्षाम्बुमवाहः वेगः शुद्धिकृत् । शोधनीयस्य व्ययस्य मृक्षातेयं च शुद्धिकृष्यथेह भणितम् (आचारे १९१ श्टो.)। 'अमेध्याकस्य मृत्तोयेः शुद्धिर्गन्धापकर्षणादिति '। संन्यासः मनज्या द्विजन्मनां मानक्षोपचारे शुद्धिकृत् ॥ ३२ ॥

तपो वेदाभ्यासो वेदाविदां छद्धिकारणम्। कृष्ण्यादि तु सर्वसाधारणं न वेद्विदामेव। शान्ति-१५ रुपत्रमो विद्वाषां वेदार्थविदाम् । तर्ध्मणः शरीरस्य जलम् । प्रच्छक्तपापानामविष्यातदोवाणां अवमर्षणादिस्कजपः छद्धिकारणं छद्धिसाधनम् । मनः सद्सत्संकल्पात्मकं तस्यासत्संकल्पत्वाद्-छद्धस्य सत्यं साधुतंकल्पः शोधकम् ॥ ३३ ॥

भूतशब्देन तिवकारभूतो देहेन्द्रियसंबन्धो छक्ष्यते । तत्र स्थूलांऽहं कृशोऽहं काणोऽहं विधरोऽहमित्येवं तद्भिमानित्वेन योऽयमात्मा वर्तते स भूतात्मा तस्य तपोविद्ये धुद्धिनिमित्ते ।

२० तपःशब्देनानेकजन्मस्वेकस्मिनपि वा जन्मनि जाग्रत्स्वममुष्ठुप्त्यवस्थास्वात्मनो योऽयमन्वयः शरीरादेश्च
व्यतिरेकः सोऽभिधीयते । यथा 'तपसा व्यद्य विजिज्ञासस्वेति ' (भूगूपनिषदि ) पञ्चकोशव्यतिरेकपतिपादनपरे वाक्ये विद्याशब्देन चौपनिषदमस्थूलमनण्वहस्वमसङ्को ह्ययमान्त्रेत्यादि र्वंपदार्थनिकपणविषयवाक्यजन्यज्ञानमुच्यते । एताभ्यामस्य द्यद्विः । शरीरादिव्यतिरेकसुद्धेः संशयविपर्ययकपत्वनाद्यद्वायः प्रमाणक्षपञ्चानं विशोधनं क्षेत्रस्य तपोविषाविद्यद्वस्य त्वंपदार्थभूतस्य 'तस्वमसी'व्यादिवाक्यजन्यात्साकारक्षपदिभ्वरज्ञानात् परमात्मस्यद्विक्षिक्तिलक्षणा । यथा एताः द्यद्वयः परमपुक्षवार्थोस्तद्वसुक्तराकालद्विद्यितियेवं प्रशंसार्थं भूतात्मादिविद्यद्वयभिधानम् ॥ १४ ॥

इत्याशी चमकरणम् ।

## अथापद्धर्मप्रकरणम् २

---×0+0×0+0×

" आपद्यपि च कष्टायां सद्यः शोचं विधीयते " इत्यापदि मुख्याशौचकत्पानामनुष्टानासमवेन सद्य:-शाचायनुकत्पम्रक्तेदानीं तत्मसङ्गादापदि "भूनिमहोऽधिको विभे याजनाध्यापने तये"त्यायुक्त-याजनादिमुख्यवृत्यसंभवन वृत्यन्तरमाह

# क्षात्रेण कर्मणा जीवेद्विशां वाऽप्यापदि द्विजः । निस्तीर्यतामथात्मानं पावयित्वा न्यसेत्पथि ॥ ३५ ॥

द्विजो विमो बहुङुहुम्बतया स्ववृत्त्या जीवितुमसमर्थः क्षत्रसंबन्धिना कर्मणा शस्त्रमहणा-दिनाडपदि जीवेत् । तेनापि जीवितुमशस्तृवन् वेश्यसंबन्धिना कर्मणा वाणिज्यादिना जीवेत् न सूद्भवृत्त्या। तथा च मनुः (अ. १० श्टो. ८२)। ''उभाभ्यामप्यजीवस्तु कथं स्यादिति चेज्नवेत्। कृषिगोरक्षमास्थाय जीवेद्दश्यस्य जीविकामिति''।

तथा आपचिप न हीनवर्णेन बाझी वृत्तिराश्रयणीया किंतु बाझणेन क्षाची क्षत्रियेण वैश्यसंब-न्धिनी वैश्येन च शौद्रीत्येवं स्वानन्तरहीनवृत्तिरेव । 'अजीवन्तः स्वधर्मणानन्तरां पापीयसी वृत्तिमाः तिष्ठेरन् । न तु कदाचिज्ज्यायसीमिति ' विस्विष्टसरणात् (अ. २ सू. २२।२३) । ज्यायसी च बाझी वृत्तिः तथा च स्मृत्यन्तरम् । " उत्कृष्टं वाऽपकृष्टं वा तयोः कर्म न विद्यते । मध्यमे कर्मणी हित्वा सर्वसाधारणे हि ते " इति । शूद्रस्य उत्कृष्टं बाझं कर्म न विद्यते । तथा बाझणस्याप-१५ कृष्टं शौदं कर्म मध्यमे क्षत्रवैश्यकर्मणी पुनरापद्रतसर्ववर्णसाधारणे हि ते इति । शूद्रश्यापद्रतो वैश्यवृत्ता शिल्पैर्वा जीवेत् । " शूद्रस्य दिजञ्जश्रूषा तयाऽजीवन्विणभवेत् । शिल्पैर्वा विविधेजीविद्वाताति-हितमाचरितिति " गागुक्तवात् (आचारे १२० श्लो.) ॥ मनुना चात्र विशेषो दिशिरेजीविद्वाति (अ. १० श्लो. १००) । "वैः कर्मभिः प्रचिरितैः शुश्रूष्यन्ते दिजातयः । तानि कारुककर्मणि शिल्पानि विविधानि चेति " । अनेनैव न्यायेनानुलोमोत्पन्नानामिष स्वानन्तरावृत्तिस्हनीया ।

एवं स्वानन्तरहीनवर्णवृत्त्या आपदं निस्तीर्य प्रायश्चित्ताचरणेनात्मानं पाविवत्या पिथ न्यसेत् । स्ववृत्तावात्मानं स्थापयेदित्यर्थः । यद्वाऽयमर्थः । गहितवृत्त्याऽजितं धनं पिथ न्यसेदुत्पृ-जेदिति । तथा च मनुः ( अ. १० श्लो. १११ ) " जपहोमैरपैत्येनो याजनाध्यापनैः इतम् । प्रतिग्रहनिमित्तं तु त्यागेन तपसैव त्विति '' ॥ ३५ ॥

वैद्यवृत्त्यों जीवती जाह्मणस्य यद्पणनीयं तदाह

फलोपलक्षीमसोममनुष्यापूपवीरुधः। तिलौदनरसक्षारान्द्धि क्षीरं घृतं जलम् ॥ ३६ ॥ शस्त्रासवमधूच्छिष्टं मधु लाक्षा च बर्हिषः। मुचर्मपुष्पकुतुपकेशतक्रविषक्षितीः॥ ३७॥

प्रायश्चित्ताध्यायै

# कौशेयनीळलवणमांसैकशफसीसकान् । शाकार्द्वीपधिपिण्याकपशुगन्धांस्तथैव च ॥ ३८ ॥ वैश्यवृत्त्याऽपि जीवन्नो विक्रीणीत कदाचन ।

नो विकीर्णातेति प्रत्येकमभिसंबध्यते । **फलानि** कदलीफलादीनि बद्रेङ्कदृष्यतिरिक्तानि । ५ यथाह नारदः (अ. १ श्लो. ६५)। ''स्वयंशीर्णानि पर्णानि फलानां बदरेङ्गदे। रज्जुः कार्पाप्तिकं सूत्रं तचेद्विकृतं भवेदिति ''। उपस्ठं माणिक्याद्यरुममात्रं क्षीममतसीसूत्रमयं वस्त्रम्। क्षौमग्रहणं तान्तवादेरुपलक्षणम् । यथाह **मनुः** ( अ. १० श्टो. ८७ )। " सर्वे च तान्तवं रक्तं शाणक्षौमाविकानि च । अपि चेत्स्युररक्तानि फलमूले तथौषधीरिति » । सोमो लताविशेषः । मनुष्यपदेनाविशेषात् स्रीपुनपुंसकानां ्महणम् । अपूपं मण्डकादिभक्ष्यमाञम् । वीरुधो वेञा-१० मृतादिलताः । तिलाः प्रसिद्धाः । ओद्रवयहणं भोज्यमात्रोपलक्षणम् । रसा गुडेश्वरसंशर्कराद्यः । तथा च मनुः (अ. १० श्लो. ८८)। 'भ्कीरं क्षौदं दिध घृतं तैलं मधु गुडं कुशानिति ''। **क्षारा** यवक्षारादयः । द्धिक्षीरयोर्ग्रहणं मस्तुपिण्डिकलाटकृचिंकादीनां तद्विकाराणामुपलक्षणम् । <sup>'</sup>शीरं सविकारमिति' **गौतम**स्मरणात् ( अ. ७ स्. ११ )। वृतग्रहणं तैलादिम्नेहमाञोपलक्षणम् । **जलं** प्रसिद्धम् । **शस्त्रं** खद्गादि । **आस**नग्रहणं मद्यमात्रोपलक्षणम् । **मधुच्छिष्टं** सिक्थकं । **मधु** क्षौदं । **लाक्षा** १५ जतु । **बर्हिषः** कुशाः । **मृत्** प्रसिद्धा । **चर्मा**जिनं । **पुष्पं** प्रसिद्धं । अजलोमकृतः कम्बलः कुतुपः । केशाश्रमर्थादिसम्बद्धाः । तकमुद्दश्वित् । विषं शृङ्कयादि । क्षितिर्मुमिः। 'नित्यं भूमित्रीहियवाजाव्य-श्वर्षभभेन्वनडुङ्श्वेक ' इति **सुमन्तुः**सरणात् । **कौहोयं** कोशप्रभवं वसनम् । **नीलं** नीलीरसम् । **छत्रण**महर्षेनैव बिडसौवर्चछसैन्धवसासुद्रसोमकक्कत्रिमाण्यविशेषेण गृह्यन्ते । **मांसं** मसिद्धम् । **एकश्फा** हयाद्यः । सीसबहणं लोहमात्रोपलक्षणम् । **शाकं** सर्वमविशेषात् । **ओषधयः** फलपाकान्ताः।आर्द्रौ-२० पथय इति विशेषोपादानात् शुष्केषु न दोषः । पिण्याकः प्रसिद्धः। पश्च आरण्याः " आरण्यांश्च पञ्चसर्वान्दृष्ट्रिणश्च वयांसि चेति '' **मनु**स्मरणात् (अ. १० श्लो. ८९)। गन्धाश्चन्दनागुरुपभू-तयः । सर्वनितान्वैश्यवृत्त्या जीवन्त्राह्मणः कदाचिद्पि न विक्रीणीत । क्षात्रियादेस्तु न दोषः । अत एव **नारहेन** (अ. १ ऱ्हो. ६१)। "वैश्यवृत्ताविकियं बाह्मणस्य पयो द्धीति '' बाह्मणग्रहणं **कृ**तम् ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥

प्रतिप्रसवमाह<sup>ः</sup>

# धर्मार्थं विकयं नेयास्तिला धान्येन तत्समाः ॥ ३९ ॥

यवावर्यकाः पाकयज्ञादिभर्माः स्वसाधनमीक्षादिभान्याभावेन न निष्ययन्ते तर्हि भान्येन तिला विकयं नेयाः । तत्समाः द्रोणपरिमिता द्रोणपरिमितेन्त्येवं तेन धान्येन समाः । तथा च मतुः ( अ. १० को. ९०) । "काममुत्याच कृष्यां तु स्वयमेव कृषीवलः । विकीणीत तिलान् चुस्तन्यर्भार्थमविरिधतानिति " । धर्मग्रहणमावर्यकभेषजालुपलक्षणम् । अत एव नारदः ( अ. १ को. ६६ ) । " अञ्चकी भेषजस्यार्थे यज्ञहेतोस्तयेव च । यदवर्य तु विकेयास्तिला भान्येन तत्समाः " इति । यसन्यथा विकीणीते तर्हि दोषः । "भोजनाभ्यक्षनाहानायद्न्यस्कुरुत्ते

तिछै: । कृमिर्भृत्या श्विष्ठायां पितृभिः सह मज्जतीति'' **मनुस्मरणात् (अ. १०** श्लो. ९१) । सजातियेः पुनर्विनिमयो भवत्येव । (**मनुः** अ. १० श्लो. ९४) । '' रसा रसेर्निमातच्या न त्वेवं लवणं रसेः । कृताञ्चं च कृताञ्चेन तिला धान्येन तत्समाः '' इति । कृताञ्चं सिद्धान्नं तच्च कृताञ्चेन परिवर्तनीयमिति यावत् । 'कृताञ्चं चाकृताञ्चेनति' पाठे सिद्धमन्त्रमकृताञ्चेन तण्डुलादिना परिवर्तनीयमिति यावत् ॥ ३९ ॥

#### पूर्वीक्तनिषिद्धातिक्रमे दोषमाह

#### लाक्षालवणमांसानि पतनीयानि विक्रये । पयो दिध च मद्यं च हीनवर्णकराणि तु ॥ ४० ॥

ळाक्षा छवणमांसानि विकीयमाणानि सदः पतनीयानि दिजातिकर्महानिकराणि । पय:-प्रभृतीनि तु हीयवर्णकराणि सृद्धतुल्यत्व,पान्कानि । एतद्यतिरिकापण्यविकये वैश्यतुल्यता । यथाह १० मनुः (अ. १० श्लेः. ९२।९२)। " सदः पति मांसेन छाक्षया छवणेन च । च्यहेण झूदो भवति ब्राह्मणः क्षीरविकयात् ॥ इतरेषामपण्यानां विकयादिह कामतः । ब्राह्मणः सप्तरात्रेण वैश्यभावं निगच्छति "॥ ४०॥

#### आपद्गतः संप्रगृह्णन् भुञ्जानो वाग्यतस्ततः । न लिप्येतैनसा विभो ज्वलनार्कसमो हि सः ॥ ४१ ॥

किंच । यस्त्वधनः अवसन्त्रसुदुम्बतया आपद्गतोऽपि क्षत्रवृत्तिं वैह्यवृत्तिं वा न प्रविविक्षाति स यतस्ततो हीनतरस्ततो हीनतरहीनतमेन्यः मित्रगृह्णंस्तद्न्यं सुञ्जानोऽपि वा नैयेनसा पापेन स्टिप्यते । यतस्तस्यामापद्वस्थायामसत्यातिप्रहादावधिकारित्वेन ज्वस्त्रनार्कसमः यथा ज्वस्त्रनोऽर्कश्च हीन-संस्कारेऽपि न दुःयाति तथाऽयमापद्गतोऽपि न दुष्यतीत्येतावता तत्साम्यम् । एवं च वद्ता आपद्गतस्य परधर्माश्रयणाद्विग्णमपि स्वधर्मानुष्ठानमेव सुस्यमिति द्शितं भवति । तथा च मनुः (अ. १०१० श्वो. ९७)। "वरं स्वधर्मो विगुणो न पारक्यः स्वनुष्टितः । परधर्माश्रयाद्विमः सदः पति जातितः " इति ॥ ४१॥

# कृषिः शिल्पं भृतिर्विद्या कुसीदं शकटं गिरिः। सेवानूपं नृपो भैक्ष्यमापत्ती जीवनानि तु ॥ ४२ ॥

किंच । आपत्तौ जीवनानीति विशेषणात् कृष्यादीनां मध्ये अनापद्वस्थायां यस्य या २५ वृत्तिः प्रतिषद्धा तस्य सा वृत्तिरनेनाभ्यनुज्ञायते । यथाऽऽपदि वैश्यवृत्तिः स्वयंकृता कृषिविग्रक्षत्रिय-योरभ्यनुज्ञायते एवं शिल्पादीन्यप्यस्याभ्यनुज्ञायन्ते । शिल्पं सूपकरणादि । भृतिः प्रेष्यत्वम् । विद्याः भृतकाध्यापकत्वाद्या । कुस्तिदं वृद्ध्यर्थं ब्रव्यमयोगःः । तत्ववयंकृतमभ्यनुज्ञायते । शकटं भाटकेन षान्यादिवहनद्दारेण जीवनहेतुः । गिरिस्तद्रततृणेन्यनद्दारेण जीवनम् । सेवाः परिचत्तानुवर्तनम् । अनुपं प्रसुत्तृणवृक्षजलप्रायः प्रदेशः । तथा दृपयाचनम् । सेक्षं म्नातकस्यापि । एतान्यापत्तौ जीव- ३० नानि । तथा च **मनुः** ( अ. १० श्लो. ११६ ) । '' बिया शिल्पं भृतिः सेवा गोरक्षा विपणिः कृषिः । गिरिभेँक्ष्यं कृतीदं च दश जीवनहेतवः '' ॥ ४२ ॥

यदा कृष्यादीनामपि जीयनहेतुनामसभवस्तदा कथं जीवनमित्यत आह

# बुभुक्षितस्र्यहं स्थित्वा धान्यमब्राह्मणाद्धरेत् । प्रतिगृह्य तदाख्येयमभियुक्तेन धर्मतः ॥ ४३ ॥

धान्याभावेन विरावं बुग्रिक्षेतोऽनश्चन् स्थित्या अवाह्यणाच्छूद्वात्तदभावे वेश्यात् तदभावे क्षिवियादा हीनकर्मण एकाहपर्याप्तं धान्यमाहरेत् । यथाह मनुः (अ. ६ क्टो. ११७)। "त्येव सप्तमे भक्ते भक्तानि पढनश्वता । अधस्तनाविधानेन हर्तव्यं हीनकर्मणः " इति । तथा प्रतिग्रहोत्तरकालं च यद्पहृतं तद्धर्मतो यथाष्ट्रतमाख्येयम् । यदि नास्तिकेन स्वामिना त्ययेदं कि ममापह्यतमित्य-१०भियुज्यते । यथाह् मनुः (अ. ११ प्. १७)। " खलात्क्षेत्राद्गाराद्वा यतो वाऽप्युपलभ्यते । आख्यातव्यं तु तत्त्वस्मै पृच्छते यदि पृच्छतीति "॥ ४३ ॥

इद्मपरमापत्मसंगाद्राज्ञी विधीयंत

# तस्य वृत्तं कुलं शीलं श्रुतमध्ययनं तपः । ज्ञात्वा राजा कुटुम्बं च धम्याँ वृत्तिं प्रकल्पयेत् ॥ ४४ ॥

१५ योऽशनया परीतोऽवसीवृति तस्य वृत्तमाचारं, कुलमाभिजात्यं, शिलमात्मगुणं, श्रुतं शास्त्र-श्रवणं, अध्ययनं वेदाण्ययमं, तपः कृष्कृति च परीक्ष्य राजा धर्मादनपेता वृत्ति प्रकल्पयेत् । अन्यथा तस्य दोषः । तथा च मनुः (अ. ७ क्लो. १३४) । " यस्य राज्ञस्तु विषये श्रो-वियः सीवृति क्षया । तस्य सीवृति तब्राष्ट्रं दुर्भिक्षव्याधिपीढितमिति "॥ ४४॥

इत्यापद्धर्मप्रकरणम्,।

# अथ वानप्रस्थधर्मप्रकरणम् ३

चतुर्णामाश्रामिणां मध्ये श्रक्कचारिष्ठहरूयवेर्षार्थमीः प्रतिपादिताः । साम्यतमर्वसरमोप्तान्त्रानमस्य-धर्मान्त्रतिपादिष्यमाह

# स्रतविन्यस्तपत्नीकस्तया वाऽतुगता वनम् । वानप्रस्था बह्मचारी साम्रिः सोपासनी बजेत् ॥ ४५ ॥

वने प्रकर्षण नियमेन च तिष्ठति चरतीति वनप्रस्थः। वनप्रस्थ एव वानप्रस्थः। संशायां देध्यम्। भाविनी वृत्तिमाश्रित्य वनं प्रतिष्ठासुरिति यावत्। असी सुत्तविष्यस्तपत्नीकस्त्वयेथं भरणीयत्येवं सुते विन्यस्ता निशिष्ता पत्नी येन स तथोक्तः। यदि सा प्रतिपरिचयाभिज्येण स्वयमि
वनं जिगनिवति तदा तथास्तुवती वा सहितः। तथा ब्रह्मचारी ऊर्ष्यताः। सार्भिवतानाश्रसहितः। तथा सोवनस्त्री गुम्नाप्रितहितश्च। वनं वजेत्। 'सुतविन्यस्तपत्नीकः ' इति वदता
क क्तानहिस्यी वानपस्त्री वनवासे अविक्यत इति दिश्तिम् ।

एतचाश्रमसमुच्चयपक्षमङ्ग्रीकृत्योक्तम् । इतरथा 'अविद्भुतम्रह्मचर्यो यमिच्छेन्तुतमावसेदिृत्यकृतगार्हस्थ्योऽपि वनवासेऽधिक्रियत एव । अयं च वनमवेशो जराजर्जरुक्छेवरस्य जातपौत्रस्य वा ।
यथाह मनुः ( अ. ६ श्लो. २ ) । '' गृहस्थस्तु यदा पश्येद्वलीपिलेतमात्मनः । अपत्यस्येव वाऽपत्यं
तदाऽरण्यं समाश्रयेदिति' । अयं च पुजेषु पत्निनिक्षेपो विद्यमानभार्यस्य । मृतभार्यस्यापस्तम्बादिभिः वनवासस्मरणात् । अतो यत् 'दाहयित्वाऽग्रिहोञ्रेणोति' पुनराधानविधानं तद्परिपक्षकषायविषयम् । ५
'साग्निः सोपास्त्यः इत्यज्ञापि यदाधानं कृतं तदा श्रीताग्रिभिगृंद्येण च सहितो वनं त्रजेत् ॥ सर्वाधाने तु श्रौतेरेव केवलम् । यदि कथंचिज्ज्येष्ठश्रातुरनाहिताग्रित्वादिना श्रीताग्रयोऽनाहितास्तिहै केवलं सोपासनो ज्ञजेदित्येवं विवेचनीयम् । अग्नियनं च तित्रवित्याग्रिहोज्ञादिकमिसिद्वयर्थम् । अत एवः मनुः ( अ. ६
श्लो. ९ ) '' वेतानिकं च जुहुयाद्ग्रिहोजं यथाविधि । दर्शमस्कन्द्य-पर्व पौर्णीमासं च शक्तितः ''
इति ॥

ननु च पुत्रनिक्षिप्तपत्नीकस्य तिहरिष्णः कथमित्रहोत्रादिकर्मानुष्ठानं घटते । 'पत्न्या सह यष्टव्यमिति ' सहिषिकारिनयमात् । सत्यमेवम् । किंत्वत्र पत्नीनिक्षेपिविषिवलादेव तन्नैरपेक्ष्येणाधिकारः कल्प्यते । यथा हि रजस्वलायां यस्य वत्येऽहिन पत्न्यनालम्भुका स्यात्तामवरुध्य यजेतेत्यवरोध-विषिवलात्तिनरपेक्षता । यहा वनं प्रतिष्ठमानमेव पतिं पत्न्यनुमन्यत इति न विरोधः । न च यथा ब्रह्म-चारिणो वियुरस्य वा वनं प्रस्थितस्याग्रिहोत्रादिपरिलोपः तथा निक्षित्तपत्नीकस्यापि अग्रिहोत्राद्यभाव १५ इति शङ्कनीयम् । अपाक्षिकत्वेन श्रवणात् ।

न च बहाचारिविधुरयोस्पि अग्निसाध्यकर्मसु अनिधकारः । पश्चममासादृष्वेमाहितश्चाविणकाग्नेस्तद्धिकारदर्शनात् । 'वानप्रस्थो जिटलक्षीराजिनकासा न फालकृष्टमधितिष्ठेत् । अकृष्टं मूलफलं
संचिन्नीत । ऊर्ध्वरेताः क्ष्माश्यो द्यादेव न प्रतिगृह्णीयादृष्वं पश्चम्यो मासेम्यः श्वाविणिकनाश्चिमाधायाहिताग्रिर्वृक्षमूलको द्यादेव पितृमनुष्येभ्यः स गृष्क्वेत्स्वर्ममानन्त्यामिति ' वसिष्ठस्मरणात् २०
( अ. ९ ) । चीरं वस्रावण्डो बत्कलं वा । न फालकृष्टमधितिष्ठेत्कृष्टक्षेत्रस्योपिर न निवसेत् । श्रावणिकेन वैदिकन मार्गेण न लैकिकेनेत्यर्थः ॥ ४५ ॥

सामिः सापासना बजिदित्यतदमिसाध्यशैतस्मार्नकर्मानुष्ठानार्थमित्युक्तः; तत्र ग्रणविधिमाह

# अफालकृष्टेनाभींश्च पितृन्देवातिथीनपि । भृत्यांश्च तर्पयेतः समञ्जनदारोसभृदात्मवान् ॥ ४६ ॥

फालग्रहणं कर्षणसाधनोपलक्षणम् । अङ्ग्रहक्षेत्रोज्ञचेन नीवारवेणुस्यामाकादिना अर्थास्तर्पयेत् । अञ्चिसाध्यानि कर्माण्यनुतिष्ठेत् । चशब्दाज्ञिक्षादानमपि तेनैव कुर्यात् । तथा पितृन्देवानितिथीन् । अपिशब्दाज्ञ्चत्य्वतिथित् । तथा भ्रत्यान् । चशब्दाद्यश्रममाप्तानिप । तथा च मनुः ( स. ६ को. ७ )। " श्रद्धक्यं स्यात्ततो द्याद्वलि भिक्षां च शक्तितः । अम्मूल्फलिक्षाभिर्यवेषे द्वाश्रमामातानिति " ॥ एवं प्रच्नाह्यस्यक्षान्तुत्वत्व स्वयमि तन्त्वेषेनेव सुक्षीतः । " देवतास्यस्य ३०

तजुत्वा वन्यं मेध्यतरं हिवः । शेषमात्मिन युक्षीत लवणं च स्वयंक्रतमिति "मानुभारणात् (अ. ६ क्लो. १२)। स्वयंक्रतमृख्रस्लवणम् । एवं भोजनार्थे यागावर्थे च मुन्यक्रित्यमात् याग्याहारपरि-त्यागोऽधीसिद्धः । अत एव मानुः (अ. ६ क्लो. ३)। " संत्यज्य याग्यमाहारं सर्वे चैव परिच्छव्मिति "।

प ननु च द्रश्पूर्णमासादेशींह्यादिमाम्यव्रव्यसाध्यरवात्कथं तत्यरित्यागः । न च वचनीयमफालकृष्टेनाग्रीश्वेति विशेषवचनसामध्योद्वीह्यादिवाध इति । विशेषविपयिण्याऽपि स्मृत्या श्रुतिकाधस्यान्याव्यत्वात् । अफालकृष्टविषेश्व स्मातिप्रिसाध्यकमेविषयत्वेनाष्युपप से । सत्यमेथम् । शिह्योर्प्रप्यफालकृष्ठत्वसंभवाच विरोधः । अत एव मनुना ( अ. ६ श्टो. ११)। "वासन्तशारवृष्णेयमृत्य के: स्वयमाहतेः ।
पुरोडाशांश्वरुश्वेव विधिविचिविपर्याति । ॥ नीवारादीनां मुन्यकानां स्वयमुष्यकानां स्वतो मेध्यत्व
र सिद्धेऽपि पुनर्नेष्यग्रहणं यज्ञाईत्रीह्यादिमास्यर्थे कृतम् । मेधे यज्ञस्तद्वं मेध्यपिति । तथा समश्रुणि
मुख्जानि रोमाणि, जटारूपांश्व शिरोरुहान्कक्षादिनि च रोमाणि विभृयात् । सेमबहणं नस्यानामप्युपलक्षणम् । तथा च मनुः ( अ. ६ श्टो. ६ ) । "जटाश्व विभृयावित्यं समश्रुलोमनलांस्तयेति' ।
तथाऽऽत्मवानास्मोपासनाभिरतः स्यात् ॥ ४६ ॥

पूर्वी ऋद्रव्यसं वयनिवयमाह

# १५ अह्नो मासस्य पण्णां वा तथा संवत्सरस्य वा । अर्थस्य संचयं कुर्यात्कृतमाश्वयुजे त्यजेत् ॥ ४७ ॥

एकस्याद्धः संबन्धि भोजनयजनादि वृष्टावृष्टकर्मणः पर्याप्तस्यार्धस्य संबन्धं कुर्यात् । मासस्य वा षण्णां मासानां वा संवत्सरस्य वा संबन्धि कर्मपर्याप्तं संबर्यं कुर्यात् नाधिकम् । यखेनंक्रियमाणमपि कथंनिवृतिरिच्यते तिर्धं तद्तिरिक्तमाश्वयुजे मासि स्यजेत् ॥ ४७ ॥

## . दान्तस्त्रिषवणस्त्रायी निवृत्तश्च प्रतिग्रहात् । स्वाध्यायवान्दानशीलः सर्वसत्वहिते रतः ॥ ४८ ॥

किंच । दान्तो दर्परिहतः । त्रिष्ठ सवनेष्ठ मातर्मध्यन्दिनापराह्नेषु स्नानशिलः । तथा पतियहे पराङ्मुलः । चशब्दाबाजनादिनिवृत्तश्च । स्वाध्यायवान् वेदाभ्यासरतः । तथा फलमूलभिक्षादि-दानदािलः । सर्वपाणिहिताचरणनिरतश्च भवेत् ॥ ४८ ॥

# <sub>२५</sub> दन्तोलूखिकः कालपक्काशी वाऽस्मक्<u>ट</u>कः । श्रीतं स्मार्तं फलस्रेहैः कर्म क्रुर्यात्तथा क्रियाः ॥ ४९ ॥

किंच । दन्ता एनोळ्खळं निस्तुधीकरणसाधनं बन्तोळ्खळं तबस्यास्ति स दम्सीर्वेखळिकः।
काळेनैन पकं काळपकं नीनारनेणुश्यामाकादि नदरेङ्कृदादिपळं च तद्शनशीळः काळपकाशी।
३० वाशन्योऽप्रिपकाशनो ना स्यात्। 'काळपक्षमुगेन नेतिंग मनुकाप्रिपकाशिन्याभिमायः। अश्मकुद्वको

हा भनेत् । अश्मना इन्द्रमनवहन्नं प्रस्य स त्रायोकः। तथा अ्रोतं स्मातं च कर्म इष्टाथाश्च

भोजनाभ्यञ्जनादि**क्रियाः** लकुचमधूकादिमेध्यतरुफलोद्धवेः स्नेहद्रस्यैः **कुर्यास्र** तु घृतादिकैः । तथा च **मनुः** ( अ. ६ श्लो, १३ ) । " मेध्यवृक्षोद्भवानचात्स्रेहांश्व फलसंभवानिति '' ॥ ४९ ॥

पुरुषार्थतया विहितद्विभीजननिवृत्त्यर्थमाह

# चान्द्रायणैर्नयेत्कालं क्रुच्छ्रैर्वा वर्तयेत्सदा । पक्षे गते वाऽप्यश्रीयान्मासे वाऽहानि वा गते ॥ ५० ॥

चान्द्रायणैर्वक्ष्यमाणलक्षणैः कालं नयेत् । क्रुच्छ्रेवी प्राजापत्यादिभिः कालं वर्तयेत् । यद्वा पक्षे पञ्चत्रादिनात्मकेऽतीतेऽश्लीचात् । मासे वाऽहिन गते वा नक्तमश्लीयात् । अपिक् शब्दाचतुर्थकालिकत्वादिनाऽपि । यथाह मनुः ( अ. ६ रूो. १९ ) । "नक्तं वाऽकं समश्लीयाहिवा वाऽऽहृत्य शक्तिः । चतुर्थकालिको वा स्यायद्वाऽप्यप्टमकालिकः " इति । एतेषां कालनियमानां स्वश्नक्त्यपेक्षया विकल्पः ॥ ५० ॥

# स्वप्याद्भूमौ श्चची रात्रौ दिवा संप्रपदैर्नयेत् । स्थानासनविहारैर्वा योगाभ्यासेन वा तथा ॥ ५१ ॥

किंच । आहारविहारावसरवर्ज्यं रात्रो हुन्जिः प्रयतः स्वप्यात् । नोपविशेन्नापि तिष्ठेत् । दिवास्वपस्य पुरुषमात्रार्थतया प्रतिषिद्धत्वान तिन्नृत्तेपरम् । तथा सुमावेव स्वप्यात् । तच्च सुमावेव, न शय्यान्तरितायां मञ्चकादौ वा । दिनं तु संप्रपद्दैरटैनेनेयेत् । स्थानासनस्पैर्या विहारैः १५ संचारैः कंचित्कालं स्थानं कंचिच्चोपवेशनमित्येवं वा दिनं नयेत् । योगाभ्यासेन वा। तथा च मनुः (अ. ६ श्लो. २९)। "विविधाश्चौपनिषद्दोरात्मसंसिद्धये श्रुतीरिति ''। आत्मनः संसिद्धये ब्रह्मत्वप्राप्तये । तथाशब्दात्सितिपरिलोडनाद्दा नयेत् ॥ " भूमौ विपरिवर्ततं तिष्ठेद्दा प्रपदैदिनमिति '' मनुस्मरणात् (अ. ६ श्लो. २२)। प्रपदैः पादामैः ॥ ५१ ॥

# ग्रीष्मे पञ्जाग्लिमध्यस्थो वर्षासु स्थण्डिलेशयः । आर्द्रवासास्तु हेमन्ते शक्तया वाऽपि तपश्चरेत् ॥ ५२ ॥

किंच। ' त्र्यतुं: संवत्सरो ग्रीष्मो वर्षा हेमन्त ' इति दर्शनात् भीष्मे चैत्रादिमासचतुष्टये चत्रसुष्ठ दिश्च चत्रार उपरिष्टादादित्य इत्येवं पञ्चानामग्रीनां मध्ये तिष्ठत् । तथा वर्षासु श्रावणादि-मासचतुष्टये स्थिण्डळे इत्यः । वर्षधाराविनिवारणाविरिहणि भृतले निवसेत् । हेमन्ते मार्गशीर्षादि-मासचतुष्टये क्वित्रं वासो वसीत । एवंवियतपश्चरणे असमर्थः स्वशक्त्यनुरूपं वा तपश्चरेत् । यथा १५ शरीररोषस्तथा यतेत । '' तपश्चरंश्चोयतरं शोषयेहेहमात्मनः '' इति मनुस्मरणात् ( अ. ६ श्लो. २४ )॥ ५२॥

# यः कण्टकैर्वितुद्ति चन्द्नैर्यश्च लिम्पति । अक्नुन्द्रोऽपरितुदृश्च समस्तस्य च तस्य च ॥ ५३ ॥

क्रिंच । यः क्राश्चित्कण्टकादिभिविषमङ्गानि तुद्ति व्यथयति तसी न कुण्येत् । यश्चन्द्र=३१

नादिभिरुप**ल्डिम्पति सु**खयति तस्य तु न परितुब्येत् । किंतु तयोरुभयोरिप समः स्यादुदासीनो भवेत् ॥ ५३ ॥

अझिपरिचर्याक्षमं प्रत्याह

## अग्रीन्वाऽप्यात्मसात्कृत्वा वृक्षावासोऽमिताशनः । वानप्रस्थगृहेप्वेव यात्रार्थं भैक्ष्यमाचरेत् ॥ ५४ ॥

अग्नीनात्मिन समारोध्य । वृक्षावासो वृक्ष एव आवासः कुटी यस्य स तथोकः । मिता-इानः स्वत्याहारः । अपिशब्दात्फळम्ळाशनश्च भवेत् । यथाह मनुः ( अ. ६ श्टो. २५ ) । " अग्नीनात्मिन वेतानान्समारोध्य यथाविधि । अनग्निरनिकेतः स्यान्मुनिर्मूळफळाशनः" इति । मुनि-मौनवतयुक्तः । फळमूळासंभवे च यावत्याणधारणं भवति तावन्मात्रं भिक्ष्यं वान्यस्थयुहेष्वाचेरत् ॥५४॥

यदा तु तद्संभवा ब्याध्यभिभवा वा तदा कि कार्यमित्यन आह

# ग्रामादाहृत्य वा ग्रासानष्टौ भुञ्जीत वाग्यतः।

**ग्रामाद्वा** भेश्य**माहृत्य वाग्यतो मो**नी भूत्वा अष्टौ **ग्रासान्भुश्नीत ।** ग्राम्प्रभेश्यविधा-नान्मुन्यन्नानियमोऽर्थलुतः । यदा पुनरष्टभिर्शीसेः ग्राणधारणं न संभवित तदा " अष्टौ ग्रासा सुनेर्भेक्ष्यं बानग्रस्थस्य बोडशेति " स्मृत्यन्तरोक्तं द्रष्टव्यम् ॥

şų

सकलानुष्ठानासमर्थं प्रत्याह

# वायुभक्षः प्रागुदीचीं गच्छेद्वाऽऽवर्ष्मसंक्षयात् ॥ ५५ ॥

अथवा वायुरेव भक्षो यस्यासो वायुभक्षः । प्रागुवीचीमेशानी दिशं गच्छेत्। आवर्ष्म-संक्षयात् वर्ष्मे वपुस्तस्य निपातपर्यन्तमक्कृटिलगतिर्गच्छेत् । यथाह मनुः ( अ. ६ श्ला. ११ ) । '' अपराजितां वाऽस्थाय गच्छोद्देशमजिक्कगः '' इति ।

१० महामस्थानं ऽप्यश्को भृगुपतनादिकं वा कुर्यात् । 'वानमस्था वीराध्वानं ज्वलनाम्बुप्रवेशनं भृगुपतनं वाऽनुतिहेदिति ' स्मरणात् । स्नानाचमनादिधमी ब्रह्मचारिप्रकरणाद्यभिहिताश्च विरोधिने अस्यापि भवन्ति । " उत्तरेषां चैतद्विरोधीति '' गौतमस्मरणात् ( अ. १ सू. ९ ) । एवं प्रागुदितेन्द्वादिदीक्षामहामस्थानपर्यन्तं तनुत्यागान्तमनुतिष्ठन्वझलोके पूज्यतां प्रामोति । यथाह मनुः ( अ. ६ श्लो. १२ ) । " आसां महिषचर्याणां त्यक्त्वाऽन्यतमया तनुम् । वीतशोकभयो विघो तत्र ह्यालोके महीयते '' इति । ब्रह्मलेकं स्थान विशेषां न तु नित्यं ब्रह्म । तत्र लोकशब्दस्याप्रयोगात्। तत्र ह्यायाश्यममनतरेण मुक्त्यनङ्गीकाराज्ञ । न च 'योगाभ्यासेन वा पुनिरिति ' ब्रह्मणाक्षिययनुप-मृम्या तन्नावापतिः परिशङ्कनीया । सालोक्यादिमास्यर्थनेनापि तद्यपत्तेः । अत एव श्वती ' वयो धर्मक्रकृष्या / इत्युपक्रन्य ' यशेऽध्ययनं द्वानमिति ' प्रथमः ' तप पत्नेति ' द्वितीयः ' ब्रह्मच्यर्थी-च्यर्थेकुल्हासी ' तृतीयः । अत्यन्तमाचार्यकुल एवमात्मानमवसाद्याचिति गार्धस्थ्यानमस्थ्यैनिकत्वन्वस्थान्यस्थित् स्वति एवतियः । अस्यन्तमाचार्यकुल एवमात्मानमवसाद्यचिति गार्धस्थ्याम्यस्थानमस्थ्यैनिकत्वन्वस्थानमस्थ्येनिकत्वन्वसम्बन्धस्थानमस्थानम्बन्धस्य स्वति एविति ।

मेतीति पारिशेष्यात् परिवाजकस्यैव बह्मसंस्थस्य मुक्तिलक्षणामृतत्वपाप्तिरभिहिता । यदपि 'श्राद्ध-कृत्सत्यवादी च गृहस्थोऽपि विमुच्यत ' इति गृहस्थस्यापि मोक्षप्रतिपादनं तद्भवान्तरानुभूतपारिवज्य-स्येत्यवगन्तच्यम् ॥ ५५ ॥

इति वानप्रस्थधर्मप्रकरणम् ।

#### अथ यतिधर्मप्रकरणम् ४

वैखानसधर्माननुकस्य क्रमप्राप्तान्यरिवाजकधर्मान्साम्प्रतं प्रस्तौति

वनाद्वहाद्वा कृत्वेष्टिं सार्ववेदसदाक्षणाम् । प्राजापत्यां तदन्ते तानग्नीनारोप्य चात्मनि ॥ ५६ ॥ अधीतवेदो जपकृत्पुत्रवानन्नदोऽग्निमान् । शक्त्या च यज्ञकृत्मोक्षे मनः कुर्यात्तु नान्यथा ॥ ५७ ॥

यावता कालेन तीव्रतपःशोषितवपुषो विषयकषायपरिपाको भवाति पुनश्च मदोज्जवाशङ्का नोज्जा-न्यते तावत्कालं वनवासं कृत्वा तत्समनन्तरं मोक्षे मनः कुर्यात् । वनगृहराब्दाभ्यां तत्संबन्ध्याश्रमो लक्ष्यते । मोक्षशब्देन च मोक्षैकफलकश्चतुर्थाश्रमः ॥ अथवा मृहाद्गार्हस्थ्यादनन्तरं मोक्षे मनः कुर्यात् । अनेन च पूर्वीकश्चतुराश्रमसमुचयपक्षः पाक्षिक इति बोतयति । तथा च विकल्पो जाबालश्रुतौ श्रुयते । ' ब्रह्मचर्य परिसमाप्य गृही भवेत् , गृही भूत्वा वनी भवेत् , १५ वनी भूत्वा प्रवजेत् । यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रवजेत् गृहाद्वा वनाद्वेति ? ॥ तथा गार्हस्थ्योत्तरा-अमनाधश्व गौतमेन दर्शितः ( अ. ३ स. ३५ )। ' ऐकाश्रम्यं त्वाचार्याः प्रत्यक्षाविधानाद्गार्हस्थ्य-स्येति १।

एषां च समुचयविकल्पनाधपक्षाणां सर्वेषां श्रुतिमूलत्वादिच्छया विकल्पः । अतो यत्कैश्चित्प-ण्डितमन्यैरुक्तम् । 'स्मार्तत्वाचेष्ठिकत्वादीनां गार्हस्थ्येन श्रोतेन बाधः गार्हस्थ्यानधिकृतान्धक्कीबादिविष- २० यता वेति र तत्स्वाध्यायाध्ययनवेधुर्यनिबन्धनमित्युपेक्षणीयम् । किंच । यथा विष्णुक्रमणाज्यावेक्षणाद्यक्ष-मतया पंग्वादीनां श्रीतेष्वनिधकारस्तथा स्मार्तेष्वप्युद्कुम्भाहरणाभिक्षाचर्यादिष्वक्षमत्वात्कथं पंग्वादि-विषयतया नैष्ठिकत्वाद्याश्रमनिर्वाहः ॥ अस्मिश्राश्रमे बाह्मणस्यैवाधिकारः । मनुः (अ. ६ श्टो. २५) । ''आत्मन्यप्रीन्समारोध्य ब्राह्मणः प्रवजेद्रहात्'' तथा ( अ. ६ श्लो. ९७ )। ' एष वोऽभिहितो धर्मी ब्राह्मणस्य चतुर्विधः ' इत्युपकमोपसंहाराभ्यां मनुना ब्राह्मणस्याधिकारपतिपादनात् । ' ब्राह्मणाः २५ प्रवजन्तीति । श्रुतेश्चात्रजन्मन एवाधिकारो न दिजातिमात्रस्य । अन्ये तु त्रैवर्णिकानां प्रकृतत्वात् वयाणां वर्णानां 'वेदमधीत्य चत्वार आश्रमा ' इति सूत्रकारवचनाच हिजातिमात्रस्याधिकारमाहुः ॥

यदा च बनाइंहादा प्रवलाति तदा सार्ववेदसदिक्षणां सार्ववेदसी सर्ववेदसंबन्धिमी दक्षिणा यस्याः सा तथोका तां प्रजापतिदेवताकामिष्ठिं कृत्वा तदन्ते तान्वैतानानगीनास्मिनि श्रुत्युक्त-विधानेन समारीट्य । चशच्दादुदगयने पौर्णमास्यां पुरश्यरणमादी इत्या ' शुद्धेन कायेनाष्टी ३० श्राद्धानि निर्विपेत् द्दाद्दश वेति ' वौधायनायुक्तं । पुरश्चरणादिकं च कृत्वा तथाऽधीतवेदो जपपरायणो जातपुत्रो दीनान्यकृपणापितार्थो यथाशक्त्यक्रदश्च भूत्वाऽनाहितात्रिज्येष्टत्वादिना प्रतिबन्धाभावे कृताधानो नित्यनैमित्तिकान् यक्तान्कृत्वा मोक्षे मनः कुर्यात् । चतुर्थीश्रमं प्रविशेक्षान्यथा ।

- अनेनानपाङ्कतर्णवयस्य प्रबच्यायामनिषकारं द्रीयति । यथाह मनुः (अ. ६ श्लो. २५)।
  " ऋणानि व्यण्यपाङ्कत्य मनो मोक्षे निवेशयेत् । अनपाङ्कत्य मोक्षं तु सेवमानो वजत्यधः " इति ॥
  यदा तु ब्रह्मचर्यात्प्रवजति तदा न प्रजोत्पादनादिनियमः । अङ्कतदारपियहस्य तवानिषकारात् ।
  रागप्रयुक्तत्वाच विवाहस्य । न च ऋणवयापाकरणिविधिरेव दारानाक्षिपतीति शङ्कनीयम् । विद्याधनाजनिनियमवद्न्यप्रयुक्तदारसंभवे तस्यानाक्षेपकत्वात् ।
- १० ननु ' जायमानो वै ब्राह्मणस्त्रिभिर्कणवान्जायते ब्रह्मचर्येणार्षियो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः ' इति (वासिष्ठे अ.११ सू. ४८) । जातमात्रस्यैन प्रजोत्पादनादीन्यावस्थकानीति दर्शयति । मैवम् । न हि जातमात्रः अक्कतदारात्रिपरिम्रहो यज्ञादिष्वधिक्रियते । तस्माद्विकारी जायमानो ब्राह्मणा- द्वियज्ञादीननुतिष्ठेदिति तस्यार्थः । अतश्चोपनीतस्य वेदाध्ययनमेवापस्यकम् । क्वतदारात्रिपरिमहस्य प्रजोत्तादनमपीति निरवयम् ॥ ५६ ॥ ५७ ॥

एवमधिकारिणं निरूप्य तद्धर्मानाह

#### सर्वभूतहितः शान्तस्त्रिदण्डी सकमण्डलुः । एकारामः परित्रज्य भिक्षार्थी ग्राममाश्रयेत् ॥ ५८ ॥

सर्वस्तेभ्यः प्रियापियकारिभ्यो हित उदासीनो न पुनहिंताचरणः । 'हिंसानुम्रहयोरनारम्भीति ' गौतमस्मरणात् (अ. ३ सू. २३।२४) । शान्तो बाह्यान्तःकरणोपरतः। त्रयो वृण्डा अस्य सन्तीति । जिवण्डा ते च वृण्डा वैणवा माह्याः । शानापत्येष्टचनन्तरं जीन्वेणवान्दण्डा-मूर्धमनाणान्दक्षिणेन पाणिना धारयेत्सव्येन सोदकं कमण्डलुमिति । स्मृत्यन्तर्दर्शनात् । एकं वा वृण्डं धारयेत् । 'एकं वृण्डा विदापरायणः । एकदण्डी जिवण्डी वा सर्वसंगविवर्णितः '' इति चतुर्ध्वरातिमते दर्शनात्र । तथा शिखाधारणमपि वैकल्पिकम् । 'मुण्डः शिखी वेति ' गौतमस्मरणात् (अ. ३ सू. २१) । उत्ति प्रतिकार्धेषेऽपरिमहः शहति विसप्तरणात् (अ. १० सू. ६) । यज्ञोपवितिभारणमपि वैकल्पिकम् । 'सशिखान्कशानिकृत्त्वय यज्ञोपवितिमिति । काठकश्वतिदर्शनात् । 'कुटुम्बं पुज्वदारांश्च वेदाङ्गानि च सर्वशः । केशान् यज्ञोपवीतमिति । काठकश्वतिदर्शनात् । 'कुटुम्बं पुज्वदारांश्च वेदाङ्गानि च सर्वशः । केशान् यज्ञोपवीति व त्यक्ता गृदश्चरेन्मुनिरिति 'वाष्कलस्मरणात् । अथ यज्ञोपवीतमप्तु ज्ञहोति भृःस्वाहिति अथ दण्डमादने सस्ते मां गोपायेति ' परिशिष्टवर्शनाम् । यवशक्तिस्तदा कन्याऽपि माह्या । 'काषायी मुण्डलिदण्डी कमण्डलुपविज्ञपादुकासनकन्यामानः ' इति वेद्यलस्मरणात् । शौचावर्थे कमण्डलुसहितश्च भवेत् । एकारामः पत्रजिन्ति वात्तरोणासहायः संन्यासिनीभिः स्रीभिश्च । 'स्रीणां चैक ' इति वौधायनेन स्रीणान्या मानः ' इति वेद्यलस्मरणात् । तथा च दक्षाः । 'एको मिश्चर्यथोक्ष्य द्वविद्यि समुतम् । तथा मानः

समाख्यात ऊर्ध्वं तु नगरायते ॥ राजवातीिद् तेषां तु भिक्षावार्ता परस्परम् । अपि पैश्चन्यमात्सर्थे सिक्षकर्षात्र संशयः १ इति । **परिज्ञज्य** परिपूर्वे बजितिस्त्यागे वर्तते । अतश्चाहंममाभिमानं तत्कृते च होक्तिकं कर्मनिचयं वैदिकं च नित्यकाम्यात्नकं संत्यजेत । तदुक्तं मनुना (अ. १२ श्ह्रो. ८८।९०।९२)।

" सुखाम्युद्यिकं चैव नेश्रेयिसकमेव च । प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कमें वैदिकम् ॥
 " इह वाऽमुत्र वा काम्यं प्रवृत्तं कमें कीत्येते । निष्कामं ज्ञानपूर्वं तु निवृत्तसुपिद्दिस्यते ॥

"यथोक्तान्यपि कर्माणि परिहाय द्विजोत्तमः। आत्मज्ञाने रामे च स्याद्द्यान्यासे च यत्तवानिति''॥ अञ्च वेद्यान्यासः प्रणवान्यासस्तत्र यत्नवान् । भिक्षाप्रयोजनार्थ प्राममाश्रयेत् पविरोत्, न पुनः सुख्तिनवा-सार्थम्। वर्षाकाले तु न दोषः। ' ऊर्व्व वार्षिकान्यां मासान्यां नैकस्थानवासीति ः राह्यस्परणात् । अशक्ती पुनर्मासचतुष्टयपर्यन्तमिष स्थातव्यं न विरमेकञ्च वसेद्वन्यञ्च वर्षाकालात् । ' आवणाद्य- १० अशक्ती प्रामा वर्षाकालः' इति वेदालस्परणात्। "एकरात्रं वसेत्यमि नगरे रात्रिपञ्चकम् । वर्षान्योऽन्यञ्च वर्षास् मासास्तु चतुरो वसेदिति '' काणवस्मरणात्॥ ५८॥

कथं भिक्षाटनं कार्यमित्यत आह

# अपमत्तश्चरेद्धेक्षं सायाह्नेऽनिमलक्षितः । रहिते मिक्षुकैर्घामे यात्रामात्रमलोलुपः ॥ ५९ ॥

अप्रमत्तो वाक्चश्चरादिचापलरहितो सेशं चरेत । वसिष्ठेनात्र विशेषो दशिंतः (अ. १० सू. ७)। 'सतागाराण्यसंकल्पितानि वरेन्द्रेक्षमिति '। सायाह्ने अहः पश्चमे भागे। तथा च मतुः (अ. ६ श्लो. ५६)। 'विषूमे सनमुसले व्यङ्कारे सुक्तवज्ञने । दृत्ते शरावसंपाते नित्यं भिक्षां याति-श्चरेविति ''। तथा '' एककालं चरेजिक्षां प्रसन्येक तु विस्तरे । भैक्षमसक्ते हि यतिर्विषयेष्विप सज्जतीति ''(अ. ६ श्लो. ५५)। अनिभिक्तिक्षतः ज्योतिर्विज्ञानोपदेशादिना अचिहितः । मतुः १० (अ. ६ श्लो. ५०)। ''न चोत्पातनिमित्तान्यां न नक्षत्राङ्गविद्या । नानुशासनवादान्यां भिक्षां लि-प्तेत किश्चिदिति '' तेनोक्तवादिति ॥ यत्युनर्यसिष्ठवचनम् (अ. १० सू. २४)। ' ब्राह्मण-कुले वा यहभेत तज्जुश्चीत सायंपातमांसवर्ज्यभिति ' तदाशक्तिवयम् ॥ भिक्षकिभिक्षणशिलेः पाख-कुले वा यहभेत तज्जुश्चीत सायंपातमांसवर्ज्यभिति ' तदाशक्तिवयम् ॥ भिक्षकिभिक्षणशिलेः पाख-कुले वा यहभेत तज्जुश्चीत सायंपातमांसवर्ज्यभिति ' तदाशकिवयम् ॥ भिक्षकिभिक्षणशिलेः पाख-कुले वा यहभेत तज्जुश्चीत सायंपातमांसवर्ज्ञाविभित्ति त्रामे । मतुनाऽत्र विशेष उक्तः (अ. ६ श्लो. ५१)। " न तापसिर्वाह्मणैवां वयोभिरिपि वा श्वभिः । आकीर्ण भिक्षकैरन्यरगारसुपसंवज्ञिदिति '' ॥ यावता प्राणयात्रा वरिते व्यपित्रा भेक्षं चरेत् । तथा च संवर्तः । '' अष्टो भिक्षाः समादाय सुनिः सप्त च पश्च ॥ अश्चिः प्रक्षाल्य ताः सर्वास्ततेऽश्रीयाच वाग्यतः '' इति । अलोलुपो भिष्टाव्यअना-विष्यमस्तः ॥ ५९॥

भिक्षाचरणार्थं पात्रमाह

यतिपात्राणि मुद्देणुदार्वलाबुमयानि च । संखिलं सुद्धितेषां नोवालेश्वावपर्यणम् ॥ ६० ॥ मृदादिमक्कतिकानि यतीनां पात्राणि भवेषुः । तेषां सिल्लं भोवालाववर्षणं च छुद्धिसाधनम् । इयं च छुद्धिभिक्षाचरणप्रयोगाङ्गभूता नामेध्यालुपहितविषया । तद्वपद्याते द्रव्यद्याध्रुप्रकरणोक्ता द्रष्टय्या। अत एव मनुना ( अ. ६ श्लो. ५३ ) । " अतेजसानि पात्राणि तस्य स्मुनिर्वणानि च । तेषामाद्रिः स्मृतं शौत्यं वमसानामिवाध्यरे " इति चमसद्वष्टान्तोपादानेन प्रायोगिकी छुद्धिदेशिता । पात्रान्तराप्रभूभावे भोजनमपि त्रवेय कार्यम् । ' तद्रिक्ष्यं गृहीत्रकान्ते तेन पात्रेणान्येन वा तूष्णीं मात्रया मुझीतेति : देवस्रह्मसणात् ॥ ६० ॥

एवंभूतस्य येतरात्मीपासनाङ्गं नियमविषयनाह

## संनिरुद्धथेन्द्रियग्रामं रागद्वेषी प्रहाय च । भयं हित्वा च भूतानाममृती भवति द्विजः ॥ ६१ ॥

चक्करादीन्वियसमृहं रूपादिविषयेभ्यः सञ्यङ्गिरुद्ध विनिवर्त्य रागद्वेषौ प्रियाप्रियविषयौ
 प्रहाय त्थक्ता चराव्यादीव्यितिनिप तथा भ्रतानामपकारेण भयमकुर्वन् शुद्धान्तःकरणः सम्बेत-साक्षारकारेणामृती भवति सुको भवति ॥ ६१ ॥

## कर्तःयाशयश्चाद्धिस्तु भिक्षुकेण विशेषतः । ज्ञानोत्पत्तिनिमित्तत्वात्स्वातन्त्र्यकरणाय च ॥ ६२ ॥

किंच । विषयाभिकाषजितदोषकळुषितस्याशयस्यान्तःऋरणस्य हुद्धिः कस्मवक्षयः प्राणायाभैः कर्तव्या । तस्याः दुद्धरात्माद्वैतसाक्षात्काररूपज्ञानोत्पत्तिनिमित्तत्वात् । एवं च सति विषयासत्तितज्ञानित-दोषात्मकप्रतिबन्धक्षये सत्यात्मव्यानधारणादौ स्वतन्त्रो भवति । तरमाज्ञिष्ठकेण त्वेषा द्युद्धिरेशतो-ऽनुष्ठेया । तस्य मोक्षप्रसाधनत्वात् । मोक्षस्य च द्युद्धान्तःकरणतामन्तरेण दुर्वभत्वात् । यथाह मनुः (अ. ६ श्लो. ७१) । " द्द्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा मलाः । तथेन्द्रियाणां द्युद्धन्ते क्ष्यदेशेषाः प्राणस्य निमहादिति ११॥ ६२॥

इन्द्रियनिरोधोपायनया संसारस्त्रह्वपनिह्नपणमाह

## आवेक्ष्या गर्भवासाश्च कर्मजा गतयस्तथा । आधयो व्याधयः क्लेशा जरा रूपविपर्ययः ॥ ६३ ॥ भवो जातिसहस्रेषु प्रियाप्रियविपर्ययः ।

२९ वैराग्यसिद्धर्यं मूचपुरीषादिपूर्णनानावियमभवासा आवेक्षणीयाः पर्यालोचनीयाः । चशब्दाजननोपरमावि । तथा निषद्धाचरणादिकियाजन्या महारोरवादिनिरयपतमस्त्रा गतयः । तथाऽऽधयो मनःपीडाः, स्याध्यश्य ज्वरातीसारायाः, ज्ञारीयः क्षेत्राः अविवाऽस्तितारागदेपाभिनिवेशाः
पञ्च जरा विलिपिलतायभिभवः, स्पविपर्ययः स्वअकुञ्जत्वादिना गाकनस्य स्पर्यान्ययाभावः
तथा श्वसूकरस्वरोरगायनेकजातिषु भव जन्यविः । तथा इष्टस्यामातिः अनिष्टस्य मातिरित्यादिवृहुतरः
१० क्षेत्राचरं सेतारस्वरं पर्यालेक्य तस्यरिद्यार्थमातमानोषायभूतेन्द्रियक्षये स्पतिः ॥ ६९ ॥

**2**%

एवमदेश्यानन्तरं किं कार्यामित्यत आह

#### ध्यानयोगेन संपद्येत्सूक्ष्म आत्मात्मनि स्थितः ॥ ६४ ॥

योग श्वित्तवृत्तिनिरोधः । 'आत्मेकामता' ध्यानम् ।तस्या एव बाह्यविषयत्वोषरमः ध्यानयोगेन निदिध्यासनापरपर्यायेण सुकृमशरीरपाणादिव्यतिरिक्तः क्षेत्रज्ञः आत्मिनि ब्रह्मण्यविष्यतः । इत्येवं तत्त्वपदार्थयोरभेदं सम्यक् पद्येत् अपरोक्षीकुर्यात् । अत एव श्रुतो ' आत्मा वाउरे द्रष्टस्यः ' इति भ साक्षात्कारक्तपं दर्शनमन्य तत्काधनत्वेन ' श्रोतव्यो मन्तब्यो निदिष्यासितव्यः ' इति श्रवणमनन-निदिष्यासनानि विहितानि ॥ ६४ ॥

## नाश्रमः कारणं धर्मे कियमाणो भवेद्धि सः। अतो यदात्मनोऽपथ्यं परेषां न तदाचरेत ॥ ६५ ॥

किश्च । प्राक्तनश्लोकोक्तारमोपासनास्थे धर्मे नाश्चमो दण्डकमण्डत्वादिधारणं कारणम् । १० यसमादसा क्रियमाणो मवेदेव नातिहुष्करः । तस्माद्यदारमनोऽपथ्धमुद्देगकरं परुषभाषणादि तत्परेषां न समाचरेत् । अनेन ज्ञानोत्पत्तिहेतुभूतान्तःकरणगुःद्धचापादनत्वेनान्तरकृत्वात् रागद्देषप्रहा-णस्य प्रधानत्वेन पर्शसार्थमाश्रमित्रसरणम् न पुनस्तत्परित्यागाय तस्यापि विहितत्वात् । तदुक्तं मतुना (अ. ६ १०) । ''द्षितोऽपि चरेद्धमं यत्र तत्राश्रमे वसन् । समः सर्वेषु भूतेषु न लिङ्कं धर्मकारणमिति ''॥ ६५॥

## सत्यमस्तेयमकोधो ह्वीः शौचं धीर्धृतिर्दमः । संयतेन्द्रियता विद्या धर्भः सर्व उदाहृतः ॥ ६६ ॥

किंच । सत्यं यथार्थभियवचनम् । अस्तेयं परद्रव्यानवहारः । अक्रोघोऽपकारिण्यपि कोध-स्यानुत्यादनम् । हरिलेजा । होौचमाहारादिद्यद्धिः । धीहिताहितविवेकः । ध्वातिरिधवियोभेऽनिष्टमात्री प्रचलितिचत्तरम् यथापूर्वमवस्थापनम् । दमो मदत्यागः । संयतिन्द्रियता अप्रतिषिद्धेष्वविषयेषु २० अनितिहद्गः । विद्या आत्मज्ञानम् । एतेः सत्यादिभिरनुष्ठितेः सर्वो धर्मोऽनुष्ठितो भवति । अनेन द्रवेहकमण्डन्तादिथारणदाह्यलक्षणात्वत्यादीनामत्मगुणानामन्तरङ्कतां धोतयित ॥ ६६॥

नतु ध्यानयोगेनात्मनि स्थितमात्मानं पश्येदित्युक्तं जीवपरमात्मनोर्भेदाभावादित्यत आह

# निःसरन्ति यथा लोहपिण्डात्तप्तात्स्फुलिङ्गकाः । सकाशाक्तस्मनरतद्वदात्मारः प्रभवन्ति हि ॥ ६० ॥

ययि जीवरसात्मनीः पारमार्थिको भेदो नास्ति तथाप्यात्मनः सकाशाद्वियोपाधिमेद-भिन्नतया जीवात्मानः प्रभवन्ति । हि यस्मात् । तरमायुज्यत एव जीववरमात्मनोर्भेद्व्यपदेशः । यथा हि तप्ताङ्कोष्टिपिण्डाद्वयोगोळकादिक्फुळिङ्ककास्तेजोवयवा निःसरन्ति निःसृताश्च स्फुळिङ्क-व्यपदेशं ळमन्ते तद्वत् । अत उपपन्न आत्माऽऽत्मिन स्थितो द्रष्टव्य इति ।

यदाऽयमर्थः । ननु सुषुतिसमये प्रलये च सकलक्षेत्रज्ञानां त्रझणि प्रलीनत्वात् कस्यायमात्मी ३०

पासनाविधिरित्यत आह । निःसरन्तीत्यादि । यथि सूक्ष्मरूपेण प्रलयवेलायां प्रलीनास्तथाऽप्यात्मनः सकाशाद्विद्योपाधिभेद्भिन्नतया जीवात्मानः प्रभवन्ति, पुनः कर्मवशात्स्थूलश्रीराभिमानिनो जायन्ते । तस्मान्नोपासनाविधिविरोधः । तेजसस्य पृथम्भावसाम्याङोहपिण्डट्टप्टान्तः ॥ ६७ ॥

न्तु चानुपाचनप्रपो क्षेत्रज्ञानी निष्पारियन्द्रतया कथं तक्षिनन्धनी जराधुजाण्डजादिचतुर्विध-देहपरित्रह इत्यत आह

# तज्ञातमा हि स्वयं किंचित्कर्म किंचित्स्वभावतः। करोति किंचिद्भ्यासाद्धर्माधर्माभयात्मकम्॥ ६८॥

यद्यि तस्यामवस्थायां परिस्पन्दात्मककियाभावस्तथापि धर्माधर्माध्यवसायात्मुकं कर्म मानसं भवत्येव । तस्य च विशिष्टशरीरग्रहणहेतुत्वमस्त्येव । "वाचिकैः पिक्षमृगतां मानसैरन्त्यजातिता१॰ मिति '' मनुस्मरणात् (अ. १२ श्टो. ९)। एवं गृहीतवषुः स्वयमेवान्वयव्यतिरेकोनरेपेक्षः स्तन्यपानादिकं क्टते तृष्तिभेवत्यकृते न भवतीत्येवंक्ष्णै यावन्वयव्यतिरेकौ तत्र निरपेक्षं पामधीयानुभवभावितभावनानुभावान्त्तकार्याववोथः किचित्स्तन्यपानादिकं करोति । किचित्स्वभावतो यहच्छया प्रयोजनाभिसंधिनिरपेक्षं पिपीलिकादिभक्षणं करोति । किचित्सवान्तराभ्यासवशाद्धमधर्मोभयक्षं
करोति । तथा च स्मृत्यन्तरम् । "प्रतिजन्म यदभ्यस्तं दानमध्ययनं तपः । तेनैवाभ्यासयोगेन
१५ तदेवाभ्यस्ते पुनरिति '' । एवं जीवानां कर्मवैचित्र्यं तत्कृतं जरायुजादिदेहवैचित्र्यं युज्यत एव । ६८।

नन्त्रेवं क्षति ब्रह्मण एव कथश्चिज्जीवन्यपदेश्यत्वात्तरम् च नित्यत्वादिधर्मत्वारकथं विष्णुपित्रो-जान इति व्यवहार इत्याशंक्याह

# निमित्तमक्षरः कर्ता बोद्धा ब्रह्म गुणी वशी । अजः शरीरग्रहणात्म जात इति कीर्त्यते ॥ ६९ ॥

सत्यमात्मा सकलजगत्यपञ्चाविभविऽविवासमावेशवशात्समवाध्यसमवाधिनिमत्तमित्येवं स्वयमेष्
विविधमपि कारणं न पुनः कार्यकोटिनिविष्टः यसमादृक्षरोऽविनश्वरः। नतु सत्वादिगुणाविकारस्य
सुखदुःखमोहात्मकस्य कार्यभूते जगत्वपञ्चे दर्शनात्तहुणव्याः प्रकृतेरेव जगत्कर्तृतीचिता न पुनर्निगृणस्य ब्रह्मणः। मेवं मंस्थाः। आत्मेव कर्ता। यस्माद्शी जीवोपभोग्यसुखदुःखहेतुसुताटृष्टादेवोद्धा। न
ह्यचेतनायाः प्रकृतेनिमरूपव्याकृतविचित्रभोकृवगेभोग्यानुकूल भोगायतनादियोगिजगत्मपञ्चरत्तना घटते।
तस्मादात्मेव कर्ता, तथा स एव ब्रह्म बृहको विस्तारकः। न नासी निर्मृणः यतस्तस्य विग्रणशिक्तः
विद्या प्रकृतिमधानाद्यपरपर्याया विद्यते। अतः स्वतो निर्मृणत्वेऽपि शक्तिमुखेन सत्वादिगुणयोगी
कथ्यते। न चैतावता प्रकृतेः कारणता, यस्मादात्मेव वशी स्वतन्त्रो न प्रकृतिनीम स्वतन्त्रं तत्वान्तरं,
ताद्यियवत्वे प्रमाणाभावात्। न च वचनीयं शक्तिस्तपाऽपि सेव कृत्मुत्तिति। यतः ग्रक्तिमत्कारकं न
शक्तिस्तस्मादात्मेव जगतिस्रविधमऽपि कारणम्। तथा अज उत्पत्तिरहितः। अतस्तस्य यद्यपि साक्षाकृतनं नोपपयते तथाऽपि शरीर्ग्रमृणमात्रेण जात इत्युच्यते अवस्थान्तरयोगितयोत्यत्तेः गृहस्थी
कात् इतिवत् ॥६९॥

#### शरीरब्रहण भकारमाह

#### सर्गादी स यथाकाशं वायुं ज्योतिर्जलं महीम् । सृजत्येकोत्तरगुणांस्तथाऽऽदत्ते भवन्नपि ॥ ७० ॥

सृष्टिसमये स परमात्मा यथाऽऽकाशादीन् शब्दैकगुणं गगनं शब्दस्पर्शगुणः पवनः शब्दस्पर्श-हमगुणं तेजः शब्दस्पर्शहरपसवद्धदकं शब्दस्पर्शहरपसगन्धगुणा जगतीत्येव**मेकोत्तरगुणान् भ खुजाति ।** तथाऽऽत्मा जीवभावमापन्नो भवस्नुत्पद्यमानोऽपि स्वशरीरस्यारम्भकत्वे नापितानुपाद्ते गृह्णाति ॥ ७०॥

कथं शरीरारम्भकत्वं पृथिन्यादीनामित्यत आह

# आहुत्याप्यायते सूर्यः सूर्याद्वृष्टिरथौषधिः । तद्ग्नं रसरूपेण शुक्रत्वमधिगच्छति ॥ ७१ ॥

यजमानैः पश्चित्तयाऽऽ**हुत्या** पुरोडाशादिरसेना**नाप्यायते सूर्यः । सूर्याञ्च** कालन्शेन परि-पकाज्यादिहवीरशा**दृष्टिर्भ**वाते । ततो बीह्या**धौषधि**रूपमनं । तत्त्वाकं सेवितं सत् रसरुधिरादिकमेण ग्रुकशोणितभावमापवते ॥ ७१ ॥

ततः किमित्यत आह

## स्त्रीपुंसयोस्तु संयोगे विद्युद्धे द्युक्तशोणिते । पञ्चधातूनस्वयं षष्ठ आदत्ते युगपत्प्रभुः ॥ ७२ ॥

ऋतुवेद्यायां स्त्रीपुंसयोयोंगे शुक्रं च शोणितं च शुक्रशोणितं तस्मन्परस्परसंयुक्ते विशुक्ते वातिपत्तरुक्षमञ्जूष्टमन्धिपूयक्षीणमृत्रपुरीषगन्धरेतांस्यबीजानीतिः स्मृत्यन्तरोक्तदोषरहिते स्थित्वा पश्च- धातृन् पृथिव्यादिपश्चमहाभृतानि शरीरारम्भकतया स्वयं षष्टश्चिद्धातुरातमा प्रश्चः शरीरारम्भकरणेऽवृष्ट- कर्मयोगितया समर्थो युगपदावन्ते भोगायतनत्वेन स्वीकरोति । तथा च शारीरके । " श्लीपुंसयोः २० संयोग योगो रजसाऽभिसंसुष्टं शुक्रं तत्क्षणमेव सह भूतात्मना गुणैश्च सत्वरजस्तमोभिः सह वायुना प्रयंमाणं गभीशये तिष्ठतीति । ॥ ७२॥

इन्द्रियाणि मनः पाणो ज्ञानमायुः सुखं धृतिः । धारणा प्रेरणं दुःखमिच्छाहङ्कार एव च ॥ ७३ ॥ प्रयत्न आकृतिर्वर्णः स्वरद्वेषी भवाभवी । तस्यतवात्मजं सर्वमनादेरादिमिच्छतः ॥ ७४ ॥

किंच । इन्द्रियाणि ज्ञानकमेन्द्रियाणि वश्यमाणानि । सनञ्चोभयसाधारणम् । प्राणोऽ-पानो व्यान उदानः समान इत्येवं पश्चवृत्तिभेदभित्रः शारीरो वायुः प्राणः । ज्ञानमवगमः । आयुः कालविशेषावान्छिनं जीवनम् । सुसं निर्वृतिः । धृतिश्चित्तस्थेर्यम् । धारणा प्रज्ञा मेधा च । पृर्णं अ ज्ञानकर्मेन्द्रियाणामाविष्ठातृत्वम् । दुःख्युद्धेगः । इच्छा स्पृहा । अहङ्कारोऽहंकृतिः । प्रयत्न उधमः। आकृतिराकारः । वर्णो गौरिमादिः । स्वरः षङ्कणगान्धारादिः । द्वेषो दैरम् । भवः पुत्रपम्बादि-विभवः । अभवस्ताद्वैपर्ययः । तस्यानादेरात्मने नित्यस्यादिभिच्छतः द्यारीरं जिवृक्षमाणस्य सर्वभेतदिन्द्रियादिकमात्मजनितं प्राग्भवीयकर्मबीजजन्यभित्यर्थः ॥ ५३ ॥ ५४ ॥

संयुक्तशुक्रशोःणितस्य कार्यस्पपरिणते। क्रममाह

# प्रथमे मासि संक्लेद्रमूतो धातुविमूर्छितः । मास्यर्बुदं द्वितीये तु तृतीयेऽक्लेन्द्रियैर्युतः ॥ ७५ ॥

असी चेतनः षष्ठो धातुः धातुविसूछितः धातुछ पृथिव्यादिष्ठ विसूछितो लोलीमृतः क्षीरनीरबदेकीभृत इति यावत् । प्रथमे गर्भमासे संक्षेद्रभूतो व्वरूपतां प्राप्त एवावतिष्ठते । न किलातया परिणमते । द्वितीये तु मास्यर्जुद्मीयत्कितिणमांसिपण्डरूपं भवति । अयमभिपायः । कौष्ठचपयनजठरद्हनाभ्यां प्रतिदिनमीषदीयच्छोष्यमाणं द्युक्तंपकित् व्रवीभूतं भूतजातं विशाजिदिनैः काठिण्यमापयत इति । तथा च सुश्चते । "वितीये शीतोष्णानिलैरिपियच्यमानो भूतसंवातो घनो जान्यतः । दितीये तु मास्यङ्गेरिनिद्रयेश्च संयुक्ते । प्रथा ॥ ५५ ॥

आकाशाल्षायवं सीक्ष्म्यं शब्दं श्रोत्रं बलादिकम् । वायोश्च स्पर्शनं चेष्टां ब्यूहनं रीक्ष्यमेव च ॥ ७६ ॥ पितातु दर्शनं पक्तिमीण्यं रूपं प्रकाशिताम् । रसातु रसनं शैत्यं क्षेहं क्षेत्रं समार्दवम् ॥ ७७ ॥ भूमेर्गन्यं तथा घाणं गीरवं मूर्तिमेव च । आत्मा गृह्णात्यजः सर्वं तृतीये स्पन्दते ततः ॥ ७८ ॥

## द्वीहृद्स्याप्रदानेन गर्भी दोषमवाग्नुयात् । वैकृष्यं मरणं वाऽपि तस्मात्कार्यं प्रियं स्त्रियाः ॥ ७९ ॥

किंच। गर्भस्येकं हृद्यं गर्भिण्याश्चापरिमत्येवं हिह्दया तस्या श्विया यदिभलिषतं तत् द्वीहृदयः तस्याश्वामत्यावानेन गर्भो विरुपतां मरणरूपं वा दोषं प्राप्तोति । तस्मान्तदोषपरिहारार्थं च गर्भिण्याः स्थियाः यत्य्ययमभिलणितं तत्संपादनीयम् । तथा च सुश्चते । 'हिह्दयां नारीं दौहदिनीमाचक्षते । पत्रदिभलिषतं द्वात् । वीर्यवन्तं चिरायुपं पुत्रं जनयतिति । तथा च व्यायामादिकमपि गर्भग्रहण-प्रभृतितया परिहरणीयम् । 'ततःप्रभृति व्यायामव्यवायातितर्भणीदेवास्वप्ररात्रिजागरणशोकभययानारो-हणवेषारणकुकुटासनशोणितमोक्षणानि परिहरदिति 'तश्चेवाभिधानात् । गर्भग्रहणं च श्रमादिभिलिङ्गे-रवर्गतव्यम् । 'सयोगृहीतगर्भायाः श्रमो ःलानिः पिपासा सिक्थसीदनं शुकशोणितयोरववन्यः स्पुरणं च योनेरित्यादि 'तश्चेवोक्तम् ॥ ५९ ॥

#### स्थैर्पं चतुर्थे त्वङ्गानां पश्चमे शोणितोद्भवः। षष्ठे बसस्य वर्णस्य नसरोम्णां च संभवः॥ ८०॥

किंच । तृतीये मासि प्राद्धभृतस्याङ्गसंयस्य चतुर्थे मासि स्थैर्ध स्थेमा भवति । पश्चमे लोहितस्योज्ज्ञच उत्पत्तिः । तथा पश्चे बलस्य घर्णस्य करस्हरोम्णां च संभवः ॥ ८० ॥

#### मनश्चेतन्ययुक्तोऽसौ नाडीस्नायुशिरायुतः । सप्तमे चाष्टमे चैव त्वङ्मांसस्मृतिमानपि ॥ ८१ ॥

किंच । असी पूर्वोक्तो गर्भः सप्तमे मासि मनसा चेतसा चेतनया च युक्तो नाङ्गीभिर्वायु-काहिनीभिः स्वायुभिरस्थियन्थनैः शिराभिर्वातपितश्वेष्मवाहिनीभिश्च संयुतः तथाऽष्टमे मासि स्वच्या मासेन स्मृत्या च युक्तो भवति ॥ ८१॥

#### पुनर्धात्रीं पुनर्गर्भमोजस्तस्य प्रधावति । अष्टमे मास्यतो गर्भो जातः प्राणैविंग्रुज्यते ॥ ८२ ॥

किंच । तस्याष्टममासिकस्य गर्भस्याजैः कश्चन गुणविशेषो धात्रीं गर्भ च गति पुनः पुन-रिततरां वश्चलतया शीमं गच्छिति । अतोऽष्टमे मासि जातो गर्भः प्राणैवियुज्यते । अनेनीजः-स्थितिरेव जीवनहेतुरिति दर्शयति ॥ ओजःस्वरूपं च स्मृत्यन्तरे दर्शितम् । " इदि तिष्ठति यच्छुद्वभीषदुष्णं सपीतकम् । ओजःशरीरे संस्थातं तनाशानाशमृच्छतीति " ॥ ८२ ॥

## नवमे दशमे वाऽपि प्रबलैः स्तिमारुतैः । निःसार्यते बाण इव यन्त्रच्छिद्रेण सज्वरः ॥ ८३ ॥

किंच । एवं करचरणचश्चरादिपरिपूर्णाङ्गीन्दयो **नवमे दशमे** वाऽपि मासे अपिशब्दा-त्यासमामञ्जूषे वा अस्यायामादिदोषनसम्बद्धम् अस्यारीहितः ज्ञान्यस्थिचमीसिमानास्युर्वस्यस्य । छिद्रेण सूक्ष्मसुविरेण सज्वरो दुःसहदुःखाभिसूयमानो निःसार्थते धनुर्यन्त्रेण सुधन्वप्रेरितो बाण इबातिबेनेन । निर्गमसमनन्तरं च बाह्यपवनस्पृष्टो नष्टपाचीनस्मृतिर्भवति । ' जातः स वायुना स्पृष्टो न समर्रति पूर्वं जन्मनरणं कर्म च द्युभाद्युभमिति ? निरुक्तस्याष्टाद्शेऽभिधानात् ॥ ८३ ॥

कायस्वरूपं विवृण्वन्नाह

#### तस्य षोढा शरीराणि षट् त्वचो धारयन्ति च । षडङ्गानि तथाऽस्थां च सह षष्ट्या शतत्रयम् ॥ ८४ ॥

तस्यात्मनो यानि जरायुजाण्डजशरीराणि तानि प्रत्येकं षद्मकाराणि रक्तादिषड्धातुपरिपाक हेतुभृतषडिभ्रस्थानयोगित्वेन । तथा छानरसो जाठराभिना पच्यमानो रक्तां प्रतिपद्यते । रक्तं च स्वकेशशस्थनाभ्रिना पच्यमानं मांसत्वम् । मांसं च स्वकोशानठणरिपकं मेद्दस्त्वम् । मेद्दोऽपि स्वकोश-१॰ विह्ना पक्रमस्थिताम् । अस्थ्यपि स्वकोशशिखिपरिपकं मज्जात्वम् । मज्जाऽपि स्वकोशपावकपरिपच्यमान- अरमधातुत्तया परिणमते । चरमधातोस्तु परिणातर्नार्स्तीति स एवात्मनः प्रथमः कोश । इत्येवं पट्- कोशाम्रियोगित्वात् षट्पकारत्वं शरीराणाम् । अन्तरसरूपस्य तु प्रथमधातोरिनयतत्वाक तेन पकारा- त्तरत्वम् । तानि च शरीराणि षट् त्वचो धारयान्ति । रक्तमसमेदोस्थिमज्जाशुकास्याः षट् धातव एव रम्भास्तम्भत्विगिव बाह्याभ्यन्तररूपेण स्थिताः त्वगिवाच्छाद्कत्वात्त्वचस्ताः षट्वचो धारयन्ति । तदि- १५ दमायुर्वेदगसिद्धम् । तथाऽङ्गानि च षडेव करयुग्मं चरणयुगलमुत्तमाङ्गं गाञ्जमिति । अस्थनां तु विष्टिसहितं शतत्रयमुपरितनषट्स्कोक्या वक्ष्यमाणमवगन्तव्यम् ॥ ८४ ॥

# स्थालै: सह चतुःषष्टिर्दन्ता वै विंशतिर्नखाः । पाणिपाद्शलाकाश्च तेषां स्थानचतुष्टयम् ॥ ८५ ॥

किंच । स्थालानि दन्तमूलपदेशस्थान्यस्थीनि दानिंशत्तेः सह दानिंशद्दन्ताश्चतुःषष्टि-२० भैवन्ति । नलाः करचरणहरः विंशतिः हस्तपादस्थानि । शलाकाकारण्यस्थीनि मणिबन्यस्योपरि-वर्तीनि अङ्गुलिमूलस्थानि विंशतिरेव, तेषां नखानां शलाकास्थां च स्थानचतुष्ट्यं दौ चरणौ करौ चेस्येवमस्थां चतुरुत्तरं शतम् ॥ ८५ ॥

# षष्ट्यङ्कुलीनां द्वे पाष्ण्योगुल्फेषु च चतुष्टयम् । चत्वायरित्निकास्थीनि जङ्कुयोस्तावदेव तु ॥ ८६ ॥

१५ किंच । विंशतिरङ्कुलयस्तासां एकैकस्यास्त्रीणि त्रीणीत्येवमङ्गुलिसंबन्धीन्यस्थीनि षष्टिर्भवन्ति । पाद्योः पश्चिमौ भागौ पार्ष्णी । तयोरास्थिनी हे एकैकस्मिन्पादे गुल्को हावित्येव चतुर्षु गुल्केष्ठ चत्वार्यस्थीनि बाह्योरस्तियमाणानि चत्वार्यस्थीनि जवयोरस्तावदेव चत्वार्यस्थीन बाह्योरस्तिः ॥ ८६ ॥

> द्वे दे जानुकपोलोरुफलकांससमुद्भवे । अक्षतालुषकभाजीफलके च विनिविधान् ॥ ८७ ॥

किंच । जङ्कोरुसन्धिर्जानुः । कपोलो गहः। करः सन्धि तत्फलकम् । अंसो भुजिशरः। अक्षः कर्णनेत्रयोर्भध्ये शंखाद्धोभागः । ताल्यकं काकुदम् । श्रोणी ककुव्रती तत्फलकम् । तेषाभेकक्त्रास्थीनि वे हे विनिर्दिशेदित्येवं चतुर्दशास्थीनि भवन्ति ॥ ८७ ॥

#### भगास्थ्येकं तथा पृष्ठे चत्वारिंशञ्च पञ्च च । ग्रीवा पञ्चद्शास्थी स्याज्ञ ज्वेकैकं तथा हुनु: ॥ ८८ ॥

किंच । गृह्यास्थ्येकं। **पृष्ठे** पश्चिमभागे **पश्चचत्वारिंशदस्थीनि** भवन्ति । **ग्रीवा** कंधरा सा पश्चद्शास्थी स्थात् भवेत्। वक्षींसयोः सन्धिर्जनुः। ग्रितजञ्ज पक्षेकम् । हतुश्चिनुकम् । तत्रा-प्येकमस्थीत्येवं चतुःषष्टिः ॥ ८८ ॥

# तन्मूले द्वे ललाटाक्षिगण्डे नासाद्यनास्थिका। पार्श्वकाः स्थालकैः सार्धमर्बुदैश्च द्विसप्ततिः॥ ८९ ॥

किंच । तस्य हनोमूंलेऽस्थिनी द्वे । छलाटं भालं, अक्षि चक्षः, गण्डः कपोलाक्षयोर्भध्यप्रदेशः, तेषां समाहारो ललाटाक्षिगण्डं तत्र पत्येकमस्थियुगुलम् । नासा पनसंज्ञकाऽस्थिमती । पार्श्वकाः कक्षाधःप्रदेशसंबन्धीन्यस्थीनि । तदाधारस्तानि स्थालकानि तैः स्थालकैः । अर्चुदेश्वास्थिनिशेषेः सह पार्श्वका द्विस्तातिः । पूर्वोकैश्व नवभिः सार्थमेकाशीतिर्भवन्ति ॥ ८९ ॥

# द्वी शङ्क्षको कपालानि चत्वारि शिरसस्तथा। उरः सप्तद्शास्थीनि पुरुषस्यास्थिसंग्रहः॥ ९०॥

ार्केच । धूकर्णयोमेध्यप्रदेशावस्थिविशेषी शङ्खको । शिरसः संवन्धीनि चत्वारि कपालानि । उरीवक्षस्तत्सप्तद्शास्थिकमित्येवं जयोविंशतिः। पूर्वोक्तेश्च सह पष्टचाधिकं शतज्ञयमित्येवं पुरुषस्यास्थिसंग्रहः कथितः ॥ ९०॥

सविषयाणि ज्ञानेन्द्रियाण्याह

#### गन्धरूपरसस्पर्शशब्दाश्च विषयाः स्मृताः । नासिका लोचने जिह्वा त्वक् श्रोत्रं चेन्द्रियाणि च ॥ ९१ ॥ 🗑

एते गन्धादयो विषयाः पुरुषस्य बन्धनहेतवः विषयशब्दस्य 'षिञ् बन्धने' इत्यस्य धातोर्व्युत्य-भत्वात् । एतेश्च गन्धादिभिन्नोध्यत्वेन व्यवस्थितेः स्वस्वगोचरसंवित्साधनतयाऽनुमेयानि घाणादिपश्चे-न्द्रियाणि भवन्ति ॥ ९१ ॥

कर्मेन्द्रियाणि दर्शयितुमाह

हस्तौ पायुरुपस्थं च जिह्ना पादौ च पञ्च वै। कर्मेन्द्रियाणि जानीयान्मनश्रेवोमयात्मकम् ॥ ९२ ॥ हस्तौ मसिद्धो।पायुर्गुदम् । उपस्थं रतिसंपायसुखसाधनम् । जिह्वा मसिद्धा । पादौ च । एतानि हस्तादीनि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि आदानिर्हारानन्द्व्यवहारिवहारादिकर्मसाधनानि जानी-यात्।मनोऽन्तःकरणं युगपत् ज्ञानानुत्पत्तिगम्यम् । तच बुद्धिकर्मेन्द्रियसहकारितयोभयात्मकम् ॥९२॥

प्राणायतनानि दुर्शयितुमाह

# नाभिरोजोगुदं शुक्रं शोणितं शङ्क्षकौ तथा । मूर्धांसकण्डहृद्यं प्राणस्यायतनानि च ॥ ९३ ॥

नाभित्रभृतीनि दश प्राणस्य स्थानानि । समाननाम्नः पवनस्य सकळाङ्गचारित्वेऽपि नाम्यादि-स्थानविशेषवाचोद्यक्तिः प्राचुर्योभिपाया ॥ ९३ ॥

पाणायतनानि प्रपञ्जीयतुमाह

वपा वसाऽवहननं नाभिः क्लोमा यक्तसिहा । क्षुद्रान्त्रं वृक्कको बस्तिः पुरीषाधानमेव च ॥ ९४ ॥ आमाशयोऽथ हृदयं स्थूलान्त्रं गुद एव च । उद्गं च गुदौ कोष्ठचौ विस्तारोऽयमुदाहृतः ॥ ९५ ॥

वपा परिद्धा । वसा मांसलेहः। नाभिः परिद्धा । अवहननं फुम्फुतः । द्वीहा आयुर्वद-१५ परिद्धा । तौ न मांसपिण्डाकारी स्तः सञ्यक्कक्षिगतौ । यक्कत् । कालिका क्कोमा मांसपिण्डस्तौ । शुद्धान्त्रं इत्स्थान्त्रम् । वृक्ककौ इदयसमीपस्थौ मांसपिण्डौ । वस्तिमून्त्राशयः । पुरीषाधानं पुरीषाशयः । आमाशयोऽपकान्नस्थानम् । हृदयं इत्युण्डरीकम् । स्थूलान्त्रगुदोव्राणि परिद्धानि । बाह्याहृद्वल-यादन्तर्गुद्वलये हे तौ न गुदौ । कोष्ठन्त्रौ कोष्ठे नाभेरधः प्रदेशे भवौ । अयं न प्राणायत-नस्य विस्तार उक्तः । पूर्वस्लोके तु संक्षेपः । अत एव पूर्वस्लोकोक्तानां केषांचिदिह पाटः ॥ ९४॥ ९५॥

पुनः प्राणायतनप्रपञ्चार्थमाह

कनीनिके चाक्षिक्रटे शष्कुली कर्णपत्रको । कर्णो शङ्को भ्रुवो दन्तवेदावोद्यो ककुन्दरे ॥ ९६ ॥ वङ्कणो वृषणो वृक्को श्लेष्मसंघातजो स्तनौ । उपजिह्वा स्फिजो बाहू जङ्कोरेषु च पिण्डिका ॥ ९७ ॥ तालूद्रं बस्तिशीर्षं चिबुके गलशुण्डिके । अवदश्चैवमेतानि स्थानान्यत्र शरीरके ॥ ९८ ॥ अक्षिवर्णचतुष्कं च पर्द्वस्तहृद्यानि च । नव छिद्वाणि तान्येव प्राणस्यायतनानि तु ॥ ९९ ॥ कनीनिके अक्षितारे । अक्षिनासिकयोः सन्धी अक्षित्रहे । शष्कुली कर्णशष्कुली । कर्णपत्रको कर्णशाल्यो । कर्णो प्रसिद्धो । दन्तवेष्टी दन्तपाल्यो । ओष्ट्रो प्रसिद्धो । करुन्दरे जघनकुपको । वङ्कणो जघनोरुसंधी । वृक्को पूर्वोको । स्तनो च श्लेष्मसंघातजो । उपजिहा घन्ण्टका । स्पिजो किटिमोथो । वाह्न प्रसिद्धो । जङ्कोरुषु च पिण्डिका जङ्कयोरुसंबेध पिष्टिका गांसलप्रदेशः । गलशुण्डिके हनुमूलगृहयोः सन्धी । शीर्ष शिरः । अवटः शरीरे यः च कश्चन निम्नो देशः कण्ठमूलकक्षादिः । 'अबद्विति ' पाठे क्रकाटिका । तथाऽक्ष्णोः कनीनिकयोः प्रत्येकं श्वेतं पार्श्वद्यमिति वर्णचतुष्टयम् । यदा अक्षिपुटचतुष्टयम् । शेषं प्रसिद्धम् । एवमेतानि कृत्सिते शरीरे स्थानानि । तथाऽक्षिगुगलम् । कर्णशुगमम् । नासाविवरद्वयमास्यं पायुक्षपस्थमेतानि पूर्वोक्तानि वर्ष्टिक्दाणि च प्राणस्यायतनान्येय ॥ ९६ ॥ ९८ ॥ ९८ ॥ ९८ ॥ ९८ ॥

# शिराः शतानि सप्तैव नव स्नायुशतानि च । धमनीनां शतें द्वे तु पञ्च पेशीशतानि च ॥ १०० ॥

किंच । शिरा नाभिसंबद्धाश्वत्वारिंशत्सख्या वातिपत्तश्चेष्मवाहिन्यः सकळकछेवरव्यापिन्यो नानाशासिन्यः सत्यः सप्तश्चतसंख्या भवन्ति । तथाऽङ्गमत्यङ्गसंपिबन्धनाः स्नायवो नवशतानि । धमन्यो नाम नाभेस्ज्ताश्चतुर्विशतिसंख्या माणादिवायुवाहिन्यः शाखाभेदेन द्विशतं भवन्ति । पेस्यः पुनः मांसळाकारा ऊरुपिण्डकायङ्गमत्यङ्गसंपिन्यः एवश्वशतानि भवन्ति ॥ १००॥

पुनश्चासामेव शिरादीना शाखापाचुर्येण सख्यान्तरमाह

# एकोनिवेंशहक्षाणि तथा नव शतानि च । षट्पञ्चाशच जानीत शिरा धमनिसंज्ञिताः ॥ १०१ ॥

शिराधमन्यो मिलिताः शाखोपशाखाभेदेन एकोनिजिशास्त्रक्षाणि । तथा च नवशतानि च । षट्पश्राशच भवन्तीत्येवं हे सामश्रवःमभूतयो मुनयो जानीत ॥ १०१ ॥

# त्रयो लक्षास्तु विज्ञेयाः श्मशुकेशाः शरीरिणाम् । सप्तोत्तरं मर्मशतं द्वे च संधिशते तथा ॥ १०२ ॥

किंच । शरीरिणां रमश्रूणि केशाश्च मिलिताः सन्तस्त्रयो लक्षा विश्वेयाः । मर्गाणि मर-णकराणि क्वेशकराणि च स्थानानि तेषां सप्तोत्तरं शतं शेयम् । अस्थनां तु द्वे सन्धिशते । स्नायु-शिकादिसम्बयः पुनरनन्ताः ॥ १०२ ॥

सकलशरीरम्डापिरादिसंख्यामाह

रोम्णां कोट्यस्तु पञ्चाशज्ञतसः कोट्य एव च । सप्तषटिस्तथा छक्षाः सार्धाः स्वेदायनैः सह ॥ १०३ ॥

# वायवीयैर्विगण्यन्ते विभक्ताः परमाणवः । यद्यप्येकोऽनुवेत्त्येषां भावानां चैव संस्थितिम् ॥ १०४ ॥

पूर्वोदितशिराकेशादिसहितानां रोम्णां परमाणवः सूक्ष्मसूक्ष्मतरह्मण भागाः स्वेदस्रवणसुषिरैः सह चतुःपञ्चाशत्कोट्यः । तथा सप्तोत्तरषष्टिलक्षाः सार्धाः पञ्चाशत्सहस्रसहिताः वायवीयै-पर्धिभक्ताः पवनपरमाणुभिः पृथक्वृता विगण्यन्ते । एतच शास्रदृष्टयाऽभिहितम् ।

चिह्नराणपथगोचरत्वाभावात् अस्यार्थस्य द्वयमितगहनमर्थं शिरादिभावसंस्थानुरूपं हे सुनयो भवतां मध्ये यः कश्चिद्तनुवेत्ति सोऽपि महान् अध्यो द्विद्यमताम् । अतो यत्नतो द्विद्यमता बोद्धच्या भावसंस्थितिः ॥ १०३ ॥ १०४ ॥

#### शारीररसादिपरिमाणमाह

रसस्य नव विज्ञेया जलस्याञ्जलयो दृश।
सप्तैव तु पुरीषस्य रक्तस्याष्टौ प्रकीर्तिताः॥ १०५॥
षट् श्लेष्मा पञ्च पित्तं च चत्वारो मूत्रमेव च।
वसा त्रयो द्वौ तु मेदो मज्जैकोर्ध्वं तु मस्तके॥ १०६॥
श्लेष्मौजसस्तावदेव रेतसस्तावदेव तु।
इत्येतदृस्थिरं वर्ष्मं यस्य मोक्षाय कृत्यसौ॥ १०७॥

सम्यक् परिणताहारसारो रस्वस्तस्य परिमाणं नवाअल्यः। पार्थिषपरमाणुसंश्वेषनिमित्तस्य जलस्याअल्यो दृश विज्ञेयाः। पुरीषस्य वर्चस्कस्य समिव । रक्तस्य जाठरानलपरिपाका-पादितलोहित्यस्याजरसस्याद्वावअल्यः प्रकीतिताः। श्लेष्टमणः कफस्य यह्यअल्यः। पित्तस्य पश्च । सूत्रोचारणस्य चत्वारः। वसाया मांसल्लेहस्य त्रयः। मेदसो मांसरसस्य द्वावअल् । २० मज्जा त्वस्थिगतस्वस्यकोऽअल् । मस्तके पुनरर्घाजल्ः। श्लेष्मीजसः श्लेष्मतारस्य तथा रतस्थरमधातोस्तावदेवार्धाजलिर । पत्त समधातुपुरुवाभित्रायेणोक्तम् । विषमधातोस्तु न नियमः। '' वैल्क्षण्याच्छरीराणामस्यायित्वात्तथेव च । दोषषातुमल्यानं च परिमाणं न विषतेः' इस्या-पुर्वेदस्यरणात् ॥ इतीवृशमस्थित्राच्यायाद्वमेत्तद्युत्विनिधानं वर्ष्मास्थिरसिति यस्य बुद्धिरसी कृती पण्डितो मोक्षाय समर्थो भवति । वैराग्यनित्यानित्यविकयोगोलोपायत्वात् अस्यमूत्रपुरी-२५ मादिपाचुर्यज्ञानस्य वैराग्यहेतुत्वात् । अत एव व्यासः। ''सर्वोद्वाचिनधानस्य कृतप्रस्य विनाशिनः। शरीरकस्यापि कृते सृद्धाः पापानि कुर्वते ॥ यदि नामास्य कायस्य यद्नन्तस्तद्वहिभेवत् । दण्डमादाय लोकोऽयं द्यानः काकांश्च वारयदिति '' । तस्मादीवृशकुत्सितशरीरस्यात्यन्तिकविनिवृत्यर्थमात्मोपासने प्रवितत्वयम् ॥ १०५ ॥ १०६ ॥ १० । १० ॥

#### **उपासनीयात्मस्वस्त्रपमाह**

द्वासप्ततिसहस्राणि हृद्याद्मिनिःसृताः । हिताहिता नाम नाड्यस्तासां मध्ये शशिषमम् ॥ १०८ ॥ हृदयगदेशाद्भिनिःसृताः कदम्बङ्कसुमकेसरवत्सर्वतो निर्गता हिताहितकरत्वेन हिताहित-संज्ञा द्वासप्तित्सहस्ताणि नाड्यो भवन्ति । अपरास्तिको नाड्यस्तासामिडापिङ्गळाख्ये हे नाड्यो सव्यद्क्षिणपार्श्वगते हिद विपर्यस्ते नासाविवरसंबद्धे प्राणापानायतने । सुष्ठमाख्या पुनस्तृतीया द्ण्डवन्मध्ये ५ ब्रह्मरन्ध्रविनिर्गता । तासां नाडीनां मध्ये मण्डलं चन्द्रप्रभम् । तस्मिन्नात्मा निर्वातस्थदीप इवाचलः प्रकाशमान आस्ते । स एवंभूतो ज्ञातच्यः । तत्साक्षात्कारणादिह संसारे न पुनः संस-रित अमृतत्वं प्रामोति ॥ १०८ ॥ १०९ ॥

#### ज्ञेयं चारण्यकमहं यदादित्यादवाप्तवान् । योगशास्त्रं च मत्योक्तं ज्ञेयं योगमभीष्मता ॥ ११० ॥

किंच। चित्तवृत्तेविषयान्तरतिरस्कारेणात्मनि स्थैर्यं योगस्तत्यात्यर्थं वृहदारण्यकाख्यमादित्या-धन्मया माप्तं तच ज्ञातव्यम् । तथा यन्मयोक्तं योगशास्त्रं तदपि ज्ञातव्यम् ॥ ११० ॥

कर्थ पुनरसावात्मा ध्यातव्य इत्यत आह

# अनन्यविषयं कृत्वा मनोबुद्धिस्मृतीन्द्रियम् । ध्येय आत्मा स्थितो योऽसौ हृद्ये दीपवत्यभुः ॥ १११ ॥ १५

आत्मव्यतिरिक्तविषयेभ्यो मनोबुद्धिसृतीिन्द्रयाणि प्रत्याहत आत्मैकविषयाणि कृत्वा आत्मा ध्येयः । योऽसौ प्रभुर्निर्वातस्थम्दीपवद्दीप्यमानो निष्णकम्यो हृदि तिष्ठति । एतदेव तस्य ध्येयत्वं यिवतवृत्तेर्वहिर्विषयावभासतिरस्कारेणात्मप्रवणतानाम शरावसंपुटनिरुद्धमभाप्रतानप्रसरस्येव प्रदीपस्यैक-निष्ठत्वम् ॥ १११ ॥

यस्य पुनश्चित्तवृत्तिर्निराकारालम्बनतया समाधी नाभिरमते तेन शब्दब्रह्मीपासनं कार्यमित्याह

## यथाविधानेन पठन्सामगायमविच्युतम् । सावधानस्तद्भ्यासात्परं ब्रह्मादिगच्छति ॥ ११२ ॥

स्वाध्यायावगतमार्गानितिकमेण सामगायं सामगानं । साम्रो गानात्मकत्वेऽपि गायमिति विशे-वणं मगीतमस्त्रव्युदासार्थम् । अविच्युतमस्विलतं सावधानः सामध्वन्यनुस्पृतात्मैकामचित्तवृत्तिः । पठंस्तदुभ्यासवशात् तत्र निष्णातः शब्दाकारस्त्रन्योपासनेन परं ब्रह्माधिगच्छिति । तदुक्तम् २५ ५ शब्दबद्गाणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छतिति । ॥ ११२ ॥

यस्य पुनर्वेदिक्यां गीतौ चित्तं नाभिरमते तेन लौकिकगीतानुस्पृतात्मोपासनं कार्यमित्याह

अपरान्तकमुष्ठोप्यं मद्रकं मकरीं तथा । औवेणकं सरोबिन्दुमुत्तरं गीतकानि च ॥ ११६ ॥

74

[ प्रायश्चित्ताध्याये

# ऋग्गाथा पाणिका दक्षविहिता बह्मगीतिका । गेयमेतत्तद्भ्यासकरणान्मोक्षसंज्ञितम् ॥ ११४ ॥

अपरान्तको होष्यमद्रकमकर्यो विणकानि सरो बिन्दुसाहितं चोत्तरमित्येतानि प्रकरणाख्यानि सप्त गीतानि । चशब्दादासारितवर्धमानका दिमहागीतानि गृद्यन्ते । कग्गाथायाध्यतस्रो गीतिकाः । इत्ये-भ तद्परान्तका दिगीतजातमध्यारोपितात्मभावं मोक्षसाधनत्वा नमोक्षसं हितं मन्तव्यम् । तद्यभ्यासस्यैका-ज्यतायादनहारेणात्मेकतापत्तिकारणत्वात् ॥ ११३ ॥ ११४ ॥

# वीणावाद्नतत्त्वज्ञः श्रुतिजातिविशारदः । तालज्ञश्चाप्रयासेन मोक्षमार्गं नियच्छति ॥ ११५ ॥

किंच। भरतादिम्रिनिप्रतिपादित**वीणावादनतत्त्र्यवेदी।** शृयते इति श्रुतिः। द्वाविद्यातिषिधा १॰ सप्तस्वरेख। तथादि। पद्कमञ्यमणश्रमाः प्रत्येकं चतुःश्रुतयः अवभधेवतां प्रत्येकं विश्वती गान्धार-निषादो प्रत्येकं विश्वती इति। जातयस्तु पद्धादयः सप्त ग्रुद्धाः, संकरजात्यस्त्वेकाद्रशेत्यवमहाव्शविधा-स्तासु विद्यारदः प्रवीणः। ताल इति गीतपरिमाणं कथ्यते। तत्त्वरूपक्षश्र तद्युविद्धवक्षोपासम्त्रया तालादिभङ्गभयाश्चित्तवृत्तेरात्मेकाग्रतायाः सुकरत्वादत्यायासेनैव सुक्तिपर्थ नियच्छाति प्राप्नोति १९५

चित्तविक्षेपाद्यम्नरायहतस्य फलाम्नरमाह

गीतज्ञो यदि योगेन नाप्तोति परमं पदम् । रुद्रस्यानुचरो भूत्वा तेनैव सह मोदते ॥ ११६ ॥

गीतक्तो यदि कथंचिद्योगेन परमं पदं नाप्नोति तर्हि कद्रस्य सचित्रो भूत्वा तेनैव सह मोदते कीडति॥ ११६॥

पूर्वोक्तमुपसंहरित

अनादिरात्मा कथितस्तस्यादिस्तु शरीरकम् । आत्मनस्तु जगत्सर्वं जगतश्चात्मसंमवः ॥ ११७ ॥

पागुक्तरीत्या अनाविरात्मा क्षेत्रज्ञस्तस्य च शरीरप्रहणमेखाविक्यस्यः कथितः 'अअः शरीरप्रहणावि'त्यत्र परमात्मनभ्य सकाशात्पृथिव्याविसक्छप्ठवनोम्बनः तस्मादुष्ट्रताच पृथिव्याविस्त रोषाताज्ञीवानां स्थूलशरीरतया सम्भवश्य कथितः सर्गावी 'स यथाकाशमि'त्याविनां ॥ ११७ ॥

प्तदेव प्रश्नपूर्वकं विवृणोति

कथमेतद्विमुद्धामः सदेवासुरमानवम् । जगदुद्भृतमात्मा च कथं तस्मिन्वदस्व नः ॥ ११८ ॥ यदेतत्सकलसुरासुरमनुजादिसहितं जगदात्मनः सकाशात्कथसृत्यनं आत्मा च तस्मिन् जगति कथं तिर्यङ्नरसरीसृपादिशरीरभाग्भवतीत्येतस्मिन्नर्थे विसुद्धामः । अतो मोहापनुत्यर्थमस्माकं विस्तरशो ववस्य ॥ ११८ ॥

एवं मुनिभिः पृष्टः प्रत्युत्तरमाह

मोहजालमपास्येह पुरुषो दृष्यते हि यः । सहस्रकरपन्नेत्रः सूर्यवर्चाः सहस्रकः ॥ ११९ ॥ स आत्मा चैव यज्ञश्च विश्वरूपः प्रजापतिः । विराजः सोऽन्नरूपेण यज्ञत्वसुपगच्छति ॥ १२० ॥

इह जगित यदिदं स्थूलकलेवरादावनात्मिन आत्माभिमानरूपं मोहजालं तद्गास्य तद्यति-रिक्तो यः पुरुषोऽनेककरचरणलोचनः । सूर्यचर्चाः अनन्तरिनः । सहस्रकः बहुशिरा दृश्यते । १० एतच तत्तद्गोचरशक्रयाधारतयोच्यते । तस्य साक्षात्कारादिसंबन्धाभावात् । स एवात्मा यज्ञः प्रजापतिश्च । यतोऽसौ विश्वरूपः सर्वात्मकः । वैश्वरूप्यमेव कथमिति चेत् यस्मादसौ विराजः प्ररोहाशाद्यकरूपेण यज्ञत्यसुपगच्छति । यज्ञाच वृष्टचादिहारेण प्रजासृष्टिरित्येवं वैश्वरूप्यम् ॥ १९९ ॥ १२० ॥

#### एतदेव प्रपञ्चयति

કૃષ

यो द्रन्यदेवतात्यागसंभूतो रस उत्तमः ।
देवान्संतर्ष्यं स रसो यजमानं फलेन च ॥ १२१ ॥
संयोज्य वायुना सोमं नीयते रिक्मिभिस्ततः ।
ऋग्यजुःसामविहितं सौरं धामोपनीयते ॥ १२२ ॥
स्वमण्डलादसौ सूर्यः सुजत्यमृतमुत्तमम् ।
यज्जन्म सर्वभूतानामशनानशनात्मनाम् ॥ १२३ ॥
तस्माद्झात्युनर्यज्ञः युनरन्नं युनः ऋतुः ।
एवमेतद्नाद्यन्तं चक्नं संपरिवर्तते ॥ १२४ ॥

द्रव्यस्य चरुपुरोडाशादेर्वृवतोहेशेन त्यागायो रसः अदृष्टरुपमात्मनः परिणत्यन्तरमुत्तमः सक्ळजगजन्मबीजतयोत्कृष्टतमः संभूतः । स देवान्संप्रदानकारकभूतान्सम्यवपीणयित्वा यजमानं २५ चाभिळवितक्तलेन संयोज्य पवनेन प्रेयमाणश्चन्द्रमण्डलंगति नीयते । ततः शशिमण्डलाद्रिमिभभीनुमण्डलम् । " सेवा चय्येव विद्या तपती" त्यभेदाभिधानात् कर्ण्यजुःस्तममयं मत्युपनीयते ।
ततः स्वमण्डलाद्सौ सूर्योऽमृतरसं दृष्टिरूपमुत्तमं यत्सकलभूतानामरानानशनात्मनां चराचराणां जनननिमित्तं तत्मुजति । तस्मादृष्टिसंपादितौष्यिमयात्मजोत्पत्तिहेतोरकारपुनर्यक्तः यज्ञाच
पूर्वाभिदितभद्यः पुनरसं । अनाच पुनः कतुरित्यवसेतदिखलं संसारचकं प्रवाहरूपेणोत्पत्तिविनाश-३०

विरहितं सम्यक्परिवर्तते । इत्यनेन कमेणात्मनः सकाशादखिलजगदुत्पत्तिः । तत्र चात्मनः स्वकर्मानु-रूपविग्रहपरिग्रहः ॥ १२१ ॥ १२२ ॥ १२३ ॥ १२४ ॥

नतु यद्यात्मनः संसरणमनाद्यन्तं तर्हि अनिर्धुक्तिप्रसङ्ग इत्यत भाह

## अनादिरात्मा संभूतिर्विद्यते नान्तरात्मनः । समवायी तु पुरुषो मोहेच्छाद्वेषकर्मजः ॥ १२५ ॥

यबण्यात्मनोऽनादित्वात्संभूतिर्न विद्यते अन्तरात्मनः शरीरव्यापिनः तथापि पुरुषः शरीरेण समवायी भवति । भोगायतने सुखदुःखात्मकं भोग्यजातमुप्रभुक्के । इत्येवंभूतेन संबन्धेन संबन्धी भवत्थेव । स च समवायः मोहेच्छाद्रेषज्ञनितकर्मनिर्मेथो । न तु निसर्गजातः तस्य कार्यत्वेन विनाशोपपत्तेर्न निर्सिक्तः ॥ १२५ ॥

आत्मनो जगज्जनमेत्युक्तं; तत्प्रपश्चयितुमाह

सहस्रात्मा मया यो व आदिदेव उदाहृतः।
मुखबाहूरुपज्जाः स्युस्तस्य वर्णा यथाक्रमम् ॥ १२६ ॥
पृथिवी पादतस्तस्य शिरसो द्यौरजायत।
नस्तः पाणा दिशः श्रोज्ञात्स्पर्शाद्वायुर्मुखाच्छिखी ॥ १२७ ॥
मनसश्चन्द्रमा जातश्चक्षुषश्च दिवाकरः।
जघनादन्तरिक्षं च जगज्ञ सचराचरम् ॥ १२८ ॥

योऽसौ सकलजीवात्मकतया पपञ्चात्मकतया च सहस्रात्मा बहुरूपस्तथा सकलजगद्धेतृतया आदिदेवो मया युष्पाकमुदाहृतः तस्य वद्नभुजसिक्थचरणजाता यथाकमममजन्माद्यश्चतारो वर्णास्तथा तस्य पादाजूमिर्मस्तकात्सुरसम्भ झाणात्याणाः, कर्णात्कक्चमः, स्पर्शात्यवनो, वद्नाद्धत-२ वहः, मनसः शशाङ्कः, नेत्राद्धानुः, जघनाद्गगनं, जदुमाजङ्गमात्मकं जगन्न ॥१२६॥१२८॥१२८॥

अत्र चोद्यन्ति

# यद्येवं स कथं ब्रह्मन्पापयोनिषु जायते । ईश्वरः स कथं भावैरनिष्टैः संप्रयुज्यते ? ॥ १२९ ॥

हे ब्रह्मन् थोगिश्वर । यद्यात्मैव जीवादिभावं भजते तर्हि कथमसौ पापयोनिषु मृगपक्ष्या-२५ दिषु जायते । अथ मोहरगद्धेषादिदोषदुष्टत्वात्तत्र जन्मेत्युच्यते तत्र न । यस्मादिश्वर स्वतन्त्रः । कथमनिष्टैर्मोहरागादिभावैः संयुज्येत ॥ १२९ ॥

> करणेनान्वितस्यापि पूर्वं ज्ञानं कथंचन । वेत्ति सर्वगतां कस्मात्सर्वगोऽपि न वेदनाम् ?॥ १३० ॥

24

किंच । तथेदमन्यत्र दूषणम् । मनःमभृतिज्ञानोपायैः सहितस्यापि तस्यात्मनः **पूर्वज्ञानं** जन्मा-न्तरानुभूतविषयं कस्मान्नोत्पयते । तथा सर्वपाणिगतां वेदनां सुखदुःखादिरूपां स्वयं सर्वगोऽपि सर्वदेहगतोऽपि कस्मान्न वेत्ति । तस्मा<sup>द</sup>्तात्मैवेश्वरो जीवादिभावं भजत ' इत्ययुक्तम् ॥ १३० ॥

तत्र पूर्वचादस्थोत्तरमाह

# अन्त्यपक्षिस्तावरतां मनोवाक्कायकर्मजैः । दोषैः प्रयाति जीवोऽयं भवयोनिशतेषु च ॥ १३१ ॥

ययपीश्वरः स्वरूपेण सत्यज्ञानानन्द्रलक्षणः तथाऽप्यविद्यासमावेशवशान्मोहरागादिभावेरभिभूय-मानो नानाहीनयोनिजननसाधनं मानसादिबिविधं कर्मनिचयमाचरित । तेन चान्त्यजादिहीनयोनितामा-पद्यते । अन्त्याश्वण्डालाद्यः, पक्षिणः काकाद्यः, स्थावरा वृक्षाद्यः येषां मानोऽन्त्यपक्षिस्थावरता । तां यथाक्रमेण मनोदाक्कायारव्धकर्मदाषेः जन्मसहस्रोज्यं जीवः मामोति ॥ १३१ ॥

#### अनन्ताश्च यथा भावाः शरीरेषु शरीरिणाम् । रूपाण्यपि तथैवेह सर्वयोनिषु देहिनाम् ॥ १३२ ॥

किंच । **शरीराणां** जीवानां शरीरेषु भावा अभिप्रायिवशेषाः सत्वायुद्देकतारतस्याद्यथा-इनन्तास्तथा तत्कार्याण्यपि कुञ्जवामनत्वादीनि क्रपाणि देहिनां सर्वयोनिषु भवन्ति ॥१३२॥

नमु यदि कर्मजन्यानि कुण्जत्वादीनि तार्हि कर्मानन्तरमेव तैर्भवितव्यमित्याशङ्ख्याह

# विपाकः कर्मणां पेत्य केषांचिदिह जायते । इह वाऽमुत्र वैकेषां भावस्तत्र प्रयोजनम् ॥ १३३ ॥

केषां चिज्ज्योतिष्टोमादिकर्मणां विपाकः फलं प्रेत्य देहान्तरे भवति । केषांचित्कारीर्यादि-कर्मणां बृष्टचादिफलमिहेच भवति । केषांचिश्विचादीनां फलं पश्वादिकमिह देहान्तरे वेत्यनियतम् । न स्नान्तरमेव कर्मफलेन भवितव्यमिति शास्त्रार्थः । अञ्च च कर्मणां शुभाद्यभफलजनकत्वे सत्त्वादि- २० भाष एव प्रयोजकभूतस्तद्वायत्तत्वात्मललारतम्यस्य ॥ १३३ ॥

मनीवाकायकर्मजैरन्त्यादियांनीः प्राप्नीतीत्युक्तं तत्प्रपश्चियतुमाह

# परव्रव्याण्यभिध्यायंस्तथाऽनिष्टानि चिन्तयन् । वितथाभिनिवेशी च जायतेऽन्त्यासु योनिषु ॥ १३४ ॥

परधनानि कथमपहरेयमिति आभिमुख्येन ध्यायस्तथाऽनिष्ठानि बहाहत्यादीनि हिंसात्म- २५ कानि करिष्यामीति चिन्तयन् वितथे असत्यभूते वस्तुनि अभिनिवेशः पुनः पुनः संकल्पः तदांश्च, श्वचण्डालाधन्त्ययोनिषु जायते ॥ १३४ ॥

पुरुषोऽनृतवादी च पिञ्चनः परुषस्तथा । अनिबद्धप्रलापी च मृगपक्षिषु जायते ॥ १३५ ॥ ŧ٥

र्किच । यस्त्वनृतवद्नशीलः पुरुषः, पिशुनः कर्णेजपः,परुषः परोद्देगकरभाषी, अनिबद्ध-प्रलापी पकृतासङ्गतार्थवादी च बुद्धिपूर्वाबुद्धिपूर्वाबृत्त्यादितारतम्याद्धीनोत्कृष्टेषु मृगपिक्षषु जायते ॥ १२५ ॥

# अद्त्तादाननिरतः परदारोपसेवकः । हिंसकश्चाविधानेन स्थावरेष्वभिजायते ॥ १३६ ॥

किंच । **अदत्तादाननिरतः** अदत्त परधनापहारप्रसक्तः परदारप्रसक्तश्चाविहितमार्गेण प्राणिनां धातकश्च दोषगुरुछघुभावतारतम्यात्तरछतात्रतानादि**स्थावरेषु जायते** ॥ १३६ ॥

सत्वादिगुणपरिपाकमाह

# आत्मज्ञः शौचवान्दान्तस्तपस्वी विजितेन्द्रियः । धर्मक्रद्वेदविद्यावित्सात्विको देवयोनिताम् ॥ १३७ ॥

आत्मक्को विद्याधनाभिजनाद्यभिमानरहितः । शौचदान् बाह्याभ्यन्तरशौचयुक्तः । दान्त्त उपशमान्वितः । तपस्वी कुच्छादितपोयुक्तः । तथेन्द्रियार्थेष्वप्रसक्तः नित्यनैमित्तिकथर्मानुष्ठाननिरतः वेदार्थवेदी च यः स साव्यिकः स च सत्वोद्रेकतारतम्यवशाद्वत्कृष्टोत्कृष्टतरसर्योनितां प्रामीति ॥१३०॥

# असत्कार्यरतोऽधीर आरम्भी विषयी च यः। १५ स राजसो मनुष्येषु मृतो जन्माधिगच्छति ॥ १३८ ॥

किंच । असत्कार्येषु तूर्यवादिश्रनृत्यादिष्याभिरतो यस्तथा अधीरो व्यग्नचित्तः आरम्भी सदा कार्याकुलो विषयेष्वतिप्रसक्तश्च । स रजोगुणयुक्तः तहुणतारतम्याद्वीनोत्कृष्टमनुष्यजातिषु मरणा-मन्तरमृत्याचीं ग्रामोति ॥ १३८ ॥

# निदालुः क्रूरक्रुहुन्धो नास्तिको याचकस्तथा । प्रमाद्वान्मिन्नवृत्तो भवेत्तिर्यक्षु तामसः ॥ १३९ ॥

तथा यः पुनर्निद्राशीलः प्राणिपीडाकरो लोभयुक्तश्च । तथा नास्तिको धर्मादेनिन्दकः । याचनशीलः । प्रमाद्वान् कार्याकार्यविवेकश्चन्यः । विरुद्धाचारश्च असी तमोगुणयुक्तस्तत्तारतम्या-दिनिहीनतरपश्चादियोनिष्ठ जायते ॥ १३९ ॥

पूर्वोक्तम्<u>य</u>पसं**ह**रति

# रप रजसा तमसा चैवं समाविष्टो भ्रमन्निह । भावैरनिष्टैः संयुक्तः संसारं प्रतिपद्यते ॥ १४० ॥

एवमविद्याविद्धोऽयमात्मा रजस्तमोभ्यां सम्यगाविष्ट इह संसारे पर्यटन् नानाविधद्वः सम्वैभीवै-रिभिम्नुतः पुनः पुनः संसारं देहग्रहणं प्राप्तोति । इतिश्वरः स कथं भावैरिनिष्टैः संप्रयुज्यत इति अस्य न्वोबस्य नावकाशः ॥ १४० ॥ यद्पि करणैरिवतस्यापि इति द्वितीयं चोद्यं तस्योत्तरमाह

## मिलनो हि यथाऽऽदृशीं रूपालोकस्य न क्षमः । तथाऽविपक्रकरण आत्मज्ञानस्य न क्षमः ॥ १४१ ॥

यद्यच्यातमा अन्तःकरणादिज्ञानसाधनसंपत्रस्तथापि जन्मान्तरानुभूतार्थीवबोधे न समर्थः अवि-पक्तकरणो रागादिमलाकान्ताचित्तो यस्मात् यथा दर्पणो मलच्छको रूपज्ञानोत्पादनसमर्थो न ५ भवति ॥ १४२ ॥

नतु प्राग्भवीयज्ञानस्यापि आत्मप्रकाशित्वात् तस्य च स्वतःसिद्धत्वान्त्रानुपलम्भो युक्त इत्याशङ्करवाह

#### कट्वेर्वारौ यथाऽपके मधुरः सन् रसोऽपि न । प्राप्यते ह्यात्मनि यथा नापक्रकरणे ज्ञता ॥ १४२ ॥

अपक्के कदेवारी तिक्तकर्कटिकायां विद्यमानोऽपि मधुरो रसः यथा नोपलम्यतेतथाऽऽत्म- १० न्यपक्करणे विद्यमानाऽपि ज्ञता ज्ञातृता प्राग्भवीयवस्तुगोचरता न प्राप्यते ॥ १४२ ॥

'वेत्ति सर्वगतां कस्मात्सर्वगोऽपि न वेदनामिति ' यदुक्तं तत्रोत्तरमाह

#### सर्वाश्रयां निजे देहे देही विन्दति वेदनाम् । योगी मुक्तश्र सर्वासां योगमाप्रोति वेदनाम् ॥ १४३ ॥

यः पुनर्देही देशाभिमानयुक्तः स सर्वाध्रयामाध्यात्मकादिबहुरूपां वेदनां स्वकर्मोपार्जित १५ एव देहे प्राप्नोति न देशन्तरगतां भोगायतनारम्भावृष्टवैलक्षण्यादेव । यस्तु योगी मुक्तो मुक्ताहं-क्कारादिः सकलक्षेत्रगतानां सुखबुःखादिसंविदां वेदिता भवति परिपक्षकरणत्वात् ॥ १४३ ॥

नन्त्रेकस्मिन्नात्मिन सुरनरादिदेहेषु भेद्गत्ययो न घटत इत्याशङ्कत्याह

#### आकाशमेकं हि यथा घटादिषु पृथग्भवेत् । तथाऽऽत्मेको ह्यनेकश्च जलाधारेष्विवांशुमान् ॥ १४४ ॥

यथैकमेव गगनं कूपकुम्भाखुपाधिभेद्भिन्नं नानेवानुभूयते, यथां वा भातुरेकोऽपि भिन्नेषु जल-भाजनेषु करकमणिकमिक्कादिषु नानेवानुभूयते, तथैकोऽप्यात्मा अन्तःकरणोपाधिभेदेन नाना प्रती-यते । द्वितीयदृष्टान्तोपादानमात्मभेदस्यापारमाथिकत्वद्योतनार्थम् ॥ १४४ ॥

'पश्चधातून्स्वयं षष्ठ आद्ने युगपत्मभ्रुरि'त्यासुक्तमर्थप्रपसंहृत्याह

## बह्मसानिलतेजांसि जलं मूश्चेति धातवः । इमे लोका एष चात्मा तस्माञ्च सचराचरम् ॥ १४५ ॥

ब्रह्म आत्मा । खंगगनं । अनिस्रो वायुः । तेजोऽभिः । जस्रं प्रसिद्धं । भूश्वेत्येते वातादि-भातवः शरीरं व्याप्य धारयन्तीति धातवोऽभिधीयन्ते । तत्र खादयः पञ्च धातवो होक्यन्ते दृश्यन्ते इति छोकाः। जडा इति यावत् । एष चिद्धातुरात्मा एतस्माष्ट्रहाजडसमुद्रायात्स्थावरजङ्गमा-त्मकं जगदुत्पवते ॥ १४५ ॥

कथमसाबात्मा जगत्धजतीत्याह

मृद्दण्डचक्रसंयोगात्कुम्भकारो यथा घटम् । करोति तृणमृत्काष्ठैर्गृहं वा गृहकारकः ॥ १४६ ॥ हेममात्रमुपादाय रूपं वा हेमकारकः । निजलालासमायोगात्कोशं वा कोशकारकः ॥ १४७ ॥ कारणान्येवमादाय तास्रु तास्विह योनिषु । सृजत्यात्मानमात्मा च संभूय कारणानि च ॥ १४८ ॥

श्वाहि कुलालो मृचकचीवरादिकं कारणजातम्रुपादाय करकशरावादिकं नानाविधकार्यजातं रचयाति । यथा वा वर्धिकस्तृणमृत्काष्ट्रैः परस्परसापेक्षेः एकं गृहास्यं कार्यं करोति । यथा वा हेम-कार्यकः केवलं हेमोपादाय हेमानुगतमेव कटकमुकुटकुण्डलादि कार्यमुत्पाद्यति । यथा वा कोशकारकः कीटविशेषो निजलालयाऽऽरत्थमात्मवन्यनं कोशास्यमारभते तथाऽऽरत्माऽपि पृथिब्यादीनि साधनानि परस्परसापेक्षाणि तथा करणान्यपि श्रोबादीन्युपादाय अस्मिन्संसारे तासु तासु सुरादियोनिष्ठ स्वय-१५ मेवात्मानं निजकर्मवन्यवर्द्धं शरीरितया सृजति ॥ १४६ ॥ १४७ ॥ १४८ ॥

कि पुनर्वेवियक्तानेन्द्रियव्यतिरिक्तात्मसञ्ज्ञावे भमाणमित्याशङ्कर्याह

# महाभूतानि सत्यानि यथाऽऽत्माऽपि तथैव हि । कोऽन्यथैकेन नेत्रेण वृष्टमन्येन पश्यति ॥ १४९ ॥

यथा हि पृथिव्यादि**महाभूतानि सत्यानि** प्रमाणगम्यत्वात् तथाऽऽत्माऽपि सत्यः। अन्यथा र॰ यदि बुद्धीन्द्रियव्यतिरिक्तो ज्ञाता ध्रुवो न स्यात्तिहि एकेन बक्षुरिन्द्रियेण हर्ष्ट वस्तु अन्येन स्पर्श-नेन्द्रियेण को विजानाति ' यमहमद्राक्षं तमहं स्पृशामीति '॥ १४९॥

# बाचं वा को विजानाति पुनः संश्रुत्य संश्रुताम्।

तथा कस्यिचत्युरुषस्य **वाचं** पूर्वं श्रुत्वा **पुनः** श्रृयमाणां वाचं 'तस्य वागियमिति' कः प्रत्य-भिजानाति । तस्मात् ज्ञानेन्द्रियातिरिको ज्ञाता ध्रुव इति सिद्धम् ॥

अतीताऽथ स्मृतिः कस्य को वा स्वप्नस्य कारकः ॥ १५० ॥ जातिरूपवयोवृत्तविद्यादिभिरहङ्कृतः । शब्दादिविषयोद्योगं कर्मणा मनसा गिरा ॥ १५१ ॥

किंच । यथात्मा ध्रुवो न स्थात् तहांनुभुतार्थगोचरा स्मृतिः पूर्वानुभवभावितसंस्कारोद्रोध-निवन्यना कस्य भवेत् । न क्षम्येन बृष्टे वस्तुनि अन्यस्य स्मृतिरुपपद्यते । तथा कः स्वमज्ञानस्य

१५

कारकः। न हीन्द्रियाणामुपरतन्यापाराणां तत्कारकत्वम् । तथा १८हमेवाभिजनत्वादिसंपन्नः इत्येवंविधो-ऽतुसंधानमत्ययः कस्य भवति स्थिरात्मन्यतिरिक्तस्य । तथा शब्दस्पर्शादिविषयोपभोगसिद्ध्चर्यभुद्योगं मनोषाक्कायैः कः कुर्योत् । तस्माद्दिष बुद्धीन्द्रियन्यतिरिक्त आत्मा स्थितः ॥ १५० ॥ १५१ ॥

उपासनाविशेषविध्यर्थे संसारस्य रूपं विवृण्यस्त्राह

स संदिग्धर्मातेः कर्मफलमस्ति न वेति वा । विष्ठुतः सिद्धमात्मानमसिद्धोऽपि हि मन्यते ॥ १५२॥

योऽसो पूर्वोक्त आत्मा विष्ठुतोऽहङ्कारवृषितः स सकलकर्मसु फलमस्ति न वेति संविग्धमतिर्भवति।तथाऽसिन्द्वोऽप्यकृतार्थोऽपि सिन्द्वमेव कृतार्थमात्मानं मन्यते॥१५२॥

मम दाराः सुतामात्या अहमेषामिति स्थितिः। हिताहितेषु भावेषु विपरीतमितः सदा ॥ १५३ ॥

किंच । तस्य विष्कुतमतेर्मम पुत्रकलच्येष्यपुत्राद्योऽहमेषामित्यतीव ममताकुलस्थितिर्भवति । तथा हिताहितकरे कार्यप्रकरे स विष्कुतमतिर्विपरीतमतिः सद्दा भवेत् ॥ १५३ ॥

> ज्ञेयज्ञे प्रकृतौ चैव विकारे वाऽविशेषवान् । अनाशकानलापातजलप्रपतनोद्यमी ॥ १५४ ॥ एवंवृत्तोऽविनीतात्मा वितथाभिनिवेशवान् । कर्मणा द्वेषमोहाभ्यामिच्छया चैव बध्यते ॥ १५५ ॥

किंच । ज्ञेयं जानातीति **ज्ञेयज्ञः ।** तस्मिकात्मिन प्रकृतौ चात्मनो गुणसाम्यावस्थायां विकारे-ऽहङ्कारादाविद्योषयान् विवेकानभिज्ञो भवति । तथाऽनशनहुताशनाम्खुप्रवेशविशेषाशनादिष्ठ विष्ठव-वशात्कृतप्रयत्नो भवेत् । एवं नानाप्रकाराकार्यप्रवृत्तोऽविनीतारमाऽसंयतात्मा असत्कार्याभिनिवेशयुक्तः सन् तत्कृतकर्मजातेन रागदेषाभ्यां मोहेन च बध्यते ॥ १५४ ॥ १५५ ॥

शरीरप्रहणद्वारेण कथं पुनस्तस्य विस्त्रम्भो भवतीत्यत आह

आचार्योपासनं वेदशास्त्रार्थेषु विवेकिता ।
तत्कर्मणामनुष्ठानं संगः सिद्धिगिरः ग्रुभाः ॥ १५६ ॥
रुपालोकालम्भविगमः सर्वभूतात्मदर्शनम् ।
त्यागः परिधहाणां च जीर्णकाषायधारणम् ॥ १५७ ॥
विषयेन्द्रियसंरोधस्तन्द्रालस्यविवर्जनम् ।
इारीरपरिसंख्यानं प्रवृत्तिष्वधदर्शनम् ॥ १५८ ॥
नीरजस्तमसा सत्वस्रुद्धिनीःस्पृहता शमः ।
एतैरुपायैः संग्रुद्धः सत्वयोग्यमृती भवेत् ॥ १५९ ॥

तथा शब्दस्यशीदिविषयेषु श्रोत्राद्दीन्द्रयाणां प्रवृत्तिनिरोधः। तन्द्रा निद्रानुकारिणी । आलस्यमनु-५ त्साहः। तयोर्षिशेषण त्यागः। शरीरकस्य परिसंख्यानमास्थिराञ्चित्वादिदोषानुसंघानम्। तथा सकलगमना-दिषु प्रवृत्तिषु सूक्ष्मपाणिवधादिदोषपरामर्शः । तथा रजस्तमोविधुरताप्राणायामादिभिभीवञ्चद्धिः निःस्पृहता विषयेष्वनभिलाषः। शमो बाह्यान्तःकरणसंयमः। एतैराचार्योपासनादिभिक्षपायैः सम्यक् शुद्धः केवलसत्वयुक्तो ब्रह्मोपासनेनामृती भवेत मुक्तो भवति ॥ १५६॥ १५७॥१५८॥१५९॥

कथममृतत्वप्राप्तिरित्यत आह

#### तत्त्वस्मृतेरुपस्थानात्सत्वयोगात्परिक्षयात् । कर्मणां सन्निकर्षाच सतां योगः प्रवर्तते ॥ १६० ॥

१५

आत्माख्य**तत्त्वस्मृते**रात्मनि निश्चलतयो**पस्थानात्** सत्वशुद्धियोगात्केवलसत्वगुणयोगात्कर्म-बीजानां **परिक्षयात्** सत्युरुषाणां च संबन्धात् आत्म**योगः प्रवर्तते** ॥ १६० ॥

# शरीरसंक्षये यस्य मनः सत्वस्थमीश्वरम् । अविष्टुतमतिः सम्यग्जातिसंस्मरतामियात् ॥ १६१ ॥

किंच । यस्य पुनर्योगिनोऽविष्ठुतमतेः शरीरसंक्षयसमये मनः सत्वयुक्तं सम्यगेकाग्रतयेश्वरं प्रति व्याप्रियते स यद्युपासनाप्रयोगाग्रवीणतयाऽऽत्मानं नाधिगच्छिति तर्हि विशिष्टसंस्कारपाटववशेन जात्यन्तरानुभूतक्कमिकीटादिनानागर्भवासादिसमुद्भृतद्वुःखस्मरत्वं प्राप्नुयात् । तत्स्मरणेन च जातो-हेगतस्तिहच्छेदकारिणि मोक्षे प्रवर्तते ॥ १६१ ॥

यत्स्वयं दुःसंस्कारतया पूर्वा जाति न स्मरित तस्य का गतिरित्यत्राह

#### यथा हि भरतो वर्णैर्वर्णयत्यात्मनस्तनुम् । नानारूपाणि कुर्वाणस्तथाऽऽत्मा कर्मजास्तनूः ॥ १६२ ॥

भरतो नटः । स यथा रामरावणादिनानारूपाणि कुर्वाणः सितासितपीतादिभिवेणैं-रात्मनस्ततुं वर्णयति रचयति तथैवात्मा तत्तत्कर्मफलोपभोगार्थं कुञ्जवामनादिनानारूपाणि २५ कर्मनिभित्तानि कलेवराण्यादत्ते ॥ १६२ ॥

#### कालकर्मात्मबीजानां दोषैर्मातुस्तथैव च । गर्भस्य वैकृतं दृष्टमङ्गृहीनादि जन्मतः ॥ १६३ ॥

किंच । न केवलं कर्मैंव कुञ्जवामनत्वादिनिभित्तं किंतु कालकर्मणी स्वकारणितृवीजदोषो मातृदोषश्चेति सर्वमेतत्सहकारिकारणम् । एतेन दृष्टादृष्टस्वरूपेण कारणकलापेन गर्भस्याङ्गहीनत्वादि-३॰ विकारो जन्मन आरम्यानियतकालो दृष्टः ॥ १६३ ॥



शहक्कारण नगता गत्या कामकलम च । शहप्र ॥ शहप्र ॥ शहप्र ॥ शहप्र ॥ शहप्र ॥

मनोहङ्कारौ प्रसिद्धौ । गतिः संसरणहेतुभूतो दोषराशिः । कर्मफलं धर्माधर्मरूपम् । ५ शरीरं लिङ्गात्मकं । एतरहङ्कारादिभिरयमात्मा कदाचिद्पि न मुच्यते यावन्मोक्षः ॥ १६४ ॥

नद्य प्रतिनियनकर्मणां जीवानां प्रतिनियनकालेमवोपरतिर्युक्ता न दुनः संग्रामादौ युगपद्काले प्राणसंक्षय इत्याराङ्क्षयाह

> वर्त्याधारः स्नेहयोगाद्यथा दीपस्य संस्थितिः । विक्रियाऽपि च दृष्टैवमकाले प्राणसंक्षयः ॥ १६५ ॥

यथा हि खलु तेलक्किमानेकवार्तवितिनीनां नानाज्वालानां युगपत्सांस्थितिः तासां च स्थितीनां तदुत्तरं दोधूयमानपवनाहितिरूपविपत्तिहेतूपनिपातयोगपद्यायुगपदुपरितर्यथा भवति तथैव राधि-सारिथवाजिकुअरादिजीवानां युद्धाख्योपपतिहेतुयौगपद्यादकालेऽपि प्राणपरिक्षयो नानुपपन्नः । एत-दुक्तं भवति । प्रतिनियतकालविपत्तिहेतुसूताष्ट्रष्टस्य तद्विरुद्धकार्याकरद्वष्टहेतूपनिपातेन प्रतिबन्ध इति ॥ १६५ ॥

मोक्षमार्गमाह

अनन्ता रश्मयस्तस्य दीपवद्यः स्थितो हृदि । सितासिताः कर्बुरूपाः कपिला नीललोहिताः ॥ १६६ ॥ ऊर्ध्वमेकः स्थितस्तेषां यो भित्त्वा सूर्यमण्डलम् । ब्रह्मलोकमतिकम्य तेन याति परां गतिम् ॥ १६७ ॥

योऽसी ह्राद्मिपयत् स्थितो जीवस्तस्यानन्ता रक्ष्मयो नाह्यः सुखदुःखहेतुभ्रता 'द्रासप्ततिसहस्राणीत्यादि'नोकौः सितासितकर्जुरादिरुपाः सर्वतः स्थितास्तेषामेको रिम्मरूर्ध्व व्यवस्थितः । योऽसी मार्तण्डमण्डलं निर्भिय हिरण्यगर्भनिलयं चातिकम्य वर्तते । तेन जीवः परां गतिमपुनरावृत्तिलक्षणां प्राप्नोति ॥ १६६ ॥ १६० ॥

स्वर्गमार्गमाह

यदस्यान्यद्वश्मिशतमूर्ध्वमेव व्यवस्थितम् । तेन देवशरीराणि सधामानि प्रपद्यते ॥ १६८ ॥

यदस्यात्मनो मुक्तिमार्गभूताद्रश्मेरन्यद्रश्मिशतमूर्ध्वाकारमेव व्यवस्थितं तेन सुरशरीराणि तैज-सानि सुर्वेकभोगाधिकरणानि सथामानि कनकरजतरत्नरचितामरपुरसहितानि पपचते ॥ १६८ ॥

१ उपरि १०८ श्लोके.

? 0

**संसरणमार्गमाह** 

येनैकरूपाश्चाधस्ताद्रश्मयश्च मृदुप्रभाः । इह कर्मोपभोगाय तैः संसरति सोऽवशः ॥ १६९ ॥

ये पुनस्तस्याथस्ताद्रक्मयो मृतुप्रभास्तैरिह फलोपभोगार्थ संसारे संसरित अवदाः ५ स्वकृतकर्मपरतन्त्रः॥ १६९॥

भुनवैनन्यवादियक्षं परिजिहीर्षुराह

वेदैः शास्त्रेः सविज्ञानेर्जन्मना मरणेन च।
आत्या गत्या तथाऽऽगत्या सत्येन ह्यनृतेन च॥ १७०॥
श्रेयसा स्रखदुःखाम्यां कर्मभिश्च शुमाशुमेः।
निमित्तशाकुनज्ञानग्रहसंयोगजैः फर्छः॥ १७१॥
तारानक्षत्रसंचारैर्जागरैः स्वप्नजैरिप।
आकाशपवनज्योतिर्जलभूतिमिरेस्तथा॥ १७२॥
मन्वन्तरैर्युगप्राप्त्या मन्त्रौषधिफर्लरेपि।
वित्तात्मानं वेद्यमानं कारणं जगतस्तथा॥ १७३॥

- १५ वेदैः 'स एप नेति नेतीत्यात्मेति अस्थूलमनण्यक्कस्यमपाणिपान् मि'त्यादिभिः । द्वास्त्रेश्च मीमांसान्वीक्षिक्यादिभिः । विक्वानेश्व 'ममेदं श्रारीरमि'त्यादिदेहस्यितिरक्तात्मानुभवेः । तथा जन्मसरणाभ्यां जन्मान्तरानुष्ठितथर्माधर्मनियताय्यां देहातिरिक्तात्मानुमानम् । आत्यां जन्मान्तरगतकर्मान्
  नुष्ठातृनियतया । तथा गमनागमनाभ्यां शानेच्छापयक्षाधारनियतास्थामपि भीतिकदेहातिरिक्तान्तमानम् ।
- न हि देहस्य चैतन्यादि संभवति । यतः कारणगुणमोक्तकमेण कार्यद्रव्ये वेहोविकगुणारम्भो हृदः । न च तत्कारणभूतवार्थिवपरमाण्यादिषु चैतन्यादिसमवायः संभवति तदारब्यस्तम्भकुम्भादि-भौतिकेष्यमुपलम्भात् । नच मदशक्तियद्वद्रकादिह्यच्यान्तरसंयोगज इति वाच्यम् । शक्तेः साधारणगुण-त्वात् । अतो भौतिकदेहातिरिकैचेतन्यादिसमवाध्यद्भीकर्तव्यः ।
- सत्यावते प्रसिद्धे । श्रेयो हितपातिः । सुखदुःस्ते आपुष्मिके । तथा श्रमकर्मानुष्ठानमध्यम१५ कर्मपरित्यागः । एतिश्र ज्ञानित्यतेः देवातिरिकात्मानुमानम् । निमित्तं भूकम्यादि । शासुनं ज्ञानं 
  पङ्गलादि पतिनेषेष्ठालिङ्गलं ज्ञानम् । महाः सूर्यादयः । तत्स्तंयोगजैः फलैः । तारा अश्विन्यादिव्यतिरिक्तानि ज्योतीिष । नक्षत्राण्याश्वयुक्पभृतीनि । एतेषां संचरिः श्रुमाश्रुभफल्योतनेर्जागरैजीगरावस्थाजन्येश्व सच्छित्रादित्यादिदर्शनैः । तथा स्वप्रजौः खरवारावयुक्तरभारोहणादिज्ञानिः ।
  तथा आकादार्थिश्च जीवोपभोगार्थतया सृष्टेस्तया सम्वन्यस्यप्तया युकान्यरमाप्त्या देवेऽनुप३० पद्ममानत्या । तथा सन्वीवधिक्रलैः प्रेक्षापूर्वकैः श्रुवक्रमीचैः सक्षात्वरम्यस्य वा देवेऽनुषवद्मानिवैद्यमानं हे मुनयो विक्त जानीत ॥ १७० ॥ १७१ ॥ १७२ ॥ १७६ ॥

अहङ्कारः स्मृतिर्मेधा द्वेषो बुद्धिः सुखं धृतिः । इन्द्रियान्तरसंचार इच्छा धारणजीविते ॥ १७४ ॥ स्वर्गः स्वप्रश्च भावानां प्रेरणं मनसो गतिः । निमेषश्चेतना यत्न आदानं पाश्चभौतिकम् ॥ १७५ ॥ यत एतानि दृश्यन्ते लिङ्गानि परमात्मनः । तस्मादस्ति परो देहादात्मा सर्वग ईश्वरः ॥ १७६ ॥

किंच । अहङ्कृतिरहङ्कारः । स्मृतिः प्राग्भवीयानुभवभावितसंस्कारोद्वोधनिवन्थना स्तन्य-पानादिगोचरा । सुर्खमेहिकम् । धृतिवैर्धम् । इन्द्रियान्तरण हि दृष्टेऽर्थे इन्द्रियान्तरस्य संचारो 'धमएमद्राक्षं तमहं स्प्रशामी'त्येवमनुसन्धानरूप इन्द्रियान्तरस्यारः । अनेच्छाप्रयत्नचैतन्यानां स्वरूएम लिङ्गुल्वम् । पूर्वश्र्लोके तु गमनसत्यवचनादिहेतुतया आर्थिकं लिङ्गुल्वमित्यपौनरुक्त्यम् । धारणं १०
शरीरस्य । जीवितं प्राणधारणम् । स्वर्गो नियतदेहान्तरोपभोग्यः सुखिवशेषः । स्वप्नः प्रसिद्धः ।
शरीरस्य । जीवितं प्राणधारणम् । स्वर्गो नियतदेहान्तरोपभोग्यः सुखिवशेषः । स्वप्नः प्रसिद्धः ।
शरीरस्य । जीवितं प्राणधारणम् । स्वर्गो नियतदेहान्तरोपभोग्यः सुखिवशेषः । स्वप्नः प्रसिद्धः ।
शरीरस्य । जीवितं प्राणधारणम् । स्वर्गो नियतदेहान्तरोपभोग्यः सुखिवशेषः । स्था भावानामिपूर्वश्लोके तु स्वरस्य ग्रुभफल्छोतनाय लिङ्गुलम् । अत्र स्वरूपेणमानि माक्षात्यरम्परया वा परमात्मनो बोतनामुगादानम् । यस्मादेतानि लिङ्गानि भृतेष्वनुपपन्नानि साक्षात्यरम्परया वा परमात्मनो बोतकानि दृश्यन्ते तस्माद्दिति देहातिरिक्त आत्मा सर्वग ईश्वर इति प्रसिद्धम् ॥ १७४ ॥ १५

#### क्षेत्रज्ञस्वरूपमाह

बुद्धीन्द्रियाणि सार्थानि मनः कर्मेन्द्रियाणि च । अहङ्कारश्च बुद्धिश्च पृथिन्यादीनि चैव हि ॥ १७७ ॥ अन्यक्तमात्मा क्षेत्रज्ञः क्षेत्रस्यास्य निगद्यते । ईश्वरः सर्वभूतस्थः सन्नसन्सदसच्च यः ॥ १७८ ॥

चुद्धीन्द्रियाणि श्रोज्ञादीनि । सार्थानि शब्दादिविषयसहितानि । सनःकर्मोन्द्रियाणि वागादीनि । तथाऽहङ्कारो चुद्धिश्च निश्चयात्मिका । प्रथिव्यादीनि पश्चभूतानि अव्यक्तं मङ्कति-रित्येतत् क्षेत्रमस्य योऽसावीश्वरः सर्वभतः अत एव सद्भूपः प्रमाणान्तराश्राह्मत्वात् । असन् अस्पष्ट-प्रतीतिकत्वात् । सद्सद्भूपोऽसावातमा क्षेत्रज्ञ इति निगद्यते ॥ १७७ ॥ १७८ ॥ शुद्धचादेकत्वात् । सद्सद्भूपोऽसावातमा क्षेत्रज्ञ इति निगद्यते ॥ १७७ ॥ १७८ ॥

# बुद्धेरुत्पत्तिरव्यक्ता ततोऽहङ्कारसंभवः । तन्मात्रादीन्यहङ्कारादेकोत्तरगुणानि च ॥ १७९ ॥

सत्वादिगुणसाम्यमन्यकम् ततस्त्रिमकारायाः सत्त्वरजस्तमोमय्या **बुद्धेरुत्पत्तिः।** तस्याश्च वैकारिकतेजसो भूतादिरिति त्रिविधोऽहङ्कार उत्पद्यते। तत्र तामसाज्वृतादिसंज्ञकादहङ्कारा**त्तन्मा**्रः त्राणि आदियहणाद्रगनादीनि तानि चेकोत्तरगुणान्युत्पयन्ते । च शन्दांद्वेकारिकतेजसाभ्यां सुद्धि-कर्मेन्द्रियाणासुत्पत्तिः ॥ १७९॥

युणस्यस्यमाह

शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धश्च तद्वणाः । यो यस्मान्निःसृतश्चेपां स तस्मिन्नेव लीयते ॥ १८० ॥

तेषां गगनादिपञ्चभृतानां एकोत्तरबृद्ध्यापश्च शन्दादयो गुणा वेदितव्याः । एषां च बुद्धयादि-विकाराणां मध्ये यो यस्मात्यकृत्यादेरुत्यनः स तस्मिन्नेय सुश्मरूपेण प्रलयसमये प्रलीयते ॥५८०॥

प्रकरणार्थमुपसंहर जाह

यथाऽऽत्मानं सृजत्यात्मा तथा वः कथितो मया । विपाकाश्चिपकाराणां कर्मणामीश्वरोऽपि सन् ॥ १८१ ॥ सत्वं रजस्तमश्चेव गुणास्तस्यैव कीर्तिताः । रजस्तमोभ्यामाविष्टश्चकवद्भाम्यते हासौ ॥ १८२ ॥ अनाविराविमांश्चेव स एव पुरुषः परः । लिङ्कोन्द्रियग्राह्यरूपः सविकार उदाहृतः ॥ १८३ ॥

१५ मानसाविशियकारकर्मणां विषाकाविश्वराऽिष समात्मा यथाऽऽत्मानं सूजित तथा युष्माकं कथितः । सत्त्वाव्यश्च गुणास्तस्थेवाविशिष्टस्य कीर्तिताः । तथा स एव रजस्तमोभ्यामाविष्टश्चकविद्द संसारे भ्राम्यतीत्यिष कथितम् । स एवानाविः परमपुक्षः शरीरग्रहणेनाविमान् कुरूजवामनाविविकार-सहितः यथा स्थूलाकारतया परिणतो लिङ्केरिन्दियंश्व ब्राह्मस्वरूप उदाहतः ॥ १८५ ॥ १८२॥ १८२॥ १८३॥

स्वर्गिमार्गमाह

## पितृयानोऽजवीथ्याश्च यदगस्त्यस्य चान्तरम् । तेनाग्निहोत्रिणो यान्ति स्वर्गकामा दिवं प्रति ॥ १८४ ॥

अजवीथ्यमरमार्गः तस्यागस्त्यस्य च यव्न्तरमसी पितृयानस्तेनाग्निहोत्रिणः स्वर्गकामाः स्वर्गे पामुजन्ति ॥ १८४ ॥

> ये च वानपराः सम्यगष्टामिश्च गुणैर्युताः । तेऽपि तेनैव मार्गेण सत्यवतपरायणाः ॥ १८५ ॥

किंच । ये दानादिस्मार्तकर्मपराः सम्यग्दम्भरिहताः तथाऽष्टाभिरात्मगुणैर्श्वया क्षान्तिरनस्या शीचमनायासो मङ्गळमकार्पण्यमस्पृष्टेति ' गौतमादिमतिपादितैर्युक्ताः । तथा ये च सस्यवचननिरता-स्तेऽपि तेनेब पितृयानेनेव सुरसदनमा वनित ॥ १८५ ॥

34

तत्राष्टाशीतिसाहस्रा मुनयो गृहमेधिनः। पुनरावर्तिनो बीजभूता धर्मप्रवर्तकाः॥ १८६॥

तत्र पितृयानेऽ**ष्टाद्गीतिसह**स्नसंख्या **मुनयो** गृहस्थाश्रमिणः पुनरावृत्तिधर्माणः सर्गादौ वेद- र् स्योपदेशकतया धर्मतस्यादुर्भीवे **बीजसूताः** सन्तोऽभिहोत्राविधर्मप्रवर्तकाः अतो न प्रागुदितदोष-समासङ्गः ॥ १८६ ॥

> सप्तर्षिनागवीथ्यन्तर्देवलोकं समाश्रिताः । तावन्त एव मुनयः सर्वारम्भविवर्जिताः ॥ १८७ ॥ तपसा ब्रह्मचर्येण सङ्गत्यागेन मेधया । तत्र गत्वाऽवतिष्ठन्ते यावदाभूतसंप्रवम् ॥ १८८ ॥

किंच । सप्तर्षयः मसिद्धाः । नागवीश्री ऐरावतपन्थाः । तदन्तराले तावन्त एव अष्टा-शीतिसहस्रसंख्या सुनयः सर्वारम्भविवर्जिताः केवलज्ञाननिष्ठाः तपोत्रक्षचर्ययुक्ताः तथा सङ्कत्यागिनो देवलोकं समाश्रिताः आभूतसंप्लं माङ्कतप्रलयपर्यन्तमवतिष्ठन्ते । तत्र च स्थिताः सृष्ट्यादावा-ध्यात्मिकधर्माणां मवर्तकाः ॥ १८७ ॥ १८८ ॥ १८८ ॥ १

कथंभूतास्ते मुनय इत्यत आह

यतो वेदाः पुराणानि विद्योपनिषद्स्तथा । श्लोकाः सुत्राणि भाष्याणि यच किंचन वाद्ध्ययम् ॥ १८९ ॥

यतो दिविधादिष सुनिसमूहाश्वत्वारो वेदाः पुराणाङ्गविद्योपनिषद्श्य नित्यभूता एवाध्येतृ-परम्परायाताः मृद्यत्तास्तथा श्लोका इतिहासात्मकाः सूत्राणि च शब्दानुशासनमीमांसागोचराणि २० भाष्याणि च सूत्रव्याख्यारूपाणि यदम्यदायुर्विद्यादिकं वाक्म्मयं तदिष यत्सकाशात्मवृत्तं न् तथाविधास्ते मुनयो धर्ममवर्तकाः । एवं सति वेदस्य नानित्यतादोषमसङ्गः ॥ १८९ ॥

तमः किमित्यत आह

वेदानुवचनं यज्ञो ब्रह्मचर्यं तपो दमः । श्रद्धोपवासः स्वातन्त्र्यमात्मनो ज्ञानहेतवः ॥ १९० ॥

२५

वेदस्य नित्यत्वे सति तत्प्रामाण्यवलाद्वेदानुवचनाद्यः सत्वश्चाद्वयापादनद्वारेणात्मज्ञानस्य हेतव इत्युपपमं भवति ॥ १९० ॥

> स ह्याथमैर्विजिज्ञास्यः समस्तैरेवयेव तु । वृष्टव्यस्त्वथ सन्तृत्यः श्रोतृत्यश्च द्विजातिमिः ॥ १९१ ॥

## य एनमेवं विन्दन्ति ये चारण्यकमाश्रिताः । उपासते द्विजाः सत्यं श्रद्धया परया युताः ॥ १९२ ॥

किंच । यस्माचित्यतयाऽऽत्मप्रमाणभूतो वेदस्तस्माद्मसानुक्तमार्गण सकलाश्रमिभिनीनाप्रकारं जिज्ञासितव्यः । तमेव पकारं दृशेयति । द्विजातिभिर्द्रष्टव्यः अपरोक्षीकर्तव्यः । तन्नोपायं दृशेयति । प्रश्नोतव्यो मन्तव्यः इति । प्रथमतो वेदान्तश्रवणेन निर्णेतव्यः तद्दनन्तरं मन्तव्यः । युक्तिभिर्विचार- यितव्यः । ततोऽसौ ध्यानेनापरोक्षी,भवति । ये द्विजातयोऽतिशयश्रद्धायुक्ताः सन्तो निर्जनप्रदेशमाश्रिताः । एवमुक्तेन मार्गेण एनमात्मानं सत्यं परमार्थभूतमुपासते ते आत्मानं विन्द्नित लभन्ते प्रामुवन्ति ॥ १९१ ॥ १९२ ॥

#### **प्राप्तिमार्गदेवयानमाह**

क्रमात्ते सभवन्त्यर्चिरहः छुक्कं तथोत्तरम् । अयनं देवलोकं च सवितारं सवैद्युतम् ॥ १९३ ॥ ' ततस्तान्पुरुषोऽभ्येत्य मानसो ब्रह्मलौकिकान् । करोति पुनरावृत्तिस्तेषामिह न विद्यते ॥ १९४ ॥

ते विदितात्मानः कमादग्न्याथभिमानिदेवतास्थानेषु मुक्तिमार्गधृतेषु विश्रान्य तैः प्रस्थान् । पिताः परमपदं प्रामुवन्ति । अर्चिवीक्षः । अहिदिनं । क्युक्तपक्षः । तथोत्तरायणं । सुरसय । सितता सूर्यः । वैद्युतं च तेजः । तान् एवं कमादिनिरादिस्थानगतान्मानसः पुरुषो ब्रह्मलोकभाजः करोति । तेषामिह संसारे पुनरावृत्तिनं विद्यते । किंतु प्राकृतप्रतिसंचरावसरे त्यकालिङ्ग- शरीराः परमात्मन्यकीभवन्ति ॥ १९३ ॥ १९४ ॥

#### पूर्वोक्तपितृयानमाह

यज्ञेन तपसा दानैर्ये हि स्वर्गजितो नराः ।
धूमं निशां कृष्णपक्षं दक्षिणायनमेव च ॥ १९५ ॥
पितृलोकं चन्द्रमसं वायुं वृष्टिं जलं महीम् ।
क्रमात्ते संभवन्तीह पुनरेव वजन्ति च ॥ १९६ ॥
पतद्यो न विजानाति मार्गद्वितयमात्मवान् ।
दन्द्रश्चकः पतङ्गो वा भवेत्कीटोऽथवा कृमिः ॥ १९७ ॥

ये पुनर्विहितेयज्ञदानतपोभिः स्वर्गफलभोक्तारस्ते कमाद्गादिचन्द्रपर्यन्तपदार्थभिमानिनी-र्देवताः प्राप्य पुनरेव वायुवृष्टिजलप्तृमीः प्राप्य बीह्याद्यञ्जरूपेण ग्रुकत्वमवाप्य संसारिणो योनिं ज्ञजन्ति । स्तन्मार्गेद्वयं प्रमेत्ता यो न विजानाति मार्गेद्वयोपायभूत्पर्मानुष्ठानं न करोति असौ द्नन्द्शूको भुजङ्गः, प्रतङ्गः शलभः, क्रुमिः कीदो वा भवेत् ॥ १९५॥ १९६॥ १९७॥

#### **उपासनापकारमाह**

उरुरथोत्तानचरणः सन्ये न्यस्योत्तरं करम् ।
उत्तानं किंचिदुन्नाम्य मुखं विद्यम्य चोरसा ॥ १९८ ॥
निमीलिताक्षः सत्वस्थो दन्तैर्दन्तानसंस्पृत्रान् ।
तालुस्थाचलित्रह्वश्च संवृतास्यः स्तिश्चलः ॥ १९९ ॥
संनिरुध्येन्द्रियमामं नातिनीचोच्छितासनः ।
द्विगुणं त्रिगुणं वाऽपि प्राणायाममुपक्रमेत् ॥ २०० ॥
ततो ध्येयः स्थितो योऽसौ हृद्ये दीपवत्मभुः ।
धारयेत्तत्र चात्मानं धारणां धारयन्बुधः ॥ २०१ ॥

ऊर्तस्थानुनानी चरणी यस्य स तथोकः बद्धपद्मासनः । तथोत्ताने सन्यकरे द्क्षिणमुत्तानं १० न्यस्य मुखं किंचिनुन्नाम्योरसा च विष्टभ्य स्तम्भियता । तथा निर्माष्टिताक्षः सत्यस्थः कामकोषादिरिहतो दन्तेदैन्तानसंस्पृद्दान् । तथा तालुनि स्थिता अच्छा जिह्ना यस्य स तथोकः । तथा संवृतास्यः पिहिताननः । सुनिश्चलो निष्पकम्पः । तथा सम्यगिन्द्रियसमूहं विषयेभ्यः प्रत्याहृत्य नातिनीचासनो नात्युच्छितासनो यथा चित्तविक्षेपो न भवति तथोपविष्टः सन् द्विगुणं त्रिगुणं वा प्राणायामाभ्यासमुपकमेत् । ततो वशीकृतपवनेन योगिना योऽसी हृदये १५ दीपवद्मकम्पः प्रसुः स्थितोऽसी ध्यातच्यः । तत्र च हृदि आत्मानं मनोगोचरतया धारयेत् । धारणामवधारयेत् ।

धारणास्वरूपं च । जान्वयभ्रमणेन च्छोटिकादानकालो मात्रा । ताभिः पश्चद्शमात्राभिरधमः प्राणायामः । त्रिंशद्भिष्यमः । पश्चचत्वारिंशद्भिरुत्तमः । एवं प्राणाया-२०
धारणालक्षणम् ।
मत्रयात्मिकैका धारणा । तास्तिस्रो योगशब्दवाच्यास्ताश्च धारयेत् । यथोक्तमन्यत्र । "संभ्रम्य च्छोटिकां द्यात्कराग्रं जानुमण्डले । मात्राभिः पश्चद्शाभिः प्राणायामोऽधमः
स्मृतः ॥ मध्यमो द्विगुणः श्रेष्ठस्त्रिगुणो धारणा तथा । त्रिभिस्तिभिः स्मृतैकैका ताभिर्योगस्तथैव
चेति '' ॥ १९८ ॥ १९९ ॥ २०० ॥ २०१ ॥

#### धारणात्मकयोगाभ्यासे प्रयोजनमाह

अन्तर्धानं स्मृतिः कान्तिर्दृष्टिः श्रोत्रज्ञता तथा । निजं शरीरमुत्सृज्य परकायप्रवेशनम् ॥ २०२ ॥ अर्थानां छन्दतः सृष्टिर्योगसिद्धिर्हि लक्षणम् । सिद्धे योगे त्यजन्देहम्मृतत्वाय कल्पते ॥ २०३

अणिमाप्राप्त्या परैरदृश्यत्वमन्तर्धानम् । स्मृतिरतीन्द्रियेष्वर्थेषु मन्वादेखि स्मरणम् । कान्तिः कमनीयता । दृष्ट्रिरतीतानागतेष्वस्यर्थेषु । तथा श्रोत्रज्ञता आतिद्वीयसि देशेऽभिव्यज्य- ३० मानतया श्रोत्रपथमनासेदुषामणि शब्दानां ज्ञातृता । निजशरीरत्यागेन परशरीरप्रवेशनम् । स्ववाञ्छा-वशेनार्थानां करणानिरपेक्षतया सृष्टिरित्येतद्योगस्य सिद्धेर्लक्षणं छिद्गम् । न चेतावदेव पयो-जनं । किंतु, सिद्धे योगे त्यजनदेहममृतत्वाय कल्पते । अक्षत्वप्राप्तयं च प्रभवति ॥ २०२ ॥ २०३ ॥

यज्ञदानाद्यसंभवे सत्यश्रद्धावृपायान्तरमाह

## अथवाऽप्यभ्यसन्वेदं न्यस्तकर्मा वने वसन्। अयाचिताशी मित्रभुक्परां सिद्धिमवाग्रुयात्॥ २०४॥

अथवा त्यक्तकामी अनिषिद्धकर्मा अन्यतमं वेदमभ्यसन् एकान्तशीलोऽयाचितामिताशनापादित-सत्वशुद्धिरात्मोपासनेन परां मुक्तिलक्षणां स्तिर्द्धि प्रामेति ॥ २०४ ॥

## न्यायागतधनस्तत्त्वज्ञाननिष्ठोऽतिथिप्रियः । श्राद्धक्रुत्सत्यवादी च गृहस्थोऽपि हि मुच्यते ॥ २०५ ॥

किंच । सत्यतिमहादिन्यायेनोपार्जितधनः, अतिथिपूजातत्परः, नित्यनेमित्तिकश्राद्धानुष्ठान-निरतः, मृहस्थोऽपि हि यस्मान्मुक्तिमवाप्रोति तस्मान्त केवलमेहिकपारिव्रज्यपरिमह एव मुक्ति-साधनम् ॥ २०५॥

इत्यभ्यात्मप्रकरणम् ।

## अथ प्रायश्चित्तप्रकरणम् ५

' वर्णाभमेतराणां नें। बृढि धर्मानदेशका' इत्यत्र प्रतिपाद्यतया प्रतिज्ञातवद्भिषधमेमध्ये पश्चप्रकारं वर्म मभिषायाधुनाऽवाहीस्टं नैमित्तिकं धर्मजानं प्रायश्चित्तपद्मामित्रस्यं पारिष्मुः प्रथमन-स्तत्वरोत्पनार्थमधिकारिविदेशसप्रदर्शनार्थं वार्धवादकरं कर्माविपाकं तावदाह

#### महापातकजान्धोरान्नरकान्प्राप्य दारुणान् । कर्मक्षयात्प्रजायन्ते महापातकिनस्त्विह ॥ २०६ ॥

महापातक जिनतांस्तामिकाादिनरकान्स्वजनितदुष्कृतानुकपान् घोरानितिविवेदनापाद-कल्नेनातिभयक्करान्दारुणान्दुःखेकभोगनिलयान् प्राप्य कर्मक्षयात् कर्मजन्यनरकदुःखोपभोगक्षया-३० दनन्तरं कर्मशेषात्पुनरिह संसारे दुःखबहुल्बसृगाळादितिर्यग्योनिष्ठ प्रकर्षेण भूयोभूयो जायन्ते । महापातिक्षप्रदण्मितरेषाम्ब्युपपातक्याद्निमानुपळक्षणम् । तेषां च तिर्यगादियोनिमान्नेक्यमार्णेन्स्यान् ॥ ३० द्र ॥ महापातकिनां संसारप्रातिग्रुक्त्वा तद्विशेषकथनायाह

मृगश्वस्करोष्ट्राणां बह्महा योनिमृच्छति । खरपुल्कसवेणानां सुरापो नाच संशयः ॥ २०७ ॥ कृमिकीटपतङ्गत्वं स्वर्णहारी समाप्रुयात् । तृणगुल्मलतात्वं च कमशो गुरुतल्पगः ॥ २०८ ॥

मृगा हरिणाद्यः । श्वस्करोष्ट्राः मिसद्धाः । तेषां योनि ब्रह्महा स्वकर्मशेषेण मामोति । पूर्वकर्माद्वरोधन जाता । पुरुक्कसः प्रतिलोमनिषादेन शुद्ध्यां जातः । वैदेहकेनाम्बष्टयां जाता वेणः । तेषां योनीः सुरापः मामोति । कुमयः सजातीयसंभोगनिर-पेक्षा मांसविष्ठागोमयादिजन्याः । ततः किंचित्स्थूलतरः पक्षास्थिरहिताः पिपीलिकाद्यः कीटाः । पतङ्कः शलभः । तेषां योनि बाह्मणस्वर्णहारी मामुयात् । तृणं काशादि । गुरुमलते मामुक्ते ॥ १० तज्जातीयतां कमेण गुरुत्तरुपाः मामोति ।

एतचाकामऋतविषयम् । कामकारऋते त्वन्यास्विप दुःखबहुल्योनिषु संसरन्ति । यथाह **मनुः** ( अ. १२ श्लो. ५५-५८ )

''श्वसुकरखरोष्ट्राणां गोवाजिमृगपक्षिणाम् । चण्डालपुल्कसानां च बह्महा योनिमृच्छिति ॥ कृमिकीटपतङ्कानां विद्युजां चैव पक्षिणाम् । हिंसाणां चैव सत्वानां सुरापो ब्राह्मणो बजेत्॥ १५ त्वृताहिसरटानां च तिरश्चां चाम्बुचारिणाम् । हिंसाणां च पिशाचानां स्तेनो विप्रः सहस्रशः॥ '' त्वृतोर्णनाभः । सरटः क्वकलासः ।

" तृणगुरमलतानां च कव्यादां दृष्ट्रिणामपि । क्रूरकर्मकृतां चैव शतशो गुरुतत्यगः । '' इति ॥ २०७ ॥ २०८ ॥

एवं च तिर्यक्तवादुःसीर्णानां मानुष्ये लक्षणानि भवन्तीत्याह

बह्महा क्षयरोगी स्यात्सुरापः झ्यावद्नतकः । हेमहारी तु कुनस्ती दुश्चर्मा गुरुतल्पगः ॥ २०९ ॥ यो येन संवसत्येषां स तिल्लक्वोऽमिजायते ।

किंच । एवं रौरवादिनरकेषु श्रम्भक्रस्वरादियोनिषु च दारुणं दुःसमनुभूयानन्तरं दुरितरोषेण पापातुरोधेन रोगिणां जननसमय एव क्षयरोगादिलक्षणयुक्ताः । प्रचुरेषु मानवशरिरेषु संसरन्ति । २५ मवन्ति । व्यवस्य स्थरोगी राजयक्ष्मी भवेत् । निषिद्मसुरापानी स्वभावतः कृष्णदशनः । श्राक्षणहेश्रां हर्ता कुत्सितनस्तित्वम् । गुरुदारगामी दुश्चर्यत्वे कुष्ठिताम् । एतेषां श्रक्षहादीनां मध्ये येन पतितेन यः पुरुषः संवसति स तिक्षद्वोऽभिजायते ।

> अन्नहर्ताऽऽमयाची स्यान्मूको वागपहारकः ॥ २१० ॥ धान्यमिश्रोऽतिरिक्ताङ्कः पिञ्चनः पूतिनासिकः । तैल्जहन्तैल्लपायी स्यात्यूतिवकस्तु सूचकः ॥ २११ ॥

किंच। अन्नस्यापहर्ता आमयावी अजीर्णाचः । वागपहारकोऽननुज्ञाताध्यायी पुस्तका-पहारी च सूको वागिन्द्रियां केलो भवेत् । धान्यां सिश्रोऽतिरिक्ताङ्गः षडङ्गुल्यादिः । पिशुनो विद्यमानपरदोषप्रस्यापनशीलः । पूतिनासिकः दुर्गन्थनासिकः । तैलस्य हर्ता तैलपायी कीटविशेषो भवाति । सूचकोऽसहोषसंकीर्तनो दुर्गन्धिवदनो जायते । एतच तिर्यक्तयाप्रस्युत्तरकालं ५ मानुषश्ररीरपाती द्रष्टच्यम् । " यहा तहा परद्रच्यमपहृत्य बलाचरः । अवश्यं याति तिर्यक्तं जम्बा चैवाहुतं हविरिति " मनुस्मरणात् ( अ. १२ क्लो. ६८ ) ॥ २०९ ॥ २९० ॥ २११ ॥

#### परस्य योषितं हत्वा ब्रह्मस्वमपहृत्य च । अरण्ये निर्जले देशे भवति ब्रह्मराक्षसः ॥ २१२ ॥

किंच । यः परदारानपहरति ब्रह्मस्वं च सुवर्णव्यातिरिक्तमपहरति असावरण्ये निर्जेले देशे १० ब्रह्मराक्षसो भृतविशेषो जायते ॥ २१२ ॥

## हीनजातौ प्रजायेत पररत्नापहारकः । पत्रशाकं शिखी हृत्वा गन्धाञ्छुच्छुन्दरी शुभान् ॥ २१३ ॥

किंच। **हीनजातों** हेमकाराख्यायां पक्षिजातौ पररत्नाद्यपहारको जायते। तथा च मतुः (अ. १२ श्लो. ६१)। " मणिमुक्ताप्रवालानि इत्वा लोभेन मानवः। विविधानि च १५ रत्नानि जायते हेमकर्तृष्विति ''। पत्रात्मकं शाकं इत्वा मयूरः। ग्रुभान् गन्धानपहृत्य लुच्छुन्द्ररी राजद्वहिताख्या मृषिका जायते॥ २१३॥

> मूषको धान्यहारी स्याद्यानमुष्ट्रः कपिः फलम् । जलं प्रवः पयः काको गृहकारी ह्युपस्करम् ॥ २१४ ॥ मधु दंशः पलं गृधो गां गोधाग्निं वकस्तथा । श्विजी वस्त्रं श्वा रसं तु चीरी लवणहारकः ॥ २१५ ॥

किंच । धान्यहारी आसुः । यानं इत्योष्ट्रः । फलं वानरः । जलं प्रवः शकट-विलाख्यः पश्ची । पयः क्षीरं । काको ध्वाङ्कः । गृहोपस्करं मुसलादि इत्वागृहकारी चटकाख्यः कीटविशेषः । मधु इत्वा दंशाख्यः कीटः । पलं मांसं तद्भृत्वा गृधाख्यः पश्ची । गां इत्वा गोधाख्यः प्राणिविशेषः । आग्नं इत्वा बलाकाख्यः पश्ची । वस्त्रं इत्वा श्वित्री । इश्वादिरसं ३५ इत्वा सारमेयः । लवणहारी चीर्याख्यः उत्तैः स्वरः कीटः ॥ २१४ ॥ २१५ ॥

एवं प्रदर्शनार्थं किंचिदुक्त्वा प्रतिद्रव्यं पृष्टाकोटिन्यायेन वक्तुमशक्तेरेकोपाधिना कर्माविपाकं दर्शयितुमाह

#### पदर्शनार्थमेतत्तु मयोक्तं स्तेयकर्मणि । द्वव्यप्रकारा हि यथा तथैव प्राणिजातयः ॥ २१६ ॥

 विकलो यथा 'पङ्गुतामश्वहारक ' इति ॥ श्राङ्केन कचिविद्योषो द्रितः । '' ब्रह्महा कुष्ठी । तेजसा-पहारी मण्डली । देवबाह्मणाकोशकः खलितः । गरदाग्रिदाद्धन्मचौ । गुरुपति हन्ताऽपरमारी । गोप्न-श्वान्यः । धर्मपत्नी मुक्त्वाऽन्यत्र प्रवृत्तः शब्दवेषी पाणिविशेषः । कुण्डाशी भगभक्षो देवब्रह्मस्वहरः । पाण्डुरोगी न्यासापहारी च काणः । श्लीपण्योपजीवी पण्टः । कोमारदारत्यागी दुर्भगः । मिष्टैकाशी वातगुल्मी । अभक्ष्यभक्षको गण्डमाली । ब्राह्मणीगामी निर्वाजी । क्रूरकर्मा वामनः । वस्त्रपहारी पत्रगः । शब्द्यपहारी क्षपणकः । शङ्क्यकुत्त्रयपहारी कपाली । दीपापहारी कोशिकः । मित्रधुक् क्षयी । मातापिनोराकोशः खण्डकारः '' इति ॥

गौतमोऽपि कंचिदिशेषमाह । "अनृतवागुल्वलः सुद्वर्ग्धः संलग्नवाक् । जलोद्दी दारत्यागी । कूटसाक्षी श्लीपदी उच्छिन्नजड्वाचरणः । विवाहिषप्रकर्ता छिन्नोष्ठः । अवग्रणी छिन्नहस्तः । मातृन्नोऽन्यः । स्तृषागामी वातवृषणः । चतुष्यये विण्मूचिसर्जने मूजकुच्छ्री। १० कन्यादृषकः षण्डः । ईष्यिष्ठमीशकः । पित्रा विवद्मानोऽपरमारी । न्यासापहारी अनपत्यः । रत्नापहारी अत्यन्तद्दिः । विवाविकयी पुरुषमृगः । वेदिविकयी द्वीपी । बहुयाजको जलप्रवः । अयाज्ययाजको वराहः । अतिमन्धितभोजी वायसः । मुष्टेकभोजी वानरः। यतस्ततोऽश्चन्माजीरः । कक्षवनद्हनात्ववोतः । द्वारकाचार्ये सुखिगान्धः । पर्युषितभोजी कृमः । अदत्तादार्थी वलीवदः । मस्सरी अमरः । अमन्युत्तादी मण्डलकुष्ठी । सुद्वाचार्यः पाकः । गोहत्ती सर्पः । स्नेहापहारी क्षयी।अनापहारी अजीणीं। १५ ज्ञानापहारी मूकः । चण्डालीपुल्कसीगमने अजगरः । प्रविज्ञतागमने मरुपिशाचः । सूद्वीगमने दीर्घ-कीटः । सवणाभिगामी दरिदः । जलहारी मत्स्यः । क्षीरहारी बलाकः । वार्षुषिकोऽङ्कद्वीनः । अविक्रिया गुप्तः । राजमहिषीगामी नपुसकः । राजाकोशको गर्दभः । गोगामी मण्डुकः । अनव्याया-ध्ययने सुगालः । परद्वत्यापहारी एरप्रेष्यः । मत्त्यवधे गभवासी । इत्येतेऽनुष्वंगमनाः " इति ।

श्चियोऽप्यतेषु निमित्तेषु पूर्वोक्तास्वेव जातिषु स्त्रीत्वमनुभवन्ति । यथाह् मनुः (अ. १२ २० श्चो. ६९)। " स्त्रियोऽप्यतेन कल्पेन हत्वा दोषमवामुयुः । एतेषामेव जन्तूनां भार्यात्वसुपयान्ति ताः " इति ।

एतच क्षयित्वादिलक्षणकथनं प्रायश्चित्तोन्मुलीभूतब्रह्महायुद्देगजननाथैन पुनः क्षयित्वादिलक्षणयुक्तानां द्वादशवार्षिकादिवतपाप्त्यये संसर्गनिवृत्त्यर्थं वा।तथा हि।पापक्षयार्थं प्रायश्चित्तम् । नच प्रायश्चित्तन प्रारच्यक्तलपापापूर्वविनाशे किंचन प्रयोजनमस्ति। निह कार्युकिनिर्मुक्तो वाणो लक्ष्यवेषे वेद्धस्तद्धा-२५
पारस्य वा सत्तां पुनरपेक्षते। न च तदारब्धफलनाशार्थोऽपूर्वनाशोऽन्ववणीयः। न हि निमित्तकारणभूतचकचीवरादिविनाशेन तदारब्धफरकादिविनाशः। न च नैसर्गिकं कौनस्यादिकं प्रत्यानेतुं शक्यते। किंच ।
नरकतिर्ययोग्यादिजन्यदुःखपरम्परामनुभूय तस्य हि कौनस्यादिको विकारश्चरमं फलम् । तेन चौत्यकमात्रेण स्वकारणापूर्वनाशो जन्यते मन्यनजनिताशुश्चर्यणिनवाराणिक्षयस्तरमात्र पापविनाशार्थं व्रतपरिचर्या नापि संव्यवहार्यार्थम् । न हि शिष्टाः कुनस्थादिभिः सह संबन्धं परिहरन्ति । प्राचीनक्षया-२०
त्यापनाशेन संव्यवहर्यत्वस्यापि सिद्धेनिर्थो व्रतचर्यया ॥ यत्तु विसिष्ठेनोक्तम् ( अ. २० स्. ६ ) ।
'कुनस्ती स्यावदन्तश्च कुच्छं द्वादशरात्रं चरेदिति ' तत्क्षामबत्यादिवचीमित्तिकमात्रं न पुनः पापक्षयार्थं संव्यवहार्यसिद्ध्वर्यं वेति मन्तव्यम् ॥ २१६॥

# यथाकर्म फलं प्राप्य तिर्यक्त्वं कालपर्ययात् । जायन्ते लक्षणभ्रष्टा द्रिदाः पुरुषाधमाः ॥ २१७ ॥

किंच । यथाकर्म स्वकृतदुष्कृतानितक्षमेण तद्युरूपं नरकादि फलं तिर्यवस्यं च प्राप्य कालक्षमेण क्षीणे कर्मणि दुष्टलक्षणा दरिदाश्च पुरुषेषु निकृष्टा जायन्ते ॥ २१७ ॥

## ततो निष्कल्मषीमूताः कुछे महति मोगिनः । जायन्ते विद्ययोपेता धनधान्यसमन्विताः ॥ २१८ ॥

किंच । ततो दुर्लक्षणमनुष्यजन्मानन्तरं निष्करुमषीभूता नरकायुपभागद्वारेण क्षीणपापाः प्राग्भवीयसुकृतरोषेण महाकुळे भोगसंपन्नाः विद्याधनधान्यसंपन्ना जायन्ते ॥ २१८ ॥

एवं प्रायश्चित्तेषु प्ररोचनार्थं कर्मविपाकमभिधायाधुना तेष्वेवाधिकारिणं निरूपियतुमाह

विहितस्याननुष्ठानान्निन्दितस्य च सेवनात् । अनिग्रहाचेन्द्रियाणां नरः पतनमृच्छति ॥ २१९ ॥ तस्मात्तेनेह कर्तव्यं पायश्चित्तं विद्युद्धये । एवमस्यान्तरात्मा च लोकश्चेव प्रसीद्दति ॥ २२० ॥

विहितमिति । यदावश्यकं संध्योपासनाग्निहोत्रादिकं नित्यं अञ्चार्वस्पर्शाद्गे नैमित्तिकत्वेन 
रेप प्रायश्चित्ताधिकारि- चोदितं स्नानादिकं च तदुभयमुख्यते यस्याकरणात् , निन्दितस्य निषनिरूपणम् । द्वस्य सुरापानादेः करणात् , इन्द्रियाणामनिश्रहाच्च नरः पतनमृच्छिति प्राप्नोति । प्रत्यवायी भवतीति यानत् ॥

नतु 'इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु न प्रसन्धेत कामतः ' इतीन्द्रियप्रसक्तेरि निषिद्धत्वात्रिन्द्तिप्रहणेनैवः गतार्थेत्वात्किमर्थ'मनियहाचेन्द्रियाणामिति' पृथगुपादानम् । अञोच्यते । इन्द्रियप्रसक्तिनिषद्धस्य नैका-。न्ततः प्रतिषेषरूपता स्नातकव्रतमध्येऽस्य पाठात्तव च ' व्रतानीमानि धारयेदिति ' व्रतशब्दाधिकारा-स्रञ्भवणाचेन्द्रियपसक्तिप्रतिषेधकः संकल्पो विधीयते । स चोभयरूप इति पृथगुपादनम् ॥

नतु विहिताकरणात् पत्यवैतीति कुतोऽविसतम् । न तावद्मिहोत्रादिचोद्ना पुरुषप्रवर्तनात्मका-नतुष्ठानस्य प्रत्यवायहेतुतामाक्षिपति । विषयानुष्ठानस्य पुरुषार्थत्वावगतिमात्रपर्यवसायिनी हि सा ताव-न्मात्रेण भव्वन्युपपत्तेने पुनरकरणस्य प्रत्यवायहेतुत्वमपि विक्त । क्षीणशक्तित्वादनुपपत्तेः । किंच । , यवायनुपपत्त्युपश्मेऽपि भव्वतिसिद्ध्यर्थमर्थान्तरं कल्पते तिहि निविध्यमानिकयाजन्यप्रत्यवाय-परिहारार्थतयेव तद्वर्जनस्य पुरुषार्थत्वसिद्धावपि फल्यान्तरं कल्पते । न चैतत्कस्याविदपि समतम् ॥

नतु यथा निषिद्धेष्यभेषाद्द्वयतंत्रप्रत्यनायपरिहासर्थतवेव प्रस्तार्थनं तथा विहितेष्वप्रयथेनाद्वावमताः करमाकानमञ्ज्ञयवाद्वाद्यात्रात्रक्रिता करमाक्षः स्यात् । मेवम् । नहि सर्ववाक्रिहोजादिषुः तादृग्विधार्थयाद्याः सन्ति । न च ' विहितस्याननुष्ठानाचरः पतनमुच्छतीश्वीमं स्मृतिस्क मान्यशेषस्मानियातिः सत्रसम्

न हि वाक्यान्तरप्रमीते कार्ये वाक्यान्तरेणार्थवादः संभवति । भवतु वा कथंचिदेकवाक्यतयाऽर्थवाद्-स्तथापि नाभावरूपं विहिताकरणे कार्यान्तरं जनयितुं क्षमते ।

नतु 'ज्वरं चैवातिसारे च छंघनं परमौषधमि'त्यायुर्वेद्वचनाज्ञोजनाभावरूपं छंघनं ज्वर-शान्तिं जनयतीति यथाऽवगम्यते तथाऽवापि भवतु । मैवम् । यतो नावापि छंघनाज्ज्वरशान्तिः किं तिहैं ज्वरनाशप्रतिबन्धकभोजनाभावे सित जठरानछपिरामकजननाज्वातुसाम्यादिति मन्तव्यम् । तस्मा- १ 'द्विहितस्यानतुष्ठानाचरः पतनमृच्छतीति' कथमस्याः स्मृतेमितिरिति वाच्यम् । उच्यते । अग्निहोज्ञादि-विषयाधिकारासिद्धिरूपमृत्यवायाभिमायेणिति न दोषः ।

ननु "वान्तार्युटकासुद्धः प्रेतो विद्यो धर्मात्स्वकाच्च्युतः । अमेध्यकुणपाशी तु क्षत्रियः कटपूतनः ॥

मैत्राक्षज्योतिकः प्रेतो वैरुयो भवित पूयभुक् । वेळाशकस्तु भवित शूद्रो धर्मात्स्वकाच्च्युतः ''
(अ. १२ क्टो. ७१।७२) इत्येतानि विहिताकरणप्रत्यवायपराणि मनुवचनानि कथं १०
वटन्ते ? उच्यते । यथा वान्तमश्रत उट्कया वा द्व्यमानमुखस्य दुःखं तथाऽस्यापि विहितमकुर्वतः
पुरुषस्य पुरुषार्थासिद्धिरित्यकरणनिन्दनमनुष्ठानप्ररोचनार्थिमत्यविरोधः । यद्या प्राग्भवीयनिषिद्धाचरणाक्षिप्तविहितानुष्ठानविरोधि रागालस्यादिजन्यं वान्तार्युट्कामुखप्रेतत्वादिह्रपिमिति न क्रचिद्भावस्य
कारणतेति मन्तव्यम् ॥

ननु पुंध्रश्रीवानरखरवृष्टामिथ्याभिशस्तादौ विहिताकरणादिनिमित्तानामन्यतमस्याप्यभावात्कथं १५ प्रत्यवायिता, कथं च तदभावे प्रायश्चित्तविधानम् १ उच्यते । असमादेव पापक्षयार्थं प्रायश्चित्तविधानाज्ञन्यान्तराचरितनिषिद्धसेवादिजन्यपापापूर्वं समाक्षिप्तमिथ्याभिशापादिकं तिनिमित्तप्रायश्चित्तापैनो-धमनेनानुष्टितमिति कल्यते । पुरुषप्रयक्षतिरपेक्ष्येण कार्यकप्पपित्त्यनुपपत्तेः । न च पुंध्रत्यादि-गतप्रयक्षेन पुरुषान्तरे पापोत्पत्तिः कर्तृसमवायित्वनियमाद्धर्माधर्मयोस्तसमायुक्तेव प्रायश्चित्ते निमित्तवय-परिगणना ।

तथा च मतुः ( अ. ११ श्टो. ४४ )। " अकुर्वन् विहितं कर्म निन्दितं च समाचरन् । प्रसक्तक्षेनिद्रयार्थेषु प्रायक्षित्तियितं नरः " ॥ इति नरप्रहणं प्रतिलोमजातानामपि प्रायक्षित्तिकार-प्राप्त्यर्थम् । तेषामप्यिहिंसादिसाधारणधर्मव्यितिकमसंभवात् । यस्मादेवं निषिद्धाचरणादिना प्रत्यवैति तस्मानेन इतिविषद्धसेवादिना पुरुषेण प्रायक्षित्तं कर्तव्यमिह् लोके परच च विद्युद्धयर्थम् । प्रायक्षित्तः शब्दक्षायं पापाक्षयार्थे नैमित्तिके कर्मविदेशेषे रुदः । एवं प्रायक्षित्तं कृते अस्यान्तरात्मा शुद्धतया २५ प्रसीद्दिति लोकक्षायं संव्यवहर्तुं प्रसीद्विति । एवं च वद्तैतदार्शितम् । नैमित्तिकोऽयं प्रायक्षित्ताधिकारः । तच वर्षवाद्गगतद्वरितक्षयोऽपि जातेष्ठिन्यायेन साध्यतया स्वीक्रियते । न च द्वरितपरिजिहासुनाऽनृष्ठी-यत इत्येतावता कामाधिकाराशङ्का कार्या । यस्मात् " चरितव्यमतो नित्यं प्रायक्षित्तं विशुद्धये । निन्दौर्हे लक्षणेर्युक्ता जायन्तेऽनिष्कृतेनसः " ( मतुः अ. ११ श्लो. ५३ ) इत्यकरणे दोषध्यवणेना-वश्यकत्वावगमात् ॥ २१९ ॥ २२० ॥

प्रा**यश्चित्ताकरणे दोषमाह** 

प्रायश्चित्तमकुर्वाणाः पापेषु निरता नराः । अपश्चात्तापिनः कष्टान्नरकान्यान्ति दक्षिणान् ॥ २२१ ॥ **?** 0

पापेषु शास्त्रार्थव्यतिकमजनितेषु पसकाः पुरुषाः अपश्चासापिनो मया दुष्कृतं कृतिमि-त्येथमुद्देगराहिताः प्रायश्चित्तमकुर्वाणाः दुःसहात्ररकान्त्रामुवन्ति ॥ २२१ ॥

> नरकस्यस्त्यं विद्युण्यन्ताहः एकविंशातिनरकाः

तामिसं लोहराङ्कुं च महानिरयशाल्मली ।
रौरवं कुद्धालं पूर्तिमृत्तिकं कालस्र्व्वकम् ॥ २२२ ॥
संघातं लोहितोदं च सविषं संप्रपातनम् ।
महानरककाकोलं संजीवनमहापथम् ॥ २२३ ॥
अवीचिमन्धतामिसं कुम्भीपाकं तथैव च ।
असिपचवनं चैव तापनं चैकविंशकम् ॥ २२४ ॥
महापातकजैघोरिरपपातकजैस्तथा ।
अन्विता यान्त्यचरितप्रायश्चित्ता नराधमाः ॥ २२५ ॥

तामिश्रप्रभृतींस्तापनपर्यन्तानेकविंशतिनरकानन्वर्थसंज्ञायोतितावान्तरभेदान्महापातकोपपातक-जनितभयक्करत्नुरितेरिन्वता अनान्वरितप्रायध्वित्ताःयुरुषाधमाः प्रामुदन्ति ॥ २२२ ॥ २२३ ॥ १५॥ २२४ ॥ २२५ ॥

उपात्तदुरितनाशार्थं प्रायश्चित्तमित्युक्तं ; तत्र विशेषमाह

## प्रायश्चित्तैरपैत्येनो यद्ज्ञानकृतं भवेत् । कामतो व्यवहार्यस्तु वचनादिह जायते ॥ २२६ ॥

प्रायश्चित्तविश्यमाणैरज्ञानाद्यदेनः पापं कृतं तद्येति गच्छति । न कामतः कृतम् । किंतु 
२० तत्र प्रायश्चित्तविधायकवचनवलादिह् लोके व्यवहायों जायते । अत्र च 'प्रायश्चित्तरपैत्येनो 
यवज्ञानकृतिमंग्त्युपकमात्तत्रातियोगितया ज्ञानत इति वक्तव्ये यत्कामत इत्युक्तं तज्ज्ञानकामयोस्तुल्यत्व 
प्रदर्शनार्थम् । तथा हि । 'विहितं यव्कामानां कामात्तिद्वगुणं भवेत्' । तथा अबुद्धिपूर्वकियायामधं पायश्चित्तम् । तथा " म्लेच्छेनाधिगता सुद्धा त्वज्ञानात्तु कथंचन । कृच्छूत्रयं प्रकृतित ज्ञानात्तु विग्रणं 
भवेदिः गत्यादिभिर्वचनैज्ञीनकामयोस्तुल्यपायश्चित्तव्शनात्तुल्यफलतैव ।

किंच । स्वतन्त्रप्रश्चितिर्विषयज्ञानकामनाभ्यां नियता । तयोरन्यतरापायेऽपि तस्या असंभवादतः कामत इत्युक्ते ज्ञानाज्ञानत इत्युक्तेऽपि कामः प्राप्तोत्यिनाभावात् । न च चौरादिभिर्वकात्प्रवर्त्य-मानस्य सत्यपि विषयज्ञाने कामनाभावाज्ञाविनाभाव इति वाच्यम् । यतोऽस्र विधमानस्यापि ज्ञानस्य प्रवृत्तिहेतुत्वाभावेनासत्यमत्वम् ॥ यत्तु झुष्केऽपि पिपतिषोर्भ्रान्त्या कर्द्मपतनं तन्नापि वास्तवज्ञानाभावा- तद्दिषयकामनायाध्वाभाव एव । एवमज्ञानकामयोरच्यव्यभिचारं एव ॥



ननु 'पायश्चित्तैरिस्येन ' इति न युक्तम् । फलविनाश्यत्वात्कर्मणः । भैवम् । यथा पापोत्पत्तिः शास्त्रगम्या तथा तत्परिक्षयोऽपीति नात्र प्रमाणान्तरं कमते । अत एव गौतमेन पूर्वोत्तरपक्षभङ्कत्र्या अयमथों दिशैतः । (अ. १९ स्. ३–९) '' तत्र पायश्चित्तं कुर्याचि कुर्योदिति गीमांसन्ते । न कुर्योदित्याहुः। न हि कर्म क्षीयते इति । कुर्यादित्यारे । पुनः स्तोभेनेष्ट्वा पुनः सवनमायान्तीति विज्ञान्यते । वात्यः स्तोभेनेष्ट्वा । ब्रह्मचर्ये चरेतुपनयनत इति । सर्वं पाप्पानं तरित श्चृणहत्यां योऽश्वभेषेत्र प्रमाणवित्ते । प्रवःसवनमायान्तीति । सवनसंपायज्योतिष्टोमादिविज्ञातिकर्माणे योग्यो भवतीत्यर्थः । न चेद्मध्यवादमात्रमधिकारिविशेषणाकाङ्कायां रात्रिसन्नन्यायेनाध्यादिकफलस्यैव कल्पनाया न्याय्यत्वा दत्तो युक्तं 'प्रायश्चित्तेरीयेवन' इति ॥

ननु कामकृते पायश्चित्ताभावात्कथं व्यवहार्यत्वं । तद्भावंश्चानभिसंधिकृतेऽपराधे पायश्चित्तमिति' (अ. १८ स्.१) विस्विवननात् ''इयं विद्युद्धिकदिता प्रमाप्याकामतो हिजम् । कामतो ब्राह्मणवधे १०
निष्कृतिर्ने विधीयते '' इति (अ. ११ श्लो. ८९) मनुवननाञ्चावगम्यते । नैतत् । ''यः कामतो
महापानं नरः कुर्योत्कथंचन । तस्य निष्कृतिर्धा भृग्विप्रियतावृते '' इति । तथा ' विहितं यद्कामानां कामात्तद्विगुणं भवेदिति ' च कामकृतेऽपि प्रायश्चित्तव्र्शनात् । यत्तु वसिष्ठवचनम् ।
'तस्याप्यकामकृतेऽपराधे प्रायश्चित्तं , दुद्धिकरित्यभिप्रायो न पुनः कामकृतेऽपि प्रायश्चित्ताभाव इति ॥
यत्तु मनुवन्वनंभियं विद्यद्वित्तेत्याद् ' तद्पीयामिति स्वनामपरामृष्टद्वाद्शवार्षिकवतचर्याया एव १५
'कामतो ब्राह्मणवधे निष्कृतिर्ने विधीयते ' इत्यनेन प्रतिषेधो न पुनः प्रायश्चित्तमात्रस्य । मरणान्तिकादेः प्रायश्चित्तस्य दिशैतवात् ॥

ननु यदि कामक्टतेऽपि प्रायश्चित्तमस्ति तर्हि पापक्षयोऽपि कस्मास स्याद्विशेषायदि पापस्योऽपि नास्ति तर्हि व्यवहार्यताऽपि कथं भवति ? उच्यते । उभयप्रायश्चित्ताविशेषेऽपि फलविशेषः शास्त्रतोऽवगम्यते । अज्ञानकृते तु सर्वेच पापक्षयः । यञ्च तु ' ब्रह्महा सुरापो गृहतत्वयगो मातृपितृ २० योतिसंबद्धाङ्कस्तेननास्तिकनिन्द्तकर्माभ्यासिपतितत्याग्यपतितात्यागिनः पतिताः । पातकसंयोजकाश्चितिः गौतमोक्तमहापातकादौ व्यवहार्यत्वं निषद्धम् , तस्मिन्यतनीये कर्माणे कामतः कृते व्यवहार्यत्वमाञं न पापक्षय इति । न च पापक्षयाभावे व्यवहार्यत्वमनुपपजम् । वे हि पापस्य शक्ती नरकोत्पादिका व्यवहार्यत्वेतिरोधिका चिते । तन्नेतरशक्त्यविनाशेऽपि व्यवहार्यत्वेतिरोधिकायाः शक्तिविनाशो नानुपपजनस्तस्मात्पापानपगमेऽपि व्यवहार्यत्वं नानुपपजम् । यत्र मनुवन्यम् (अ. ११ श्लो. ४५) । '' अकान्यतः कृते पापं प्रायश्चित्तपास्यर्थम् । न पुनः पापक्षयप्रतिपादनपरम् । अपतनीये पुनः कामक्रतेऽपि प्रायश्चित्तमास्यर्थम् । न पुनः पापक्षयप्रतिपादनपरम् । अपतनीये पुनः कामक्रतेऽपि प्रायश्चित्तमास्यर्थनः । अकानतः कृतं पापं वेदाभ्यासेन ग्रुद्ध्यति । कामतस्तु कृतं मोहात्या-पश्चित्तः गृथिविधेरिति '' मनुस्मरणात् ( अ. ११ श्लो. ४६ ) । पतनीयेऽपि कर्माणे कामकृते मरणान्तिकप्रायश्चित्तेष्ठ कत्मवक्षयो भवत्येव । फलान्तराभावात् । 'नास्यान्यस्मित्तोके प्रत्यापत्तिविधिते। १० कल्पवं तु निकृत्वतः व हत्यापस्तम्बस्परणात् ( १।९।२४।२५१) । १२६॥ ।

निषद्धाचरणादिकं प्रायश्चिते निमित्तमित्युक्तं ; तत्प्रपञ्चायितुमाह

बह्महा मद्यपः स्तेनस्तथैव गुरुतल्पगः। एते महापातिकनो यज्ञ तैः सह संवसेत ॥ २२७॥ हन्तरयं प्राणवियोगकरणे व्यापारे रुढः । यद्धापारसमनन्तरं कालान्तरं वा कारणान्तरिनरपेक्षः प्राणवियोगो भवति । स ब्राह्मणं हतवानिति ब्रह्महा । सद्यपो निषद्धमहापानिकन आह । सुरायाः पायी । स्तेनो ब्राह्मणस्य सुवर्णहर्ता । 'ब्राह्मणसुवर्णापहरणं महापातकिमे स्वापारस्तम्बस्मरणात् गुरुतत्वपणो गुरुभार्थागामी । तत्वयशब्देन शयनवाचिना साहचर्याप्रदार्था लक्ष्यते । पते ब्रह्महाद्यो महापातिकनः । पातयन्तीति पातकानि ब्रह्महत्याद्योनि ।
महस्कुब्देन तेषां गुरुत्वं स्याप्यते । तथोगिनो महापातिकन इति लाववार्थं संज्ञाकरणम् । यश्च
तेर्बह्महादिभिः पत्येकं सह संवसति 'एभिस्तु संवसेद्यो वै वत्सरं सोऽपि तत्सम '' इति
वक्ष्येमाणन्यायेन सोऽपि महापातकी ।

तथाशब्दः प्रकारवचनः अनुमाहकप्रयोजकादिकर्तृसंग्रहार्थः । अनुमाहकश्च यः प्रलायमान
रै॰ मिनंत्र उपरुष्ध्य हन्तारं परिस्कृय हन्तुर्दृहिमानमुपजनयसुपकरोति स उच्यते । अत एव

मनुना माहकस्य हिंसाफलसंबन्धा दृश्तितः । " बहुनामेककार्याणां सर्वेषां शस्त्रधारिणाम् । यथेको

धातयेत्रत्र सर्वे ते धातकाः स्मृताः '' इति ॥ तथा प्रयोजकादीनामप्यापस्तम्बेन फलसंबन्धः

उक्तः (२।११।२९११)। 'पयोजताऽनुमन्ता कर्ता चेति । स्वर्गनरकफलेषु कर्मसु भागिनयो भूय आरभते

तिस्मन् फलविशेष'इति । तनामवृत्तस्य प्रवर्तकः प्रयोजकः । स च त्रिप्रकारः आज्ञापयिताऽभ्यर्थयमान

१५ उपदृष्टेति । तत्राङ्गापयिता नाम स्वयमुचः सन्तीनं भृत्यादिकं यः प्रेषयति ' मदीयममित्रं जहीति '

स उच्यते । अभ्यर्थयमानस्तु यः स्वयमसमर्थः सन् पार्थनादिनं ' मच्छन्नं व्यापाद्येत्यु'न्वं प्रवर्ते

यति सोऽभिधीयते । अनयाश्च स्वार्थसिद्ध्यर्थमेव प्रयोक्तृत्वम् । उपदृष्टा पुन'स्तं शन्नुमित्थं व्यापाद्येति ' मर्मोद्धाटनाचुपदेशपुरःसरं प्रयन्कथ्यते । तत्र च प्रयोज्यगतमेव फलमिति तेषां भेदः ।

अनुमन्ता तु प्रवृत्तस्य प्रवर्तकः । सिद्धप्रकारः। कश्चित्स्वार्थमेनुजानाति कश्चित्परार्थमिति॥

२० नन्वनुमननस्य कथं हिंसाहेतुत्वम्। नतावत्याणवियोगोत्पाद्नेन तस्य साक्षात्कर्तृव्यापारजन्यत्वा-आपि प्रयोजकस्येव साक्षात्कर्तृपवृत्त्युत्पाद्नहारेण प्रवृत्तस्य प्रवर्तकत्वात्। न च ' साधु त्वयाऽध्य-वासितमिति । प्रवृत्तमेवानुमन्यत इति शङ्कनीयम्। तादृशस्यानुमननस्य हिंसां प्रत्यहेतुत्वाद्वर्थदेतुत्वाव । उच्यते। यत्र हि राजादिपारतन्त्र्यात्स्वयं मनसा प्रवृत्तोऽपि प्रवृत्तिविच्छेदभयाद्दागामिदण्डभयाद्दा शिथिलप्रयत्नो राजाद्यनुमतिमपेक्षते तत्रानुमतिहन्तुः प्रवृत्तिमुपोद्दलयतीति हिंसाफलं प्रति हेतुतां प्रति-२० पद्यते। तथाऽन्योऽपि भर्त्तमताङनधनापहारादिना परान्कोपयति सोऽपि मरणहेतुभूतमन्द्रत्यादनद्वारेण हिंसाहेतुभैवत्यत एव विष्णुनोक्तम्।

''आऋष्टस्ताबितो वाऽपि धनैर्वा विप्रयोजितः । यमुद्दिश्य त्यजेत्याणांस्तमाहुर्बक्षघातकमिति''। तथा ।

''ज्ञातिमित्रकलत्रार्थं सुहत्क्षेत्रार्थमेन च । यमुद्दिर्य त्यनेत्माणांस्त्रमाहुर्नद्वातकमिति '' । ३- न च कृतेष्वप्याकोशनादिष्ठ कस्यचिन्मन्यूरपत्त्यदर्शनादकारणतेति शक्वनीयम् । पुरुषस्वभाव-वैचित्र्यात् । ये अल्पतरेणापि निमित्तेन जातमन्यको भवन्ति तेष्यत्यभित्यारं इति नाकारणता । एतेषां चानुमाहकप्रयोजकादीनां प्रत्यासनिव्यवधानापेक्षया व्यापारगुरुलाघवपिक्षया च फलंगुरुलाघवात् प्रायश्चित्तगुरुलाववं बोद्धव्यम् । 'यो भृय आरभते तिस्मिन्फलविशेषः' इति वचनात् । तथा ह्यनुमाह-कस्य तावत्स्वयमेव हिंसायां प्रवृत्तेन स्वतन्त्रकर्तृत्वे सत्यिप साक्षात्पाणवियोगफलकखद्भमहारादिव्यापार-योगित्वाभावेन साक्षात्कर्तृबद्भ्यो हिंसारम्भकत्वाभावादल्पफलत्वमलपायश्चित्तं च । प्रयोजकस्य तु स्वतन्त्रकर्तृप्रवृत्तिजनकत्वेन व्यवहितत्वात्ततोऽल्पफलत्वम् । प्रयोजकानां मध्ये परार्थप्रवृत्तत्वेनोपदेष्टुरुल्प- ५ फलत्वम् ॥

ननु प्रयोजकहस्तस्थानीयत्वात्ययोजकस्य न फलसंबन्धो युक्तः । यदि परप्रयुक्त्या प्रवर्तमान स्यापि संबन्धः तिहैं स्थपिततडागस्वनितृप्रभृतीनामिष मृत्येन प्रवर्तमानानां स्वर्गादिफलपसङ्गः । उच्यते । 'शास्त्रफलं प्रयोक्तरीति' न्यायेनाधिकारिकर्तृगतफलजनका देवङ्गपतडागानिर्माणाद्यः । न च स्थपितितडागकर्वाद्यो देवकृपतडागकरणादिष्वधिकारिणः । अस्वर्गकामित्वात् । अत्र पुनः पर-१० प्रयुक्त्या प्रवर्तमानानामप्यिहंसायामधिकारित्वाद्भवत्येव तद्यतिकमनिबन्धनो दोषः । अनुमन्तुस्तु प्रयोजका-द्प्यत्यप्रप्रलत्वं प्रयोजकव्यापाराद्वहिरङ्गत्वालुल्वाचानुमननस्य । निमित्तकर्तुः पुनराकोशकादेः प्रवृत्तिहेतु-भूतमन्युजनकत्वेन व्यवहितत्वान्मरणानुसंधानं विना प्रवृत्तत्वानुमन्तुः सकाशाद्य्यर्फलत्वम् ॥

नतु यदि व्यवहितस्यापि कारणत्वं तर्हि मातापित्रोरापि हन्तुपुरुषोत्पाद्नहारेण हननकर्तृत्वप्रसङ्गः । उच्यते । न हि पूर्वभावित्वमात्रेण कारणत्वम् । कारणत्याऽपि तथाभावित्वोपपत्तेः । यत्वत् ह १ ५
स्वरूपातिरिक्तकार्योत्पत्त्यनुगुणव्यापारयोगि भवित तिद्धं कारणम् । यदि रथन्तरसामा सोमः
स्यादैन्द्रवायवाग्रान् ग्रहान् गृह्णीयादिति रथन्तरसामतैव कर्तोरैन्द्रवायवाग्रतायां कारणं न हि तत्र सोमयागः स्वरूपेण कारणं व्यभिचाराम च पित्रोस्तानृत्विषकारणलक्षणयोगित्वमिति नातिप्रसङ्गः । अनेनेव न्यायेन धर्माभिसंषिना निर्मितक्र्यवाय्यादौ प्रमाद्यतित्र ग्रह्णाणित्वपति खानियतुर्दोषाभावः । न
हि 'क्रूपोऽनेन खानितः अतोऽद्दमात्मानं व्यापाद्यामीश्येवं क्ष्यतननिमित्तव्यापादन यथाऽऽकोशादौ । २०
अतः क्रूपकर्तुरिपि कारणत्वमेत्र न पुनिहंसाहेतुत्वमिति मातापितृतुत्यतैव । तथा क्षचित्सत्यिपि हिंसानिमित्तयोगित्वे परोपकारार्थमृत्वृत्ती वचनाङ्गोषाभावः । यथाह संवर्तः ।

''बन्धने गोश्चिकित्सार्थे गूढगर्भविमोचने । यत्ने कृते विपत्तिश्चेत्प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ ''औषधं स्नेहमाहारं ददद्गोत्राह्मणादिषु । दीयमाने विपत्तिः स्यान्न स पापेन लिप्यते ॥ ''दाहच्छेदशिराभेदमयत्नैरुपकुर्वताम् । प्राणसंत्राणसिद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तं न विद्यते '' इति । ्

एतचादानिदानिपुणिभिषिवषयम् । इतरस्य तु ' भिषङ्मिथ्याचरन्दाग्यः ' इत्यज्ञ दोषो दिशितः । यत्तु मन्युनिमित्ताकोशनादिकमकुर्वतोऽपि नाम गृहीत्वोन्मादादिनाऽत्मानं व्यापादयित त- ज्ञापि न दोषः । '' अकारणं तु यः कश्चिद्विजः प्राणान्यरित्यजेत् । तस्यैव तज्ञ दोषः स्याच तु ये परिकीतयेदिति '' स्मरणात् ॥

तथा यत्राप्याकोशकादिजनितमन्युनाऽऽत्मानं खद्भाविना महस्य मरणाद्वीमाकोशनादिकर्ता ३० धनदानादिना संतोषितो यदि जनसमक्ष्रमुंचैः श्रावयति ' नात्राकोशकस्यापराध ' द्वाति तत्रापि वच-

नाज दोषः । यथाह विष्णुः । '' उद्दिश्य कृपितो हत्वा तोषितः श्रावर्येत्पुनः । तिस्मन्मृते न दोषोऽस्ति दयोरुच्छावणे इते '' इति । एतेषां च प्रयोजकादीनां दोषगुरुळघुभावपर्याळोचनया प्राय-श्चित्तविद्येषं वक्ष्यामः ॥ २२७ ॥

#### बहाहत्या**स**मान्याह

## गुरूणामध्यधिक्षेषो वेदनिन्दा सहद्वधः। बह्महत्यासमं ज्ञेयमधीतस्य च नाशनम्॥ २२८॥

गुरूणामाधिक्येनाधिक्षेपः अनृताभिशंसनम् । 'गुरोरतृताभिशंसनमिति महापातकसमानीति ' गौतमस्मरणात् (अ. २१ स्. १०)। एतच लोकाविदितदोषाभिशंसनिविषयम् । 'दोषं बुध्या न पूर्वपरेषां समाख्याता स्यातंत्र्ययहारे चैनं परिहरेदि'त्यापस्तम्बस्मरणात् (१।७।२१)। नास्तिक्याभि-१० निवेशेन वेदकुत्सनम् । सुह्वन्मित्रं ; तस्याबाङ्गणस्यापि वभः । अधीतस्य वेदस्यासच्छास्रविनोदे-नालस्यादिना वा नाशनं विस्मरणम् । एतानि प्रत्येकं ब्रह्महत्यासमानि । यत्पुनः ' स्वाध्यायाप्ति-सुतत्याग १ इति अधीतत्यागस्योपपातकमध्ये परिगणनं तत्कथं चित्कुदुम्बभरणाकुलतयाऽसच्छास्त्रश्रवण-ब्यग्रतया वा विस्मरणे द्रष्टव्यम् ॥ २२८ ॥

#### **मुरापानसमान्याह**

## निषिद्धभक्षणं जैहयमुत्कर्षे च वचोऽनृतम् । रजस्वलामुखास्वादः सुरापानसमानि तु ॥ २२९ ॥

निषिद्धं लशुनादिकं तस्य मतिपूर्वभक्षणम् । अत एव मतुः (अ. ५ श्लो, १९)।

" छनाकं विदूराई च लशुनं प्रामकुक्रुटम् । पलाण्डं गृक्षनं चेव मत्या जग्ध्वा पतेषरः " इति ।

अमतिपूर्वे तु प्रायध्वित्तान्तरम् । " अमत्येतानि यट् जग्ध्वा कृष्कुं सान्तरमं चरेत् । यदि चान्द्रायणं २॰ वाऽपि शेषपूर्वतेद्वहरिति " तेनैवोक्तत्वात् (अ. ५ श्लो. २०)। जैक्क्यं कौटिक्यं अन्याभिसंधान्तान्यवादित्वमन्यकर्तृत्वं च । अत्र च जैक्क्यमिति यधापि सामान्येनोक्तं तथापि प्रायध्वित्तस्य गुरुत्वाक्षिमित्तस्यापि गुरुविषयम् जैक्क्यमिति गौरवं गम्यते । अस्ति च नैमित्तिकपर्यालोचनया निमित्तस्य
विशेषावानातः। यथा 'यस्योभावग्री अनुगतो स्यातां द्वष्टौ भवेतामिनिन्छोचेतां वा पुनरिषयं तत्र प्रायध्विति रित्यनोभावित्यस्य निमित्तविशेषणत्वेन हिष्ठभयत्ववद्विवश्चितत्वेऽप्यग्निद्धपादकपुनराधेयस्य
१५ नैमित्तिकविधिवलाद्गिद्धपानुगतिरेव निमित्तमिति कल्प्यते । तथाऽवापीति युक्तं निमित्तगैरवकत्यनम् । तथा समुत्कर्वनिमित्तं राजकुलाद्विव्वतुर्वेद् एव चतुर्वेदोऽहमित्यनृतभाषणम् । रजस्वलाया
कामवशेन वक्कासवसेवनमेतानि सुरापानसमानि ॥ २२९॥

**सुवर्णस्तियसमान्याह** 

अश्वरत्नमनुष्यस्त्रीमूधेनुहरणं तथा । निक्षेपस्य च सर्वं हि सुवर्णस्तेयसंमितम् ॥ २३० ॥ अश्वादीनां ब्राह्मणसंबन्धिनां **निक्षेपस्य** च सुवर्णन्यतिरिक्तस्यापहरणमेतत्सर्वे सुवर्णस्तेयसमं वेदितन्त्र्यम् ॥ २३० ॥

**ग्र**रतल्पसमान्याह

# सिक्षभार्याकुमारीषु स्वयोनिष्वन्त्यजासु च । सगोत्रासु सुतस्त्रीषु गुरुतत्त्पसमं स्मृतम् ॥ २३१ ॥

ससा मित्रं तस्य भार्या कुमार्युत्तमजातीया कन्यका तासु । " सकामास्वनुलोमासु न दोषस्त्वन्यथा दमः । दूषणे तु करच्छेद उत्तमायां वधस्तथेति '' तत्रैव दण्डविशेषप्रतिपादनात्याय-श्चित्तगुरुत्वं युक्तम् । स्वयोनिर्भिगिनी ! अन्तयजा चाण्डाली । सगोत्रा समानगोत्रा । सुतस्त्री सुषा । एतासां गमनं प्रत्येकं गुरुत्तस्पसमम् ।

एतच रेतःसेकादृष्वं वेदितव्यम् । अर्वोङ्निवृत्तो तु न गुरुतत्येन समत्वं किंत्वल्यमेव पाय- १० श्वित्तम् । " रेतःसेकः स्वयोनीष्ठ कुमारीष्वन्त्यजासु च । सस्युः पुत्रस्य च स्त्रीष्ठ गुरुतत्यसमं विद्वरिति " ( अ. ११ श्लो. ५८ ) । मानवे रेतःसेक इति विशेषणीपादानात् सगोत्राग्रहणेनैव सिद्धे पुनः सुतस्त्रीमहणं प्रायश्चित्तगौरवप्रतिपाद्नार्थम् । ब्रह्महत्यादिसमत्ववचनं गुर्विधिक्षेपादेस्तिनिमित्तपायश्वित्तोपदेशार्थम् ।

नतु वेदिनिन्दादौ दोषस्य लघुत्वाहुरुतरं ब्रह्महत्यादिमायाश्चित्तं न युज्यते । मैवम् । गुरुग्राय- १५ श्चित्तीपदेश्वलादेव दोषगुरुत्वमवगम्यते । न च ब्रह्महत्यादिमायाश्चित्तातिदेशार्थमेवेदं वचनं भवति । किंतु दोषगीरवमात्रमतिपादनपरित्याशङ्कतीयम् । यतस्तावन्मात्रमतिपादनपरत्वे ब्रह्महत्यासमामिदं गुरु-तत्यसमित्यादिभेदेन समत्वाभिधानं नोपपथते । तच्च मायश्चित्तं समशब्देनोपदिश्यमानं ब्रह्महत्यादि-मायश्चित्तं म्याधित्तेम्यः किंचिन्द्वन्ते । 'लोके राजसमो मन्त्री'त्यादिवाक्येषु समशब्दस्य किंचिन्द्विने पयोगदर्शनात् । महतः पातकस्यत्रस्य च तुल्यत्वस्यायुक्तत्वाच । एवं च सति याह्मवत्वस्यनं ब्रह्म- २० हत्यासम्तेनोकानामिप ब्रह्मोज्झत्ववेदिनिन्दासुहृद्वधानां मनुना यत्सुरापानसम्यम् । (अ. ११ श्वी. ५६) " ब्रह्मोज्झत्ववेदिनिन्दासुहृद्वधानां मनुना यत्सुरापानसम्यम् । (अ. ११ श्वी. ५६) " ब्रह्मोज्झत्वेदिने कौटसाक्ष्यं सुदृद्वधः । गिर्हताव्ययोजिष्यः सुरापानसमानि पर्यः वित्तव्यार्थम् । एवमन्येष्वि वचनेषु विरोधः परिहर्तव्यः । यत्तु वसिष्ठेन । 'गुरोरलीकनिर्वत्ये कृष्ट्वं द्वाहरातं चित्वा सचेलः क्रातो गुरुमसादात् पूतो भवतिः (अ. २१ स्त. २० ) इति लघुमायश्चित्तसुक्तं तदमतिपूर्वं सक्कद्वुष्ठाने वेदितव्यम् ॥ २११ ॥

**ग्रहत**ल्पातिदेशमाह

पितुः स्वसारं मातुश्च मातुलानीं सुषामपि । मातुः सपत्नीं भगिनीमाचार्यतनयां तथा ॥ २३२ ॥ आचार्यपत्नीं स्वस्तां गच्छंस्तु गुरुतल्पगः । लिक्नं छित्वा वधस्तत्र सकामायाः स्त्रिया आपि ॥ २३३ ॥ पितृष्वस्रादयः प्रसिद्धास्ताः गच्छन् गुरुतत्यगस्तस्य लिङ्गं छित्वा राज्ञा वधः कर्तन्यः दृण्डार्थः प्रायश्चित्तं च तदेव । चशब्दाद्राज्ञीप्रव्रजितादीनां ग्रहणम् । यथाह **नारदः** ( अ. १२ श्लो. ७२–७५ )

"माता मातृष्वसा श्वश्रमातुष्ठानी पितृष्वसा । पितृत्यसस्विशिष्यस्त्री भगिनी तत्सत्वी स्नुषा ॥ ग 
"दुहिताऽऽचार्यभार्या च सगोत्रा शरणागता। राज्ञी प्रविज्ञता थात्री साध्वी वर्णोत्तमा च या॥ ग 
"आसामन्यतमां गच्छन्गुरुतत्यग उच्यते । शिश्वस्योत्कर्तनात्तव नान्यो दण्डो विधीयत" इति । 
राज्ञी राज्यस्य कर्तुर्भीयी न क्षत्रियस्यैव । तद्गमेन प्रायश्चित्तान्तरोपदेशात् । धात्री मातृत्यतिरिक्ता 
स्तन्यदानादिना पोषयित्री । साध्वी व्रतचारिणी । वर्णोत्तमा ब्राह्मणी । अत्र च मातृत्रहणं दृष्टान्तार्थम् । अयं च लिङ्गच्छेद्वधात्मको दण्डो ब्राह्मणव्यतिरिक्तस्य । ' न जातु ब्राह्मणं हन्यात्सर्य१० पोषण्ववस्थितामिति ग तस्य वधनिषेधात् । वधस्यैव प्रायश्चित्तस्य । अस्य च विषयं गुरुतत्यप्रायश्चित्तप्रकरणे प्रपञ्चविष्यामः । अत्र स्नुषाभगिन्योः पूर्वश्चोकेन गुरुतत्यसमीकृतयोः पुनर्यहणं 
प्रायश्चित्तप्रकरणे प्रपञ्चविष्यामः । अत्र स्नुषाभगिन्योः पूर्वश्चोकेन गुरुतत्यसमीकृतयोः पुनर्यहणं 
प्रायश्चित्तविकल्यार्थम् ।

यदा पुनरेताः स्त्रियः सकामाः सत्य एतानेव पुनरुषान्वशीकृत्योपभुञ्जन्ते तदा तासामि पुरुषबद्धध एव दण्डः प्रायश्चित्तं च । एतानि गुर्विधिक्षेपादितन्यागमनपर्यन्तानि महापातकातिदेशविष१५ याणि सद्यः पतनहेतुत्वात् पातकान्युच्यन्ते । यथाह यमः । " मातृष्वसा मातृसखी द्वहिता च पितृष्वसा । मातृल्ञानी स्वसा श्वश्चर्यात्वा सद्यः पतेचरः " इति । गौतमेन पुनरन्येषामि पातकदन्यसुक्तम् (अ. २१ सू. ११२ )। "मातृपितृयोनिसंबद्धाङ्गस्तेननास्तिकनिन्दितकर्माभ्यासिपतितात्यायपतितत्यागिनः पतिताः । पातकसंयोजकाश्चेति"। तेषां च महापातकोष्यपातकमध्यपाटान्महापातकाक्यूनत्वसुपपातकाच गुरुत्वमवगम्यते । तदुक्तम् । " महापातकतुल्यानि पापान्युक्तानि यानि तु ।
१० तानि पातकसंशानि तन्यूनसुपपातकामिति "। तथा चाङ्गिराः। "पातकेषु सहस्रं स्यान्महत्सु हिगुणं
तथा । उपपापे तुरीयं स्यान्यस्व वर्षसंख्ययेति "। ॥ २३२ ॥ २३३ ॥

व्वं महापातकानि तत्समानि च पातकानि परिगणप्योपपातकानि परिगणिवनुमाह
गोवधो बात्यता स्तेयमुणानां चानपाक्रिया ।
अनाहिताग्नितापण्यविक्रयः परिवेदनम् ॥ २३४ ॥
भृतादृष्ययनादानं भृतकाष्यापनं तथा ।
पारदार्यं पारिवित्त्यं वार्धुप्यं ठवणक्रिया ॥ २३५ ॥
स्त्रीशुद्भविद्क्षत्रवधो निन्दितार्थोपजीवनम् ।
नास्तिक्यं बतलोपश्च स्रतानां चैव विक्रयः ॥ २३६ ॥
धान्यकुप्यपश्चस्तेयमयाज्यानां च याजनम् ।
पितृमातृस्रतत्यागस्तडागारामविक्रयः ॥ २३७ ॥

कन्यासंदूषणं चैव परिविन्द्कयाजनम् ।
कन्याप्रदानं तस्यैव कौटिल्यं वतलोपनम् ॥ २३८ ॥
आत्मनोऽर्थे कियारम्भो मद्यपस्त्रीनिषेवणम् ।
स्वाध्यायाग्निसुतत्यागो बांधवत्याग एव च ॥ २३९ ॥
इन्धनार्थं द्वमच्छेदः स्त्रीहिंसौषधजीवनम् ।
हिंस्रयन्त्रविधानं च व्यसनान्यात्मविकयः ॥ २४० ॥
श्रूद्रप्रेष्यं हीनसस्यं हीनयोनिनिषेवणम् ।
तथैवानाश्रमे वासः परान्नपरिपुष्टता ॥ २४१ ॥
असच्छास्त्राधिगमनमाकरेष्वधिकारिता ।
मार्याया विकयश्रीपामेकैकमुपपातकम् ॥ २४२ ॥

गोवधो गोपिण्डब्यापादनम् । कालेऽजुपनीतत्वं बात्यता । बाह्मणसुवर्णतत्समन्यातिरिक्तपर-हरणं स्तेयम् । गृहीतस्य सुवर्णोदरमदानं ऋणानामनपाकरणम् । तथा देवर्षिपितॄणां संबन्ध्यर्ण-स्यानपाकरणं च । सत्यिधिकारेऽनाहिताभित्यम् ॥

ननु ज्योतिष्टोमादिकामश्रुतयः स्वाङ्गभूताग्निनिष्यस्यर्थमाधानं प्रयुक्ततः इति भीमांसकपिसिद्धिरतश्च यस्याग्निभिः प्रयोजनं तस्य तदुगायभूताधानं प्रवृत्तिर्वीक्षायिथेनं इव धना-१५
जेने । यस्य पुनरग्निभिः प्रयोजनं नास्ति तस्याप्रवृत्तिरिति कथमनाहिताग्नितादोषः । उच्यते । अस्मादेवाधानस्यावश्यकत्ववचनान्नित्यश्चतयोऽपि साधिकारित्वाविशेषादाधानस्य
प्रयोजिका इति स्मृतिकाराणामभिपायो छक्ष्यत इत्यदोषः ।

तथा अपण्यस्य लवणादेविकयः । सहोद्तरस्य ज्येष्ठस्य तिष्ठतः कनीयसो भ्रातुर्दाराश्चि-संयोगः परिवेदनम् । पणपूर्वाष्यापकाद्ध्ययनप्रहणं पणपूर्वाध्यापनम् । परदारसेवनं गुरुतत्समव्यतिरे-२० केण । पारिवित्यं कनीयसि इतिववि ज्येष्ठस्य विवाहराहित्यम् । वार्ष्युच्यं भतिषिद्धवृद्धगुपजी-वनम् । लवणस्योत्पादनम् । स्त्रिया वधः बाह्मण्या अप्यात्रेथीव्यतिरेकेण । सृद्धवधः । अदीक्षित-विद्शात्रियवधः । निन्दितार्थोपजीवनम् । स्त्रात्मापत्यां नास्ति पर-लोक इत्याद्यमिनिवेशः । वतलोपो बहाचारिणः स्त्रीप्रसङ्गः। स्त्रतानामपत्यानां विकयः । धान्यं श्रीह्यादि । कुष्यमसारद्वयं वपुसीसादि । पदावो गवादयः । तेषामपहरणम् ।

'गोवधो बात्यता स्तेयिमि'त्यनेन स्तेयग्रहणेनैव सिद्धे पुनर्धान्यकुष्यादिस्तेयग्रहणं नित्यार्थम् । अतो धान्यादिव्यतिरिक्तद्रव्यस्तेये नावश्यमेतदेव प्रायश्चित्तमपि तु ततो न्यूनमपि भवत्येव । एतेन बान्धवत्यागग्रहणेनैव सिद्धे पुनः ग्रिजादित्यागग्रहणं व्याख्यातम् ।

अयाज्यानां जातिकर्मेदुद्यानां शह्यात्यादीनां याज्ञामम् । पितृमातृसुतानामपतितानां

त्यागो गृहाजिष्कासनम् । तद्धागारामस्य चोद्यानोपवनावृद्धिक्रयः । कस्यायाः दूपणमङ्गु-ल्यादिना योनिविदारणं न तु भोगः । तस्य ' सविभार्याकुमारीष्विति' गुरुतन्पसमन्वस्योक्तेत्वात् । परिविन्दकयाजनं । तस्य च कन्याप्रदानम् । कौटिस्यं गृरोरन्यव ।

गुरुविययस्य तु कोटिल्यस्य सुरापानसमत्वमुक्तम् । पुनर्धतलोपग्रहणमशिष्टाप्रतिपिद्धेष्वपि 'श्रीहरि-' चरणकमलप्रेक्षणात् पाक् ताम्बुलादिकं न भक्षयामी न्येवेक्षेषु प्राप्त्यर्थं न तु स्नातकवतप्राप्त्यर्थम् । तत्र ' स्नातकवतलोपे च पायश्चित्तमभोजनिमिति '' मनुना लचुप्रायश्चित्तस्य प्रतिपादिनत्वात् ॥ ( अ. ११ श्लो. २०३ )

तथाऽऽत्मार्थं च पाकलक्षणिक्रयारम्भः । ( मनु अ. ३ क्टां. १,१८ ) " अर्थं स केवलं सुक्के यः पचत्यात्मकारणात् " इति तस्यैव प्रतिविद्धत्वात् । क्रियामाश्चविद्यत्वे तु प्रतिविधकत्यात् । गौरवं स्यात् । मद्यपायाः स्त्रियाः, जायाया अपि, निषेवणमुपभोगः । स्वाध्यायत्यागो व्याख्यातः । असीनां श्रीतस्मार्तानां त्यागः । सुत्तत्यागः संस्काराणकरणम् । वास्थवानां पितृत्यमातुलादीनां त्यागः । साति विभवे अपरिरक्षणम् । पाकादिदृष्टपयोजनसिद्धवर्धमार्त्रद्वम् अविहिसीषध-जीवनम् । तत्र इतिवनं नाम भार्या पण्यभावेन च वर्तनं जीवनं सिद्धियभ्वन्तिः । सिया औषधेन च वर्तनं जीवनं सिद्धियभ्वन्तिः । विल्लेष्वनानं नाम भार्या पण्यभावेन प्रयोज्य तत्रव्योपजीवनम् । इतिवन्नस्य तिलेक्षपिडाकरस्य पवर्तनम् । व्यस्तानि मृगयादीन्यद्वाद्यः । आत्मविक्रयो इत्यप्रवणेन पर-दास्यकरणम् । स्त्रसेवनं । हीनेषु मैत्रीकरणम् अनृवसवर्णवारस्य केवलहीनवर्णदारोपयमनं साथारणजीनसंभोगव्य । अगुहीताश्रमित्वं सत्यिकारे । पराकपरिपुष्टता परपाकरतित्वम् । असच्छास्ययः चार्वाकादियन्यस्याधिगमः । सर्वाकरेषु सुवर्णादुनितस्थानेषु राजाज्याऽधिकारित्यम् । स्त्राकरेषु सुवर्णानुतिस्थानेषु राजाज्याऽधिकारित्यम् । स्त्राकरेषु स्वर्णानुतिस्थानेषु राजाज्याऽधिकारित्यम् । सर्वाकरेषु स्वर्णानुतिस्थानेषु राजाज्याऽधिकारित्यम् । स्वर्णान्तिपृत्रिकरुग्नविद्यस्थाविवन्त्यः । चशब्दानम्यस्यायुकाभिचारामितपूर्वलग्नवाद्यस्थाविवन्त्यस्याधिकारः । चशब्दानम्यस्यायुकाभिचारामितपूर्वलग्नवाद्यस्थाविवन्त्रविवन्तिः ।

एषां गोवधादीनां प्रत्येकसुपपातकसंज्ञा वेदितव्या । **मनुजा** पुनरन्यान्यपि निमित्तानि जाति-भ्रंशकरसङ्करीकरणापाभीकरणमिकीकरणसंज्ञानि परिगणितानि । ( अ. ११ श्लो. ६७-७० )

''बाह्मणस्य रुजः कृत्या बातिरमेयमययोः । जेक्क्यं च मैथुनं पुंति जातिमंशकां स्मृतम् ॥
''खराश्वोष्ट्रमृगेभानामजाविकवधस्तथा । सङ्गरीकरणं होयं मीनाहिमहिषस्य च ॥
२५ ''निन्दितेभ्यो धनादामं वाणिज्यं शृद्धसेवनम् । अपात्रीकरणं होयमसत्यस्य च भावणम् ॥
''कृमिकीटक्योहत्या मद्यानुगतभोजनम् । फळैधःकुसुमस्तेयमवैर्यं च मळावहमिति ''॥
अतोऽन्यिकिमित्तजातं प्रकीणैकं कथ्यते ।

१ २२१ क्लेंकि. २ मृगयादीन्यटाद्श व्यसनाति यथा। सृगयाक्षा दिवास्त्रापः परिवादः स्त्रियो सदः। तीर्यत्रिकं दृथाट्या च कामजो दशको गणः॥ वैद्यन्यं साहसं द्रोह ईप्योऽस्याऽर्यद्रुपणस्। वार्वण्डजं च पाक्रकं क्लोवजोऽपि गणोऽप्टकः॥ द्वेतिप्त्रेत्वेतिकं क्षेत्रकोऽपि गणोऽप्टकः॥ द्वेतिप्त्रेत्वेतिकं क्षेत्रको प्रवाद व्यवस्य पात्रके विद्याद्वात्रका विद्यविद्यक्षेत्रका प्रवाद विद्यविद्यक्षेत्रका विद्यविद्यक्षेत्रका प्रवाद विद्यविद्यक्षेत्रका विद्यविद्यक्यक्षेत्रका विद्यविद्यक्षेत्रका विद्यक्षेत्रका विद्यक्षेत्रका विद्यक्षेत्रका विद्यक्षेत्रका विद्यक्षेत्रका विद्यक्षेत्रका विद्यक्यक्षेत्रका विद्यक्षेत्रका विद्यक्यक्षेत्रका विद

मृहद्विष्णुना च समस्तानि प्रायश्चित्तिनित्तान्युत्तरोत्तरं लभीयांसि पृथवसंज्ञाभेव्भित्तानि । " अह्रहत्या सुरापानं बाह्मणसुवर्णापहरणं गुरुदारगमनमिति महापातकानि तत्संयोगश्च ॥ मातृगमनं दुहितृगमनं सुवर्णगमनित्यतिपातकानि ॥ यागस्थक्षित्रयवयो वैश्यस्य च रजस्वलायाश्चान्त- वन्त्याश्चात्रिगोत्रायाश्चापिज्ञातस्य गर्भस्य शरणागतस्य च पातनं ब्रह्महत्यासमानि । कोटसाश्यं सुहृद्वयं हत्याश्चात्रीत्रापानसमो ॥ ब्राह्मणस्य भूमिहरणं सुवर्णस्त्रयसम् ॥ पितृत्यमातामहमानुल्युपपत्न्यभिगमनं च सुहृद्वरापानमनत्तमम् ॥ पितृत्वर्यामात्राव्यस्यान्त्रपत्त्रापानसमान् च स्वसुः सल्याः सगोत्राया उत्तमवर्णाया रजस्वलायाः शरणागतायाः प्रविजतायाः निक्षिप्तायाश्च गमनमित्ये- तान्यनुपातकानि " ॥

" अनृतवचनं समुत्कर्षे राजगामि च पेशून्यं गुरोश्र्वालीकनिर्वन्धो वेदनिन्दा अर्थातस्य त्यागोऽप्रिपितृमातृसुतद्गराणां च । अभोज्यान्नभक्षणं परस्वापहरणं परदारानुगमनमयाज्यानां च याज-१० नम् बात्यताभृतकाध्यापनं भृतकाध्ययनादानं सर्वाकरेण्यिकारो महायन्त्रप्रवानं नं हुमगुत्मवर्हालतीषधीनां हिंसया जीवनमभिचारमुलकर्मसु च प्रवृत्तिरात्यार्थिकयारम्भः अनाहिताप्रितादेविषितृणामृणस्यानपा-क्रिया असच्छास्नाधिगमनं नास्तिकता कुशीलता मवपस्त्रीनिषेवणित्रत्युपपातकानिः"॥ ब्राह्मणस्य रुजः करणमेश्रेयमययोग्नीतिर्जेहंच पशुष्ठ पुंसि च मैश्रुनाचरणमित्येतानि जातिश्रंशकराणि ॥ याम्यारण्य-पशूनो हिंसनं सङ्करीकरणम् । निन्दितेभ्यो धनादानं वाणिज्यं कुसीदजीवनं असत्यभाषणं स्रद्रसेवन-१५ मित्यपाप्रीकरणानि ॥ पिशणां जलचराणां जलजानां च वातनं कृमिकीटवातनं मद्यानुगतभोजनिमिति मलावहानि यदनुक्तं तत्यकीर्णकमिति । ॥

कात्यायनेन तु महापातकसमानां विष्णुनाऽनुपातकत्वेनोक्तानां पातकसंज्ञा दश्चिता । "महापापं चातिपापं तथा पातकमेव च । प्रासिङ्गकं चोपपापमित्येवं पश्चको गणः '' इति ॥

ननूपपातकादीनां कथं पातकत्वं पतनहेतुत्वाभावात् । यदि तेषामपि पतनहेतुत्वं तार्हि मातृ- २० पितृयोनिसंबन्याङ्कः इत्यादिपरिगणनमनर्थकम् । अथैवमुच्यते । यद्यपि महापातकतत्समेष्विव सद्यः पातित्यहेतुत्वं नास्ति तथाप्यभ्यासापेक्षया पातित्यहेतुत्वंमिकद्धम् । 'निन्दितकर्माभ्यासी ' गौतम-वच्चनादिति ( अ. २१ सू. १ ) । मैवम् । अभ्यासस्यानिकत्यमाणत्वात् दिःशतकृत्वो वेति । तत्रा-विशेषेऽङ्कीकियमाणे योऽपि दिदिवा स्वपिति यः शतकृत्वो वा गोवधं करोति तयोर्विशेषण पातित्यं स्यात् । अञोच्यते । यत्रार्थवादे प्रत्यवायिशेषः अ्यते प्रायश्चित्तवहृत्वं वा तस्मिनिन्दितकर्मणि २५ यावत्यभ्यस्यमाने महापातकतुत्यत्वं भवति तावानभ्यासः पातित्यहेतुः । दिवास्वपादौ तु सहस्रकृत्वोऽध्य-भ्यस्यमाने न महापातकतुत्यत्वं भवतीति न तत्र पातित्यमतो युक्तमुपपातकादेरभ्यासापेक्षया पतन-हेतुत्वम् ॥ २३४ ॥ २३५ ॥ २३६ ॥ २३६ ॥ २३६ ॥ २३८ ॥ २३८ ॥ २४० ॥ २४० ॥ २४० ॥ २४० ॥ २४० ॥ २४० ॥

्ष्यं क्यवहारार्थं संज्ञाभेदसहितं मायश्चित्तनिमित्तपरिगणनं कृत्वा नैमित्तिकानि पदर्शयितुमाह

शिरःकपाली ध्वजवान् मिक्षाशी कर्म वेद्यन् । ब्रह्महा द्वादशाच्दानि मितसुक्छाद्भिमासुमात्॥ २४३॥ शिरसः कपालमस्यास्तीति शिरःकपाछी । तथा ध्वजवान् (अ. ११ श्रो. ७२)

" कृत्वा शवशिरोध्वजमिति " मनुस्मरणात् । अन्यिष्छिरःकपालं दृण्डाग्रसमारोपितं ध्वजशब्दवाच्यं
गृह्णीयात् । तच कपालं स्वव्यापादितवाह्णणशिरःसंविष्य बाह्यम् । " व्राह्मणो बाह्यणं चातियित्वा
तस्यैव शिरःकपालमादाय तीर्थान्यनुसंचरेदिति " शातातपस्मरणात् । तदलाभेऽन्यस्य बाह्यणस्यैव

« याह्यम् । एतदुभयं पाणिनैव बाह्यम् । 'स्वट्मङ्कष्मालपाणिरितिः गौतमस्मरणात् (अ. २२ स्. ४)।
स्वट्मङ्कराब्देन दृण्डारोपितशिरःकपालासको ध्वजो गृह्यते । न पुनः स्वट्वेक्देशः । तेन ' महोक्षः
स्वट्मङ्कं परशुरित्यादिव्यवहारेषु तत्रैव प्रसिद्धः । एतच कपालधारणं चिह्नार्थं न पुनर्भोजनार्थं भिक्षार्थं
वा । 'मृन्ययकपालपाणिरिक्षाये वामं प्रविशेदिति " गौतमस्मरणात् (अ. २२ स्. ४) । तथा च
वनवासिना तेन भवितव्यम् । (अ. ११ श्रो. ७२) " ब्रह्महा द्वावशब्दानि कुटीं कृत्वा वने वसे
श्रामान्ते गोवजेऽपि वा । आश्रमे वृक्षमूले वा गोब्राह्मणहिते रतः " इति तेनैवोक्तत्वात् । कृतवापनो
वेति विकत्याभिधानाज्यटी वेति लक्ष्यते । अत एव संवर्तः । " ब्रह्महा द्वादशब्दानि वालवासा
जटी ध्वजीति " ।

तथा भिक्षाशनशीलश्च भवेत् । भिक्षा च लेहितकेन मृन्मयखण्डशरावेण बाह्या । 'लोहित१५ केन खण्डशरावेण बामं भिक्षाये प्रविशेदिति ' आपस्तम्बस्मरणात् (११९१४) । सप्तागारण्येबाच मृष्टं लम्यते नान्नेत्येवमसंकल्पितानि । ''भिक्षार्थं प्रविशेत्सप्तागाराण्यसंकल्पितानि चरेद्रौक्ष्यमिति''
चिक्तप्रस्मरणात् । तथा सायङ्काल एव सा बाह्या । 'एककालाहार ' इति तेनेवोकत्वात् ।
तच्च भेक्षं बाह्यणादिवर्णेष्वेव कार्यम् । 'चातुर्वर्ण्यं चरेद्रौक्षं खट्टाङ्की संयतात्मवान् ' इति
संवर्तभरणात् ।

२० तथा ' बह्महाऽस्मीति ' स्वकमं स्थापयन् द्वारि स्थितो भिक्षां चरेत् । ' वेश्मनो द्वारि ति
ष्ठामि भिक्षार्थी बह्मवातकः ' इति पराश्चरस्मरणात् (पा. श्टो. ६७) । अयं च भैक्षाशित्वनियमो वन्यैर्जीवनाशकौ द्रष्टव्यः । ' भिक्षायै प्रविशेद्वामं वन्यैर्यदि न जीवतीति ' संवर्तस्मरणात् ।

तथा बह्मचर्यादियुक्तेन च तेन भवितव्यम् । ' खट्टाङ्कपाणिद्वादशवत्सरान् ब्रह्मचारी भिक्षायै

ग्रामं प्रविशेत्कर्माचक्षाणः । यथोपक्रामेत्स संदर्शनादार्यस्य स्थानासनाभ्यां विहरेत्सवनेषूद्कोपस्पर्शी

२५ शुद्धचेदिति ' गौतमस्मरणात् (अ. २२ स्. ४) । ब्रह्मचारिमहणं च ' वर्जयेन्मधुमांसं गन्य
माल्यदिवास्वप्राक्षनाभ्यक्षनोपानच्छत्रकामकोषळोभमोहहर्षनृत्यगीतपारिवादनभयानीति ' ब्रह्मचारिमक
रणौक्ताविरुद्धपर्मप्रास्यर्थम् । अत एव शुद्धः । 'स्थाननीरासनी मौनी मौक्षी दण्डकमण्डलुः । भिक्षा
वर्याग्रिकार्यं च कृष्माण्डीभिः सदा जपः ' इति । तस्य भवेदिति शेषः ॥

अत्र सवनेषूद्कस्पर्शीति स्नानविधानात् तदङ्गभूतमस्त्रादिगाप्तिरप्यवगम्यते । तथा ' शुचिना ३• कर्म कर्तव्यमि'त्यस्य सर्वकर्मसाधारणस्मरणत्वाद्भतत्तवर्योङ्गभूतशोत्रसंपत्त्यं स्नानवत्संध्योपासनमपि कार्यम् । तस्यापि शौत्रापादनद्वारेण सर्वकर्मशेषत्वात् । तथा च दक्षः । '' संध्याहीनोऽशु-विनित्यमन्हें: सर्वकर्मसु । यत्किंचित्कुरुते कर्म न तस्य फलभाग्भवेदिति'' । न च' दिजातिकर्मभ्यो

१ पुष्पार्व्तकृतमहिमलोते ४ कीकः ३ अ २ स्. १९०

हानिः पतनिमिति ' वचनात् संध्योपासनायाश्च हिजातिकमत्वाद्माप्तिरिति शङ्कनीयम् । यस्मात्पति-तस्यैव वतचर्योपदेशाचदङ्कतयैव संध्योपासनादिमापिरतो ' द्विजातीनामध्ययनमिज्या दानं । बाह्मण-स्याधिकाः मवचनयाजनमातिब्रहा ' ( गौतमीये अ. १० स्. १।२) इत्यादीनामेव दिजातिकमेणां वतचर्योङ्कसूतानां हानिने सर्वेषाम् । तावन्माञ्चषिन हानिवचनस्य चरितार्थत्वात् ।

इयं च मनुयाज्ञवत्क्यगोतमादिमतिपादिता द्वादशवर्षवत्तचर्या एकेव न पुनिर्मित्रा। परस्परसापेक्षात्वादिविरोधाच । तथाहि 'भिक्षाशी कर्म वेदयाचि 'त्युक्ते किं भिक्षापानं केषां वा गृहेषु कितिष्ठ वित्याकाङ्का जायेतैव । तत्र ' लोहितकेन खण्डशरावेणे 'त्यापस्तम्बवचनेः परिपूरणमविरुद्धम् । अतः सवैरिकेकर्योपदेशात्केश्चिद्धकम् । मनुगौतमायुक्तेतिकर्त्व्यतायाः परस्परसापेक्षत्वेऽपि विकत्य इति तद्-निक्त्यवोक्तिमिति मन्तव्यम् । एवं द्वादशवर्षाणि वतन्वर्यामवर्य 'बह्महा छुद्धिमापुयात्' । इदं च काम-कृतब्रह्मवपविषयम् । '' इयं विद्युद्धिकृदिता ममाप्याकामतो दिजम् । कामतो बाह्मणविषे निष्कृतिर्न १० विधीयते '' इति मनुस्मरणात् ( अ. ११ क्टो. ८९ )॥

अञेदं चिन्तनीयम् । किं तत्र द्विजत्राह्मणवधे प्रायश्चित्तस्य तन्त्रत्वमुतावृत्तिरिति । तत्र केचि-न्मन्यन्ते । ब्रह्महा दादशाब्दानीत्यत्र अझशब्दस्यैकस्मिन् द्योर्बहुषु साधारणतादेकस्मिन्बाह्मणवधे यत्पायश्चित्तं तदेव द्वितीये तृतीयेऽपि । तज्ञैकज्ञाह्मणवधनिमित्तैकप्रायश्चित्तानुष्ठाने सतीदं इतिमदं नेति न शक्यते वक्तुम् । देशकालकर्तूणां प्रयोगानुबन्धभूतानामभेदेनागृह्यमाणविशेषत्वाच्यानुष्ठानेनैव पापक्षय १५ लक्षणकार्यनिष्पत्तिर्युक्ता । यथा तस्त्रानुष्ठितैः प्रयाजादिभिराप्रेयादिष्ठ तस्त्रेणैवानेकोपकारलक्षणकार्याणाः निष्पत्तिः । न चैवं वाच्यम् । ''द्विज्ञबाह्मणवधे पापस्य गुरुत्वादेनासि गुरुणि गुरुणि लघुनि लघुनीति '' गौतमवच्नादावृत्तमेव पायश्चित्तानुष्ठानं युक्तम् । विलक्षणकार्ययोस्तन्त्रोण निष्पत्त्यनुपपत्तेरिति । यतो नेदं वचनमावृत्तिविधायकं किंतूपदिष्टानां गुरुलयुकल्पानां व्यवस्थाप्रतिपादनपरम् । न च द्वितीयबाह्मण-वधे पापस्य गुरुत्वम् प्रमाणाभावात् । यच मनुदेवलाभ्यामुक्तम् "विधे प्राथमिकाद्स्माह्नितीये २० द्विगुणं भवेत् । तृतीये त्रिगुणं प्रोक्तं चतुर्थे नास्ति निष्कृतिरिति '' । तद्पि 'प्रतिनिर्मित्तं नैमित्तिक-मार्वर्तत १ इति न्यायेन द्वित्रबाह्मणवधगोचरनैमित्तिकशास्त्रवृत्त्यनुवादेन चतुर्थे तद्भावविधिपरम् । न पुनर्द्वितीयत्रह्मवधे प्रायश्चित्तानुष्ठानद्वैगुण्यविधिपरमिति । वाक्यभेदप्रसंगात् । तस्मात् द्वित्रत्राह्मणवधेऽपि सकृदेव द्वादशवार्षिकायनुष्टानं युक्तम् । यथा 'अग्नये कामवते पुरोडाशमष्टाकपालं निर्वेपीदिश-त्यादिगृहदाहादिनिमित्तेषु चोदितानां क्षामवत्यादीनां युगपदनेकेष्विप गृहदाहादिनिमित्तेषु सङ्कदेवानु- ३५ ष्ठानम् । अत्रोच्यते । न हि बचनविरोधे न्यायः प्रभवति । वचनं च विधेः प्राथमिकादित्यादिकं द्वित्रबाह्मणवधे प्रायश्चित्तानुष्ठानावृत्तिविधिपरम् । एवं सति न्यायलभ्यतन्त्रानुष्ठानवाधेनावृत्तिविधाविदं वचनं प्रवृत्तिविशेषकरं स्यात् । इतरथा शास्रतः प्राप्त्यनुवादकत्वेनानर्थकं स्यात् ।

न च वाक्यभेदः । चतुर्थादित्रहावधपर्युद्यसेनेतरत्रावृत्तपायश्चित्तविधानेनैकार्थवात् । किंच ।
'चतुर्थे नास्ति निष्कृतिरिति ' लिङ्कंदर्शनाद्धन्यमानब्राह्मणसंख्योत्कर्षे दोषगौरवं गम्यते । तथा ३०
देवलादिवचनाच । '' यत्स्यादनिर्भिष्धाय पापं कर्म सङ्कत्कृतम् । तस्येयं निष्कृतिर्दृष्टा धर्मविद्धिभैनीषिभिरिति ''। न च विलक्षणयोर्गुक्लयुदोषयोः क्षणस्तन्त्र्येण निष्पद्यते। अत एवविषेषु दोषगुक्त्वेन
कार्यवैलक्षण्याद्यि प्रतिनिमित्तं नैमित्तिकस्यावृत्तिर्युक्ता । क्षामवत्यादिषु पुनः कार्यस्यावैलक्षण्याद्युक्त-

स्तम्ब्रभाव इत्यलं प्रपञ्चेन । यश्चेदं 'चतुर्थं नास्ति निब्कृतिरिति । तद्यि महापातकविषयम् । पाप-स्यातिगुरुत्वेन पायश्चित्ताभावप्रतिपादनपरत्वात् । अतः शृद्धाभसेवनादी बहुशोऽप्यस्यसं तद्वनुगुण-प्रावश्चित्तावृत्तिः कल्पनीया न पुनः पायश्चित्ताभावः । अत एवोकः मनुना (अ. ११ श्टो. १४०)। ''पूर्णे चानस्यनस्थ्रां तु शृद्दहत्यायतं चरेदिति' ।

- ५ इदं च द्वादशवार्षिकं वर्त साक्षान्धन्तुरेव । 'अह्नाहेति' तस्येवाभिधानात् । अनुमाहकमयोजका-देस्तु तब दोवानुसारेण मायश्वित्ततारतम्यं कल्पनीयम् । तबानुमाहको यत्पायश्चित्तभाजं पुरुवमनु-गृह्णाति स तत्मायश्चित्तं पादोनं कुर्यात् । अतस्तस्य दादशवार्षिकं पादानं नववार्षिकं मयोजकस्व-धानं बह्वार्षिकं कुर्यात् । अनुमन्ता पुनः सार्धसादं सार्धचनुर्वार्षिकं निमित्ती त्वेकपादं विवार्षिकं । अत एव सुमन्तुः ।
- १० ''तिरस्कृतो यदा विघो हत्वाऽऽत्मानं मृतो यदि । निर्गृणः साहसात्कोपाद्वश्रद्धवादिकारणात् ॥ ''त्रेवापिकं व्रतं कुर्यात्मतिष्ठोमां सरस्वतीम् । गच्छेद्वाऽपि विशुद्धवर्थ तत्वापम्येति निष्धितम् ॥ ''अत्यर्थ निर्गृणो विघो व्यत्यर्थ निर्गृणोपिरि । कोधाद्व प्रियते यस्तु निर्मिमिनं तृ भर्तितः ॥ ''वत्सरिवतयं कुर्याकरः कुच्छ्रं विशुद्धये '' । इति ॥

यदा पुनर्निमित्त्यत्यन्तगुणशैन् आत्मवाती चात्यन्तनिर्गृणस्तदेकवर्षमेव अग्रहत्यावतं कुर्यात्।

- १५ "केशरमश्चनखादीनां कृत्वा तु वपनं बने। ब्रह्मचर्यं चरन्विमा वर्षणंकेन शुद्धचतीति " तेनै-बोक्तत्वात् ॥ अनयेव दिशाऽनुमाहकप्रयोजकादीनां येऽनुमाहकप्रयोजकाद्यस्तेवामिप प्राथिक्तं क-ल्यम् । " अस्यां च कत्यनायां प्रयोजयिताऽनुमन्ता कर्ता चेति स्वर्गनरकप्रलेषु कर्मश्च भागिनो भूय-आरभते तिसन्प्तलिशिव " इत्यापस्तम्बीयं वचनं मूलम् । तथा शैत्साहकादीनामिप दण्ड पायिक्षत्ते कल्ये । यथाह पैठीनिस्तः ।
- २०. ''इन्ता मन्तोपदेष्ठा च तथा संप्रतिपादकः । मोत्साइकः सहायश्व तथा मार्गानुदेशकः ॥ आश्रयः शस्त्रदाता च भक्तदाता विकर्मिणाम् । उपेक्षकः शक्तिमांश्वेदोषवकाऽनुमेदकः ॥ अकार्यकारिणस्त्रेषां प्रायाश्वितं प्रकल्पयेत् । यथाशक्त्यनुक्षपं च दण्डं चैवां प्रकल्पयेदिति ''॥

तथा बालबुद्धावीमां साक्षात्कर्तृत्वेऽध्यर्थमेव । '' अशीतिर्यस्य वर्षाणि बालो बाज्यून्वोद्धशः।
मायश्चित्तार्थमहैन्ति स्त्रियो रोगिण एव वेशत्यिङ्किरःस्मरणात्॥ तथा ''अविकु दादशाद्द्यप्तिकर्व्य३५ मेव वा । अर्थमेव भवेरपुंसा तुरीयं तत्र योषितामिति '' ॥ तथाऽनुपनितस्यापि बालकस्य पावमावमेव
पायश्चित्तम् । '' स्त्रीणामर्थं प्रवातस्यं वृद्धामां रोगिणां तथा । पादी बालेषु दातव्यः सर्वपापेष्वयं विषरिति '' विष्णुस्मणात् ।

अतश्च युच्छोङ्केन । " जनैकाव्हावर्षस्य पश्चवर्षात्परस्य च । प्रायश्चितं चरेद्धाता पिता वाडम्पः सुद्रजानः " इति मतिपाबोक्तम् । " अतो बालतरस्यास्य नापराधी न पातकम् । राजवण्डो १९१न तस्याहित प्रायश्चितं न विवते" इति, तद्पि संपूर्णप्रायश्चित्ताभावश्च प्रतिपादनपरं न पुनः सर्वात्मना तद्भावप्रतिपादनपरम् । आश्रमविशेषनिरपेक्षेण श्रूयमाणेषु 'ब्राह्मणो न हन्तन्यस्तस्माङ्काह्मणराजन्यौ वैश्यश्च न सुरां पिबेदित्ये वमादिष्वनपेक्षितवयोविशेषस्यैवाधिकारादतश्च तदीयमपि पायश्चित्तं पिबादि-भिरेबाचरणियम् । '' पुत्रानुत्पाद्य संस्कृत्य वेदमध्याप्य वृत्तिं विद्य्यादिति '' तस्यैव युवाहिताचरणे अधिकृतत्वात् ।

यत्र पुतः किसिश्चिद्वक्षवये प्रयोजकभावमापन्नस्यान्यस्मिन्साक्षात्कर्तृत्वे गुरुरुघुपायश्चित्तर्गिनि । पातस्तत्र इददशवार्षिकादिगुरुपायश्चित्तरात्रितः प्रयोजकसंविन्धरुपुपायश्चित्तरं प्रसङ्कात्कार्यसिद्धः न वैदं सत्यविशेषाञ्चयुक्तरोन महतोऽपि सिद्धिः स्यादित्याशङनीयम् । अत्र ह्यन्तःपातितयाऽनुष्ठाने विशेषानवगमात्मसङ्कात्कार्यसिद्धिरवगम्यते । न च रुच्चन्तःपाती महाकरुप इति कुतः प्रसङ्काशङ्का । न च चैत्रवयजनितकरमाषक्षयार्थमनुष्ठेयेन कथं विष्णुमित्रवयोत्पायपापनिवृत्तिरिति वाच्यम् । वैत्रा- खुदेशस्यातन्त्र्यत्वात् । अतो यथा काम्यनियोगनिष्यत्त्यर्थं स्वर्गार्थं वाऽनुष्टितैराग्नेयादिभिर्नित्यनियोगनिन् १० ष्यक्तिसद्धञ्चप्रायश्चित्तस्यापि कार्यसिद्धिः ।

यत्पुनर्मध्यमाङ्किरोवचनम् । "गवां सहसं विधिवत्पात्रेभ्यः मतिपाद्येत् । त्रह्महा विभक्ष-च्येत सर्वपापेभ्य एव चेति " तत्सवनस्थगुणवद्भाह्मणविषयम् । एतच " दिगुणं सवनस्थे तु त्राह्मणे वतमादिशेदिति " एतद्माक्यविहितादिगुणदाद्शवार्षिकवतत्त्र्याशकस्य वेदितव्यम् । प्रायश्चित्तस्याति-गुरुत्वात् । न त्वनावृत्तद्मदश्चार्षिकविषयम् । तत्र हि द्वादशदिनान्येकैकमाजापत्यमिति गणनायां १५ पाजापत्यानां षष्ट्यधिकशतत्रयं भवति ।

यद्यपि प्राजापत्यस्यान्ते च्यहमुपवासोऽधिकस्तथाऽप्यत्र वनवासजदाधारणवन्याहारत्वादिक्ष्यतपोविशेषयुक्तत्वादुपवसाभोवेऽप्येकेकस्य द्वादशाहस्य प्राजापत्यतुल्यत्वम् । ततश्च " प्राजापत्यिकयाशक्तो धेनुं द्वाद्विचक्षणः । गवामभावे दातव्यं तन्मृत्यं वा न संशय " इत्यनेन न्यायेन प्रतिप्राजापत्यमेकेकस्यां धेन्वां दीयमानायां धेनूनामपि षष्टचिषकं शतत्रयं भवति । न पुनः सहस्रमतो यथोक २०
एव विषयो युक्तः । यदिप श्रह्वचचनम् । ' पूर्ववद्मति पूर्व चतुर्धु वर्णेषु विषयं प्रमाप्य द्वादशवत्सरान्यद्
चीन्सार्थसंवत्सरं च व्रतान्यादिशेषेषामन्ते गोसहस्रं तद्धं तस्यार्थं तद्धं च द्वात्सर्वेषां वर्णानामानुपूर्वेगोतिं द्वाद्शवार्षिकगोसहस्रयोः समुचयपरं तदाचार्योदिहननविषयं व्रष्टव्यम् । तस्यातिगुरूवात् ।

तथा च दृश्सः। " सममब्राह्मणे दानं दिगुणं ब्राह्मणबुने। आचार्ये शतसाहस् श्रोतिये द्तमक्षयिमिति " प्रतिपायोक्तवान्। " समं द्विगुणसाहस्रमानन्त्यं च यथाक्रमम्। दाने फलिन्शेषः १५
स्याद्धिसायां तद्वदेव हीति "। तथा (१।९।२४) आपस्तम्बेन द्वादशवार्षिकमुक्त्वोक्तमस्मिन्नेव विषये। " गुरुं हत्वा श्रोतियं वा एतदेव वतमोत्तमादुच्छुासाच्चेदिति "। तत्र यावज्ञीवः
मावर्त्यमाने व्रते यदा वैगुण्यं चातुर्गुण्यं वा संभाव्यते तदा तत्र समर्थस्य बहुधनस्यायं दानतपसोसमुचयो द्रष्टव्यः। द्वादशवार्षिकव्यातिरिक्तानां तु सुमन्तुपराशराद्यकानां प्रायश्चित्तानामुत्तरत्र
व्यवस्थां वक्ष्यामः॥

ननु च द्वादशवार्षिकादिकल्पानां व्यवस्था कुतोऽवसिता । न तावत् द्वादशवार्षिकादिविधायकः

<sup>ः,</sup> २: **स**्संपातः-,

वाक्योरिति युक्तम् । तत्राप्रतीतेः । न च बाच्यं प्रमाणावगतगुरुळधुकल्पानां वाधो मा प्रसांक्षीदिति व्यवस्था कल्प्यत इति । विकल्पसमुख्याङ्काङ्किभावानामन्यतमाश्रयणेमापि वाधस्य सुपिरहरत्वात् । अञ्चाच्यते । न तावह्याद्वशर्वार्षिकसेतुदर्शनादीनां विपमकल्पानां विकल्पोऽवकल्प्यते । विकल्पाश्रयणे गुरुकल्पानामनुष्ठानासभवेनानयंक्यमसङ्कात् । न च षोडशियहणाग्रहणविद्यमयोरिपि विकल्पोपपत्तिपरिति वाच्यम् । यतस्तत्रापि सति संभवे प्रहणमेविति युक्तं कल्पयितुम् । यदा घोडशियहणानुगृहीतेनातिराञ्चण क्षिपं स्वर्गीदिसिद्धिरितशियतस्य वा स्वर्गस्यिति कल्पनीयम् । इतरथा प्रहणविधेरानर्थव्यपसङ्कात् ।

नापि समुख्यः । उपदेशातिदेशमाप्तिमन्तरंण समुख्यो न संभवति । उपदेशावगतनैरपेश्यस्य बाधप्रसङ्गात् । न चाङ्गाङ्गिभावः । श्रुत्यादिविनियोजकानामभावात् । श्रुतिर्लङ्गावस्यकरणस्थानसमा-१० स्थानानि विनियोजकानि । अतः परस्परोपमर्दपरिहारार्थं विषयण्यवस्थाकल्पनैबोचिता । सा च जातिशक्तिगुणावपेक्षया कल्पनीया । " जातिशक्तिगुणापेक्षं सक्कद्वद्विकृतं तथा । अनुबन्धादि विज्ञाय प्राथिक्षतं प्रकल्पयेदिति " वेचस्वस्मरणात् ॥ २४३ ॥

पूर्वोक्तस्य अग्रहत्यादिप्रायश्चित्तस्य नैमित्तिकसमाप्त्यवधिमाह

## बाह्मणस्य परित्राणाहृतां द्वादशकस्य च । तथाऽश्वमेधावमृथस्नानाद्वा गुद्धिमाप्रुपात् ॥ २४४ ॥

यश्चीरव्यावादिभिर्मिर्व्यापायमानस्य ब्राह्मणस्येकस्याप्यात्मपाणानन्तरे कृत्वा प्राणवाणं करीति ययां द्वाद्शकस्य वाऽसंपूर्णेऽपि द्वादशवार्षिकै शुद्धचेत् । यथपि प्राणवाणं प्रवृत्तस्तद्कः त्वेव वियते तथापि शुद्धचत्येव । अत एव मनुना (अ. ११ श्लो. ७९) । "वाह्मणार्थे गवार्ये वा सवः प्राणान्यरित्यजेत् । मुच्यते अहाहत्याया गौप्ता गोर्बाह्मणस्य चेति " । ब्राह्मणरक्षणं तद्ययैमरणं २० च पृथगुपात्तम् । तथा परकीयाष्यमेधावभुथाक्यकमिद्धभूतकानसमये स्वयमपि क्वात्वा अहाहत्यायाः शुद्धिमा यात् । क्वानं च स्वकल्पर्व विद्याप्य कृर्यात् । तथा च मनुः (अ. ११ श्लो. ८२) । "शिद्वा वा भूमिदेवानां नरदेवसमागमे । स्वमैनौऽवभूथे खात्वा श्यमेषे विमुच्यत " इति । स्वमिदेव ब्राह्मणा कृत्विजस्तेषां राज्ञा यजमानेन नरदेवन समवाये स्वीयमेनः शिद्वा विक्याप्याष्यक्षधावभूथे खात्वा शुद्धचेत् यदि तैरजुज्ञातो भवति । 'अश्वमेधावभूथं गत्वा तवानुज्ञातः क्वातः सवः पृकोः २५ भवतीति " शुक्कमस्यणात् ।

अश्वनेधावभुध्यव्यव्यविद्वान्तां पश्चव्यात्राविकावन्तराणामग्निद्वात्तातिकानां च सर्वनिर्धा-दीनामुम्ब्रक्षणम् । "अश्वनेधावभुधे वा अन्ययज्ञेऽप्यग्निद्वुदन्तर्थेति । गौतमस्मरणात् (अ. स. ९११०)। अयं च प्रकान्तवादशवार्षिकस्य कथंचित् ब्राह्मणप्राणवाणादिकं कुर्वतौ व्रतसमाप्त्यवन् विरुच्यते । यथा 'सारस्वते सत्रे प्राक्षं प्रक्षवर्ण प्राप्योत्थानमुष्यमेकशतानां वा गर्वां सहस्रस्याभावे सर्व-३० स्वदानं गृहपतिमरणे चेति । १ पुनः स्वतम्यं प्राथितान्तरम् । तथा च द्वाह्मः । 'द्वादशो वर्षे द्वाहिष्यते । प्राप्ते स्वावित्ता वर्षे वर्षे प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति । अत प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति । अत प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति । अत प्राप्ति प्राप्ति । अत प्राप्ति प्राप्ति । अत प्राप्ति । अत प्राप्ति प्राप्ति । अत प्राप्ति । अति । अति प्राप्ति । अति प्राप्ति । अति प्राप्ति । अति । द्वावशवार्षिकस्य गुणविधि प्रकम्य । (अ. ११ श्लो. ७९) ''ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा सद्यः प्राणान्यित्यजेत् । मुच्यते ब्रह्महत्याया गोप्ता गोत्रीह्मणस्य चे '' इत्यादिना मध्ये ब्राह्मणत्राणादिकम-भिधाय (अ, ११ श्लो. ८१) '' एवं वृटवतो नित्यं ब्रह्मचारी समाहितः । समाप्ते द्वादशे वर्षे ब्रह्महत्यां व्यपोहतीति '' द्वादशवार्षिकमेवीपसंहतम् ॥

न्तु बह्महत्यायाः सुद्धिमामुयादिति बाह्मणवाणादीनां दादशवार्षिकेण सहैकफलत्वावगमा- ५ त्स्वातन्त्र्यमेव युक्तम् । न पुनरङ्गत्वम् । किंच प्रधानविरोधित्वाद्गि नाङ्गत्वम् । प्रधानानुग्राहकं ह्यद्धं भवति । न च प्रारव्यदादशवार्षिकस्येदं विधानम् । येन तत्कार्ये विधानं गम्यते । यथा ' सजा-यावगूर्य विश्वजिता यजेतेति गस्त्रपयोगपवृत्तस्य तत्परिसमापनाक्षमस्य विश्वजिद्धिधानमतोऽपि स्वातम्त्रयमेव युक्तम् । यथाग्निप्रवेशलक्ष्यभावादीनाम् । न च तेषामपि द्वादशवार्षिकोपकमोपसंहार-मध्यपितत्वेन तद्ङुत्वामिति शङ्कनीयम् । यतः सत्यि मध्यपाठे निर्ज्ञातप्रयोजनत्वेन प्रयोजनाकाः ?॰ क्काविरहाज परस्परमङ्गाङ्गित्वं युक्तम् । यथा सामिधेनीप्रकरणमध्यवर्तिनामग्रिविदामग्रिसमिन्धनप्रकाशनत्वेन सामिधेनीभिः सहैककार्याणां न सामिधेन्यङ्गत्वम् । न चैकान्ततोऽग्निप्रवेशादीनां दादशवार्षिकमध्ये पाठः । वसिष्ठगौतमाविभिरेषां द्वादशवार्षिकप्रकमात्प्रागेव पठितत्वात् । इद्मेव त्वातन्त्र्यं प्रकटायितुं मनुना (अ. ११ श्हो. ७३) ' लक्ष्यं शस्त्रभृतां वा स्यात्मास्येदात्मानमग्री वेगति प्रतिवाक्यं वाशब्दः पठितः । तथा प्रतिप्रायश्चित्तमेवोषसंहतम् । ( मनुः अ. ११ श्लो. ८६ ) " अतोऽन्य- १५ तममास्थाय विधि विप्रः समाहितः । बहाहत्याकृतं पापं व्यपोहत्यात्मवृत्तयोति '' । अतोऽग्निपवेशा-बीनां स्वातक्ष्यमेव युक्तम् । अतश्च बाह्मणत्राणादेरप्येकफलत्वाचाङ्कत्वमिति । उच्यते ॥ परिहृत-मेतदन्तरा ' ब्राह्मणं मोचयित्वे श्त्यादिना शङ्कात्वचनेनाङ्गत्वावगमात् । अङ्गस्येव सतः प्रधानद्वारेण फलसंबन्धः । न च प्रधानविरोधः । यतो बाह्मणत्राणावधिकस्यैन वतानुष्ठानस्य फलसाधनत्वं विधीयत इति न विरोधः ॥ २४४ ॥

## दीर्घतीवामयग्रस्तं बाह्मणं गामथापि वा । वृष्ट्वा पथि निरातङ्कं कृत्वा तु बह्महा शुचिः ॥ २४५ ॥

किंच । देशिंग बहुकालच्यापिना तीबेण दुःसहेनामयेन कुष्ठादिव्यापिना यस्तं पीढितं बासाणं गां वा तथाविषां पाधि दृष्ट्वा निरासक्षं नीरुणं कुत्या ब्रह्महा गुण्चिर्भवंति । नतु 'बाह्मणस्य परिवाणादि'त्यव यदुक्तं बाह्मणरक्षणं तदेव किमथे पुनरुच्यते 'बाह्मणं गायथापि वेति ' रूपं सत्यमेवम् । किं त्वात्मप्राणपरित्यागेनापस्तनवास्ये बाह्मणरक्षणसुक्तमधुना पुनरोषघदानादिनेति । बिरोष । अमुनैवाभित्रायेणोक्तं मनुना । (अ. १९ श्लो. ८०)' विषस्य तिकिमित्ते वा प्राणालगभे विसुच्यत ' हाति ॥ २४५ ॥

# आनीय विप्रसर्वस्वं हृतं घातित एव वा । तन्निमित्तं क्षतः शस्त्रेजीवन्नपि विद्युद्धचति ॥ २४६ ॥

किंच । विमस्यापहतसर्वस्वतयावसीदतः संबन्धि द्रव्यं सुहिरण्यादिकं चौरेह्र्तं साकल्येनानाय रक्षणं यः करोति स विद्यद्वचित । आनयने प्रवृत्तः स्वयं चौरैर्घातितो वा यदि वा ताजिमित्तं बाह्मण- सर्वस्वानयनार्थं तत्र युध्यमानः शस्त्रेः क्षतो मृतकल्पो जीवकापि विशुद्ध्यति । शस्त्रेरिति बहुवचनं क्षतबहुत्वभास्यर्थम् । अत एव **मनु**ना ( अ. ११ श्लो. ८० ) । '' विवारं प्रतिरोद्धा वा सर्वस्वमन्-जित्य वेति '' त्रिवारम्हणं कृतम् । एतस्य श्लोकद्वयोक्तकल्पपञ्चकस्य बाह्मणरक्षणरूपकर्त्व'नान्तरा वो बाह्मणं मोचयित्वे'त्यनेन **शह्न**वचनेन कोडीकृतत्वात् द्वाद्शवार्षिकसमास्यविधत्वेन विनियोगान्न ५ स्वातन्त्र्यम् ॥ २४६ ॥

## ' लोमभ्यः स्वाहे'त्येवं हि लोमप्रभृति वै तनुम् । मज्जान्तां जुहुयाद्वाऽपि मन्त्रैरेभिर्यथाक्रमम् ॥ २४७ ॥

' लोमभ्यः स्वाहे'त्येवगादिभिर्मञ्जेलोमप्रभृतिमज्जान्तां तनुं जुहुयात् । इतिशब्दः करणत्वनिर्देशार्थः । एवंशब्दः प्रकारसूचनार्थः । हिशब्दः स्मृत्यन्तरप्रसिद्धत्वगादीनां प्रभृतिशब्देना-१० क्षिप्यमाणानां बोतनार्थः । ततो लोमादीनि होमद्रव्याणि चतुर्थ्या निर्दिश्यन्ते । स्वाहाकारं पठित्वा तैर्मन्त्रेर्जहुं यात् ।

ते च ह्रयमानद्रव्याणां लोमत्वग्लोहितमासमेद्ःम्राय्वस्थिमज्ञानामष्टसंख्यत्वादष्टी मन्त्रा भवन्ति। तथा च वसिष्ठः (अ. २० स्. २५।२६) ''ब्रह्महाँऽब्रिमुपसमाधाय जुहुयाह्योमानि मृत्योर्जुहोमि लोमभिर्मृत्युं वाशय इति प्रथमाम् । १ । त्वचं मृत्योर्जुहोमि त्वचा मृत्युं वाशय इति द्वितीयाम् ।२। १५ लोहितं मृत्योर्ज्ञहोमि लोहितेन मृत्युं वाशय इति तृतीयाम् । ३ । मांसानि मृत्योर्ज्ञहोमि मांसैर्मृत्युं वाशय इति चतुर्थीम् । ४ । मेदो मृत्योर्जुहोमि मेदसा मृत्युं वाशय इति पश्चमीम् । ५ । स्नायूनि मृत्योर्जीहोिम मायुभिर्मृत्युं वाशय इति षष्ठीम् । ६ । अस्थीिन मृत्योर्जीहोिम अस्थिभिर्मृत्युं वाशय इति सप्तमीम् । ७। मज्जां मृत्योर्ज्ञहोमि मज्जाभिमृत्युं वाशय इत्यष्टमीम् । ८। ११ इति । अत्र च लोमप्रभृति तनुं जुहुयादिति लोमादीनां होमद्रव्यत्वावगमालोमभ्यः स्वाहेति सत्यिप चतुर्थीनिर्देशे लोमादीनां न देव-२० तात्वं कल्प्यते । द्रव्यप्रकाशनेनैव मन्त्राणां होमसाधनत्वोपपत्तेः । किंतु लोमिर्मृत्युं वाशय इत्यादि वसिष्ठमन्त्रपर्यालोचनया मृत्योरेव हविःसंबन्धावगमाद्देवतात्वं कल्प्यते । अतश्च लोमादीनि सामर्थ्या-त्स्वाधितिनावदाय मृत्युद्देशेनाष्टौ होमान्कृत्वाऽन्ते तनुं पक्षिपेत् । अतो यत्कैश्चिद्क मनादिष्टद्र व्यत्वा-दाज्यहविष्का होमा ' इति तदनिक्तप्यैवोक्तमित्युपेक्षणीयम् । 'ज्ञहुयादि'त्यनेनाग्नौ सिद्धे ' भ्रूणहाऽग्नि-मुपसमाधायोति ' पुनराग्रिग्रहणं लौकाग्रिपाप्त्यर्थम् । युक्तं चैतत् । पतिताग्रीनां प्रतिपत्तिविधानात् । २५ " आहिताग्रिस्तु यो निप्रो महापातकभाग्भनेत् । प्रायश्वित्तेर्न शुद्धचेत् तद्ग्रीनां तु का गतिः॥ नैतानं पक्षिपत्तीये शालाग्निं शमयेद्धधः " इत्यु शनःस्मरणात् । तथा " महापातकसंयुक्तो दैवात्स्याद्ग्निमा-न्यदि । पुत्रादिः पालयेदशीन् युक्तश्वादोषसंक्षयात् ॥ मायश्वितं न कुर्यादः कुर्वन्वा प्रियते यदि । गृह्यं निवार्पयेच्छ्रोतमण्स्वस्थेत्सपारिच्छद्मिति " कात्यायनस्मरणात् ।

तनुमक्षेपश्चोत्थायोत्थाय त्रिरधोसुखेन कर्तव्यः। यथाह मनुः। (अ. ११ श्लो. ७३)

१ भूणहामिमिति पाठान्तरम् ।

૨પ

स्. १।२)। ' प्रायश्चित्तमृत्रौ सिकर्बिह्मद्वश्चितस्यातस्यति '। अवस्थातस्य अनशनकर्शितकलेवर्-स्येत्यर्थः। तथा च काठकश्चतिः 'अनशनेन कर्शितोऽग्निमारोहेदिति '।

इदं च मरणान्तिकं प्रायश्चित्तं कामकारिवषयम् । यथाह मध्यमाङ्किराः । " प्राणान्तिकं च यत्योक्तं प्रायश्चित्तं मनीषिभिः । तत्कामकारिवषयं विज्ञेयं नात्र संशयः "। तथा । " यः कामतो महापापं नरः कुर्यात्कथंचन । न तस्य शुद्धिनिर्दिष्टा भृग्विष्ठपतनाद्ते" इति । एतच प्रायश्चित्तं स्वत-स्वमेव । न ब्राह्मणत्राणादिवत् द्वादशवार्षिकांतर्भृतिमित्युक्तं पाक् ॥ २४७ ॥

## संग्रामे वा हतो लक्ष्यभूतः शुद्धिमवाप्रुयात् । मृतकल्पः पहारातीं जीवन्नपि विशुध्यति ॥ २४८ ॥

किंच । अथवा संग्रामे युद्धभूमाडुभयद्लपेरितशरसंपातस्थाने लक्ष्यभूतो मृतः शुद्धिम-धाप्रयात् । गाडमर्भप्रहारजनिततीववेदनो मृतकल्पो पृष्टिंको जीवन्नपि विशुद्ध्यति । १

लक्ष्यभावश्च पायश्चित्त्यहमित्येवं विदुषां धनुर्विद्याविद्यं संमामे स्वेच्छया कर्तव्यो न तु राज्ञा बलात्कारियतव्यः। यथाह मनुः (अ. ११ श्लो. ७३)। " लक्ष्यं राह्मभूतां वा स्याद्विद्यामिच्छ-यात्मन " इति । इदं च मरणान्तिकत्वात् साक्षात्कर्तुः क्षित्रियस्य कामकारिवषयम् । अपिश्चव्दादृश्व-मेधादिनाऽपि शुद्धचिति । यथाह मनुः (अ. ११ श्लो. ७४)। " यजेत वाऽश्वमेधेन स्वर्जिता-गोसवेन च । अभिजिद्धिश्वजिद्भवां वा जिन्नूताऽप्रिष्टुताऽपि वेति "।

अश्वमेधानुष्ठानं सार्वभौमक्षत्रियस्यैव । "यजेत वाऽश्वमेधेन क्षत्रियस्तु मि्हपितिरिति " पराश्चरस्परणात् । 'नासार्वभौमो यजेते'त्यसार्वभौमस्य प्रतिषेधद्शेनाच । इदं चाश्वमेधानुष्ठानं सार्वभौमस्य कामकारकृते मरणान्तिकस्थाने द्रष्टव्यम् । "महापातककर्तारश्चत्वारो मतिपूर्वकम् । अप्रिं पविश्य ग्राद्ध्यति स्थित्वा वा महिति कताविति " यमेन मरणकालाग्निप्रवेशतुल्यतया महाकतोरश्चमेधस्य निर्दिष्टत्वात् ।

स्वर्जिताद्यश्च त्रैवर्णिकस्याहिताग्नेरिष्टमथमयज्ञस्य द्वाद्शवार्षिकेण सह विकल्पन्ते । न च स्वर्जिताचर्थमाधानं प्रथमयज्ञानुष्ठानं वा कार्यम् । पतितस्य द्विजातिकर्मस्वनिधकारात् । न च संघ्यो-पासनवद्विरोध इति युक्तम् । आधानाद्रेक्तरकतुरोषत्वाभावात् । ते च दक्षिणान्यूनाधिक्याश्रयणेन द्वाद्शवार्षिकाचर्हेषु साक्षाद्वन्त्रादिषु व्यवस्थापनीयाः ॥ २४८ ॥

## अरण्ये नियतो जप्त्वा त्रिवै वेदस्य संहिताम् । शुद्धचेत वा मिताशीत्वा प्रतिस्रोतःसरस्वतीम् ॥ २४९ ॥

किंच । अरण्ये निर्जनप्रदेशे नियतो नियताहारो । 'जपेद्वा नियताहारः ' इति मनु-स्मरणात् ( अ. ११ श्लो. ७७ ) । त्रिवारं मन्त्रबाह्मणात्मकं वेदं जिपत्वा शुद्धचिति । संहिताग्रहणं पद्कमन्थुदासार्थम् । यहा मिताशनो भूत्वा ध्राक्षात्मस्रवणादारम्य पश्चिमोद्धेः पतिस्रोतः स्रोतःस्रोतः मित सरस्वतीं भित्वा गत्वा विद्युद्ध्यित । अशनं च हविष्येण कार्यम् " हविष्यसुग्वाउनुचरेत्मितिष्नोतः सरस्वतीमिति " मनुस्मरणात् (अ. ११ श्लो. ७७) । अयं च वेदजपो विद्ववो हन्तुर्निर्धनस्यात्यन्त-गुणवतो निर्मुणव्यापादने प्रमादकृते द्रष्टव्यः । सरस्वतीगमनं तु तादृश एव विषये विद्याविरहिणो द्रष्ट-व्यम् । निर्मित्तिनश्च । " तिरस्कृतो यदा विग्नो निर्मुणो व्रियते यदि " इति सुमन्तुवचनस्य दार्शि-भतत्वात् । यत्पुनर्मनुवचनम् ( अ. ११ श्लो. ७५ ) । " जपित्वाउन्यतमं वेदं योजनानां शतं वजे-दिति " तद्पि आरण्ये नियतो जक्ष्वेरत्येतस्येव विषयेऽशक्तस्येव द्रष्टव्यम् ॥ २४९ ॥

## पात्रे धनं वा पर्याप्तं दत्वा छुन्द्रिमवाप्तुयात् । आदातुश्च विद्युद्धचर्थमिष्टिवैस्वानरी तथा ॥ २५० ॥

किंच। 'न विषया केवलये श्ल्याकुलकक्षणे पात्रे गोभूहिरण्यादिकं जीवनपर्याप्तं समर्थे धनं 
र॰ दत्वा द्धिद्मवाप्रयात्। तद्धनं यः प्रतिग्रुह्णाति तस्य वैश्वानरदेग गोष्टाः द्धुद्धचर्थं कर्तव्या। प्रतचाहिः तान्निविषयम्। अनाहितामेस्तु तद्देवत्यश्वरुभैवति। 'य एवाहितामेर्थमेः स एवेपासनिकस्येति ' गृद्धाकारवचनात्। वाशब्दात्सर्वस्वं सपरिच्छदं वा गृहं द्यात्। यथाह मनुः (अ. १५ श्लो. ७६)।
" सर्वस्वं वा वेदविदे बाह्मणायोपपादयेत्। धनं वा जीवनायालं गृहं वा सपरिच्छद्भिति ''।

इदं च पात्रे धनदानं निर्गुणस्य धनवतो हन्तुर्निर्गुणन्यापादने द्रष्टन्यम् । तत्रैव विषये अविध-१५ मानान्वसस्य सर्वस्वदानं सान्वयस्य तु सोपस्करगृहदानमिति व्यवस्था । यदिप पराहारेणोक्तम् ।

"'चातुर्षयोपपन्नस्तु विधिवद्गक्षघातके । समुद्रसेतुगमनं प्रायध्यत्तं विनिर्दिशेत् ॥
''सेतुबन्धपथे भिक्षां चातुर्वण्यात्ममाहरेत् । वर्जायत्वा विकर्मस्थाञ्छकोपानदिवर्जितः ॥
''अहं द्वुब्कृतकर्मा वे महापातककारकः । गृहहारेषु तिष्ठामि भिक्षार्थी बद्धघातकः ॥
''गोकुल्लेषु च गोष्ठेषु आमेषु नगरेषु च । तपोवनेषु तीर्थेषु नदीप्रक्षवणेषु च ॥
''एतेषु ख्यापयेष्टेमः पुण्यं गत्वा तु सागरम् । ब्रह्माहा विप्रमुच्येत झाल्वा तस्मिन्यहोद्धी ॥
''ततः पुतो गृहं प्राप्य कृत्वा ब्राह्मणभोजनम् । दत्वा वस्त्रं पवित्राणि पुतात्मा पविश्रहृष्टम् ॥
''गवां वाऽपि शतं द्याचातुर्वियाय दक्षिणाम् । एवं श्रुद्धिमवामीति चातुर्वियानुमोदितः '' इति ।
तद्यपि ' यात्रे धनं वा पर्योप्तसिंत्यनेन समानविषयम् ।

यत्र सुमन्तुवस्तम् । " बहाहा संवत्सरं कृष्क्ष्रं चरेदधःशायी विषवणी कर्मावेद्को भेक्षाहारो 
२० दिव्यनदीपुलिनसंगमाश्रमगोष्ठपर्वतप्रस्रवणतपोबनविहारी स्वात्स्थानवीरासनी संवत्सरं पूर्णे हिरण्यमणिगोधान्यतिलभूमिसपीपि बाह्मणेष्यो द्वन्युतो भवति " । तद्गि हन्तुर्यूष्ट्रेस्य धनवतो जातिमात्रव्यापावने ब्रह्व्यम् । यत्पुनव्यसिष्ठवस्त्वनम् । ' हाद्शरात्रमक्शश्ची हाद्शरात्रमुपक्षेतिर्ति " । तन्मनसाऽध्यवसितब्रह्वस्यस्य स्वत एवोषपत्तिज्ञघंसस्य वेदितव्यम् । यत्पुनः " वण्डं तु ब्राह्मणं हत्वा श्च्रहत्यावतं चरेत् । चान्द्रायणं त्र कुर्वति पराकद्वयमेव चेति " वद्वित्रस्यत्वस्य
१० सहस्ययवधे ब्रह्व्यम् । अत्रैव विषये अपत्ययवधे ब्रह्मस्यविराह । " अरुणायाः सरस्वत्याः संगमे
काकविश्वते । शुध्येविषवणात्रायी जिराज्ञोषोषितो हिजः " इति । एवमन्यान्यपि स्मृतिवचनान्यन्विष्य
विकायां व्यवस्था विशेषा । समानां विक्रह्यः ।

एतानि च द्वाद्शवार्षिकाद्धिमदानपर्यन्तानि बाह्यणस्थैव । क्षत्रियाद्देस्तु द्विगुणादिकम् । यथान् ह्वाङ्किराः । "पर्षवा बाह्यणानां तु सा राज्ञां द्विगुणा मता । वैश्यानां त्रिगुणा प्रोक्ता पर्षद्वच वतं स्मृतमिति " ॥ एवं च ब्राह्मणानां येन हन्तृहन्यमानगतगुणविशेषेण य प्रायश्चित्तविशेषो व्यवस्थितः स एव तहुणविशिष्टे क्षत्रियाद्दौ हन्तरि द्विगुणाक्षिगुणो वेदितव्यः । अनयैव दिशा क्षत्रियवेश्यादाविष हीनेनोत्कृष्टवथे दोषगौरवाद्यायश्चित्तस्यापि द्वेगुणाक्षिगुणो देवत्या । दोषगौरवं च दण्डगौरवाद्वन- भगम्यते । यथोक्तम् । " प्रतिलोमापवादेषु द्विगुणाक्षिगुणो दमः । वर्णानामानुलोम्ये च तस्माद्धिर्ध- ह्यानितः " इति ।

यतु चतुर्विशतिमतवचनम् । "प्रायिश्वतं यदामातं ब्राह्मणस्य महाँष्मिः । पादानं क्ष-विथः क्रुयीद्धं वेश्यः समाचरेत्॥ स्रद्धः समाचरेत्याद्मशेषेष्वपि पाप्मस्विति '' तत्यतिलोमानुष्ठित-चतुर्विधसाहसन्यतिरिक्तविषयम् । तथा मूर्थावसिक्तादांनामप्यनुलोमोत्पन्नानां दण्डवत्यायाश्चनसूहनीयम् । १० द्शितं दण्डतारतम्यम् । 'दण्डपणयनं कार्यं वर्णजात्युत्तरावरिरितं '। ततश्च मूर्थावसिक्तस्य ब्राह्मण-विभे ब्राह्मणाद्तिरिक्तं क्षत्रियात् न्यूनमध्यधं द्वादशवार्षिकं भवति । अनयैव दिशा प्रतिलोमोत्पन्नाना-मपि प्रायश्चित्तगीरवमूहनीयम् ।

तथा आश्रमिणामपि **अङ्गिरसा** विशेषो द्शितः । " गृहस्थोकानि पापानि कुर्नन्याश्रामिणी यदि । शौचवच्छोषनं कुर्युरविग्वसनिक्शैनादिति " । शौचवदिति । " एतच्छोचं गृहस्थानां द्वि<u>शुणे १ ५</u> ब्रह्मचारिणाम् । त्रिगुणं तु वनस्थानां यतीनां तु चतुर्गुणामिति " वचनाद्यथा ब्रह्मचार्यादीनां शौचं द्विशुणादिक्रमेण वर्षते तथा शोधनं प्रायध्विचमपि भवतीत्यर्थः ॥

ब्रह्मचारिणस्तु प्रायश्चित्तद्देगुण्यं पोडरावर्षादूर्ध्वमेव । अर्वाकु पुत्तःबाली वाऽप्यूनपोडराः ! प्रायश्चित्तार्थमह्नितीति पोडरावर्षाद्वीचीनस्याधित्रायश्चित्ताभिधानात् । न च द्वादरावार्षिके चतुर्गुणै कियमाणे मध्ये विपत्तिराङ्क्या समान्त्यनुपपत्तेः प्रवृत्तिरेव नोपपथते इति राङ्कनीयम् । यतः प्रकान्ति २० मायश्चित्तस्य मध्ये विपत्तावापि पापक्षेयो भवत्येव । तथा हारीतः । " प्रायश्चित्ते व्यवस्ति कर्ती यादि विपत्ते । पूतस्तदहरेवासाविह लोकै परत्र चेति " । क्यास्तैऽप्याह । " धर्मार्थं यतमानस्तु न चेन्छक्रोति मानवः । प्राप्तो भवति तत्युण्यमञ्जवे वास्ति संशयः " इति ॥ २५०॥

अञ्चना निमित्ताच्नारेषु जहाहत्यापायश्चित्तस्यानिदेशमाह

## यागस्यक्षत्रविद्धाती चरेद्वहाहणि वतम् । मर्महा च यथावणै तथाऽऽत्रेगीनिषृद्वकः ॥ २५१ ॥

दीक्षणीयायुद्वसानीयापर्यन्ते सोमसासम्योगे वर्तमानी सात्रियनेस्यो यो व्यापाद्यति असी ब्रह्माण पुरुषे यद्वतस्यादिष्टं हास्यापार्यिकादि तक्करेतः । यद्यपि यागशब्दः सामान्यवचनस्तयाः ऽप्यत्र सोमयानेपार्यस्य सोमयानिकार्यः सामान्यवचनस्तयाः अपना सोमयानेपार्यस्य सामान्यस्य स्वापार्यस्य सामान्यस्य स

गस्यैव निर्दिष्टलात् । अञ्च च गुरुलञ्जुभूतानां हाद्शवार्षिकादिब्रह्महत्याव्रतानां जातिशक्तिगुणायपे-स्रया प्राग्वद्यवस्था वेदितव्या । एवं गर्भवधादिष्यपि । मरणान्तिकं तु नातिदिश्यते । व्रत्यहणात् । अतः कामतो यागस्थक्षत्रियादिवधे व्रतस्येव हैगुण्यम् । एतच व्रतं संपूर्णमेव कर्तव्यम् । 'पूर्वयार्वे' णेयोर्वेद्माच्यायिनं हत्वेति' प्रक्रम्यापस्त्यम्बेन हाद्शवार्षिकामिधानात् (१।९।२४।६) । '' गर्भे च 'विनासु संभूतं हत्वा यथावणं यद्वर्णपुरुषवधे यत्यायश्चित्तमुक्तं तद्वर्णगर्भवधे तचरेत् । एतचानुपजातसी-पुत्रपुरंसकव्यक्षमगर्भविषयम् । (अ. ११ श्लो. ८७) '' हत्वा गर्भमविज्ञातामिति '' मानवे विशेषदर्शनात् ।

अत्र च यद्यपि त्राह्मणगर्भस्य ब्राह्मणत्वादेव तद्वधनिमित्तवतमातिस्तथापि स्नीत्वस्यापि संभवा-'त्स्नीश्चद्रविट्शचवध' इत्युपपातकत्वेन तत्प्रायश्चित्तमौतिरपि स्याद्तः स्नीपुन्नपुंसकत्वेनाविज्ञातेऽपि १० ब्राह्मणगर्भत्वमाजप्रयुक्तं ब्रह्महत्यावतं कुर्योदित्यर्थवद्तिदेशवचनम् । उपजाते स्नीपुंसादिविशेषव्यक्षेने यथायथमेव गायश्चित्तम् ।

यश्चात्रेच्या निष्द्को व्यापादकः सोऽपि तथा व्रतं चरेत् । हन्यमानात्रेयीवर्णानुरूपं वर्तं चरेदि-त्यर्थः । आन्नेयीशब्देन ऋतुमत्युन्यते । 'रजस्वलामृतुम्नातामान्नेयीमाहुरत्न ह्येतद्पत्यं भवतीति ' विस्वष्ठस्मरणात् अन्निगोन्नजा च । 'अन्निगोन्नां वा नारीमिति ' । विष्णुस्मरणात् । एतदुक्तं १५ भवति । ब्राह्मणगर्भवेषे वाह्मण्यान्नेयीवषे च ब्रह्महत्याव्यतम् । अत्र क्षन्नियगर्भवेषे क्षन्नियान्नेयीवषे च क्षन्नहत्याव्यतमेवमन्यन्नापीति ।

चशब्दात्साक्ष्ये अनृतवचनादिष्विप । तथाह मनुः । (अ. ११ श्लो. ८८) " उक्त्वा चैवानृतं साक्ष्ये प्रतिरम्य गुरुं तथा । अपहृत्य च निक्षेपं ऋता च स्त्रीसुहृद्द्यामिति " । यत्र व्यवहारे असत्यवचनेन प्राणिनां वधपासिस्तिहिषयमेतत् । प्रायश्चित्तस्यातिगुरुत्वात् । प्रतिरम्भः क्रोधावेशः । २० निक्षेपश्च ब्राह्मणसंबन्धी । स्त्री चाहिताप्रिभार्या पतिवतात्वादिगुणयुक्तोच्यते सवनस्था च । यथाहाङ्गिराः । " आहिताप्रोहिंनाप्र्यस्य हत्वा पत्नीमनिन्दिताम् । ब्रह्महृत्यावतं कुर्यादात्र्येव चिति " । ' सवनस्थां स्त्रियं हत्वा ब्रह्महृत्यावतं चरेदिति " पराश्चरस्मरणात् ॥ एवं च सवनस्थाप्रिहोत्विण्यात्रेयीवधे ब्रह्महृत्याप्रायश्चित्तातिदेशात्तव्यतिरिक्तस्त्रीवधस्य स्त्रीह्यद्विद्श्रत्रवध हृत्युपपातकमध्यपाठादुपपातकत्वमेव ॥

२५ ननु ' ब्राह्मणो न हन्तव्य ' इत्यत्र निषेधेऽनुपादेयगतत्वेन लिङ्गवचनयोरिवविक्षितत्वाद्वाह्मण-जातेश्व स्त्रीपुंसयोरिविशेषात्तद्तिकमनिर्मित्तप्रायश्चित्तविधेर्बह्महा द्वादशाब्दानीत्यस्योभयत्र पाप्तत्वात् किमर्थं ' तथाऽऽत्रेयीनिष्ट्दक ' इत्यतिदेशवचम् । उच्यते । सत्यपि ब्राह्मणत्वे अनात्रेय्या वथस्य महापातकप्रायश्चित्तस्यवातिदेशो न पातित्यस्य । अतः पतितत्यागादि कार्यमत्रं न भवति ॥ २५१ ॥

# चरेद्वतमहत्वाऽपि घातार्थं चेत्समागतः। द्विगुणं सवनस्थे तु बाह्मणे वतमादिशेत्॥ २५२॥

किंच । यथावर्णमित्यनुवर्तते । ब्राह्मणादिहनने कृतनिश्चयस्तद्याणादनार्थं सम्यगागत्य शस्त्रा-दिमहोरे कृते कथेचित्मतिधातादिमचन्यमशादसी न मृतस्तदा अहत्वाडांपे यथावर्णं बहाहत्यादि व्रतं चरेत्। तथा च गौतमः ( अ. २२ स्. ११)। 'सृष्टश्चेद्वाझणवधे अहत्वाऽपीति'॥ नतु हनने तद्भावे चैकप्रायश्चित्तता न युक्ता। सत्यम्। अत एवीपदेशिकेभ्यो न्यूनत्वादातिदेशिकानां पादोनान्येन ब्रह्महत्यादिवतानि द्वाद्शवार्षिकादीनि भवन्ति । एतच प्रपश्चितं प्राक्। किंच। यस्तु सवनसंपाद्यं सोमयागमनुतिष्ठन्तं ब्राह्मणं व्यापाद्यित तस्मिन्द्वाद्शवार्षिकादिवतं द्विगुणं समा-दिशेत्। तेषां च व्रतानां गुरुलघुभूतानां जातिशक्तिगुणाद्यपेक्षया सत्यिप सवनस्थत्वस्याविशेषे पूर्वव- प्रदेव व्यवस्थाऽवगन्तव्या। ब्रह्महत्यासमानां तु गुर्विधिक्षेपादीनामातिदेशिकेभ्योऽपि न्यूनत्वाद्धों न द्वाद्शवार्षिकादिगयश्चित्तमित्युक्तम् ॥ २५२॥

इति ब्रह्महत्याप्रायश्चित्तप्रकरणम् ।

अथ कमप्राप्तं सुरापानप्रायश्चित्तं प्रक्रमते ।

## स्रराम्बुघृतगोसूत्रपयसामग्निसन्निभम् । स्ररापोऽन्यतमं पीत्वा मरणाच्छुद्धिमृच्छति ॥ २५३ ॥

सुरादीनां मध्येऽन्यतममित्रसित्रमं काथापादितात्रिस्पर्शदाहरानिकं कृत्या पीत्या सुरापो मरणाच्छुित् प्राप्नोति । गोस्वसाहचर्याद्वये एव वृतपयसी ग्राह्ने । युतपयःसाहचर्याव क्षेणमेव गोस्वम् । एतवार्द्वाससा कार्यम् । 'सुराप आर्द्रवासाच अत्रिवणीं सुरां पिवेदिति ' पैठी-निस्तरणात् । तथा ' लौहेन पात्रेण सुरापोऽप्रिवणीं सुरामायसेन पात्रेण ताग्रेण वा पिवेदिति ' रेप प्रचेतःस्मरणात् । एतव सकृत्यानमात्रे । " सुरापानं सकृत्कृत्वाऽप्यत्रिवणीं सुरां पिवेदि र'त्यिकृतः स्मरणात् । यत्त्व सकृत्यानमात्रे । " सुरापानं सकृत्कृत्वाऽप्यत्रिवणीं सुरां पिवेदि र'त्यिकृतः स्मरणात् । यत्त्व विवचनम् ( अ. २० स्. २२ ) । 'अन्यासे तु सुरायाश्य त्विवणीं सुरां पिवेदि रेप स्मर्कते ज्वलनीं तां विनिक्षिपेत् । मुखे तथा विनिर्दिग्ये मृतः द्यद्विमवाप्नुयादिति ॥'' वृहस्पितिस्मरणात् । यत्तु ( अ. ११ श्लो. ९० ) " सुरां पीत्वा हिजो मोहादिशवणीं सुरां पिवेदिति '' मनुना मोहयहणं २० कृतं तच्छास्रार्थीपरिज्ञानाभिप्रायेण ॥

अनेदं चिन्तनीयम् । कि सुराहान्दो मध्याने कढ छत तिसुष्वेव गौडीमाध्वीपैडीष्वाहोस्वित्ये ह्यामेवित । तन केचिन्मधमाने कढ इति वर्णयन्ति । 'अन्यासे तु सुराया ' इति वर्णसिष्ठे (अ. २० सू. २२) पेष्ट्यादिन्नयन्यतिरिक्तेऽपि मध्यमाने सुराहान्द्रययोगदर्शनात् । न चासौ गौणः प्रयोग इति शृङ्गनीयम् । मदजननशक्तिमत्त्वोपिषकतया सर्वन सुख्यत्वोपपिकतया सर्वन सुख्यत्वोपपत्तौ गौणत्करुपनाया अन्याय्यत्वादिति । तद्युक्तम् । पानसं द्राक्षमाधूकं खार्जुरं तालमेश्वन्यम् । मधूर्यं सैरमारिष्टं मेरेयं नालिकेक्जम् ॥ समानानि विजानीयान्यवान्येकादशैव तु । इत्यरं तु सुराहां सर्वेषामधमं स्थृतिमिति '' पुल्यस्त्ये मध्विशेषत्वेन सुराया निर्दिष्टतात् । अतश्च मध्यमाने सुराहाव्द्रपयोगो गौणः । अन्य पुनः पेष्ट्रचादिष्ठ तिसुषु सुराहाव्द्ययोगो गौणः । अन्य पुनः पेष्ट्रचादिष्ठ तिसुषु सुराहाव्द्ययोगो गौणः । अन्य पुनः विद्वयादिष्ठ तिसुषु सुराहाव्द्यपयोगो सुर्यते तथापिः कुनातावित्वमिति सेदेरे (अ. ११ को. ९४ )३० भ गोडी माध्यी का पिद्वया विद्वया विद्वया विद्वया प्रतिनिया सुराहाव्द्यप्रयोगो सुर्यते विद्वया विद्वया विद्वया सुर्विकार्णकावित्य

निर्धारणाज्ञेत्रेत्र मुख्यत्वं युक्तम् । न चानेकञ्च शक्तिकल्पना दोषः । मदशक्तेष्पाधित्वाश्रयणेन तस्य सुपरि-हरत्वात् । न च तालादिरसेष्वप्युपाधोर्विद्यमानत्वादितिमसङ्गः । पङ्कजादिशब्दवद्योगरुढत्वाश्रयणात् । अतश्च । 'यथेवैका तथा सर्वा न पातन्या द्विजोत्तमीरिति ' तिसृणां सुराणां समानदोषत्वप्रतिपादनपरम् । न पुनरनयोगौंडीमाध्व्योः पैष्टीसुरासमत्वप्रतिपादनपरम् ।

दिजोत्तमग्रहणं दिजात्युपलक्षणम् । एतद्प्ययुक्तम् । 'दादशं तु सुरामयं सर्वेषामधमं स्मृतमिति ' पुलस्त्यावने गौडीमाध्यीभ्यामि सुरामयस्यातिरेकदर्शनात् । तथा । (मतुः अ. ११
को. ९३) '' सुरा वै मलमजानां पाप्पा च मलमुच्यत '' इति । अज्ञविकारस्येव सुरात्वनिर्देशात्ज्ञशब्दस्य च । 'अजेन व्यञ्जनमि'त्यादिषु बीह्यादिविकार एव प्रयोगदर्शनात् । गुडमधुनोश्च रसरूपत्वात्तथा सौत्रामणीग्रहेषु चाज्ञविकार एव सुराशब्दस्य श्रुतत्वात् पैष्टयेव सुरा सुख्याच्यते । इतरथ योस्तु सुराशब्दो गौणः । यत्तूकम् । 'गौडी माध्वीति ' मतुवचनात्तिमृष्वप्योत्पत्तिकत्विनधीरणोति
तद्प्ययुक्तम् । यतो नेदं शब्दानुशासनवच्छव्दार्थसवन्धानादित्वप्रतिपादनपरं किंतु कार्याप्रतिपादनपरं ।
 अतो गुरुगयश्चित्रनिमित्ततया गौडीमाध्व्योगौणः सुराशब्द्यप्रयोगः ।

एवं च नानेकशक्तिकल्यनादोषो नाण्युपाध्याश्रयणं कृतम्। न चांच दिजोत्तमग्रशणस्योपलक्षणत्वम्। अतश्च ( मनुः अ. ११ को. ९२ ) " सुरा वे मलम्बानां पाप्मा च मलमुक्यते ।

१५ तस्माङ्काक्षणराजन्यौ वैश्यश्च न सुरां पिवेदिति " पेष्टचा एव वर्णन्नयसंबन्धित्वेन निवेधः। गौडयादीनां तु मयानां न्नाद्यमसंबन्धित्वेनेव निवेधो न क्षित्रयवेश्ययोः। ( अ. ११ को. ९५ ) " यक्षरक्षःपिशाचानां मयं मांसं सुरासवम् । तद्वाक्षणेन नात्तव्यं देवानामश्चता हिदिति " मानवे न्नाक्षणेनेति विशेषोपादानात्। बृह्वद्विष्ठस्तुनार्धि नात्त्या स्वयातिषेधो दिशितः। " माधुकमिक्षवं तैरं
तालं खार्जूरपानसम्। मधूत्यं चैव मध्यीकं नैरेयं नालिकरजम् । अमध्यानि वशितानि मधानि
२० नाक्षणस्य त्विति " ॥ बृह्दस्वाद्याव्यक्त्ययेनापि क्षत्रियवेश्ययोदींषाभाशे दशितः। " कामादिपि हि
राजन्यो वैश्यो वं।ऽपि कर्यचन । मधमेव सुरां पीत्वान दोषं प्रतिपयते " इति ॥ द्यास्तेनािप तयोः "
मीध्वीपानमनुज्ञातम् । " समे मध्यासवक्षीनौ सम्यो चन्यन्वस्वति । एकपर्यक्रत्यिनी वृद्धी मे
केशवार्ज्ञातिविता " । एवं नाह्मणसंवन्धित्येन मयमानिवेषे सत्यपि " मीडी माध्यी च पैद्यी च
विज्ञेया त्रिविधा सुरा । यथेवैका तथा सर्वा न पातव्या द्विजोत्तमीरिति " गौडी माध्यीः पृष्वित्रियः
१५ वचनं ( मनुः अ. ११ को. ९४) दोषगुरुत्वेन सुरासमत्वप्रतिपादनपरम् ।

अयं च सुरानिषेजोऽनुपनीतस्थानुदायाश्रं कन्याचा भवस्येव । (मनु: अ. ११ को. ९१ )।
"तस्माद्वाद्वाणराजन्यो वेदयव्य न सुरा पिनेदिति " जातिमात्रावच्छेदेन निषेधात् । अतस्य (अ. ११ की. ९०) ' सुरा पीत्रा विज्ञे मोहादिति " प्रायम्भित्राविष्याव्ये समुना यत् विज्ञम्हणं हतं तद्वर्णन्ययावकार्यार्थम् । निमित्तस्यानिवेयसावेशस्यानेनिकित्रविष्ये च वर्णमावस्यावच्छेद्वर्णन्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्रविष्यात्य

ह्विगुणं चरेदिंश्त्यद्भिरःसरणात् । एनं बुद्धातुराग्धिष्पपि थोज्यम् । तथा ( मनुः अ. ११ श्लो. ९५ ) 'तद्वाक्षणेन नात्तस्यं देवानामश्रता हविरिति ' मधस्यापि जातिमाञ्चावच्छेदेन निषिद्धत्वाद्नुपनीते-नापि न पेयम् ॥

ननु कथमनुपनीतस्य दोषः । 'पागुपनयनात्कामचार्कामवाद्कामभक्षा ' इति गौतमवचनात् (अ. २ सू. १) । तथा । '' मधमूत्रपुरीषाणां भक्षणे नास्ति कश्चन । दोषस्वा पञ्चमाहर्षा- 
दूष्वं पित्रोः सुह्रदुरोरिति '' कुमारवचनाच दोषाभावावगतेः । उच्यते । सुरामध्योनिषेषवावये
जातिमात्रत्वावच्छेद्कत्वश्रवणाद्मतिहतैव निषेषप्रवृत्तिः । अत एव स्मृत्यन्तरे निषेषवचनम् ।
'सुरापाननिषेषस्तु जात्याश्रय इति स्थिति'रिति । अतः ''पादो बालेषु दातव्यः सर्वपापेष्वयं विधिरिति'' ।
सर्वपापेषु सुरापानादिष्विति वचनात्पाद् एव सुरापाने गायश्चित्तम् । तथा जातृक्रण्येन मध्यपानेऽिष गायश्चित्तसुक्तम् । '' अनुपेतस्तु यो वालो मधं मोहात्पिवेद्यदि । तस्य इन्छ्नयं कुर्यान्माता प्राता !'
तथा पितिति''।अतो गौतमवचनं सुरादिव्यतिरिक्तगुक्तपर्युषितादिविषयम् । कुमारवचनं तु सदर्पदोषस्थापनपरम् । अत एव प्रागुपनयनात्कृतदोषस्योपनयनमेव प्रायश्चित्तमित्युक्तं मनुना । (अ. २
स्थो. २७) ''गाभैहीमैर्जातकर्मचूडामौक्षानिबन्धनैः । बैजिकं गाभिकं चैनो हिजानामपमृज्यत'' इति ।

अयमज्ञार्थः । ज्ञैवर्णिकानामुत्पत्तिप्रभृति पेष्टाप्रतिषेधः । त्राह्मणस्य तु मद्यमाज्ञनिषेघोऽप्युत्पात्ति-प्रभृत्येव । राजन्यवैक्ययोस्तु न कदाचिद्पि गौर्ड्वाद्मिद्यपतिषेधः । शूद्रस्य न सुराप्रतिषेधो नापि १०० मद्यमाज्ञप्रतिषेधः ॥ ९५३ ॥

#### **प्रायश्चित्तान्तरमाह**

#### वालवासा जटी वाऽपि ब्रह्महत्यावतं चरेत् । पिण्याकं वा कणान्वाऽपि भक्षयेश्चिसमा निशि ॥ २५४ ॥

गोछागादिलोमितामृताक्षप्राष्ट्रता वास्त्रवास्ताः । वालवासोग्रहणं चीरवत्करुयोठप्रदक्षणार्थम् । २० 'सुरापग्रुक्तरुपाँ चीरवत्करुवासमा नृझहत्यावृतं चरेपातामिति ' प्रचितःस्मरणात् । जदिग्रहणं सुण्डत्विनिराकरणार्थम् । **बसाहत्यावृतं चरेदि**त्यनेव सिद्धे यद्वाल्यसमादिग्रहणं तद्वस्यम् संभवे स्वयंधारितिहरःकपालादिनिवृत्त्यर्थम् । इद्मकामतो जल्खुद्ध्या यः सुरां पिवति तदिषयम् । (मृतुः आ. ११ की. ८९) ''इयं विद्यादिक्तित्ता गमाप्याकामतो दिजिमिगत्यकामोपाधित्वेन विहितस्यैव द्वादशवार्षकातिदेशात् । अत्र च सुराणानस्य महापातकत्वास्त्यप्यातिदेशिकत्वे संपूर्णमेव द्वादशवार्षक कुर्यात् न पादीनम् । अत्र एव वृद्धहारीतः । 'दादशभिवेषेमहापाताकनः पूर्यम्ते' इति ।

अशवा पिण्याकं पिणिइतं जिसमाः वर्षत्रयपर्यन्तं राजी भक्षयेत् । कणास्तन्दुळ्ळवास्तान्वा पूर्वव स्थायेत् । एतच सक्तदेव कार्यम् । (अ. ११ छो. ९२) 'कणान्वा भक्षयेवव्दं पिण्याकं वा सक्रिक्शिति ' मनुस्मरणात् । अस्य च पिण्याकादिभक्षणस्य भोजनकार्ये विहित्तवादशनान्तर-पिरियागः । एतचोद्वकद्भद्भचा सुरामाने छर्दनोत्तरकाळे वेदितव्यम् । " एतदेव वतं द्वर्यान्मयपश्छक्ति ३ कतं । प्रश्चावयं तु तस्योकं अस्पदं कायशोधनाविति " द्वयास्ववनात् । न च सुरासपृष्टे वदुप्रक्रम्य-

मानतद्गन्धरसोद्कपानविषयमिद्गिति सुन्दरम् । संसर्गेऽपि सुरात्वस्यानपायात् । यथाऽऽज्यत्वस्य पृष-दाज्ये अत एव ''आज्यपा इति निगमाः कार्याः न पृषदाज्यपा'' इत्येवमुक्तं न्यायविद्धिः ।

यत्पुनरापस्तम्बन्चनम् । (१।२५।११) ' स्तेयं कृत्वा सुरां पीत्वा गुरुद्गरान्मत्वा ब्रह्महत्यां च कृत्वा चतुर्थं कालं मितभोजनो योऽभ्युपेयात्सवनानुकत्पं स्थानासनाभ्यां विहरिक्षिभिषेषैं पापं
'व्यपनुद्तीति '। यत्याङ्गिरोवचनम् । 'महापातकसंयुक्ता वर्षेः ग्रुध्यन्ति ते निभिरिति'। तदुभयमिष
'पिण्याकं वा कणान्वे'त्यनेनैकविषयम्। यदिष यमेन मायश्चित्तदयमुक्तम् । ''बृहस्पतिसवेननेष्ट्वा सुरापो
बाह्मणः पुनः । समत्वं बाह्मणेर्गच्छिदित्येषा वैदिकी श्रुतिः ॥ सूमिमदानं यः कृर्योत्सुरां पीत्वा दिजोत्तमः । पुनर्न च पिनेतां तु संस्कृतः स विग्रुध्यतीति'' तदुभयं पूर्वेण सहैकविषयम् ॥ यद्वा अतिरिक्तदक्षिणाकत्पाश्रयणाद्दादशवार्षिकेण सह विकत्यते । अन्नापि बालवृद्धादीनां 'सार्धेकवर्षायमनुपनीतानां
'कृत नवमासिकमि'त्येवं कत्यना कार्यो । यत्तु मनुवचनम् (अ. ११ श्लो. ९२)। ''कणान्वा भक्षयद्वदं पिण्याकं व सकृत्विशि । सुरापानापनुत्त्यर्थं वालवासा जटी ध्वजीति '' तत्तालुमान्नसंयोगे
सुराया अद्यद्धिपूर्वे द्रव्यम् ॥

नतु च द्रद्भवायस्याभ्यवहरणं पानिमत्युच्यते । अभ्यवहरणं च कण्याद्येनयनं न ताल्वादि-संयोगमाञ्चमतः कथं तञ्च पानिनिमित्तं पायश्चित्तम् । उच्यते । येन ताल्वादिसंयोगेन विना पानिक्रिया न १५ निवर्तते सोऽपि पानिक्रयाप्रतिवेधेन प्रतिषिद्धः । अतो यद्यपि मुख्यपानाभावान्त महापातकत्वं तथापि तत्प्रतिवेधेन तद्द्भसृताव्यभिचारिताल्वादिसंयोगस्यापि प्रतिषिद्धत्वेन दोषस्य विचैमानत्वाद्भवत्येव प्राय-श्चितम् । 'चरेह्नतमहत्वापि घातार्थं चेत्समागतः ' इति । यथा हननप्रतिवेधेन तद्द्भसूताध्यवसायादेरपि प्रतिषिद्धत्वात्प्रायश्चित्तविधानम् ।

यत्तु **बौधायनीयम्** (२।१।१८)। 'त्रैमासिकममत्या सुरापाने कृच्छ्राब्दपादं चरित्वा पुन-२० रुपनयनमिति'। यच याम्यम् । 'सुरां पीत्वा दिजं इत्वा रुक्मं इत्वा दिजन्मनः। संयोगं पतितै-र्गत्वा दिजश्चान्द्रायणं चरेदिति '। यदिष वार्हस्पत्यम् । 'गौडीमाध्व्यौ सुरां पैद्यौ पत्वा विगः समाचरेत् । तप्तकृच्छ्रं पराकं च चान्द्रायणमनुक्रमादिति' । तिश्वतयमप्यनन्यौषधसाध्यव्याध्युप-शमार्थे पाने वेदितव्यम् । प्रायश्चित्तस्यात्यत्वात् ।

यदा तु सुरासंसृष्टं ग्रुष्करसमेवानं भक्षयित तदा पुनरुपनयनम् । यथाह् मन्तुः । (अ. ११ २५ रुते. १५०) " अज्ञानात्मास्य विण्मृनं सुरासंसृष्टमेव च । पुनः संस्कारमष्टिन्त नयो वर्णा दिजान्तय " इति ॥ यदा च ग्रुष्कपुराभाण्डस्थोदकं पिवति तदा शासात्मपोक्तं कुर्यात् । 'सुराभाण्डोदकपाने छद्नें घृतमाशनमहोरानोपवासक्षेति " ॥ यतु बौद्धायनीयम् । (२।१११) 'सुरापानस्य यो भाण्डेष्वपः पर्धुविताः विवेत् । राङ्कपुष्पीविषकं तु क्षीरं सापः पिवेक्यहामितः तत्पर्युवितत्वद्यिकम् । अकामतोऽभ्यासे पुनर्भस्तानकम् । (अ. ११ रुते. १४७) " अपः सुराभाज-नस्था मयभाण्डस्थितास्तथा । पक्षरान्नं पिवेत्यीत्वा शङ्कपुष्पीशृतं पयः " इति ॥ यतु विष्णूकम् । 'अपः सुराभाजनस्थाः पीत्वा सप्तरानं राङ्कपुष्पीशृतं पयः पिवेदिति " तन्मतिपूर्वकपाने । ज्ञानतो-ऽभ्यासे तु बृह्यम् आह् । " सुराभाण्डस्थितं तोयं यदि कश्चित्यवेद्विकः । स दादशाहं क्षरिण

"ब्राह्मणस्तु सुरापस्य गन्धमाघाय सोमपः । प्राणानप्तु बिरायम्य घृतं प्राश्य विशुद्धातीति' तत्सोम-याजिन एवामितपूर्वे । मितपूर्वे तु दिगुणम् । अपीतसोमस्य तु कल्प्यम् । साक्षातसुरागन्धघाणस्य तु 'प्रातिरप्रेयमययोरिति' जातिश्रंशकरत्वात् । (अ. ११ श्लो. १२४)। '' जातिश्रंशकरं कर्म कृत्वा-ऽन्यतमिन्छ्या । चरेत्सान्तपनं कृच्छ्रं प्राजापत्यमनिच्छयोति '' **मनूक्तं** ब्रष्टव्यम् ॥ २५४॥

एवं मुख्यसुरापाने प्रायश्चित्तमुक्त्वा मद्यपाने प्रायश्चित्तमाह

### अज्ञानात्तु सुरां पीत्वा रेतोविण्मूत्रमेव च । पुनःसंस्कारमर्हन्ति त्रयो वर्णा द्विजातयः ॥ २५५ ॥

यः पुनर**ज्ञानाहु**दकबुद्ध्या **सुरां** मधं बाह्मणः पिबाति, ये च ब्राह्मणाद्यो रेतोाविणमू-व्राणि प्राश्रन्ति ते त्रयोऽपि द्विजातयो वर्णास्तप्तकुच्छूपूर्वकं पुनरुपनयनप्रायश्चित्तमईन्ति ।

अत्र मधपाने योऽयं पुनः संस्कारः स ब्राह्मणस्येव । क्षतियविशोस्तद्भ्यनुज्ञानस्य द्वितंत- १० त्वात् । सुराशब्द्श्वात्र मधपरः । प्रायश्चित्तस्यातिङ्क्षुत्वात् । अज्ञानतो मुख्यसुरापाने द्वाद्शवार्थि- कस्य विहितत्वाच । अत्र एव गौतमेनात्र मधशब्दः प्रयुक्तः (अ. २२ सू. २।२ )। ' अमत्या मधपाने पयोष्ट्रतमुद्धकं वायुं प्रतित्र्यहं तप्तानि पिवेत्स तप्तकुः ब्र्ह्स्ततोऽस्य संस्कारः । मूचपुरीषकुणप्रतेतां प्राशने चेति '। यद्यस्पित्रवेव विषये मनुतोक्तम् । (अ. ११ श्लो. १४६)। 'अज्ञानाः द्वाष्टणीं पीत्वा संस्कारेण विश्वद्धव्यतीति ' तद्यि तप्तकुः ब्र्ह्यूपूर्वक्रमेव । गौतमवाक्यानुरोधात् । पुनः १५ संस्कारः युनरुपनयनम् । तद्वाश्वलायना युक्तक्रमेण कर्तव्यम् । यथोकम् । (१।२२।२२—२६) 'अयोपेतपूर्वस्य कृताकृतं केशवपनं मेधाजननं च । निरुक्तं अपरिदानं । कालश्च । तत्सवितुर्वृणी- मह इति सावित्रीमिति '।

मतिपूर्वमवपाने वसिष्ठोक्तं द्रष्टव्यम् (अ. २० स्. १९)। '' मत्या मवपाने त्वसुरायाः सुरायाश्चाज्ञाने कृष्ट्यतिकृष्ट्रौ वृतपाशनं पुनः संस्कारश्चोति''। चान्द्रायणं वा द्वाङ्कोक्तम्। 'असु-२० रामवपायी चान्द्रायणं चरेदिति'। सुखमात्रप्रवेशे तु मयस्यापस्तम्बीयं षड्रात्रम्।

''अभक्ष्याणामपेयानामलेह्यानां च भक्षणे । रेतोमूत्रपुरीषाणां प्रायश्चित्तं कथं भवेत् ॥ ''पग्नोद्वम्बराबित्वानां पलाशस्य कुशस्य च । एतेषामुदकं पीत्वा षड्डात्रेण विद्याद्वयतीति '' ।

एतच तालादिमयविषयम् । गीडीमाध्ययोः पुनरज्ञतया पाने 'असुरायाः सुरायाश्वाज्ञानतः' इति विसिष्ठाकः (अ. २० स्. १९) 'इच्छ्रातिङ्च्छ्रसिहतः पुनः संस्कारो घृतपाशश्व' द्रष्टयः । २५ तयोमितिपूर्वपाने तु पिण्याकं वा कणान्वेति जैवार्षिकम् । 'कामतस्तु तत्पानाभ्यासे अभ्यासे तु सुराया अभ्रवणीं सुरां पिवन्मरणात्पृतो भवतीति 'वासिष्ठं (अ. २० स्. २२) मरणान्तिकं द्रष्टव्यम् । नाज सुराशब्दः पैष्ट्यभिपायः । तस्याः सङ्कत्यानेऽपि मरणान्तिकस्य दार्शितत्वात् ॥ मधवासितग्रुष्क्रभाण्डोद्कस्याज्ञानतः पाने वृह्यमोकम् ' मद्यभाण्डस्थितं तोयं यदि कश्चित्विविद्वाः ।
इत्रमृलविषकेन व्यदं क्षीरेण वर्तयेविति '॥

अज्ञानतोऽभ्याते तु विसिष्ठेनोक्तम् (अ. २० सू. २१)। " मयभाण्डस्थितं तोयं यदि किश्चित्विविद्विजः । पद्मोद्धुन्यरिवित्वानां पलाशस्य कुशस्य च । एतेषामुद्दकं पीत्वा जिराज्ञेण विद्यु- द्व्यतीति ''। ज्ञानतः पाने तु विष्णूकम् । " मयभाण्डस्थितं तोयं पीत्वा पश्चराज्ञं शङ्कपुण्पीशृतं पयः पिवेदिति '' ॥ ज्ञानतोऽभ्याते तु शङ्किनोक्तम् । " मयभाण्डस्थितं तोयं पीत्वा " सप्तराज्ञं गोसूत्रं यावकं पिवेदिति '' ॥ अत्यन्ताभ्याते तु हारीतोक्तम् । " मयभाण्डस्थितं तोयं यदि कश्चित्विविद्वित्वः । द्वादशाहं तु पयता पिवेद्वाहीं सुवर्चलामिति '' ॥ एषु च वाक्येषु विज्ञ- महणं बाह्यणाभिप्रायम् । 'क्षत्रिवेवेश्ययोरप्रातिपेधादिति ' दिशैतं माक् ॥ इदं च गोडीमाध्यीभाण्डस्थ- जलपानविषयं गुरुत्वात्यायश्चित्तस्य । तालादिमयभाण्डोदकपाने तु कल्प्यम् ॥ २५५ ॥

#### द्विजातिभायां मत्याह

## पतिलोकं न सा याति ब्राह्मणी या सुरां पिवेत् । इहैव सा शुनी गृधी सुकरी चोपजायते ॥ २५६ ॥

या दिजातिभायी सुरां पिवाति सा कृतपुण्याऽपि सती पतिलोकं न याति । कित्विद्देव लोके व्याधसूकरलक्षितां तिर्थेग्योनि कमेण प्राप्नोति ॥ ब्राह्मणीप्रहणं चान 'तिस्रो वर्णानुपूर्येन्णिति ' न्यायेन यस्य दिजातेर्यावत्यो भायोस्तासामुणलक्षणम् । अत एव मनुः ''पतत्यर्थे रे शरीरस्य यस्य भार्या सुरां पिवेत् । पतितार्थशरीरस्य निष्कृतिनि विधीयते '' इति । धर्मार्थकामेषु सहाधिकाराहम्पत्योरेकशरीरत्वेनातो यस्य दिजातेर्भायी सुरां पिवति तस्य भार्योत्त्यम् भर्षे शरीरं पतित । पतितस्य च भार्योत्त्वर्थार्थशरीरस्य निष्कृतिने विधीयते । तस्माहिष्वातिभार्यया बाह्मण्यायया सुरा न पेया । 'तस्माद्वाह्मणराजन्यो वैश्यस्य न सुरां पिवेदिति ' निवेधविधौ लिङ्कन्याविवक्षितत्वेन वर्णज्ञयभार्याणामपि प्रतिवेधे तिद्धे सुनर्वचनं दिजातिभार्याया शृद्धाया अपि सुराप्रतिवेध-रेष्माम्त्यर्थम् । आते दिजातिभार्याभः सुद्धायाः शृद्धायाः शृद्धायाः शृद्धायाः शृद्धायाः शृद्धायाः । सुरापानसमेषु तु निषद्धभक्षणादिष्ठ सुरापानपान्यास्वत्तार्थमित्युक्तं पाक् २५६

इति स्ररापानप्रायश्चित्तप्रकरणम् ।

क्रमप्राप्तं छुवर्णस्तेयपायाश्चित्तमाह

# बाह्मणः स्वर्णहारी तु राज्ञे मुसलमर्पयेत् । स्वकर्म ख्यापयंस्तेन हती मुक्तोऽपि वा शुचिः ॥ २५७ ॥

नाहाणस्वामिक सुवर्ण योऽपहरत्यसी 'सुवर्णस्त्रेयं मया कृतिनित्येवं ' स्वकर्म स्यापयन् हाह्रो सुसर्छ समर्पयत् । संसलसमर्पणस्य वृष्टार्थत्वासेन सुसलेन राजा तं हन्यात् । तेन राजा हतो मुकी का हाद्वो भवति । अपहरणशब्देन च समक्षं परोक्षं वा बलाकौर्यण वा क्यादिस्स्यहेतं विदा भवणक्षंत्र्यते ।

के ब्रह्मितमुद्धारोक स्थेतद्वन न लभ्यते । वासिके ह दस्यते भ. २१-१५.

मुसलं समर्पयोदिति यद्यपि सामान्येनोक्तं तथापि तस्य हननार्थांचात् तत्समर्थस्यायोमयादेर्ग्रहणम्। अत एव मनुनोक्तम् (अ. ८ श्लो. ३१५)। "स्कन्धनादाय मुसलं लक्कटं वाऽपि खादि-रम्। असि चोभयतस्तीक्षणमायसं दण्डमेव वेति ११॥ इरह्वेनाय्यः विशेष उक्तः। 'सुवर्णस्तेनः प्रकीणकेश आर्द्रवासा आयसं सुसलमादाय राजानमुपतिष्ठेदिदं मया पापं कृतमनेन मुसलेन मां वात-यस्वेति। स राज्ञा शिष्टः सन्पूतो भवतीति ११। हननं चावृत्तिःविधानाभावात्सकृद्वेव वार्यम् । अत एव ५ मनुनोक्तम्। (अ. ११ श्लो. १००)। 'ततो मुसलमादाय सकृद्धन्यानु तं स्वयामिति १।

एवं सक्ताडनेन हतो मृतः शुद्धयेत्। शुक्तो वा मरणाब्वीवनापि शुद्धयेदिति यावत् ॥ तथा च संवर्तेनोक्तम्। "ततो मुसलमादाय सक्टब्टन्यानु तं स्वयम्। यदि जीवाति स स्तेनस्ततः स्तेयादिशुद्धयते '' इति ॥ यथोकं बाह्मवधे । 'मृतकल्पः महारातों जीवकपि विशुद्ध्यतीति '॥

नन्वताहित एव राज्ञा मुक्तः स्तेनः झुद्धचेदित्ययमर्थः कस्माञ्चेष्यते । उच्यते । अप्रभेनस्वी १० राजिति । गौतमीये (अ. १२ सू. ४२) ताडनमङ्कितो राज्ञो दोषाभिधानात् । भवतु राज्ञो दोषस्वयाऽप्यतिकान्तनिवेधेन राज्ञा म्रेहादिना मुक्तः स्तेनः कथं न झुद्धचेदिति चेत् । उच्यते । एवं च सत्यकारिणका झुद्धिरापतेत् । अथोच्यते । मोक्षोत्तरकालं द्वादशवार्षकायनुष्ठानेन झुद्धचद्वभिकरणा-आकारिणकेति । तदप्यसुन्दरम् (मुक्तः झुचिरिति । मोक्षस्यैम झुद्धिहेतुत्वाभिधानात् । अतः माच्येव व्याख्या जायसी । मुक्ते वा मरणाज्ञीवन्निति विद्युष्यदिति यावत् ।

इदं च मरणान्तिकं सार्ववणिकस्यापहर्तुने तु ब्राह्मणस्येव । 'ब्राह्मणः स्वर्णहाराति' नैमित्तिक-वाक्ये विशेषानुपादानात् क्षित्रयादीनां च महापातिकत्वाविशेषात्प्रायश्चित्तान्तरस्यानान्नानाञ्च । यत्पुन-मिनवे (अ. ११ श्लो. ९९) । '' सुवर्णस्तेयकृद्धिमः '' इति विभव्यहणं तन्नरमात्रोपळक्षणम् । '' मायश्चित्तीयते नरः '' इति तस्यैव मकृतत्वात् । मनुः (अ. ११ श्लो. ५४) । '' ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वेङ्गनागमः '' इति निमित्तवाक्ये विशेषानुपादानान्च । तत्सायक्षनैमित्तिकवाक्ये 'सुवर्णः १०० स्तेयकृद्धिम' इत्यत्र श्रूयमाणमप्युपळक्षणमेव युक्तम् । यथाभ्युदितेष्ट्यां यस्य हिवरिति वाक्ये तन्दुळ्य-हणं हिवर्मात्रस्य ॥

इदं च राज्ञा हननं ब्राह्मणब्यतिरिक्तस्य । "त जातु ब्राह्मणं हन्यात्सवेषोपण्वापि स्थितमिति" मानवे (अ. ८ क्ष्णे. ३८०) ब्राह्मणवधस्य निषिद्धत्वात् । यदि क्रथं विद्वितकान्तनिषेषेन राज्ञा हन्यते तथापि द्युद्धो भवति (मजुः अ. ११ क्ष्णे. १००) । " वधेन द्युध्याति रतेनो ब्राह्म-२५ णस्तपसैव वेति " ब्राह्मणस्यापि वधेन द्युद्धभिधानात् । न च 'तपसैव वेध्व्यक्कोरण वधनिषेदः । तस्य केष्वव्यत्वसार्थि द्युध्यभिधानपरत्वात् । यदि वधो निषिद्धस्तार्हि तपसैव वेति विकल्पाभिधानमनुपण्वाम् , म च वण्डाभिमार्थ विकल्पाभिधानम् । तस्यानिर्दिल्लात् । किंच । 'एकार्थास्तु विकल्पाभिधानमनुपण्वाम् , न च वण्डाभिमार्थ विकल्पाभिधानम् । तस्यानिर्दिल्लात् । किंच । 'एकार्थास्तु विकल्पाभिधानम् । तस्यानिर्दिल्लात् । किंच । 'एकस्य दमनार्थत्वात्तप्रक्षात्र पावक्ष्यवितुत्वात् । च च ' धेम द्युष्ट्यति स्तेन' इति सामान्यविषयेण वधेन ' ब्राह्मणस्तपसैव वेति । १०० विशेष्टां । वस्य स्वाप्ति विकल्पार्यपति । यद्य स्वित्राधिकार्याच्याविषयात्वे वेति । १०० विकल्पात्तमात्वे विकल्पात्वाच्याचिष्यान्यमेव । यद्य स्वित्राध्यापि न निषेदः । मनुना ' सुवर्णासीयकृते

द्विप १ इत्यभिधाय ( अ. ११ श्लो. १०० ) '' गृहीत्वा मुसलं राजा सङ्ख्न्यानु तं स्वयमिति '' सर्वनाम्ना पङ्कत्वाम्नणपरामर्थेनैव हननविधानात् । ' न जातु ब्राह्मणं हन्यादि'त्यस्य प्रायश्चित्तव्याति-रिक्तदण्डरूपहननविषयत्वेनाप्युपपत्तेः । एतच मरणान्तिकं मतिपूर्वसुवर्णस्तेयविषयम् । '' मरणान्तिकं हि यत्योक्तं प्रायश्चित्तं मनीषिभिः । तत्तु कामङ्कते पापे विज्ञेयं नाव संशयः '' इति मध्यमाद्भित्रः भ स्मरणात् । अत्र च सुवर्णशब्दः परिमाणविशिष्टहेमद्रव्यवचनो न जातिमात्रवचनः ।

'' जालसूर्यमरीचिस्थं त्रसरेणू रजः स्मृतम् । तेऽष्टौ लिक्षा तु तास्तिस्रो राजसर्षप उच्यते ॥''

" गौरस्तु ते जयः षड्डिर्यवो मध्यस्तु ते जयः। कृष्णलः पञ्च ते माषस्ते सुवर्णस्तु षोडशेति "

भ बोडशमाषपरिमिते हेमिन सुवर्णशब्दस्य परिभाषितत्वात्। अतो 'बाह्मणसुवर्णापहरणं महापातकिमि'त्यादिगयोगेषु कृतपरिमाणस्यैव सुवर्णस्य ग्रहणं युक्तम् । परिमाणकरणस्य वृष्टार्थत्वात् । न ह्यदृष्टार्थर परिमाणस्मरणम् । नापि लोकव्यवहारार्थम् । अतत्परत्वात्स्मृतिकारमञ्जतेः । अत एवोक्तं न्यायविद्विदः । 'कार्यकाले संज्ञापरिभाषयोक्षपस्थानामिति '। तथा नामापि गुणफलोपबन्धेनार्थवित्युकम् । पश्चद्शान्याज्यानीत्यत्र तु न च दण्डमात्रोपयोगिपरिमाणस्मरणमिति युक्तम् । तावन्मात्रार्थत्वे
प्रमाणाभावात् । अतोऽविशेषात्सवेशेषत्वमेव युक्तम् ।

किंच । दण्डस्य दमनार्थत्वाहमनस्य च परिमाणिक्शिषमन्तरेणापि सिद्धेर्नातीव परिमाणस्मरण१५ सुगयुज्यते । शब्दैकसमधिगम्ये तु महापातिकित्वादावेकान्ततः स्मरणसुग्युज्यते । अतः षोडशमाषात्मकसुग्र्णपरिमितहेमहरण एव महापातिकित्वं तिभित्तं मरणान्तिकादिमायश्चित्तवियानं च । दित्रादिमाषात्मकहेमहरणं तु क्षत्रियादिहे महरणवद्युपपातकमेवेति युक्तम् । किंच । सुग्र्णान्यूनपरिमाणहेमहरणे
मायश्चित्तान्तरोपदेशात्तत्परिमाणस्यैव हेम्नो हरणे मरणान्तिकादिमायश्चित्तमिति युक्तम् । तथा चोकं

सदिशिहान्मते ।

शालाशमात्रेऽपहते प्राणायामं समाचरेत् । लिक्षामात्रेऽपि च तथा प्राणायामत्रयं हुणः ॥ राजसर्थपमात्रे तु प्राणायामचतुष्टयम् । गायत्र्यष्टसहस्रं च जपेत्पापविशुद्धये ॥ गौरसर्थपमात्रे च सावित्री वै दिनं जपेत् । यवमात्रे सुवर्णस्य पायश्चित्तं दिनहयम् ॥ सुवर्णकृष्णलं क्षेक्रमपहत्य द्विजोत्तमः । कुर्यात्सान्तपनं कृच्लं तत्पापस्यापनुत्तये ॥ अपहृत्य सुवर्णस्य माषमात्रं द्विजोत्तमः । गोमृत्रयावकाहाराखिभिमाशिर्विशुद्ध्याति । स्थ सुवर्णस्यापहरणे वत्सरं यावकी भवेत् । ऊर्ध्व प्राणान्तिकं ज्ञेयमथवा ब्रह्महम्सम् ॥

इतं च वत्सरं यावकाशनं किंचिक्यूनसुवर्णापहारविषयम् । सुवर्णापहारे मन्यादिमहारमृतिष्ठ हाव्शवार्षिकविषानात् । ''वलाये कामकारेण गृह्णन्ति सं नराधमाः । तेषां हु वलहर्तुणां प्राणान्तिकमिहोच्यते '' ॥ सुवर्णपरिमाणाद्वीगपीत्यभिषेतम् । इदं च स्तेयपायश्चित्तमक्षद्धराभनं तस्त्वामिने दत्तेव कार्यम् । ''सरेये बहास्त्वमृतस्य सुवर्णोदेः कृते पुनः । स्वाणिनेऽपहृतं देयं कृते विकादशाधिकमिति '' स्मरणात् ॥ तथा (स. ११ को, १६४) '' वरेस्तान्यपनं कृष्कृष्टं कार्यास्यास्त्रकृत्ये '' इति बहुस्तरणाञ्च । द्वण्डक्यून्ये विकादस्तर्यः कार्यम् । '' शेष्टिकावक्याणं दाय्यस्तरम् ।

यदा त्वशक्त्या राजा हन्तुमसमर्थस्तदा विसिष्ठोक्तं दृष्टव्यम् (अ. २० स्. ४१)। 'स्तेनः प्रकीणिकेशो राजानमियाचेत्। ततस्तस्मै राजीद्धम्वरं शस्त्रं द्याचेनात्मानं प्रमापयेत्। मर-णात्युतो भवतीति विज्ञायतः १ इति । औद्धम्वरं ताम्रमयम्। यद्पि हितीयं प्रायश्चित्तं तेनोक्तम् (अ. २० स्. ४२)। 'निष्कालको गोयूताको गोमयाग्निना पाद्यभृत्यात्मानं प्रमापयेन्मरणा-त्युतो भवतीति विज्ञायते इति । तद्पि गुरुश्रोज्ञिययागस्थादिविषद्रव्यापहाराविषयम् क्षत्रियायपहर्त् ५ विषयं वा । तत्र निष्कालक इति निर्गतकेशस्मश्रुलोमाभिधीयते । तथाऽश्वमेषायनुष्ठानेन वा । तथा प्रसेतसा मरणान्तिकमभिधायोक्तम् । 'इद्या वाऽश्वमेषेन गोसवेन वा विद्युद्धयेदिति '। एतज्ञ विद्रक्षियायपहर्त्त्विययम् ॥ २५७॥

#### **प्रायश्चित्तान्तरमाह**

# अनिवेद्य नृपे शुध्येत्सुरापवतमाचरन् । आत्मतुल्यं सुवर्णं वा द्याद्वा वित्रतुष्टिकृत् ॥ २५८ ॥

स्वीयं स्तेयं राजन्य**निवेद्य सुरापव्रतं** द्वादशवार्षिक**माचरन् शुध्येत्।** शवशिरोध्वजे तत्कपालधारणिनराकरणार्थं सुरापव्रतमित्युक्तम् । एतद्याकामकारविषयम् । ( मनुः अ. ११ श्लो.८९) <sup>4</sup> इयं विद्युद्धिरुदिता प्रमाप्याकामतो द्विजमि<sup>7</sup>त्यकामतो विहितस्यैव द्वादशवार्षिकस्यातिदेशात्॥

नन्वकामतोऽपहार एव न संभवतीति कथं तिह्वयत्वम् । उच्यते । यदा वक्षमान्तम्रार्थतं १५ सुवर्णादिकमज्ञानाद्पहर्तते रजतादिव्वयान्तरखुद्ध्या वा हृत्वाऽनन्तरमेवान्यरमे दत्तं नाशितं न वा पुनः स्वामिने प्रत्यपितं तद्या संभवत्येवाकामतोऽपहारः । यस्तु ताम्रादिकस्य रसवेधायापादितसुवर्ण-रूपस्यापहारो न तत्रेदं प्रायश्चित्तम् । मुख्यज्ञातिसमवायाभावात् । न च सुख्यसाहृश्यमात्रेण गौणे सुख्यधर्मा भवन्ति । ययपीदृशमेवासुवर्णं सुवर्णाधान्त्याऽपहरति तथापि नेदं प्रायश्चित्तम् । असुवर्णापहारित्वादेव । न च 'सृष्टश्चेद्वास्थ्रणवेध अहत्वापीतिःवद्वापि दोष इति वाच्यम् । असुवर्णं प्रवृत्तत्वादेव । न स्वश्चेह्वत्यस्य विषयः । यचेदं 'मनसा पापं ध्यात्वा प्रणवपूर्वकं व्याहतीर्मनसा जयेत् । व्याहत्या प्राणायामं विराचरेत् । प्रवृत्ते कुच्छूं द्वादृशरात्रं चरेदिति' तदिप सम्यगर्थप्रवृतिविषयम् । अतो नेवृश्यमज्ञानतः स्वर्णपहारः प्रायश्चित्तस्य निर्मतं । किंतु रजतादिसुद्ध्या पूर्वोक एव स्वर्णापहारः ।

अस्मिनेव विषये यदाऽपहतिऽत्यन्तमहाधनः तदाऽऽत्मतुलितं सुवर्णं द्यात् । अथ तावद्धनं २५ नास्ति तपश्चर्यायां चाशकस्तदा विमतुष्टिकृद्विमस्य यावजीवं कुटुम्बभरणपर्याप्ततया तुष्टिकरं धनं द्यात् । यदा तु निर्मुणस्वामिकं द्रव्यमपहरित तदा ' एतदेव वतं स्तेनः पादन्यूनं समाचरेदिति ' व्यासेनोकं नवगिर्कं द्रष्टव्यम् । यदा पुनरीदृशमेव श्वत्थामकुटुम्बपरिरक्षणार्थमपहरित तदा अञ्चिप्रतिपादितषड्डार्थकं स्विज्वादिं वाकतुं कुर्यातीर्थयात्रां च । ''षडव्दं वाऽऽचरेत् कृच्यं यजदा कतुना द्विजः । तीर्थानि वा प्रमन्तिद्दास्ततः स्त्याद्विमुच्यते '' इति । यदा त्वपहारसमनन्तरमेव 'हा कष्टं ३० मया कृतमिति' जातानुतापः प्रत्यपेयति त्यजति वा तदाऽऽपरत्वीयं चतुर्थकालमिताशनेन विवर्षमवस्थानमाद्विस्तं वा वज्राख्यं वैवार्षिकं द्रष्टव्यम् ॥

ननु प्रत्यर्पणे त्यागे वाऽपहारधात्वर्थस्य निष्णन्नत्वात्कथं प्रायश्चित्तात्पत्वम् । अथानिष्णन्न-स्तदा प्रायश्चित्तााय एव स्यात्र तु प्रायश्चित्तात्यत्वम् । मैवम् । अपहारस्योपभोगादिफलपर्यन्त-त्वादुग्भोगात्माङ्कितृत्वत्ते च पुष्कलस्यापहारार्थस्याभावायुक्तमेव प्रायश्चित्तात्यत्वं पीतवान्त इवापेय-द्रव्ये ॥ नन्वेवं सित चौरहस्ताद्वलादाकृष्य प्रहणेऽपि तस्योपभोगलक्षणफलाभावात्मायश्चित्ताल्यत्व-५ प्रसङ्गः । मैवम् । तस्य त्यागे स्वतः प्रवृत्यभावात् फलपर्यन्तेऽपहारे स्वतः प्रवृत्तत्वाच्च । यस्तु रजत-ताम्रादिसंसृष्टसुवर्णापहारी न तत्रेदं लघुगयश्चित्तम् । यतः संसर्गेऽपि सुवर्णस्यं नापैति । आज्यत्वमिव पृषद्याज्ये । अतस्तत्व द्वादशवार्षिकमेवेति युक्तम् ।

अथ सुवर्णस्तेयसदृशं ब्रच्यान्तरमेवित ल्रवुमायश्चित्तमुच्यते । न तिहैं तच चेवार्षिकादिल्रुपुमायश्चित्तादि-विषयता असुवर्णत्वादेव, किंतूपपातकप्रायश्चित्तमेव । यद्प्यपर्मापस्तम्बोक्तम् ( १।२५।२१ ) १० 'स्तेयं कृत्वा सुरां पीत्वा कृच्छूं सांवत्सरं चरेदिति '। तत्सुवर्णपरिमाणादविद्यायाद्याधिकपरिमाणद्य-व्यविषयम् । यत्त्वचं सुमन्तुना । 'सुवर्णस्तेयी मासं सावित्र्याष्टसहस्त्रमाज्याहृतीर्श्रहुयात् प्रत्यहं चिरात्रमुपवासं तप्तक्रच्छूण च पूतो भवतीति ', तत्पूर्वोक्तमाषपरिमाणसुवर्णपहारप्रायश्चित्तेन सह विकल्प्यते । यद्प्यपरं तेनैवोक्तम् । 'सुवर्णस्तेयी द्वाद्शरात्रं वायुभक्षः पूतो भवतीति ' तन्मनसाऽ-पहारे प्रवृत्तस्य स्वत एवोपरतापजिहीर्षस्य वेदितव्यम् ।

१५ अञ्चापि स्त्रीबालवृद्धादिष्वर्धमेव प्रायश्चित्तं वेदितन्यम् । यानि 'चाश्वरत्नमनुष्यस्त्रीमूधेनुहरणं तथे'त्यदिना सुवर्णस्त्रेयसमत्वेन प्रतिपादितानि तेष्वर्धमेव कार्यम् । यत्पुन**ञ्चतुर्विदाति**मतवचनम् ।

"रूपं हत्ना हिजो मोहाश्वरेश्वान्द्रायणवतम् । गयाणदशकादूर्व्वमाशताद्विगुणं चरेत् ॥
''आसहस्रानु त्रिगुणमूर्व्वं हेमविधिः स्मृतः । सर्वेषां धातुलोहानां पराकं तु समाचरेत् ॥
''धान्यानां हरणे कृच्छ्ं तिलानामैन्द्वं स्मृतम् ॥ रत्नानां हरणे विप्रधरेश्वान्द्रायणवतिमिति ''
२० तद्पि गयाणसहस्राधिकरजतहरणे सुवर्णस्तेयसमग्रायश्चित्तपतिपादनार्थं न पुनस्तिमवृत्यर्थम् । यदिष रत्नापहोरं चान्द्रायणमुक्तं तदिषि गयाणसहस्राद्धीनसूल्यरत्नापहारे द्रष्टव्यम् । ऊर्ध्वं पुनः सुवर्ण-स्तेयसमम् ॥ २५८ ॥

इति सुवर्णस्तेयप्रायश्चित्तप्रकरणम्।

उद्देशकमप्राप्तं ग्रहतल्पगमनप्रायश्चित्तमाह

# तप्तेऽयःशयने सार्धमायस्या योषिता स्वरेत् । गृहीत्वोत्कृत्य वृषणी नैर्ऋत्यां चीत्मुजेत्तनुम् ॥ २५९ ॥

' समा वा गुस्तल्याः ' इति वर्श्यमाणश्लोकगतं गुस्तल्यगपदमन्न संबर्ध्यते । तासेऽयःहायाने क्या मरणक्षमं भवति तथा तसे अधिवर्णे कृते कार्णायसे संयमे अयोगक्या स्त्रीमतिकृत्या तसया सह गुरुतत्सगः स्वय्यात् । एवं सुन्वा तत्रुं देहं उत्सृजेन्धियेतिते यावत् । शयनं च गुर्वङ्गनागमनं मया कृतमित्येवं स्वकमं विख्याच्य कुर्यात् । 'गुरुतस्यिभभाष्येनः ' इति मनुस्मरणात् । ( अ. ११ की. १०२) तथा श्रियमालिङ्ग्य कार्यम् । 'गुरुतत्स्यामे मृन्मयीमायसीं वा श्रियः प्रतिकृतिमिश्चिवणीं कृत्वा कार्ष्यायस्य स्विपितिकृत्या कृत्वा, तमालिङ्ग्य पूतो भवतीति ' वृद्धहारीत-स्मरणात् । तथा स्विव्वत्योमकेशेन घृताभ्यकेत कर्तव्यम् । 'निष्कालको घृताभ्यकस्तातां तां सूमी प्रमन्यीं वा परिष्वज्य मरणात्यूतो भवतीति विज्ञायत, इति वसिष्ठस्मरणात् ( अ. २० सू. १४ ) ।

न च ''गुरुतल्यिभभाष्येनस्तते स्वप्याद्योगये । सूर्मी ज्वलन्तीं स्वाश्रिष्य मृत्युना स विश्वध्यतीति '' (अ. १९ श्लो. १०२) मनुवाक्यानुरोधेन तसलोहशयनं तसलोहशोधिदालिङ्गनं च निर्पक्षमायश्चित्तद्वयमित्याशङ्कतीयम् । आयस्या योषिता स्वपेत् । इन्नेत्याकांक्षायां तसेऽयःशयन इति परस्यसायश्चतिद्वयनित्याशङ्कतीयम् । आयस्या योषिता स्वपेत् । इन्नेत्याकांक्षायां तसेऽयःशयन इति परस्यसायश्चतिद्वयनित्यात्वकृत्यवनेत् च वृक्षम् ॥ अथवा वृष्यणो सिलिङ्गौ स्वयमुत्कृत्य व्रिज्वाऽअ-१० लिना गृहीत्वा नैर्ऋत्यां दक्षिणप्रतीच्यां दिशि वेह्यातान्तमकृतिल्यावात्वाच्यात्वेत् । यथाह् मनुः । (अ. १९ श्लो. १०४) । 'स्वयं वा शिश्ववृषणावुत्कृत्यायाय चाअलो । नैर्कतीं दिशमान्तिष्ठदानिपातादिज्ञायः ' इति । गमनं पृष्ठतोऽनीक्षमाणेन कर्तव्यम् । 'श्लरेण शिश्ववृषणावुत्कृत्यानवेक्ष-माणो वनेदिति' शङ्खिलिक्सिरणात् । एवं गच्छन् यत्र कुड्यादिना प्रतिवध्यते तत्रैव मरणान्तं तिष्ठेत् । ' सवृषणं शिश्वमुत्कृत्याअलावाधाय दक्षिणाभिमुस्लो गच्छ्यवैव प्रतिहतस्तनैव तिष्ठेद्वाप्रलया- १७ दिति' वसिष्ठस्परणात् (अ. २० सू. १३) । यथाह नारदः (अ. १२ श्लो. ७५) । ''आसा-मन्यतमां गच्छन्गुकृतल्यम उच्यते । शिश्वस्योत्कर्तनाचन्न नान्यो दण्डो विधीयते'' ॥

प्वं दण्डार्थमपि लिङ्गाबुत्कर्तानं पापक्षयार्थमपि भवति । इदमेव मरणान्तिकदण्डमभिमेत्योकं मनुना (अ. ११ श्टो. २१८)। " राजिभिर्धृतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः । निर्मेलाः स्वर्ग-मनुना (अ. ११ श्टो. २४०)। र । धनदण्डेन युनः प्रायिक्षतं भवत्येव । (अ. ९ श्टो. २४०)। २० " प्रायिक्षतं तु कुर्वणाः सर्वं वर्णा यथोदितम् । नाङ्ग्या राज्ञा ललाटे स्युद्धियास्तूत्तमसाहसमिति " तेनैवोकत्वात् । अनयोश्च मरणान्तिकयोरन्यतरानुष्ठानेन गुरुतल्पगः छुद्धयेत् । गुरुशब्दश्चाच मुख्यया वृत्त्या पिति वर्तते । " निषेकाद्दीनि कर्माणि यः करोति यथाविषि । संभावयति चाकेन स विमो गुरुत्व्यते " इति (अ. २ श्टो. १४२) मनुना गुरुत्व्यतिपादनपरे नाक्ष्ये निषेकादिकर्तुर्जन-कस्यैव गुरुत्वाभिधानात् । योगिश्वरेणःच निषेकादिकर्मिभायेणोक्तम् (आचारे २४ श्टो. ) ' स २५ शुरुग्रेः क्रियां कृत्वा वेदमस्मै प्रयच्छतीति "

ननु गुरुशब्दस्यान्यञ्चापि प्रयोगो वृहयते । 'उपनीय गुरुः शिष्यमि'त्यादिनाऽऽज्ञाये । ( मनुः अ. २ श्टो. १४९), ''स्वरं न बहु ना यत्य श्रुतस्योपकरोति यः । तमपीह गुरुं विद्यादि''त्युपा- स्याये, व्यासेनाप्यन्यञ्च प्रयोगो दक्षितः । ' गुरुषो मातृपितृपत्याज्ञायेविद्यादातृज्येष्ठप्रातर कातिजो भयज्ञाताऽज्ञद्वाता ज्ञेति ? । न ज्ञानेकार्यकरुपनादीषः । गुरुशब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तस्तायाः प्रवृत्तिवायाः सर्वज्ञानुस्यूतेः । दक्षितं च तस्याः प्रवृत्तिनिमित्तस्त्योगीश्चरेण (आजारे २५ श्रुतः) । असते सान्या यथा पूर्वमेभ्यो माता गरीयसीति ? । मान्या इत्युपकस्य गरीयसीत्युपसंहारं कृर्वतः न च ' उपाच्यायान्यान्यान्यान्यात्रिकाच्यानियतुर-

१ मद्भः अ. २ श्लो. १४५.

तिशयितत्ववचनात्स एव मुख्य इति बाच्यम् । आचार्येऽप्यतिशयितत्वस्याविशिष्टत्वात् । 'उत्पाद्कबद्धाद्योगेरीयान्बह्मद्दः पितोति ' (मनु अ. २ श्लो. १४६)। गौतमेना-ध्युक्तम् (अ. २ सू. ५६)। 'आचार्यः श्रेष्ठो गुरूणामिति '। किंच यद्यतिशयितत्वमान्नेण मुख्य-त्वमच्यते तर्षि तहस्रमिति वचनान्मातरेष गुरूतं स्यात् । तस्मात्सर्वे गुर्वस्तत्पत्नीगमनं गुर्वद्गनागमन् भिति युक्तम् । उच्यते । 'निषेकाद्गं-नीति 'मनुवचनं निषेकादिकर्तुर्जनकस्य गहत्वप्रतिपादनपरम् अनन्यपरत्वात् । यत्पुनद्यासगौतमवचनं तत्परिचर्यापूजादिविधिशेषतया स्तुत्पर्थत्वेनान्यपरं । अतो गहत्वप्रतिपादनपराभिषेकादीति मनुवचनात्पितुत्वे मुख्यं गुरूत्वभिति स्थितम् ।

... अत एव विसिष्ठे 'नाचार्यपुत्रशिष्यभार्यासु चैविम'त्याचार्यदारेष्वातिदेशिकं गरुतत्यपायश्चित्तमुक्तम् (अ. २० सू. १५)। तथा जातूकण्योदिभिरप्युक्तम् । 'आचार्यदेसु भार्यासु गुरुतत्यवतं रे चेरेदि'त्यादि । आचार्यदेसुंख्यगुरुत्वे गुरुपदेशत एव वतमाप्तेरतिदेशोऽनर्थक एव स्यात् । किंच संव-तेन स्पष्टमेव पितृदारायहणं इतम् । 'पितृदारान्समारुह्य मातृवज्यं नराधमः ' इति । षद्त्रिशन्मते- अपि । ''पितृभार्यो तु विज्ञाय सवर्णो योऽपिगच्छतीति''। अतोऽपि निषेकादिकर्ता पितैव सुख्यो गुरुः । तच गुरुत्वं वर्णचतुष्टयेऽप्यविशिष्टम् । निषेकादिकृतिवाविशेषात् । अतः ' स विप्रो गुरुरुच्यते ' इति विप्रवहणसुपल्क्षणम् । अतः पितृपत्नीगमनमेव महापातकम् ।

१५. गमनं च चरम्रधातुविसर्गपर्यन्तं कथ्यते। अतस्ततोऽर्बाङ्निवृत्तौ न महापातिकत्वम्। तत्र चैदं 'तप्तेऽयःशयने सार्धमायस्ये'त्याद्युक्तं मरणान्तिकं प्रायश्चित्तद्वयम्। तच जनन्यामकामकृते। तत्सपत्न्यां तु सवर्णायासुत्तमवर्णायां च कामकृते दृष्ट्य्यम्। " पितृभार्या तु विज्ञाय सवर्णां योऽधिगच्छति। जननीं चाप्यविज्ञाय नामृतः शुद्धिमामुयादिति " व्हार्यज्ञेशन्मतेऽभिषानात्॥ जनन्यां तु कामकृते वासिष्ठम् ( अ. २० स्. ४२)। ' निष्कालको वृताभ्यको गोमयाप्रिना पाद्मभृत्यात्मान२० मवदाहयेदिति ' दृष्ट्य्यम्। अकामतोऽभ्यातेऽप्येतदेव॥

ननु च " मातुः सपत्तां भगिनीमाचार्यतनयां तथा । आचार्यपत्तीं स्वसुतां गच्छंस्तु गुरुतत्यगः ॥" इति अतिदेशाभिधानान्मातृषपत्तीगमने त्वौपदेशिकं प्रायश्चित्तमयुक्तम् । उच्यते । 'पितृभार्यां सवर्णामि'त्यस्मादेव सवर्णग्रहणाद्वीनवर्णनपत्नीविषयमिदमातिदेशिकामिति न विरोधः ॥ इदं च
मुख्यस्यैव पुत्रस्य इतरेषां पुनः पुत्रकार्यकरत्वमेव न पुत्रत्वम् । यथाह मनुः ( अ. ९ श्लो. १८०)।
२५ " क्षेत्रजादीन्मुतानेतानेकादश यथोचितान् । पुत्रप्रतिनिधीनाहुः क्रियालोपान्मनीषिणः " इति ।
तत्रोभयेच्छातः प्रवृत्तौ 'तप्तेऽयःशयन' इति प्रथमं प्रायश्चित्तम् । स्वेन प्रोत्साहने तु 'गृहीत्लोत्कृत्य
वृषणाविति, द्वितीयम् । अनुबन्धातिशयेन प्रायश्चित्तगुम्हत्वस्योक्तत्वात् । तथा प्रोत्साहितस्य तु
मानवम् तप्तलोहशयनज्वलत्मून्यालिङ्गनयोरन्यतां द्रष्टव्यम् ।

यत्तु दाक्केन द्वादशवार्षिकमुक्तम्॥ ''अधःशायी जटाघारी पर्णमूलफलाशनः। एककालं समश्रीत वर्षे 
१० तु द्वादशे गते ॥ रुममस्तेयी सुरापश्च ब्रह्महा गुरुतल्पगः । बतेनैतेन शुध्यन्ति महापातिकनस्तिमो'' 
इति । तत्समवर्णीत्तमवर्णीपृतृदारगमने अकामकृते वा द्रष्टव्यम्। तैत्रैव कामतः प्रवृत्तस्य रेतः सेकात्माङ्गिवृत्ती षट्ठार्षिकमकामतस्तु त्रैवार्षिकम् । जनन्यां तु कामतः प्रवृत्तस्य रेतःसेकात्माङ्गिनृत्तौ द्वादशवार्षिकमकामतस्तु षट्ठार्षिकमिति कल्यम् । यत्तु संवर्तेन 'पितृदारान्तमारुह्य मातृवर्ण्यं नराधमः ' 
इत्यादिना समारोहणमात्रे तप्तकृष्ट्यः उक्तः स हीनवर्णगुरुदारेषु रेतःसेकाद्वर्गग्रहृष्टव्यः ॥ २५९॥

#### **मायश्चित्तान्तरमा**ह

### पाजापत्यं चरेत्क्वच्छ्रं समा वा गुरुतत्पगः। चान्द्रायणं वा त्रीन्मासानभ्यसेट्वेद्संहिताम्॥ २६०॥

अथवा प्राजापत्यं कुच्छूं वश्यमाणलक्षणं समाः वर्षत्रयं चरेत्। एतच बाह्मणीपुत्रस्य स्द्रजातीयगुरुभायांगमने मतिपूर्वे द्रष्टव्यम् । यदा तु गुरुपलीं सवणीं व्यभिचारिणीमगुद्धिपूर्वं गच्छति । तदा वेद्जपसहितं चान्द्रायणत्रयं कुर्यात् । तत्रैव कामतः प्रवृत्तावौद्दानसम् । 'गुरुतल्पाभिगामी संवत्सरं ब्रह्मत्रतं पण्मासान्वा तसकुच्छूं चरेदिति ' । क्षत्रियागमने तु मतिपूर्वे याह्मवलकीयम् (प्रा. न्छो. २६२) । 'मातुः सपलीं भगिनीमाचार्यतनयां तथेति ' गुरुतल्पब्रतातिदेशान्त्रववार्षिकम् ।

इदं चातिदेशिकं सवर्णगुरुभार्यागमनविषयं न भवति । तत्र कामतो मरणान्तिकस्याकामतो १० दाद्शवार्षिकस्य विहितत्वात् । अतः क्षत्रियादिविषयमेवेति युक्तम् । तत्रैव कामतोऽभ्यासे मरणान्तिकक्ष्म । "मत्या गत्वा पुनर्भार्यां गुरोः क्षत्रमुतां द्विजः । अण्डाम्यां रहितं लिङ्क्तमुत्कृत्य स मृतः ग्राविति " कण्वस्मरणात् । अत्रैव विषये पायश्चित्तं यदा न चिकिषिति तदा ' छिता लिङ्कं वधस्तस्य सकामायाः स्त्रियास्तयेति ' याज्ञवल्कीयो (पा. श्लो. २३३) वधदण्डः प्रायश्चित्त-स्थाने बृष्टन्यः ।

वैस्यायां तु गुरुभार्यायां कामतो गर्मने पड्डार्षिकम् । अत एव स्मृत्यन्तरम् । 'ब्राह्मणी-पुत्रस्य क्षत्रियायां मातिर गर्मने पाद्दान्या द्वाद्शवार्षिकमेवमन्यवर्णास्तिति ' । अयमर्थः । ब्राह्मणी-पुत्रस्य क्षत्रियायां मातुः सपत्न्यां गर्मने पादन्युनं द्वाद्शवार्षिकं नववार्षिकमिति यावत् । तस्यैव तथाभूतायां वैस्यायां पड्डार्षिकम् । स्त्रह्मायां तु जैवार्षिकं पायश्चित्तमिति । एवं क्षाञ्चियपुत्रस्य वैस्यायां मातिर नववार्षिकम् । स्त्रह्मायां तु षड्डार्षिकम् । एवमेव वैश्यापुत्रस्यापीति । वैश्यायां तु कामतोऽभ्यासे २० मरणान्तिकमेव । " गुरोभीयाँ तु यो वैश्यां मत्या गच्छेत्युनः पुनः । लिङ्काग्रं छेद्यित्वा तु ततः स्रध्येत्स किल्विवादिति " स्त्रीमास्तरमात् ।

स्वायां तु कामतोऽभ्यासे द्वाद्शवार्षिकम् । ''पुनः स्वाद्यां सुर्वेश्वया विगः समाहितः। ब्रह्मवर्यमदुद्दात्मा संवरेद्वाद्वशाब्दिकः'मित्युपमन्युस्मरणात् । क्षत्रियायां गुरुभार्यायामनुद्धिपूर्व-गमने यमोक्तं विवार्षिकमद्यमकालाशनं द्रष्टव्यम् । ''कालेऽष्टमे वा भुक्षानो ब्रह्मवारी सद्दा बती । स्थानासनाभ्यां विहर्रस्थितहोऽभ्युपयन्नपः॥ अधःशायी जिभिवर्षस्तद्योहेत पातकमिति ''॥ अत्रैवा-भ्यासे जात्कण्योंकम् । '' ग्ररोः क्षत्रसुतां भार्या पुनर्गत्वा त्वकामतः।अण्डमात्रं समुत्कृत्य शुद्धचे-जिवन्मृतोऽपि वेति ''॥

वैश्यायां त्वकामतो गमने 'प्राजापत्यं चरेत्क्रुच्छूमिं/त्येतदेव **याज्ञवल्कीयम्**। तथा च वृद्धमनुः। ''गमने गुरुभायायाः पितृभायांगमे तथा। अब्द्वयमकामात्तु क्रूच्छूं नित्यं समाचरे- ३० दिति"। तत्रैवान्यासे हारीतोक्तं मरणान्तिकं ब्रह्मचर्यम्। ''अभ्यस्य विभो वैश्यायां गुरोरज्ञान मोहितः। षडङ्कं ब्रह्मचर्यं च संचरेयावद्।युषमिति ''।

गुरुभार्यायां सृद्धायां त्वमतिपूर्वे मानवम् । ( अ. १९ श्लो. १०५ ) " खट्टाङ्मी चीर-वासा वा रमञ्जूलो विजने वने । प्राजापत्यं चरेत्कुच्ल्ल्यमब्द्मेकं समाहितः " इति ॥ अथवा 'गुरु-दाराभिगामी संवत्सरं कण्टिकनीं शाखां परिष्वज्याधःशायी त्रिषवणी मैक्षाहारः पूतो भवतीति ' सुमन्तूक्तं कुर्यात् । तत्रैवाभ्यासे मानवम् । ( अ. ११ श्लो. १०६ ) ' चान्द्रायणं वा त्रीन्-• मासानभ्यस्य नियतिन्द्रयः ' इति । क्षत्रियायां कामतः प्रवृत्तस्य रेतःसेकाद्वीब्द्निवृत्तौ व्याम्रोकम् । " क्वच्लुं चैवातिकुच्लुं च तथा क्वच्लातिकुच्लुकम् । चरेन्मासन्तयं विगः क्षत्रियागमने गुरोरिति " ।

अत्रेयं व्यवस्था । तथा प्रोत्साहितस्य त्रैमासिकं प्राजापत्यचरणम् । उभयेच्छातः प्रवृत्तस्यातिक्रच्छ्रचरणं तावदेव । स्वेन प्रोत्साहितायां पुनःक्ष्र्छ्राति, क्रच्छ्रानुष्ठानं च तावदेवेति । तत्रैव कामतः
प्रवृत्तस्य रेतःसेकात्पूर्वं कण्योक्तं द्रष्टव्यम् । '' चान्द्रायणं तप्तक्ष्रच्छ्रमतिक्रच्छ्रं तथैव च । सक्ष्रदत्वा

रि॰ गुरोभीधीमज्ञानात्क्षत्रियां द्विजः'' इति । तया प्रोत्साहितस्यातिक्रच्छ्रः । उभयेच्छातः प्रवृत्तस्य तप्तकृष्क्ष्रः । स्वेन प्रोत्साहितायां तु चान्द्रायणम् । वैश्यायां कामतः प्रवृत्तस्य रेतःसेकात्पूर्वं निवृत्तौ
कण्योक्तम् । '' तप्तक्रच्छ्रं पराकं च तथा सान्तपनं गुरोः । भार्या वैश्यां सक्ष्रद्रत्वा बृद्ध्या मासं
चरेत् दिजः '' इति । अत्रोभयोरिच्छातः प्रवृत्तौ तप्तक्षच्छ्रः । स्वेन प्रोत्साहितायां पराकः । तथा
प्रोत्साहितस्य सान्तपनम् ॥

१५ अत्रैवाकामतः प्रवृत्तस्य प्रजापितराह । " पञ्चरात्रं तु नाश्रीयात्सप्ताष्टौ वा तथैव च । वैश्यां भार्यां गुरोगीत्वा सकृद्शानतो दिजः '' इति । तया प्रोत्साहितस्य तु पञ्चरात्रम् । उभयेच्छातः प्रवृत्तो सतरात्रम् । स्वेन प्रोत्साहितायामष्टरात्रम् ॥ शूद्रायां तु कामतः प्रवृत्तस्य रेतःसेकात्पृषै निवृत्तौ ज्ञाबाि छिराहः । 'अतिकृच्छूं तप्तक्रच्छूं प्रसकं वा तथैव च । गुरोः शूद्रां सकृद्रत्या बुद्ध्या विषयः समाचरिद्वितः" ॥ तथा प्रोत्साहितस्यातिकृच्छूः । उभयेच्छातः प्रवृत्तौ तप्तकृच्छूः । स्वेन प्रोत्साहितस्यापाद्रस्य वैद्यातमस्यम् । " प्राजापत्यं सान्तपनं सम्रात्रोप्रवासकम् । गुरोः स्वद्वां सकृद्रत्या चरेदियः समाहितः '' इति । तथा प्रोत्साहितस्य प्राजापत्यम् । उभयेच्छातः प्रवृत्तौ सान्तपनम् । स्वेन प्रोत्साहितायां सप्तराजोपवासः इति ।

अनयेव दिशाऽन्येषामि स्मृतिवन्तां विषयव्यवस्थोहनीया। पुरुषवन्न स्रीणामप्यत्न महापातिक-त्वमिविशिष्टम् । तथा हि कात्यायनः । "एष दोषश्च छाद्धिश्च पतितानामुन्नाहता । स्रीणामप्य मसका-२५ नामेष एव विधिःस्मृत'' इति ॥ अतस्तस्या अपि कामतः प्रवृत्तो धरणान्तिकमिविशिष्टम् । अत एव पुरु-षस्य मरणान्तिकष्ठकवा श्चिया अपि योगीश्वरेषा मरणान्तिकं दिशितम् (प्रा. २३३ श्टो..) । ' क्षित्वा छिङ्गं वधस्तस्य सकामायाः स्त्रियास्तथिति ' । अकामतस्तु सनुनोकम् । (अ. ११ श्टो. १८८ ) ' एतदेव वतं कार्यं योषितसु पतितास्विप ' इति । ब्राद्शवार्षिकमेवार्थकल्यन्या कार्श्रम् ।

यानि पुर्नगुरुतल्पसमानि " सखिभायीकुमारीषु स्वयोनिष्यन्त्रयासु च । सगोत्रासु सुतब्रीषु । सुतब्रीषु । सुत्रब्रिय सुताबित । प्रतिकृत्यस्तानि । पितुः सुत्रस्तव्यसमं स्मृतमिति । प्रतिकृत्यस्तानि । पितुः स्वसारं मातुश्य भातुळानी सुत्रामपि । मातः सपती भग्निमाचायीतनयां तथा ॥ आज्वायेपत्रीं स्वसुतां पृत्रकृतुः गुरुत्त्यमः । स्वति प्रतिपादितानि । श्लो २२३ ) तश्येक्तात्राद्वृद्ध्यी कामतोऽस्यस्तेषु यथाकृतेषु पृत्रुविक नवनायिकं च प्रायश्चितं निरोयम् । अस्मिनेव विक्षेये कामतोऽस्यत्वास्यक्षे सरक्षा-

न्तिकम् । तथा च बृहद्यंमः । " रतः सिक्त्वा कुमारीषु स्वयोनिष्वन्त्यजासु च । सपिण्डापत्यदा-रेषु प्राणत्यागो विधीयते " इति । अन्त्यजाश्चात्र " चाण्डालः श्वपचः क्षत्ता सूतो वैदेहिकस्तथा । मागधायोगवी चैव सप्तैतेऽन्त्यावसायिनः " इति मध्यमाङ्गिरोद्गिता ज्ञातन्याः । न तु ' रजकश्वर्यन् कारश्चे'त्यादिप्रतिपादिताः । तेषु लुवुपायश्चित्तस्योक्तत्यात् ॥

तथा । (अ. ११ श्लो. १०५) '' चाण्डालान्यस्त्रियो गत्वा भुक्त्वा च प्रतिगृह्य च । स्रुनाऽपि कार्म- तोऽत्यन्ताभ्यासे मरणान्तिकं दृशितम् । तथा स्रज्ञानतश्चाण्डालीगमनाभ्यासे पतत्वतः पतितप्रायश्चित्तं द्वादशवाधिकं कुर्यात् । पत्व वहुकालाभ्यासविषयम् । एकराज्ञाभ्यासे तु वर्षत्रवर्षम् । यथाह मनुः (अ. ११ श्लो. १०८) '' यत्करोत्थेकराज्ञेण वृष्यलीसेवनाङ्गिणः । तज्ञिक्षसुग्जपित्यं ज्ञिभवेषे- १० व्येपोहतीति ''। अत्र वृष्यलीशब्दे चाण्डाल्यभिधीयते । '' चण्डाली वन्यकी वैश्या रजःस्था या च कन्यका । ऊद्धा या च सगोज्ञा स्याहृष्यत्य एव्य कीर्तिताः '' इति स्मृत्यन्तरे वृष्यलीशब्द्ययोग-वर्शनात् । वन्यकी स्रेरिणी । कथं पुनरज्ञान्यासावगमः। उन्यते। 'यत्करोत्येकराज्ञेणंत्यत्यन्तसंयोगाप-वर्गवाचिन्यास्तृतीयाया दर्शनात् । एकराज्ञेण चात्यन्तसंयोगो गमंनस्याभ्यासं विनाऽनुपपन्न हाति गम-नाभ्यासोऽवगम्यते । अत एवकराज्ञाद्वहकालाभ्यासविषयं प्रागुक्तम् द्वादशवर्षादेशुक्तत्यत्वतातिदेशिकं १५ मरणान्तिकं च । यदा पुनर्ज्ञानतोऽज्ञानतो वा चाण्डालावाः सङ्कृत्च्यंति तदा '' चाण्डालपुल्कसानां तु सुक्त्वा गत्वा च योषितम् । कुल्ल्युव्दमावरेरज्ञानाद्ज्ञानादेन्त्वव्यमिति '' यसायुक्तं संवत्सरं कृत्व्याम् । अमत्या चान्द्रायणाद्वयं यथाकमेण द्वष्टव्यम् ।

'स्वयोनिष्वन्त्यजासु चे'त्येकवाक्यसमभिज्याहाराज्ञगिन्यादिष्वपीयमेव व्यवस्था वेदितव्या । मर-णान्तिकं चात्राशिप्रवेशनम् । " जनन्यां च भगिन्यां च स्वसुतायां तथैव च । स्रुषायां गमनं चैव २० विशेयमतिपातकम् ॥ अतिपातिकनस्त्वेते पविशेयुर्द्धताशनमिति '' कात्यायनस्मरणात् । जनन्यां सङ्कृद्गमने भगिन्यादिषु चासङ्कृद्गमने अग्निपनेशः इति दृष्टव्यम् । महापातकस्य जननीगमनस्य तद्गति-देशविषयभूतातिपातकस्य भगिन्यादिगमनस्य तुल्यत्वायोगात् । यत्तु बृहद्यमेनोक्तम् । " चाण्डालीं पुल्कसीं म्लेच्छीं सुंशां च भगिनीं सखीम् । मातापित्रोः स्वसारं च निक्षिप्तां शरणागताम् ॥ मातुलानीं प्रविजतां स्वगात्रां नृपयोषितम् । शिष्यभायौ गुरोर्भायौ गत्वा चान्द्रायणं चरेदितिः । यस्यक्किरोवचनम् । ३५ ''पतितान्त्यस्त्रियो गत्वा भुक्त्वा च प्रतिगृह्य च। मासोपवासं कुर्वति चान्द्रायणमथापि वेति''। तदुभयमपि गुरुतल्पातिदेशविषयेषु कामतः पवृत्तस्य रेतः सेकाद्वीङ्निवृत्तौ दृष्टव्यम् । यदपि संवर्त-वचनम् । ''भगिनीं मातुराप्तां च स्वसारं चान्यमातृजाम् । एता गत्वा स्त्रियो मोहात्तप्तकुच्छ्रं समाचरेत् इति '' तद्नन्तरोक्त एव विषये अकामतः प्रवृत्तस्य रेतःसेकादवीङ्निवृत्तौ द्रष्टव्यम् । यदा पुनरेता एव अत्यन्तव्यभिचारिणीर्गच्छाति तदाऽपीद्मेव पायश्चित्तयुगलं चान्द्रायणतसङ्ख्लात्मकं क्रमेण ३० कामतोऽकामतश्च पवृत्ती द्रष्टव्यम् । साधारणस्त्रीषु गुरुणोपभुकास्त्रपि गमने गुरुतत्त्रपत्वदोषो नास्ति । ' जात्युक्तं पारदाये च कन्यादृष्णमेव च। साधारणस्त्रियो नास्ति गुरुतल्यत्वमेव चेति ॥ " **ट्याञ्चर**मरणात् । एवमन्यान्यपि स्मृतिवचनान्युचावचप्रायश्चित्तप्रतिपात्तिपराण्यन्विषयः विषयन्यवस्थोन हनीया ग्रन्थगौरवभयाच लिख्यन्ते ॥ २६० ॥

इति गुरुतल्पपायश्चित्तप्रकरणम्।

एवं ब्रह्महादिमहापातकिप्रायश्चित्तमभिधायावसरप्राप्तं तत्संसर्गिप्रायश्चित्तमाह

## एभिस्तु संवसेद्यो वै वत्सरं सोऽपि तत्समः।

पिभिः पूर्वोक्तेत्रहेमहादिभिरेकं संवत्सरं योऽत्यन्तं संवतिति सहाचरित सोऽपि तत्समः।
'यो येन सहाचरित स तदीयमेव पायश्चित्तं कुर्योदिदिति ' तदीयपायश्चित्तातिदेशार्थे तत्समग्रह५ णम्। न पुनः पातकत्वातिदेशार्थम्। तस्य 'यश्च तैः सह संवसेदि स्युपदेशत एव सिद्धत्वात्।

अत्र च सत्यप्यितिदेशत्वे कृतस्त्रमेव द्वादशवार्षिकं कार्यम् साक्षान्महापातिकत्वात्संसार्गणः । अपिशब्दान्न केवलमहापातिकसंयोगी तत्समः किं त्वतिपातिकपातकयापातकयादीनां मध्ये यो येन सह संसर्गं करोति सोऽपि तत्समः इति तदीयमेव प्रायश्चित्तं कुर्यादिति दर्शयति । अत एव मनुना सकलं प्रायश्चित्तजातमभिधायाभिहितम् । (अ. ११ श्लो. १८१) 'ध्यो येन पतितेनेषां !' संसर्गं याति मानवः । स तस्यैव वतं कुर्यात्तसंपर्गविशुद्धये '' इति । विष्णुनाऽपि सामान्येनोप-पातक्यादेनस्वमात्रसंसर्गं तत्यायश्चित्तभाक्तं दाशितम् । 'पापात्मना येन सह यः संसृज्येत स तस्यैव वतं कुर्यादिति' । अत एव मनुना सामान्येनेनस्वमात्रपतिषेणः कृतः । (अ. ११ श्लो. १८९) '' एनस्विभिरनिर्णेक्तेनीर्थं कंवित्समाचरेदिति'' । तथा । ''न संसर्गं भजेत्सिद्धः प्रायश्चित्ते कृते सतीति'' ।

१५ एतच द्वाद्शवार्षिकाद्विपतितप्रायश्चित्तं बुद्धिपूर्वसंसर्गविषयम् । "पतितेन सहोषित्वा जानन्संव-त्सरं नरः । मिश्चितस्तेन सोऽब्दान्ते स्वयं च पतितो भवेदिति ' देवळस्मरणात् । अज्ञानतः संसर्गे पुनर्विसिष्ठोक्तम् । " पतितसंप्रयोगे तु ब्राह्मेण यौनेव वा स्रीवेण वा यास्तेभ्यः सकाशान्मात्रा उप-ळब्धास्तासां परित्यागतस्तैश्च न संवसेदुदीचीं दिशं गत्वाऽनश्चन्संहिताध्ययनमधीयानः पूतो भवतीति विज्ञायते इति " । " ब्रह्महा मद्यपः स्तेनस्त्रथेव गुरुतत्यगः । एते महापातिकिनो यश्च तैः सह संव-२० सोदिति" सर्वमनवद्यम् । तैरिति तृतीयया सर्वनामपरामृष्टपकृतब्रह्महादिचतुष्टयसंसार्गण एव महापातिकित्व-वचनात्तरसंसार्गणो न महापातिकित्वम् ।

ननु महापातिकसंसर्ग एव महापातिकत्वे हेतुनै ब्रह्महादिविशेषसंसर्गः । तस्य व्यभिचारात् । अतोऽत्र ब्रह्महादिसंसर्गिसंसर्गिणोऽपि महापातिकसंसर्गा विद्यत इति तस्यापि महापातिकत्वं स्थात् च प्रतिषेधः । उच्यते । स्थादेवं यदि प्रमाणान्तरगम्यं महापातिकत्वं स्यात् । शब्दैकसमधिगम्ये तु तस्मा । स्थादेवं पित्र प्रकृतविशेषपरामर्शिना सर्वनाम्रा ब्रह्महादिविशेषसंसर्गत्येव महापातिकत्व- हेतुन्वस्यावगमितत्वात् । एवं च सति प्रतिषेधाभावोऽप्यहेतुः प्राप्त्यमावदेव । अतः संसर्गिसंसर्गिणः दिजातिकर्मन्यो हानिने भवति, प्रापश्चितं तु भवत्येव ।

न च संसर्गिसंसर्गणः पातित्याभावे कथं भायश्चित्तमिति वाच्यम्। "एनस्विभिरानि-णिकैनीर्थं कंचित्समाचरिदिति " सामान्येनैनस्विमात्रमतिषेधेन महापातिकसंसिंभसंसर्गस्यापि प्रति-एक विद्धत्वात्मातित्याभावेऽपि युक्तमेव पायश्चितं। तच पादहीनम् । "यो येन संवसेद्वर्षं सोऽपि तत्समतामियात् । पादहीनं चरेत्सोऽपि तस्य तस्य वतं द्विजः '' इति ट्यासोकं द्रष्टव्यम् । एवं चतुर्थपञ्चमयोरिप कामतः संसर्गिणोरर्भहीनं विपादोनं च द्रष्टव्यम् । अतः साक्षाद्धस्रहादिसंसर्गिण एव तदीयपायश्चित्तापिकारो न संसर्गिसंसर्गिण इति सिद्धम् ।

अत्र च बहाहादिषु यथि कामतो मरणान्तिकमुपदिष्टं तथाऽपि संसर्गिणस्तनातिदिश्यते । 'सं तस्यैव वतं कुर्यादि ति वतस्यैवातिदेशात् । मरणस्य च व्रतशब्दवाच्यत्वाभावात् । अतोऽव काम- प्रकृतेऽपि संसर्गे द्वादश्याधिकमकामतस्तु तद्धम् । संसर्गश्च स्वनिवन्धनकर्मभेदादनेकधा भिवते । यथाह वृद्धवृहस्पतिः । '' एकश्य्यासनं पिक्कमेणडपक्कयानिश्रणम् । याजनाध्यापने योनिस्तथा च सह-भोजनम् ॥ नवधा संकरः प्रोक्तो न कर्तव्योऽधमैः सहेति'' । देवस्त्रोऽपि । ''संल्यापस्पर्शनिःश्वाससह-यानासनाशनात् । याजनाध्यापनावौनात्यापं संकमते नृणामिति'' । एकश्य्यासनमेकखट्टासनमेकपिक्क-भोजनमेकभाण्डपचनमनेन मिश्रणं संसर्गस्तदीयाजभोजनमिति यावत् । याजनं पतितस्य स्वस्य वा तेन । योनं तस्मै कन्यादानं तत्सकाशाद्या कन्यायाः पतिग्रहः । सह-भोजनमेकपाजनम् । संल्याः संभाषणम् । स्पर्शे गाञसमर्दः । निःश्वासः पातितसुखवाद्यसंपर्कः । सह्यानमेकतुरगावारोहणम्। एतेषां मध्ये केन कर्मणा कियता कालेन पातित्यमित्यपेक्षायां वृहिद्विविष्ण्-नोकम् । ' संवत्सरेण पतित पतितेन सहाचरकेकयानभोजनासनशयनैयौंनस्नीवमुख्येस्तु संबन्धैः सब प्वेति'।

अत्रैकभोजनमेकपश्चिभोजनम् । एकामञ्भोजने तु सयः पातित्यम् । 'याजनं योनिसंबन्धं स्वाध्यायं सहभोजनम् । कृत्वा सयः पतत्येव पतितेन न संशयः'' इति देवळस्मरणात् । स्रौवशब्देन याजनमभिधीयते । सुख्यशब्देन सुस्वभविनाध्यापनम् । योनस्रौवसुख्येरिति सत्यपि इन्द्रानिर्देशे प्रत्येकमेव तेषां सयः पतनहेतुत्वम् । 'यः पतितैः सह योनसुख्यस्रौवानां संबन्धानामन्यतमं संबन्धं सुर्योन् स्याप्येतदेव प्रायश्चित्तिश्चित्तस्यव्यापनम् । योनसुख्यस्रौवानां संबन्धानामन्यतमं संबन्धं सुर्योन् स्याप्येतदेव प्रायश्चित्तिश्चित्तस्यव्यापात्तिः सह योनसुख्यस्य तु सस्यित्तस्यव पतनहेतुत्वम् । र० (एकपानभोजनासनशयनैरिति' इतरेतरयुकानां निर्देशात् । प्रत्येकानुष्टानस्य तु पतनहेतुत्वमावेद्यपि दोषहेतुत्वमस्त्येव । '' आसनाच्छयनायानात्सभाषात्सहभोजनात् । संकामस्ति हि पापानि तैळिबिन्दुरिवामभाति'' पराशात्वचनेन निरपेक्षाणामपि पापहेतुत्वावगमात् । संकापस्पर्शनिःश्वासानां तु यानादि-चतुष्टयेनावुषङ्गकतया समुक्रितानामेव पतनहेतुत्वं न पृथग्भृतानामल्यत्वात् । पापहेतुत्वं पुनरस्त्येव । ' संकापसर्शनिःश्वासीति ' देवळवचनस्य दर्शितत्वात् । अतः संकापादिरहिते सहयानादिचतुष्टये कृते २५ पञ्चमभागोनं द्यादशवार्षिकं मायश्चित्तं कुर्यात् । तत्सिहिते तु पूर्णम् । एवं च सति ' एपिस्तु संबसेयो व वत्सरः सोऽपि तत्समः '' इति योगीश्वरवचनमपि सहयानादिचतुष्टयपरमेव युक्तम् । अतः संकापादीनां पृथक्पातित्यहेतुत्वं नास्त्यत एव मनुना । ' संवत्सरेण पतिति पतितेन सहाचरम् । याजनाध्यापनायौनात्र तु यानासनाशनादिति '' यानादिचतुष्टयस्यव संवत्सरेण पातित्यहेतुत्वमुक्तम् । (अ. ११ श्लो. १८०) । अञासनग्रहणं शयनस्याप्युपळक्षणम् ।

अत्र च 'संबत्तरेण पतिते पतितेन सहाचरन् । यानासनाशनादिति ' व्यवहितेन संबन्धः । प्राग्दर्शितविष्णुवचनानुरोपात् । तथा । " संबत्तरेण पतिते पतितेन सहाचरन् । भोजनासनशय्यादि कुर्वाणः सार्वकालिकमिति " वचनाच । न चानन्वयदोषः । यानासनाशनादिहेतोराचरचाचारं कुर्व- किति भेद्विवक्षया संबन्धोपपत्तेः । यथा एतया पुनराधेयसंमितयेष्ट्रेति । यद्दा । आन्वरिक्षिति शञा हेत्वर्थस्य गमितत्वात् । यानासनाशनादिति द्वितीयार्थे पश्चमी । याजनाध्यापनाद्योनाज तु संवत्सरेण पतिति किंतु सथ एव । प्राचीनवचनिचयानुरोधादेव । अतो यौनादिचतुष्टयेन सद्यः पतिति यानादिचतुष्टयेन तु संवत्सरं निरन्तराभ्यासेनोति युक्तं 'वत्सरं सोऽपि तत्समः' इति । अत्यन्तसंयोगवाचिन्या द्वितीयाया भ द्वीनादन्तरितदिवसगणना कार्यो । यथा षष्टचिकशतन्त्रयदिवसव्यापित्वं संसर्गस्य भवति ततो न्यूने तु न पतितप्रायश्चित्तं किं त्वन्यदेव । यथा ह पराशरः ।

"संसर्गमाचरित्वप्रः पतितादिष्वकामतः । पत्राहं वा द्शाहं वा द्दारहाहमथापि वा ॥
"मासार्घे मासमेकं वा मासनयमथापि वा । अब्दार्धमेकमब्दं वा भवेदूर्ध्वं तु तत्समः ॥
"त्रिरात्रं प्रथमे पक्षे द्वितीये क्वच्छ्रमाचरन् । चरेत्सान्तपनं क्वच्छ्रं तृतीये पक्ष एव तु ॥
"चतुर्थे द्शरात्रं स्यात्पराकः पश्चमे ततः । षष्ठे चान्द्रायणं क्व्यात्सप्तमे त्वैन्द्बह्यम् ॥
"अष्ठमे च तथा पक्षे षण्मासान्क्वच्छ्रमाचरेदिति"॥

कामतः संसर्गे पुनर्विशेषः स्मृत्यन्तरेऽभिहितः । सुमन्तुः । " पञ्चाहे तु चरेत्कृच्छ्रं दशाहे तसङ्गच्छ्रकम् । पराकरत्वर्धमासे स्यान्मासे चान्द्रायणं चरोदिति"॥ "मासत्रये पकुर्वीत कृच्छ्रं चान्द्रायणो नरम् । पाणमासिके तु संसर्गे कृच्छ्रं त्वब्दार्धमाचरेत् ॥ संसर्गे त्वाब्दिके कुर्याद्वदं चान्द्रायणं नरः " रिष्ति । अत्र चाब्दिके संसर्गे इति किचित्र्यन् इति द्रष्टव्यम् । पूर्णे तु वत्सरे मन्यादिभिह्रांद्रश्रवार्षिकस्मरणात् । यत्तु वार्द्रस्यस्यं चचनम् । "पाणमासिके तु संसर्गे याजनाध्यापनादिना । एकत्रासनश्च्याभिः प्रायश्चित्तार्धमाचरेदिति " । याजनाध्यापनयानेकपात्रभोजनानां पण्मासात्पातित्यवचनमेतद्कामतोऽत्यन्तापुदि पञ्चमहायज्ञादिपाये याजनेऽङ्गाध्यापने दृहितृभागिनीव्यतिरिक्ते च योनिसंबन्धे
द्रष्टव्यम् । मक्कष्टयाजनादिभिः सद्यः पातित्यस्योकत्वात् ।

१६ पतिष्ठिगवळम्बनेनेव दुहितूभगिनीस्रषागाम्यतिपातिकस्पार्गणां कामतो नववार्षिकम् , अकामतः सार्धचतुर्वार्षिकं कल्पनीयम् । सिविपितृध्यदारादिगामिपातिकसंप्तर्गणां कामतः पद्वार्षिकमकामतस्त्रेवारिकम् । अश्रोपपातक्यादिसंप्तर्गणामपि कामतस्तदीयमेव त्रेमासिकमकामतोऽर्धमित्यूहनीयम् , पुरुषवत्स्त्रीणामपि महापातक्यादिसंप्तर्गतातित्यमविशिष्टम् । यथाह द्गीनकः । " पुरुषस्य यानि पतननिमित्तानि स्त्रीणामपि तान्येव । बाहणी हीनवर्णसेवायामधिकं पततीति । अतस्तासामपि
२५ अहापातिकमभूतीनां मध्ये येनसह संप्तर्गस्तदीयमेव प्रायश्चित्तमर्थकृत्या योजनीयम् । एवं बालवृद्धाद्धराणामिष-कामतोऽर्धमकामतः । यादः । तथाऽनुपनीतस्यापि बाळस्य कामतः पादोऽकामतस्तदर्धमित्येषां दिक्॥

पतितसंसगप्रतिषेधेन प्रतिविद्धस्य यौनसंबन्धस्य क्रवित्प्रतिप्रसवमाह

# कन्यां समुद्रहेदेषां सोपवासामिकंचनाम् ॥ २६१ ॥

एवा पतितानां क्रन्यां पतितावस्थायामुत्यनां सोपवासां कृतसंसर्गकालोचितपायश्चित्तामिक्रिन्नामगुहीतवस्रालक्षात्रादिपितृथनामुद्धहेत् । 'कन्यां समुद्धहेदिति' वदन्त्वयमेव कन्यां त्यकपतित्वसंसर्गी समुद्धहेन पुनः पतितृहस्तात्प्रतिगृहीयादिति दृशीयति ।

एवं च सित पिततथौनसंसर्गप्रतिषेधविरोधोऽपि परिहतो भवति । अयं चार्थो बृहद्धारीतेन स्पष्टीकृतः। ''पितितस्य तु कुमारीं विवस्नामहोराञोपोषितां प्रातः शुक्केनाहतेन वाससाऽऽच्छिदिंतां 'नाह-मेतेषां न ममैत' इति विक्त्वेरीभेद्यानां तीर्थे स्वगृहे वोद्वहिदिति'। तथा 'एषां कन्यां समुद्रहेदिति' वचनात्स्रीव्यितिरिकृतदीयापत्यस्य संसर्गानहेतां द्रशैयति । अत एव वसिष्ठः (अः १३ स. ५१–५३)। 'पिततेनोत्पन्नः पितितो भवति अन्यज्ञ स्नियाः । सा हि परगामिनी । तामरिक्था- ५ मुद्ददेदिति'॥ २६१॥

इति संसर्गप्रायाश्चित्तप्रकरणम् ।

निषिद्धसंसर्गप्रसङ्गाव्यिषिद्धसंसर्गोत्पन्नप्रतिलोमवधे पायश्चित्तमाह

### चान्द्रायणं चरेत्सर्वानवकृष्टान्निहत्य तु।

अवकृष्टाः । स्तमागधादयः प्रतिलोमोत्पनास्तेषां प्रत्येकं हनने चान्द्रायणम् । तथा च१ दाहः । 'सर्वेषामवकृष्टानां वधे प्रत्येकं चान्द्रायणमिति ' । यहाऽङ्किरसोक्तम् । 'सर्वोन्त्यजानां गमने भोजने संप्रमापणे । पराकेण विद्याद्धिः स्यादित्याङ्किरसभाषितिमिति' पराकं कुर्योत् । तत्र कामतः स्तादिवधे चान्द्रायणम् । अकामतस्तु स्तवधे पराकः । वैदेहकवधे पाद्गेनः । चाण्डालवधे दिपादः । मागधवधे पाद्गेनः पराकः । क्षत्रिति दिपादः । आयोगवे च पाद्द्यम् । अनयेव दिशा चान्द्रायण-स्यापि तारतम्यं कल्प्यम् । यनु ब्रह्मगर्भवचनम् । '' प्रतिलोमप्रसृतानां स्रीणां मासावधिः स्मृतः । १५ अनत्यस्यमानां च स्तादीनां चतुर्दिविद्यति '' तदावृत्तिविषयम् । तत्र स्तवधे पण्यासाः, वैदेहकवधे चत्वारः, चाण्डालवधे द्याविति योग्यतयाऽन्वयः । तथा मागधवधे चत्वारः, क्षत्रिति हैंमासिकं, आयोगवें च देशासिकमिति व्यवस्था ॥

नैमित्तिकत्रतानां जपादिसाध्यत्वादिद्याविरहिणां च रुद्धदिनां तद्वपुपपत्तेराज्यावे-क्षणादिसाध्येष्टियान्धानामधिकारमाशंक्याह

### श्रुद्रोऽधिकारहीनोऽपि कालेनानेन शुध्यति ॥ २६२ ॥

यद्यपि शुद्धो जपायधिकारही नस्तथाऽप्यनेन हाद्शवार्षिकादिकालसमयिन वतेन शुस्यितः। शृद्ध वहाय सीणा प्रतिलोमजानां चोपलक्षणम् । यद्यपि तस्य गायञ्यादिजपासभवस्तथाऽपि नमस्कर्षः मन्द्रजणो भवति । अत एव स्मृत्यन्तरेऽभिहितम् । " उच्छिष्टं चास्य भोजनमनुज्ञातोऽस्य नमस्कारो मन्द्रः " इति । यहा वचनवलाज्जपादिरहितमेव न वतं कृष्यत् । " तस्माच्छूदं समासाय सदा स्थिपये स्थितम् । प्रायधितं प्रदातन्यं जपहोमविवार्जितामि अस्वितः स्थापत् । तथाऽपरमपि तेनै वोक्तम् । " शृद्धः कालेन श्रुप्यते गोजाहाणहिते रतः । दानैर्वाऽप्युपवार्षेचं विजश्चभूषया तथेति " । यसु मानवम् । ( अ. २ श्टोः ८० ) " न चास्योपदिशेष्द्रमें न चास्य वतमादिशैदिति" श्रुश्वस्य वत्रोपदेशनिवेषयरं वचमं तदनुपत्रज्ञस्य वास्योपदिशेष्ट्रमें न चास्य वतमादिशैदिति" स्थापति विजयित्व विजयित्य

कार्याणि सदा वर्णत्रयेण तु । इन्छ्रेष्वेतेषु शूद्रस्य नाधिकारो विधीयते '' इति तत्काम्यकृन्छ्राभि-प्रायम् । अतः स्त्रीशूद्रयोः प्रतिलोमजानां च त्रैविणिकवत् व्रताधिकार इति सिद्धम् । यत्तु **गौतम-**वचनम् । ( अ. ४ स्. २० ) " प्रतिलोमा धर्महीना ' इति तदुपनयनादिविशिष्टधर्मा-भिप्रायम् ॥ २६२ ॥

इति पञ्चमहापानकप्रायश्चित्तप्रकरणम् ।

महापातकादिपञ्चकमध्ये महापातकातिपातकानुपपातकप्रायश्चित्तान्युक्त्वाऽधुनोपपातक-प्रायश्चित्तानि व्याचक्षाणः पाटमक्रपाप्तं गोवधप्रायश्चित्तं तावदाह

पञ्चगव्यं पिवेद्गोघ्नो मासमासीत संयमः । गोष्ठेशयो गोऽनुगामी गोप्रदानेन शुध्यति ॥ २६३ ॥ कृच्छ्रं चैवातिकृच्छ्रं च चरेद्वाऽपि समाहितः । द्याञ्चिरात्रं चोपोष्य वृषभैकादशास्तु गाः ॥ २६४ ॥

गां हन्तीति गोझः । मूछविभुजादित्वात्कप्रत्ययः । असौ मासं समाहित आसीत । किं कुर्तन्यञ्च तानि गव्यानि गोमूञ्गोमयक्षीरद्धिषृतानि यथाविधि मिश्रितानि पिवन् । आहारान्तरपरित्यागेन भोजनकार्ये तस्य विधानात् । तथा गोष्ठेशयः । प्राप्तरायनानुवादेन गोष्ठविधानेन दिवा च १५ स्वापमतिषेधादात्रौ गोशाळायां रायानः । गा अनुगच्छिति तदस्य वतिमिति गोऽनुगामी । वते णिनिः । अतथ्य यासां गोष्ठे शेते सिन्धधानात्ता एव गाः प्रातवेनं विचरन्तीरनुगच्छेत् । अनुगच्छेदिति वचनायदा ता गच्छन्ति तदैव स्वयमनुगच्छेद्यत् तु तिष्ठन्त्यासते वा तद् पश्चाद्वमनस्याशक्यकरण-त्वात्स्वयमपि तिष्ठेदासीत वेति गम्यते । अनुगमनविधानादेव ताभिः सायं गोष्ठं वजन्तीभिः सह गोष्ठ-प्रवेशोऽप्यर्थसिद्धः ।

- २० एवं कुर्वन्मासान्ते गोप्रदानेन एकां गां दत्वा तावता शास्त्रार्थस्य संपत्तेर्गोहत्यायाः शुध्यती-त्येकं व्रतम् । मासं गोष्ठेशयो गोऽनुगामीत्यनुवर्तते । पश्चगव्याहारस्य तु निवृत्तिः कृष्कृविधानादेव । अतश्य मासं निरन्तरं कृष्कृं समाहितश्चरेदित्यपरम् । अत एव जावालेन मासं प्राजापत्यस्य पृथक् प्रायश्चित्तत्वसुक्तम् । "प्राजापत्यं चरेन्मासं गोहन्ता चेदकामतः । गोहितो गोऽनुगामी स्याद्गोप्रदानेन शुध्यतीति" । अतिकृष्कृं वा तथैव समाचरेदित्यन्यत् । कृष्कृतिकृष्कृयोर्छक्षणसुत्तरत्र वक्ष्यते ।
- २५ अथवा त्रिराजमुपवासं कृत्वा वृषभ एकाद्शो यासां गवां ता द्यादिति वतचतुष्टयम् । तत्रा-कामकृते जातिमाज्ञबाह्मणस्वामिकगोमाञ्जवधे उपवासं कृत्वा वृष्यभेकाद्शगोदानसहितश्चिराज्ञोपवासो दृष्टव्यः । विशिष्टस्वामिकाया विशिष्टगुष्ठवत्याश्च वधे गुरुपायश्चित्तस्य वश्यमाणत्वात् । क्षत्रियसबान्धि-न्यास्तु तादृष्यिषे व्यापादने मासं पञ्चगव्याशित्वं प्रथमं प्रायश्चित्तम्।अत्र मासपञ्चगव्याशनस्यातिस्वत्य-म्यात्तन्यासोपवासतुत्यत्वम् । ततृश्च वाङ्गः वाङ्गिरुपवासैरकेकपाजापृत्यकृत्यनया पञ्चक्वस्व्याणां प्रत्याभायेन

पञ्च धेनवो मासान्ते च दीयमाना गौरेकेति षट् धेनवो भवन्तीति वृषभैकादशगोदानसहितित्रिरात्रव्रता-छंपीयस्त्वम् ।

कथं पुनर्नाह्मणगवीनां ग्रुस्त्वम् ? । 'देवबाह्मणराज्ञां तु विज्ञेयं द्रव्यमुक्तमामिति' नारदेन तद्र्व्यस्योत्तमत्वाभिधानात् । गोषु बाह्मणसंस्थास्विति दण्डभूयस्त्वद्शीनाच । वैश्यसंबन्धिन्यास्तु ताद्व-गिवेधे व्यापादने मासमितिङ्गच्छ्रं ङुर्यात् । अतिङ्गच्छ्रं त्वाद्यं विराज्ञवये पाणिषुराज्ञभोजनमुक्तम् । अन्त्ये विराज्ञेऽनशनम् । अतोऽतिङ्गच्छ्रभर्मेण मासवते क्रियमाणे षड्राज्ञमुपवासो भवति । चतुविंशत्यहे च पाणिषुराज्ञभोजनम् । ततश्च ङ्गच्छ्रपत्याद्यायव्याच्यां किंचिन्यूनं धेनुपञ्चकं भवतीति पूर्वसाद्वतद्वया-छिषिष्ठत्वेन वैश्यस्वामिकगोवधविषयता युक्ता ।

ताष्ट्रश एव विषये शृद्धस्वामिकगोहत्यायां मासं प्राजापत्यवतं द्वितीयम् । तत्र च सार्धप्राजापत्यद्यात्मकेन प्रत्याम्नयेन किंचित्षिकं धेनुद्दयं भवतीति पूर्वेन्यो छष्ठतमत्वाच्छूद्विषयतोचिता । अथ १०
चतत्यायिक्षंत्तचतुष्टयं साक्षात्कर्ञनुमाहकप्रयोजकानुमन्तृषु गुरुछषुभावतारतम्यापेक्षया पूर्वोक्त एव विषये
योजनीयम् । यत्तु वैष्णवं व्रतव्यम् । ''गोद्रस्य पञ्चगव्येन मासमेकं पछ्ययम् । पत्यद्वं स्यात्पराको
वा चान्द्रायणमथाऽपि वेति '' । यच्च कास्यपीयम् । ''गां हत्वा तच्योणा प्रावृतो मासं गोष्टेशयस्विषयणस्रायी नित्यं पञ्चगव्याहारः ''इति । यच सातातपीयम् । 'मासं पञ्चगव्याहारः ' इति तत्यअक्रमपि याद्यवल्कीयपञ्चगव्याहारः गित्रं । यच सातातपीयम् । 'मासं पञ्चगव्याहारः ' इति तत्यअक्रमपि याद्यवल्कीयपञ्चगव्याहारसमानविषयम् । यच स्वाद्वप्रतेष्टम् । गोष्टः पञ्चगव्या-१५
हारः पञ्चविद्गतिताज्ञमुपवसेत्सिशासं वपनं कृत्वा गोचर्मणा प्रावृतो गाध्वानुगच्छन् गोष्टेशयो गां च
वधादिति'। एतच्च याद्वावल्कीयमासातिकृच्छूवतसमानविषयम् । व्याप्रिराजं चोपोष्टेत्येतदिष्यमेवात्यतत्पुणिनो हन्तुर्वेदितव्यम् । अञ्चव विषयं पञ्चगव्याशक्तस्य तु द्वितीयं कास्यपीयं 'मासं पञ्चगव्यनेति,
प्रतिपाय 'षष्टे काले पयोभक्षो वा गच्छन्तिष्वनुगच्छेतासु सुखोपविष्टासु चोपविशेन्नातिपुतं गच्छनातिविषमेणावतारयेनाल्योदके पाययेदन्ते बाह्मणान्मोजयित्वा तिल्वेनुं द्यादिति ' द्रष्टव्यम् । अञ्चाप्य-२०
शक्तस्य 'गोप्नो मासं यवागुं प्रसृतिनन्दुल्ल्यृतां भुक्षानो गोभ्यः पियं कुर्वन् शुध्यतीति ' पैठिनिक्वोक्तं वेदितव्यम् ।

यत्तु सौमन्तम् । 'गोग्नस्य गोपदानं गोष्ठे शयनं दादशरात्रं पश्चगव्यपाशनं गवानुगमनं चिति । यत्र संवर्तेनोक्तम् । 'भक्तुपावकभेक्षाशी पयो दिथे वृतं सङ्कत् । एतानि कमशोऽश्रीयान्मासार्थे सुसमाहितः ॥ ब्राह्मणान्भोजयित्वा तु गां द्यादात्मञ्चद्वये । इति, यत्र वार्हस्पत्यम् । 'दादश-२५ राजं पश्चगव्याहारः । इति, तिन्नितयमिप याज्ञवरकीयमासमाजापत्येन समानविषयं मृतकरूपगोहत्या-विषयं वा विदन्तव्यम् । तिद्दं सर्वे प्राग्रक्तम-कामविषयम् ।

यदा पुनरीद्विग्विधामिविशिष्टविप्रस्वामिकामिविशिष्टां गां कामतः प्रमापयति तदा **मनुना** मासं यवागूपानं, मासद्वयं हविष्येण चतुर्यकालभोजनं, मासत्रयं वृषभेकादशगोदानयुक्तं शाकादिना वर्तनमिति ३० मतिन्नितयमाम्नातम् । यथाह ( अ. ११ श्लो. १०८-११६ )

''उपपातकसंयुक्तो गोन्नो मासं यवान्यिबेत् । कृतवापो वसेह्रोष्ठे चर्मणार्द्रेण संवृतः ॥ भः बतुर्यकाळमश्रीयादकारळवणं मितम् । गोमूत्रेण चरेत्स्नानं दौ मासौ नियतेन्द्रियः ॥ "दिवाऽनुगच्छेत्ता गास्तु तिष्ठभूर्ध्वं रजः पित्रेत् । ग्रुश्रूषित्वा नमस्कृत्वा रात्रौ वीरासनं वसेत् ॥ "तिष्ठन्तीष्वनुतिष्ठेतु वजन्तीष्वप्यनुवजेत् । आसीनासु तथाऽऽसीनो नियतो वीतमत्सरः ॥ "आतुरामभिशस्तां वा चौरव्याद्यादिभिभेयैः । पतितां पञ्चलमां वा सर्वोपायैर्विमोच्ययेत् ॥ "उष्णे वर्षति शीते वा मारुते वाति वा भृशम् । न कुर्वतितत्मनस्राणं गोरकृत्वा तु शक्तितः ॥ "आत्मनो यदि वाऽन्येषां गृहे क्षेत्रेऽथवा खर्ले । भक्षयन्तीं न कथ्येत्पिवन्तं चैव वत्सकम् ॥ "अनेन विधिना यस्तु गोद्रो गा अनुगच्छति । स गोहत्याकृतं पापं त्रिभिमोसैर्व्यपाहृति ॥ "वृष्येकादशा गाश्च द्यात्सुचरितव्रतः । अविद्यमाने सर्वस्व वेदविद्वन्त्यो निवेद्येत्" ॥ इति ॥

एतन्नितययाज्ञवल्कीयमासपाजापत्यमासपश्चगव्याशनवृषभैकादशगोदानयुक्तिशात्रोपवासरूप-वर्तात्रितयविषयं यथाक्रमेण द्रष्टव्यम् । यरव**िङ्गरसा** मानवेतिकर्तव्यतायुक्तं त्रैमासिकभिधायाधिक-रै॰ मभिहितम् । 'अक्षारलवणं रुक्षं षष्टे कालेऽस्य भोजनम् । गोमतीं वा जपेद्विद्यामोङ्कारं वेद्मेव च ॥ व्रतवद्धारयेद्दण्डं समस्त्रां चैवं मेखलामिति ' तन्मानविषयम् ।

एवं पुष्टितारुण्यादिकिं चिहुणातिशययोगिन्यां इष्टयम्। '' अतिबालामितिङ्कशामितिवृद्धां च रोगिणीम्। हत्वा पूर्वविधानेन चरेद्दर्भ वतं दिजः '' इति पुष्टितारुण्यादिरहितायां गव्यर्थभायश्चित्तदर्शमात् । यदा तु. याज्ञवत्कीयमासातिङ्कच्छ्रव्रतिमित्तस्तां गामिविशिष्टस्वामिकां जातिमात्रयोगिनीं

रण्कामतो व्यापाद्यति तदा ' विहितं स्याद्कामानां कामात्तिङ्किण्यादिति ' न्यायेन पूर्वोक्तमेवाकामिविहितं मासातिङ्कच्छ्रवर्त दिग्रणं कुर्योत् । यत्तु हारितेन । 'गोप्नस्तचमैं ध्वैवालं परिधाये त्यादिना मानवीमितिकर्तव्यतामिभधायोक्तम् । 'वृष्येकादशाश्च गा दत्वा त्रयोदशे मासे पूर्तो भवतीति' त

त्सवनस्थश्चोत्रियगोवधे अकामङ्कते इष्टव्यम् । यत्तु विस्षितं ( अ. २९१९८१२२ ) । '' गां चेद्धन्यात्तस्याश्चमणाऽऽर्द्रण परिवेष्टितः षण्मासान् कुच्छूततङ्कच्छ्रावातिष्टेव्वभवेहतो द्यादिति '' वाण्मासिकं

रण्डस्कृतसङ्कच्छ्रातृष्ठानमुक्तम् । यद्षि देवलेन । 'गोग्नः षण्मासास्तचर्मपरिवृतो गोव्रजनिवासी गोभिरेव

सह चरन् प्रमुच्यत' इति तत् द्यमपि हारीतीयेन समानविषयम् । तत्रेव कामकारङ्कते कात्यायनीयं

त्रेवािषकम् । ''गोन्नस्तचर्मसेवीतो वसेद्रोष्टेऽथवा पुनः । गाश्चानुगच्छेत्सततं मौनी वीरासनादिभिः ॥

वर्षशीतातपञ्चिश्वसिकम् । 'भावस्तचर्मदितः । मोक्षयेत्सर्वयत्नेन पुयते वत्सरेक्षिभिरिति '' द्रष्टव्यम् । यच शार्क्वं

त्रेवािषकम् । ''पादं तु सुद्रहत्यायामुद्दव्यागमने तथा । गोवधे च तथा कुर्यात्परक्षीगमने तथा ॥'' इति,

रश्च तद्षि कात्ययानीयव्यतसमानविषयम् ।

यतुः यमेनाङ्किरसीमितिकर्तव्यतामिभ्याय "गोसहस्रं शतं वाऽपि द्धातसुचिरतवतः । अविचमाने सर्वस्यं वेद्विद्धयो निवेदयोदिति " गोसहस्रयुक्तं गोशतयुक्तं च हैमासिकं व्यतद्यमभिहितम् ।
तत्र यदा सवनस्थमोत्रियातिदुर्गतबहुकुटुम्बब्राह्मणसंबान्धर्मां किपलां कर्माङ्क्रभूतां गिर्भणीं बहुक्षीरतरुणिमादिगुणशालिनीं निर्मुणो धनवानसमयत्वं खड्वादिना व्यापादयति तदा गोसहस्रयुक्तं हैमासिकं
कुर्यात् । "गार्भणीं किपलां दोग्धीं होमथेतुं च सुवताम् । खड्वादिना बातयित्वा हिगुणं व्यतमाचरेत् ॥"
इति विशिष्टायां गवि वाहिस्पत्ये पायश्चित्तविशेषदर्शनात् ॥ अत एव प्रचेतस्या । 'स्त्रीगार्भणीन
गोगार्भणीवालकृद्धवर्षस्रभूणहा भवतीतिः । ईट्विवधमेव गोवधमिससंघाय ब्रह्महत्यावतमितिदृष्टम् । हितीयं तु
ग्राम्यं गोशतदानयुक्तं हैमासिकं वृतं कात्यायनीयवतविषये धनवतो द्रष्टश्यम् । यत्तु गोतमेन

एतच वेवार्षिकवतपत्याम्रायभूतनवारिधेनुभिः साथै वृषभैकशता गावो नवन्यूनं दिशतं भवतीति गोसहस्रयुक्तद्दैमासिकवतान्यूनत्वात्पूर्वोक्तविषये एव कामतो वधे । यद्दा तत्रेव विषये गर्भरिहितायाः कामतो वधे द्रष्टव्यम् । तावृग्विथाया एव गर्भरिहितायास्त्वकामतो हननेऽपि कात्यायनीयमेव वैवार्षिकं अकल्यम् । यत्तु यमेनोक्तम् ।

"काष्ठलोष्टाहमभिगाँवः शक्नैर्वा निहता यदि । यायश्चित्तं कथं तत्र शक्नेऽशस्त्रे विधीयते ॥ ''काष्ठे सान्तपनं कुर्योत्माजापत्यं तु लोष्टके । तप्तकुच्छूं तु पाषाणे शस्त्रे चाप्यतिकुच्छूकम् ॥ ''पायश्चित्ते ततस्त्रीणें कुर्योद्वाह्मणभोजनम् । जिंशहा वृषमं चैकं द्यात्तेम्यश्च दक्षिणामिति''॥ तत्पूर्वोक्तगोसहस्रशतादिदानवैवार्षिकादिवतविषयेष्वेव काष्ठादिसाधनविशेषजनितवधनिमित्तसान्तपनादि-१० पूर्वकत्वप्रतिपादनपरं न तु निर्पेक्षं लघुत्वाद्वतस्य ।

तथा वयोविशेषाद्पि प्रायश्चित्तविशेष उक्तः। ''अतिवृद्धामितङ्कशामितवालां च रोगिणीम्। हत्वा पूर्वविधानेन चरेदर्भवतं द्विजः॥ बाह्मणान्भोजयेच्छक्त्या द्वाद्धमितलांस्तयेति''॥ निरोगादिन् वर्धे यद्विहितं तस्यार्थम्॥ बृहृद्धस्यचेतसाऽप्यत्र विशेष उक्तः । ''एकवर्षे हते वत्से कृष्ट्रप्रादो विधीयते । अबुद्धिपूर्वे पुंसः स्याद्विपादस्तु द्विहायने । जिह्नायने जिपादः स्यात्माजापत्यमतः स्प परमिति ''॥

तथा गर्भिण्या वधे यदा गर्भोऽपि निहतो भवति तदा प्रतिनिमित्तं नैमित्तिकमावर्तते 'इति न्यायेनाविशेषण दिगुणवतपासौ षद्धिंशान्सते विशेष उक्तः। "पाद उत्पन्नमाचे तु दौ पादौ वृढतां गते। पादोनं वतगुदिष्टं हत्वा गर्भमचेतनम् । अङ्गप्रत्यङ्गसंपूर्णे गर्भे चेतःसमन्विते। द्विगुणं गोवतं कुर्यादेषा गोवस्यः निष्कृतिरिति "।

बहुकर्तृके तु हनने संवतापस्तम्बी विशेषमाहतुः। ''एका चेद्वहुमिः काचिद्दैवाद्यापादिता किचित्। पादं पादं तु हत्यायाव्यरेयुस्त पृथकपृथिगिति ''। यादृगिवधगोहत्यायां यद्भतमुपदिष्टं तत्यादं प्रत्येकं कुर्युवेचनात्। एका चेदित्युपलक्षणित्यता बहुभिद्वयोचिष्ट्रनां च व्यापादने प्रतिपुरुषं पाद्देवं पादोनं वाकल्पनीयम्। एतचाकामतो वधे द्रष्टव्यम्। 'दैवादिति' विशेषणोपादानात्। कामकारे तु बहु-नामपि प्रत्येकं कृत्स्रदोषसंबन्धात्कृत्स्रवतसंबन्धो युक्तः। सिब्रणामिव प्रतिपुरुषं कृत्स्रव्यापारसमवायात्। २५ ''एकं प्रता बहुनां तु यथीकाद्विगुणो दमः'' इति प्रत्येकं दण्डदैगुण्यद्शेनाच ।

यदा त्वेकेनैव बन्धनादित्यापारेण बहुवा गावा व्यापादितास्तत्र संवतापस्तस्त्वी विशेष-माहतुः। ''व्यापनानां बहुनां तु रोधने बन्धने तथा। भिषक्तिथ्योपचारे च हिंगुणं गोवतं चरेदिति''। बहुष्विप व्यापन्नेषु न प्रतिनिमित्तं नैमित्तिकानुष्ठानं, नापि तन्त्रेण, किंतु वचनबलाहिरूगणेव । तथा भिषगिप विरुद्धीषध्यन्तिनैकस्या अप्यकामतो व्यापादने हिगुणं गोवतं कुर्यात्। भिषाव्यतिरिक्तस्य १० केवलं उपकारार्थं प्रवृत्तस्य त्यकामतः प्रतिकृत्वीषधदाने व्यास आह । '' औषधं लवणं चैव पुण्यार्थ- मिप भोजनम् । अतिरिक्तं न दातव्यं काले स्वत्यं तु दापयेत् ॥ अतिरिक्ते विपत्तिभेतक् कृत्यादी विधीयते '' इति ॥ यस्वापस्तम्बेनोक्तम् । ''पादमेकं चरेद्रीधे ही पादी बन्धनं चरेत् । योजने पादहीनं स्याचरेत्तवं निपातने '' इति । तद्यविद्यापारिणे निमिक्तकर्तृविक्रेयम् . न साक्षात्कर्तृः । साक्षात्कर्तृनिमित्तिनोश्य भेदस्तिनेव दशितः । ''पापाणेर्लक्रुटेवां पि शक्षेणात्येन वा बलान् । निपा- । तपिन ये गास्तु कृत्यं कुर्युवंतं हि ते ॥ तथेव बाहुनक्रुहेरणार्श्वमीवाङ्गिमोटनेगितं '' ।

एतदुक्तं भवति । पाषाणखङ्कादिभिश्रीवाभादनादिना वा थेऽङ्कानि पानयन्ति ते साक्षाद्धन्तार-स्तेष्वेव कृत्स्तं प्रायश्चित्तम् । ये तु व्यविद्यरोधवन्यादित्र्यापारयोगिनस्ते निर्मित्तनस्तेषां न कृत्स्रवत-संनन्धः किंतु तद्वर्यवेरेव पादिष्वपादादिभिरिति । तत्र च रोधादिना व्यवद्वितत्र्यापारन्ताविदेषेऽपि वचनात्कचित्यादः क्वचिद्विपादः पादोनं कचिदिति युक्तम् । अवाह पराहारः 'भवां वन्यत्रविद्वर्यकृत्त् १० भवेन्तृत्युरकामतः। अकामकृतपापस्य प्राजापत्यं विनिर्दिशत् ॥ प्रायश्चिने तत्रश्चीणं कृषीङ्काष्ट्रणभेजनम् । अनबुत्सिहितां गां च द्याषिमाय दक्षिणामिति गः॥

अथं च पाजापत्यो यदि रोधादिकं कृत्वा तज्ञन्यप्रमादपरिजिहीर्षया प्रत्यवेक्षमाण आस्ते तदा ब्रष्टच्यः । अकामकृतपापस्येति विशेषणोपादानात् । यदा तु न प्रमादसंसरणं करोति तदा "पादमेकं चरेद्रोपे द्वी पादो बन्धने चरेत्।योजने पादहीनं स्याधरेत्सर्वं निपातने '' इत्यक्किर सौकं निपातने '' इत्यक्किर सौकं निपातने '' इत्यक्किर सौकं विशेष उकः । "अतिदाहातिवाहान्यां नासिकाच्छेदने तथा । नदीपर्वतसंरोपे मृते पादोनमाचरेदिति '' । लक्षण-मात्रोपयोगिनि तु दाहे न दोषः । "अन्यभाद्भनलक्षान्यां वाहने मोचने तथा । सायं संगोपनार्थं च न दुष्येद्रोधवन्धने '' इति पराहारस्राणात् । अद्वनं स्थिरचिक्करणम् । लक्षणं साम्प्रतोपलक्षणम् । वाहने शास्त्रोक्तमार्गेण रक्षणार्थमपि नालिकेरादिभिर्धन्थने भवत्येव दोषः ।

'' न नालिकेरेण न शाणवालिने चापि मोजेन न बन्धशृङ्खलेः । एतेस्तु गावो न निबन्धनीया बध्वा तु तिक्ठेत्परहां गृहीत्वा ॥ कुशेः कुशेश्व बधीयात्स्थाने दोषविवर्जिते '' इति **ट्यास**स्मरणात् ।

तथाऽन्योऽपि विशेषस्तेनैवोकः । "श्वण्टाभरणदोषेण विपत्तिर्यन्न गोभेवेत् । गोकु खुग्धं भवेत्तत्र सूपणार्थं हि तत्स्मृतम् । अतिदाहातिद्देने संवाते चैव योजने । बध्वा शृङ्ख्यार्थं भवेत्तत्र सूपणार्थं हि तत्स्मृतम् । अतिदाहातिद्देनेन संवाते चैव योजने । बध्वा शृङ्ख्यार्थं भृते १ पादोनमाचरेदिति " ॥ पालनाकरणादिनोपेक्षायां कविस्तायध्वित्तविशेषस्तेनैवोकः । "जलीषपत्वले ममा मेववियुद्धताऽपि वा । त्र्वभ्रे वा पतिताकस्माच्छ्यापेदेनापि भक्षिता ॥ माजापत्यं चरेत्कुच्छ्रं गोस्वामी वतसुत्तमम् । शीतवाताहता वा स्यादुद्धन्थनहताऽपि वा ॥ शून्यागार उपेक्षायां माजापत्यं विनिर्दिशोदिति " ॥

इदं तु कार्यान्तरिवरहेऽप्युपेक्षायां वेदितव्यम् । कार्यान्तरव्ययतयोपेक्षायां त्वर्धम् । "पत्वछीय-१° मुगन्यात्रभ्वापदादिनिपातने । श्वप्रपपातवर्षार्वेर्मृते कुच्छ्रार्थमाचरेत् । अपाळस्वासु कुच्छ्रं स्याच्छ्रन्यागर

१ फ-अतिदोहः २ फ-अतिदोहातिद्मने,

उपप्रेष्ठे '' इति विष्णुस्मरणात् । तथा सत्यिप व्यापाद्ने कचिद्धपकारार्थपवृत्तो वचनाद्दोषा-भावः । यथाह संवर्तः । ''यन्त्रणे गोचिकित्सार्थे स्टग्भिविमोचने । यत्ने इते विपत्तिः स्यान्न स पापेन लिप्पेत'' इति । यन्त्रणं व्याध्यादिनिर्यातनार्थं संदंशाङ्कुशादिमवेशनम् । तथा । '' औषधं म्नेहमाहारं द्दद्गेमाह्मणे द्विजः । दीयमाने विपत्तिश्चेन्न स पापेन लिप्यते ॥ ग्रामवाते शरीषेण वेश्मभङ्गानिपा-तने । दाहच्छेद्शिराभेदमयोगेश्पद्धवैताम् । दिजानां गोहितार्थं च प्रायश्चित्तं न वियते '' । अत्र ५ पराश्चरोऽप्याह । ''अतिदृष्टिहतानां च प्रायश्चित्तं न वियते । हूपखाते च धर्मार्थे गृहद्गहे च या मृता । ग्रामदाहे तथा योरे प्रायश्चित्तं न वियते '' इति ।

इदं तु धन्यनरिहतस्येव पशोः कथंचिद्वहादिदाहदानेन मृतविषयम् । इतरथात्वापस्तम्बेनोकम् । "कान्तारेष्वथ दुर्गेषु गृहदाहे खलेषु च । यदि तत्र विपत्तिः स्यात्पाद् एको विधीयतः"
इति । तथाऽस्थ्यादिभङ्गं मरणाभावेऽपिकचित्तायश्चित्तसुक्तम् । "अस्थिभङ्गं गवां कृत्वा लाङ्ग्लच्छेदनं ? 
तथा । पाटनं दन्तशृङ्गाणां मासार्थे तु यवान्यिवेदितिः" । यस्वाङ्गिरसम् । "शृङ्गदन्तास्थिभङ्गं वा चर्मनिर्मोचनेऽपि वा । दशरात्रं पिवेद्दचं स्वस्थाऽपि यदि गौभवेदितिः" वज्रशब्दवाच्यं
श्रीरादिवर्तनमुकं तदशक्तविषयम् ।

इदं च पायश्चित्तं गोस्वामिनं व्यापन्नगोसद्वशीं गां दत्वैव कार्यम् । यथाह पराश्चरः । "प्रमा-पण प्राणभूतां द्यात्तत्प्रतिरूपकम् । तस्यानुरूपं मूल्यं वा द्यादित्यत्रवीद्यमः " इति । मनुरूपि । १५ (अ. ८ श्टो. २८८) "यो यस्य हिंस्याङ्ग्याणि ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि वा । स तस्योत्पादयेत्तुर्धिं राज्ञे द्याच्य तत्समिति"।

एतंब पूर्वोक्तमायश्चित्तजातं ब्राह्मणस्येव हन्तुर्वेदितव्यम् । क्षत्रियादेस्तु हन्तु**र्वृहद्विष्णुना** विशेषोऽभिहितः । "विमे तु सकलं देयं पादोनं क्षत्रिये स्मृतम् । वैश्येऽर्धं पाद एकस्तु श्रद्भजातिषु शस्यतः शक्षितः । यन्विद्भरोवच्यनम् । "पर्वया ब्राह्मणानां तु सा राशां हिर्गुणा मता । वैश्यानां २० विगुणा मोक्ता पर्यद्वव्य वर्तं स्मृतामिति । तत्मातिलोम्येन वाग्वण्डपारुण्यादिविषयम् । तथा स्त्रीवृद्ध-बालादीनों त्यर्थम् , अनुपनीतस्य बालस्य पादः, इति च मागुक्तमनुसंधेयम् ॥

स्रीणां पराशरेण विशेषोऽभिहितः। ''वपनं नैव नारीणां नानुमञ्या जपादिकम् । न गोष्ठे शयनं नासां न वसीरन् गवाजिनम् ॥ सर्वान्केशान्समुद्धृत्य छेदयेद्द्वुःल्डद्यम् । सर्ववेषे हि नारीणां शिरसो मुण्डनं स्मृतामिति'' । पुरुषेषु च विशेषः संवर्तेन दृशितः। ''पादेऽङ्करोमवपनं द्विपादे श्मश्रुणोऽपि च । विपादे २५ तृशिखावर्जं सशिखं तृ विपातने'' इति पाद्मायश्वित्तार्हस्य कण्ठाद्यस्तनाङ्करोम्णामेव वपनम् । अर्ध-मायश्वित्तार्हस्य तु शमश्रुणामपि । पादोनमायश्वित्तार्हस्य पुनः शिरोगतानामपि शिखावर्जितानाम् । पादच्याद्यस्य तु स्वशिखस्य सक्लकेशजातस्येति । प्यमेतद्विगवलम्बेनान्येषामपि स्मृतिवचसां विषयो निक्रपणीयः ॥ २६३ ॥ २६४ ॥

इति गीवधमायश्चित्तप्रकरणम्।

## पयसा वाऽपि मासेन पराकेणाथवा पुनः ॥ २६५ ॥

**एव**मुक्तेन गोवधवतेन मास पश्चगव्याशनादिनाऽन्येषां वात्यतादीना**मुपपातकानां** शुद्धि-<sup>५</sup>भेवेत् । **चान्द्रायणेन** वा वक्ष्यमाणलक्षणेन मासं पयोव्रतेन वा **पराकेण** वा **शुद्धि**भेवेत् ।

अञ्चातिदेशसामर्थ्याद्वीचर्मवसनगोपरिचर्यादिभिगोंवधासाधारणैः कतिपयैन्यूनत्वमवगम्यते । एतच व्रतचतुष्टयमकामकारे शक्त्यपेक्षया विकल्पितं द्रष्टव्यम् । कामकारे तु "एतदेव व्रतं कुर्युरुपपातिकनो दिजाः । अवकीर्णिवर्ज्यं ग्रद्धचर्यं चान्द्रायणमथापि वेति '' मनूक्तं (अ. ११ श्लो. ११७) वैमासिकं द्रष्टव्यम् । अत एव वचनाद्यं प्रायश्चित्तातिदेशः सर्वेषामुपपातकगणपठितानामुक्तपायश्चि-रे॰ त्तानामनुक्तपायश्चित्तानां चावकीर्णिवर्जितानामिविशेषेण वेदितव्यः । अवकीर्णिनस्तु प्रतिपदोक्तमेव ।

नन्वनुक्तपायश्चित्तविषयतयैवातिवेशता युक्ता । इतरथा प्रतिपदोक्तपायश्चित्तवाधसापेक्षत्वप्रस-ङ्क्षात् । मैवम् । तथा सत्युक्तनिष्कृतीनामुपपातकगणपाठोऽनथंकः स्यात् । यदि परमुपपातकमध्ये सामान्यतः पठितस्यान्यत्र विशेषतः पायश्चित्तान्तरमुच्यते । यथा 'अयाज्यानां च याजनं। त्रीन्द्रुच्छ्रा-नाचरेत् । वात्ययाजकोऽभिचरभपीति' स एव विषयः केवळं परिहीयेत न पुनावेशेषतः पठितस्यान्य-१५ त्रापि विशेषतः एव यत्र प्रायश्चित्तमुच्यते सोऽपि । यथा इन्यनार्थं द्वमच्छेदः 'वृक्षगुत्मळतावीरुच्छेदने जप्यमुक्शतमिति' । अतो त्रात्यतादिषु अस्मिन् शास्त्रे शास्त्रान्तरे वा दृष्टैः प्रायश्चित्तैः सहोपपातक-द्धाद्धः स्यादेवमित्यादिना प्रतिपादितवतचतुष्टयस्य समविषमताकल्पनेन विकल्पो विषयविभागो वाऽऽश्रयणीयः ।

तानि स्मृत्यन्तरहृष्टमायश्चित्तानि पाठकमेण बात्यादिषु योजयिष्यामः । तत्र बात्यतायां मसु
२० तेद्मुक्तम् । (अ. ११ श्लो. १९१) ''येषां द्विजानां साविज्ञी नान् स्थेत यथाविधि । तांश्चारयित्वा

श्रीन् कृष्ट्रान् यथाविध्युपनाययेदिति '' । यत्र यमेनोक्तम् । ''साविज्ञी पतिता यस्य दशवर्षाणि
पञ्च च । सशिखं वपनं कृत्वा वतं कुर्यात्ममाहितः ॥ एकविंशतिरात्रं च पिनेत्मसृतियावकम् । हविषा

भोजयेञ्चैव ब्राह्मणान्सत पञ्च च ॥ ततो यावकशुद्धस्य तस्योपनयनं स्मृतमिति '' तद्वभयमपि याज्ञवल्कीयमासपयोव्यावतिविषयम् । यत्रु यसिष्ठेनोकम् (अ. ११ सू. ७६।७९) । 'पतितसाविज्ञीक
२५ उद्दालकवर्तं चरेत्। द्वौ मासौ यावकेन वर्तयेन्मासंपयसा पक्षमामिक्षयाऽद्वरात्रं वृतेन षड्रात्रमयाचितेन
विराज्ञमन्भक्षोऽहोराज्ञमुपवसेत् । अत्यमधावभूयं गच्छेत् । बात्यस्तोनेन वा यजेतिति '।

अञ्चयं व्यवस्था । यस्योपनेत्राद्यभावेन तत्कालातिकमस्तस्य याज्ञवल्कीयवतानामन्यतमं शक्तच-पेक्षया भवति । अनापयतिकमे तु मानवं त्रैमासिकम् । तत्रैवं पञ्चदशवर्षादृष्ट्यमपि कियत्कालातिकमे तृहालकवतं वात्यस्तोमो वेति । येषां तु पित्राद्योऽप्यतुपनीतास्तेषामापस्तम्बोक्तम् । (१।१।२२) १० " यस्य पितापितामहावतुपनीतौ स्यातां तस्य संवत्सरं त्रैविद्यकं वहाचर्यम् । यस्य प्रापितामहा-देनीतुस्मर्यते तस्य उपनयनं तस्य हादशवर्षाणि त्रैविद्यकं बहाचर्यमिति । " कल्यम् । ''अथाष्टापायं स्तेयकिल्बिषं शूद्रस्य द्विगुणोत्तराणीतरेषां प्रतिवर्णं विदुषोऽतिकमं दण्डभूय-स्त्वमितिः' क्षत्रियादेरपहर्तुदेण्डाल्यत्वस्य दर्शनात् । तथा । 'विमे तु सकलं देयं पादोनं क्षत्रिये स्मृत- ५ मिति ' पादपादहान्या प्रायश्चित्तदर्शनात् । तथा । क्षत्रियादिपरिग्रहेणापि दण्डानुसारेण प्रायश्चित्ता-ल्पत्वं कल्प्यम् । अतः क्षत्रियपरिग्रहे चौर्ये षाण्मासिकम् । वैश्यपरिग्रहे त्रैमासिकं गोवथव्रतम् । सूद्र-परिग्रहे चान्द्रायणं कल्प्यम् । एवमुत्तरत्राप्यूहनीयम् ।

इदं च दशकुम्भधान्यापहारविषयम् । अधिकेतु ''धान्यं दशभ्यः कुम्भेम्यो हरतो दम उत्तमः। पलसहस्राद्धिकेवषः'' इति वधदर्शनात् । कुम्भश्च पञ्चसहस्रपलपरिमाणः । धान्यसाहचर्यादन्नधने चैता- १० बद्धान्यपरिमिते बेदितव्ये । अन्नश्चय्देन तन्दुलादिकमभिधीयते । धनशब्देन ताम्ररजतादिकम् ।

इदं तु प्रायश्चित्तं कामकाराविषयम् । अकामतस्तु वैमासिकं गोवधवतम् । तथा । ''मनुष्याणां च हरणे स्त्रीणां क्षेत्रगृहस्य च । क्ष्पवापीजलानां च ह्यद्धिश्चान्द्रायणेन त्विति'' । (मनुः अ.१९ श्लो.१६३) सार्धेशतद्वयपणलम्यजलापहार इदं चान्द्रायणं प्राप्तमपीतरगोवधवतिनृहुन्यर्थं विधीयते—'तावन्मूल्य-जलापहारे पानीयस्य तृणस्य च । तन्मूल्याद्विगुणो वृण्ड इति पश्चशतं तथेति' ॥ चान्द्रायणाविषये १५ पश्चशतत्वज्ञविधानात्तावत्परिमाणवृण्डचान्द्रायणयोगोंवधादौ सहचरितत्वात्तया 'कुच्छ्रातिकुच्छ्रेन्द्वयोः पणपश्चशतं तथेति ' चान्द्रायणविषये पश्चशतपणवृण्डविधानाच ।

एतच क्षत्रियादिद्रव्यापहारे द्रष्टव्यम् । बाह्मणसंबन्धिद्रव्यापहारे तु (मनुः अ. १९ श्टो. ५७)।
" निश्चेपस्यापहरणे नराश्वरजतस्य च । भूमिवज्रमणीनां च रुक्मस्तेयसमं स्मृतमिति " द्रष्टव्यम्
तथा । (मनुः अ. १९ श्टो. १६४) " द्रव्याणामल्पसाराणां स्तेयं कृत्वाऽन्यवेरमनः । चरेत्सान्त-२०
पनं कृच्छुं तिनर्यात्यात्मग्रुद्धये " ॥ इत्यनेनाल्पप्रयोजनत्रपुसीसादिद्रव्यापहारविशेषणस्तेयसामान्योपपातकप्रायश्चित्तापवादः ।

इदं च चान्द्रायणिनिमित्तभूतार्भतृतीयशतमूलस्य पश्चद्रशंशार्थवपुसीसाद्यपहारे प्रायश्चित्तम् । चान्द्रायणपश्चद्शांशत्वात्तस्य । तथा द्रव्यविशेषणाप्युपपातकसामान्यपात्तवतपवादः । (मनुः अ. ११ श्टो. १६५) " भक्ष्यभोज्यापहरणे यानशय्यासनस्य च । पुष्पमूलफलानां च पश्चमव्यं विशोधन- २५ मिति " एकवारभोजनपर्याप्तभक्ष्यभोज्यापहारे इद्म् । द्विनिवारभोजनपर्याप्तापहारे त्रिरानम् । यथाह् पेठीनिसः । ' भक्ष्यभोज्याकस्योद्रपूरणमान्नहरणे विरानमेकरात्रं वा पश्चमव्याहारश्चेति' ॥ यानादी- नामप्येतत्साहचर्यादेतावन्यूल्यानामेवापहरणे एतत्यायश्चित्तम् । सर्वन्नापि ह्रियमाणद्रव्यन्यूनाधिकभावेन प्रायश्चित्तस्यापि लघुगुरुभावः कल्पनीयः । तथा । ( मनुः अ. ११ श्लो. १६६ ) " तृणकाष्ठ- द्वापांच च ग्रुष्कानस्य गुडस्य च । तैल्वचांमिषाणां च ग्रुष्कानमत्ति " ॥

एषां च तृणादीनां भक्ष्यादित्रिमुण्जिरात्रमायश्चित्तस्य द्र्शनात् तित्रिमुणमूल्यार्षाणामेतत्याय-श्चित्तम् । तथा । ( **मनुः** अ. ११ श्लो. १६७ ) " मणिमुक्ताप्रवालानां ताप्रस्य रजतस्य च । अय-

१ मनुस्मृः अः ८ श्लो, ३२०,

स्कांस्योपलानां च द्वादशाहं कद्मतिति ॥ '' अवापि भक्ष्यादिवत् द्वादशगुणप्रायाध्वनद्दर्शनात् तन्मूल्यद्वादशगुणमूल्यमणिमुक्तायपहार एतत्यायध्वित्तं द्वष्टयम् । तथा । (मनुः अ. ११ श्ला.१६८) 
'' कार्पासकीटजीर्णानां दिखेरकाषुरस्य च । पक्षिगन्योपधीनां च रञ्ज्याश्चेयं व्यवं पयः '' इति ।
अवापि भक्ष्यादिविगुणप्रायाश्चेत्तदर्शनात्तिशुणमृल्यानामपद्यार एवतत्यायश्चित्तं श्चेयम् । ह्वियमाणद्रव्यपन्यूनाधिकभावेन प्रायश्चित्ताल्यत्यमहत्त्वं कल्य्यमेव ।

इदं च स्तयप्रायश्चित्तमपद्गतद्गर्यदानोत्तरकालमेव द्रष्ट्यम् । यथाः विष्णुः । '' स्वेवाप-द्वतं द्रव्यं स्वामिने वतमाचरेदिति'' । कणापाकरणं च ' पुत्रपेविकेण देयमिति ' विद्वितं तस्यान-पाकरणे तथा वैदिकस्य च 'जायमानो वे बाद्यण' इत्येतद्वाक्येनर्णसंन्तृत्यकायकरणं च उपपातकशिद्धिः स्यादेवमि'त्यादिनोपपातकसामान्यविद्धितं भत्तचतुष्टयं शक्तचपेक्षया योज्यम् । पायश्चितान्तरमप्यम्न १० मनुनोक्तम् (अ. ११ को. २७)। " इष्टि वैश्वानरी चेव निविपेद्व्यूपर्यये । तुमानां पशुसोमानां निष्कृत्यर्थमसंभवे '' इति । अष्ट्रपर्यये संवत्सरान्ते ।

तथाऽधिकृतस्यानाहिताप्तिलेऽध्येतदेव वतचतुष्टयं वत्सरादूर्ध्वमापि शक्तवपेक्षया योज्यम् । अनापितृ तु मानवं जेमासिकम् । अर्वाकपुनर्वत्सरात् कारणां जिनिर्विशेषमाह । ''काले त्वाधाय कर्माणि कुर्योदिमो विधानतः । तद्कुर्वन् जिराजेण मसि मासि विशुद्धवाति ॥ अनाहिताधा पिजादी यक्ष्यमणः । अती यदि । म हि वात्येन पशुना यजेनिकिक्याय त्विति '' । एकांग्रेरीप विशेषस्तिनैवाकः । "कृतदारो गृहे ज्येष्ठो यो नाद्ध्यादुपासनम् । चान्द्रायणं चरेवर्षं प्रतिमासमहोऽपि वेति '' ।

तथा अपण्यानां विक्रये च स्मृत्यन्तरे प्रायश्चित्तविशेष उकः। यथा १८६ हारीतः। " गुडतिलपुष्पमूल्फलपकाचिक्रये सोमपानं सीम्यः कृष्णः। लाक्षालवणम् पुमासितेलक्षीरवृध्यिवनमन्यतकवर्भवाससामन्यतमिक्रये चान्द्रायणम् ''। तथा । ऊर्णाकेशकेसिस्प्रेथनुदेशमक्ष्मश्चाब्दिक्रये च
२० भक्ष्यमासब्याव्यस्थिशृङ्गनलब्धाक्तिविक्रये तमक्रुष्णः। विङ्गुगुगुलुरितालमनःशिलाअनीर्मिक्क्षारलवणमणिमुक्तापवाल्येणवर्षण्यम्मयेषु च तमक्रुष्णः। आरामतडागोद्रपानपुष्किरणीसुकृतविक्रये जियवणबाय्ययःशायी चतुर्थकालाहार्य द्रासहस्रं जपन् मंदस्ररेण पृत्तो भवति। वीनमानोन्मानसंकरसंकीर्णविक्रये चेति। प्रमन्यरेपि हाङ्कविष्णवाद्युक्तवर्षनीर्यच प्रायश्चित्तविशेषो नोकस्तवानापित् मानवमुप्पातकसाथारणतः प्राप्तं जेमासिकम्। आपवि तु याज्ञवल्कीयं बत्वनुष्टयं शक्त्यपेक्षया योज्यम् ॥

- तथा परिवेत्तर च वसिष्ठेन पायश्चित्तविशेत उकः (अ. २० सू.८)। धारिविविदानः कृष्णाति कृष्णे चरित्वा तस्मै दत्वा पुनर्निविशेत तां चैगोपयच्छेतोति । परिविविदानः परिवेत्ता उच्यते । तत्स्वकर्पं च प्राम्याख्यातम् । असी कृष्णाति कृष्णे चरित्वा तस्मे ज्वेष्ठाय तां स्वाढां दत्वा मद्भावयां- इत्तर्भक्षवहुठपरिभवपरिहारार्थं निवेद पुनरुद्देत् । कामित्वपेक्षायामुकं तामेवोपयच्छेतेति । तामेव स्वोढां ज्येष्ठाय निवेदितां तेन तेन चानुक्षातामुद्देत् ।
- यत्तु हारीतेनोक्तम् । 'ज्येष्ठेऽनिविष्ठे कनीयाजिविशमानः परिवेत्ता भवति परिवित्तिज्येष्ठः
  परिवेद्नी कन्या परिदायी दाता परियष्टा याजकस्ते सर्वे पतिताः संवत्सरं माजापत्येन कृष्कृण पावविद्युपिति" । यदापि हाङ्क्षेनोक्तम् । ''परिवित्तिः परिवेत्ता च संवत्सरं बाह्मणग्रहेष्ठ भैक्षं चरेवातामिति"

तदुभयमपि कामकारेण कन्यापिञाधननुज्ञातोदाहिविषयम् । प्रायश्चित्तस्य गुरुत्वात् । यदा पुनः कामतः कन्यां पिञादिदत्तामेव परिणयति तदा मानवं त्रेमासिकम् । पूर्वोक्तो कृष्ट्यातिकृष्ट्यो याह्मवरकीयं च ब्रतचतुष्टयमज्ञातविषयम् ।

यमेनाप्यत्र विशेष उक्तः । '' इच्छ्री ह्योः पारिषेषे कन्यायाः इच्छ्र एव च । अतिकृच्छ्रं चरेहाता होता चान्द्रायणं चरेदिति ''। एतच पर्याहिताध्यादीनामि समानम् । एकयोगनिर्देशात् । 'प्रथाह गीतमः ' परिवित्तिपरिवेत्तृपर्योहितपर्याधात्रभेदिषिषूपतीनां संवत्सरं प्राकृतं त्रहाचर्य-मिति '। अत एव वसिष्ठेनाभेदिधिषूपत्यादाविद्मेव प्रायक्ष्यित्मुक्तम् । (अ. २० स्. ९११०) 'अभेदिधिषूपतिः कृच्छ्रं द्वादशरात्रं चरित्वा निविशेत् तां चैशेषयच्छेत । दिधिषूपतिः कृच्छ्रातिकृच्छ्री चरित्वा तस्मे दत्तां पुनिर्विशेतिति '। अभेदिधिष्वदिधिषूपतिः कृच्छ्रातिकृच्छ्री चरित्वा तस्मे दत्तां पुनिर्विशेतिति '। अभेदिधिष्वदिधिष्युरं स्मृतति ''। तन्नाभेदिधिषूर्यतिः कृच्छ्रातिकृच्छ्री चरित्वा तस्मे दत्तां पुनिर्विशेतिति '। अभेदिधिष्युरं ति तृ दिधिषूरं स्मृतति ''। तन्नाभेदिधिष् १० पतिः प्राजायत्यं कृत्वा तामेव ज्येष्ठां पश्चादन्येनोढामुद्देवि परिवेदन्त् । तथा । भृतकाच्यापकभृतकाच्यापित-योध्य पर्यता त्राक्षमुत्रचेळां विवेदित्वधिकृत्य विद्यानेकृत् । '' भृतकाच्यापकभृतकाच्यापित-योध्य पर्यता त्रामुत्वचेळां विवेदित्वधिकृत्य विद्यानेकृत्तः । '' भृतकाच्यापन कृतकाच्यापितस्तथा। अनुयोगपदानेन जीन्यक्षाचीयतः विवेदिति' । उत्कर्षहेतोरपीयानस्य नाशितं त्ययेत्येवं पर्यनुयोगोऽनुयोगपदानम् । अत एव समृत्यन्तरे । ''दत्तानुयोगानव्येतुः पितितान्मनुर्वविदि'' रिस्कृतम् । अन्नापि पूर्वोक्ततैः सहास्य शक्तस्येक्षया विकत्यः ।

तथा पारवार्थेऽच्युपपातकसामान्यपासमानवत्रेमासिकस्य याज्ञवल्कीयवतचतुष्टयस्यापि गुरुदारा-दावपवाद उक्तः । तथाऽन्यवापि गौतमादिभिः पारदार्यविशेषणापवाद उक्तः । यथाह गौतमः । "दे परदारे । वीणि श्रोज्ञियस्येति" (अ. २२स्. २९।३०) । तथा वार्षिकं प्राकृतं ब्रह्मचर्यं प्रस्तुत्य तेनेवेदमभिष्टितम् (अ. २२स्. २४) । "उपपातकेषु चैविमिति " । तत्रेयं व्यवस्था । ऋतु-२० काले कामतो जातिमाज्ञबाझणीगमने वार्षिकं प्राकृतं ब्रह्मचर्यं । तस्मिनेव काले कर्मसाधनत्वादिगुण-शालिन्या ब्राह्मण्या गमने दे वर्षे प्राकृतं ब्रह्मचर्यम् । तावृक्त्या एव श्रोत्रियभार्याया गमने जीणि वर्षाणि प्राकृतं ब्रह्मचर्यम् ।

यदा श्रोजियपत्र्यां गुणवत्यां माझण्यां जेवार्षिकम् । तावृत्यिदायामेव श्रजियायां द्वैवार्षिकम् । तावृत्यामेव वेद्यायां वार्षिकमिति व्यवस्था । पतत्समानृष्टच्या शृद्धायां वाण्मासिकं पाञ्चतं व्रक्षचर्य २५ कल्पनीयम् । अत पव राक्षेन 'वैद्यामवकीणीः संवत्सरं ब्रह्मचर्यं विषदणं चानुतिष्ठेत्क्षज्ञियायां द्वे वर्षे कल्पनीयम् । अत पय राक्षेन 'वैद्यामवकीणीः संवत्सरं ब्रह्मचर्यं विषदणं चानुतिष्ठेत्क्षज्ञियायां द्वे वर्षे श्रीजि ब्राह्मपायां विद्यायां श्रद्धायां ब्राह्मणपरिणीतायामिति श्रवाक्षकणे ह्यासे वृत्रितः । एवं क्षाज्ञियापि श्राह्मपायि श्राह्मपायि श्राह्मपायि श्राह्मपायि योजनीयानि । यद्यापस्त-वैद्यास्य विद्यास्य विद्यासिकणणमासिकं । स्वृत्यस्य राह्मपायायां वाणमासिकमेव । यद्यापस्त-विद्यास्य (सवणीयामनन्यपूर्वायां सक्तसंनिपाते पादः पतत्यवमभ्यासे पादः पादश्चतुर्थे सर्वमिति' । २० तद्गीतम् पायायिवार्षिकेपायश्चित्तविथानादे- तद्गीतम्यपिकार्षिकेपायश्चित्तविथानादे- कस्यामेव गमनाभ्यासे नेदं प्रायश्चित्तं किंतु प्रतिगमनं पादन्यम् व कल्प्यम् ।

पतत्सर्वं कामकारविषयम् । अकामतः पुनरेतवेवार्धक्रृध्या पूर्वोक्तविषये योजनीयम् । अनृतु-

काले तु जातिमाञ्जबाह्मण्यां कामतो गमने मानवं त्रैमासिकम् । जातिमाञक्षञ्जियादिस्त्रीषु पुनरसिन्नेव विषये तदीयान्येव हैमासिकचान्द्रायणमासिकानि योजनीयानि।क्षञ्जियादीनां क्षञ्जियादिस्त्रीषु हैमासिका-दीन्येव । अकामतः पुनरेतासु त्रैवार्षिकाणां याज्ञवल्कीयमृषभैकाद्शगोदानं मासं प्राजापत्याचरणं च क्रमेण द्रष्टव्यम् ।

सूदागमने तु कामतो विहितं मासवतमेवार्धक्कृत्य्या योजनीयम् । अत एव **संवर्तः ।** " सूदां तु बाह्मणो गत्वा मासं मासार्धमेव वा । गोसूचयावकाहारस्तिष्ठेत्तत्पापमुक्तये '' इत्यकामतोऽर्धमासिक-. मिल्यभिषेतम् । ब्राह्मणश्चेदं पेक्षापूर्वकं ब्राह्मणदारानभिगच्छेत्तनिवृत्तधर्मकर्मणः कृच्छ्रोऽनिवृत्तधर्मकर्म-णोऽतिकृच्छू इति तद्राह्मणभायीयां शूद्रायां द्रष्टच्यम् । दिजातिस्त्रीषु च विप्रोढासु दिस्त्रिच्येभिचारि-तासु अबुद्धिपूर्वगमने वा । तथा च संवर्तः । 'विप्रामस्वजनां गत्वा प्राजापत्यं समाचरेदिति । <sup>१°</sup> कामतस्तु । 'राज्ञीं पत्रजितां थात्रीं साध्वीं वर्णोत्तमामपि । कृच्छूद्वयं प्रकुवीत सगोत्रामभिगम्य चेति' यमोकं इःच्छूदयं द्रष्टव्यम् ।चतुराद्यभ्यासे तु व्यभिचारस्य 'स्वैरिण्यां वृषल्यामवकीर्णः सचेल-म्नात उद्दुम्मं द्याद्वाह्मणाय । वैरुयायां च चतुर्थकालाहारो बाह्मणान्भोजयेयवसभारं च गोभ्यो द्यात् । क्षत्रियायां त्रिरात्रोपोषितो वृतपात्रं द्यात् । ब्राह्मण्यां पड्रात्रोपोषितो गां द्याद्गोष्ववकीर्णः पाजापत्यं चरेत् । अनूहायामवकीर्णः पलालभारं सीसमाषकं च द्यात् ' इति **राङ्गोक्तं** वेदितन्यम् । <sup>१५</sup> चतुराद्यभ्यासविषयत्वं चास्य ' चतुर्थे स्वैरिणी पोक्ता पश्चमे बन्धकी मतेति ' स्मृत्यन्तराद्व-गम्यते । अत्रैव विषये **षद्त्रिंशन्म**तेऽप्युक्तम् । " ब्राह्मणीं बन्धकीं गत्वा किंचिद्दयाद्विजातेय । राजन्यां चेद्धतुर्द्याद्देश्यां गत्वा तु चैलकम् ॥ शूदां गत्वा तु वै विप्र उद्कुम्भं द्विजातये । दिवसी-पोषितो वा स्याद्यादिपाय भोजनिमिति ॥" अनुलोमव्यवाये गर्भे द्विगुण यदि सा अतिदूषिता न प्रति-लोमगा न भवति तदैव । अन्यजातिगमने द्वैगुण्यं प्रतिलोमदूषितासु अन्त्यावसायिस्रीषु च चाण्डाली-<sup>२°</sup> गर्भे यथा गुरूतल्पवतं तथा किंचिन्यूनं तारतम्यं कल्प्यम् । चाण्डालीगमने वार्षिकम् । गर्भे गुरू-तल्पत्वं तथैव ज्ञेयम ।

इदं प्रायश्चित्तजातं गर्भानुत्पत्तिविषयम् । तदुत्यत्तौ तु यद्दिशेषेण यत्यायश्चित्तमुकं तदेव तव्र हिंगुणं कुर्योत् । 'गमने तु वतं यत्स्याद्वर्भे तिह्निगुणं चरेदि'त्युशनःसरणात् । शृद्धां गर्भमाद्धत- अतुविशितमते विशेष उक्तः । 'वृषत्यामभिजातस्तु जीणि वर्षाणि चतुर्थकालसमये नक्तं भुजी- तेति' । यत्तु मनुवचनम् । (अ. ३ श्लो. १ ७) '' शृद्धां शयनमारोप्य बाह्मणो यात्ययोगतिम् । जनियत्वा सुतं तस्यां बाह्मण्यादेव हीयते '' इति तत्यापगौरवस्यापनपरम् । प्रातिलोम्यव्यवाये तु सर्वत्र पुरुषस्य वध एव । 'प्रातिलोम्य वधः' पुंसो नार्याः कर्णादिकर्तनमिति ' वचनात् ॥ यत्तु चृद्धप्रचेतोवचनम् । ''श्रद्धस्य बाह्मणीं मोहाद्वत्तः श्रुद्धिमिच्छतः । पूर्णमेतद्वतं देयं माता यस्माद्धि तस्य सा । पाद्दहान्यान्यवर्णासु गच्छतः सार्ववर्णिकमिति '' । हाद्शवाधिकातिदेशकं तत् स्वभायीश्चान्त्या गच्छतो वेदितव्यम् । मोहादिति विशेषणोपादानात् । यत्तु संवर्तवचनम् । ''कथं-चिद्वाह्मणीं गच्छेत्कथंचित्काममोहितः । गोमृत्यावकाहारो मासेनैकेन श्रुद्ध्यतीति'' तद्त्यन्तव्यभिचरित- बाह्मणीं गच्छेत्कथंचित्काममोहितः । गोमृत्यावकाहारो मासेनैकेन श्रुद्ध्यतीति'' तद्त्यन्तव्यभिचरित- बाह्मणीविष्यम् ॥

अन्त्यजागमनेऽपि गायश्चित्तं **बृहत्संवर्ते**नोक्तम् । ''रजकव्याधशैलूषवेणुवर्गोपजीविनाम् । एतास्तु ब्राह्मणो गत्वा चरेचान्द्रायणद्यमिति''। इदं ब्राह्मणस्य कामतः सङ्क्रमनविषयम् । क्षत्रियान्दीनां तु पादपाद्दीनं कल्प्यम् । अत्रै**यापस्तम्बेनो**कम् 'म्लेच्छी नटी चर्मकारी रजकी बुरुढी तथा । एतासु गमनं कृत्वा चरेचान्द्रायणद्यमिति' । अन्त्यजाश्च तेनेव दर्शिताः 'रजकश्चर्मकारश्च नटो बुरुढ एव च । कैवर्तभेद्भिष्ठाश्च संतेते चान्त्यजाः स्मृताः' इति । ये तु चाण्डालाद्योऽन्त्यान् ५ वसायिनस्तल्क्षीगमने गुरुतरं प्रायश्चित्तं गुरुतल्पपकरणे दर्शितम् ।

एतासां चान्त्यज्ञस्नीणां मध्ये यदेकस्यां व्यवाये प्रायश्चित्तमाभिहितं तत्सविधु भवित । सर्वासां सह्रशत्वात् । यथाहोशानाः । "वह्ननामेकपर्माणामेकस्यापि यदुच्यते । सर्वेषां तद्भवेत्कायेमेकरूपा हि ते स्मृताः " इति । अकामतस्तु गमने । "चण्डालमेदृश्वपचकपालवत्वात्यारिणाम् । अकामति स्थियो गत्वा पराकवत्माचरिदि" स्यापस्तम्बोक्तं द्रष्टव्यम् । यच संवर्तवचनम् । "रजकव्यापः श्वे शैल्यवेणुचर्मापजीविनाम् । स्थियो वियो यदा गच्छेत्कृच्छं चान्द्रायणं चरेदिति " तद्प्यकाम- विषयम् । यचु शातातयेनोक्तम् । "कैवतीं रजकीं वैव वेणुचर्मापजीविनीम् । प्राजापत्यविधानेन कृच्छेणेकेन शुद्धवतीति " । तद्रेतःसेकात्माकृनिवृत्तिविषयम् । यस्त्रानसोक्तम् । "कापा- लिकान्नभोकृणां तन्नारीगामिनां तथा । ज्ञानात्कृच्छान्दसुद्दिष्टमन्नानादैन्द्वद्वयमिति " तद्भ्यास- विषयम् । यद्ग तु चाण्डाल्यादिषु गच्छतो गर्भो भवित तद्ग 'चाण्डाल्यां गर्भमारोप्य गुक्तत्पवतं १५ चरेदि स्युश्निसोक्तं द्वाद्शवार्षिकं द्रष्टव्यम् । य'वन्तन्यजायां प्रसृतस्य निष्कृतिर्नं विधीयते । निर्वासनं कृताङ्कस्य तस्य कार्यमसंश्चामिंत्यापस्तम्बचनं तत्कामकारविषयम् ।

स्त्रीणामिष सवर्णानुलोमव्यवाये तदेव भवति । 'यत्पुंसः परदारेषु तचिनां चारयेद्वतिमिति ' मनुस्मरणात् (मनु अ. ११ श्लो. १७६)। प्रातिलोम्येन व्यवाये एव परस्रीपुंसयोः प्रायध्यिनभेदः। यथाह विसद्यः। 'सूद्रश्रेद्वाह्मणीमिमाच्छेद्दीर्गोर्नेष्टियत्वा सूद्रमग्नी प्रास्येत् ब्राह्मण्याः हिरिष्ति वपनं २० कारयित्वा सिर्पेषाऽभ्यत्य नग्नां खरमारोप्य महापथमनुसंबालयेत्यता भवतीति । वैश्यध्येद्वाह्मणीमभि-गच्छेछोहितद्गेर्भेर्वेष्टियित्वा वैश्वमग्नी प्रास्य ब्राह्मण्याः हिरिष्ति वपनं कारयित्या सिर्पेषाऽभ्यत्य नग्नां गौरखरमारोप्य महापथमनुसंबालयेत्यता भवतीति । राजन्यश्रेद्वाह्मणीमभिगच्छेच्छौर्वेष्टियित्वा राजन्य-मग्नी प्रास्येत् ब्राह्मण्याः शिरिष्ति वपनं कारयित्वा सार्पेषाऽभ्यत्य नग्नां गौरखरमारोप्य महापथमनुसंबालये-पृता भवतीति विज्ञायत ' इति ( अ. २१ सृ. १–३ )। ''एवं वैश्ये राजन्यां । सूद्रध्य राजन्या-२५ वैश्ययोरिति" (अ. २१ सृ. ४।५)। पृता भवतीति वचनाद्वाजवीधीपरिवालनमेव वृण्डरूपं प्रायध्यित्ता ।

ब्राह्मण्याः प्रातिलोम्येन दिजातिन्यवाये प्रायश्चित्तान्तरमप्युक्तं संवर्तेन । "ब्राह्मण्यकामा गच्छेचेत्श्वियं वैरयमेव वा । गोमूत्रयावकैर्मासात्तद्धीच विद्युच्यतीति ''। कामतस्तु द्विगुणं कर्तव्यम्। 'कामताह्विगुणं भवेदिति' वचनात् । षद्तिंत्ररान्मतेऽपि 'ब्राह्मणीक्षत्रियवैरयसेवायामतिङ्कच्लृं कृच्लृा- २० तिङ्कच्लृो चरेत्, क्षत्रिययोषित् ब्राह्मणराजन्यवैरयसेवायां कृच्लृपर्धं प्राजापत्यमतिङ्कच्लृम् । वैरययोषि- ह्वाह्मणराजन्यवैर्यसेवायां कृच्लृपादं कृच्लृपादं कृच्लृपर्धं प्राजापत्यम । ह्याह्मणराजन्यवैर्यसेवायां कृच्लृपर्धं प्राजापत्यम । ह्याह्मणराजन्यवैर्यसेवायां कृच्लृपर्धं प्राजापत्यम । ह्याह्मणराजन्यवैर्यसेवायां कृच्लृपर्धं प्राजापत्यम ।

राजन्यवेश्यसेवायां त्वहोरात्रं त्रिरात्रं इन्छ्रार्थमिति ' । श्लद्रसेवायां तु विशेषो **बृहत्यचेत**सोकः । '' विप्राः श्लद्रेण संप्रका न चेत्तस्मात्मसूयते । प्रायश्चित्तं स्मृतं तस्याः क्रच्छ्रं चान्द्रायणत्रयम् '' ॥

## एतद्निच्छन्त्यां स्वपतिभ्रान्त्या वा वेदितन्यम् ।

''चान्द्रायणे दे कृष्ट्रश्च विपाया वेश्यरेवने । कृष्ट्रचान्द्रायणे स्यातां तस्याः क्षत्रियसंगमे ॥ ''क्षत्रिया सूद्रसंपर्के कृष्ट्रं चान्द्रायणदयम् । चान्द्रायणं सक्रप्ट्रं तु चरेंद्वश्येन संगता ॥ ''सूद्रं गत्वा चरेंद्वेश्या कृष्ट्रं चान्द्रायणोत्तरम्। आनुळीम्ये प्रकुर्वति कृष्ट्रं पादावरोपितमिति।''

# प्रजातायास्तु चतुर्विशतिमते विशेष उक्तः ।

"विप्रगर्भ पराकः स्यात्क्षवियस्य तथेन्ववम् । ऐन्ववश्च पराकश्च वेश्यस्याकामकारतः ॥
"शूद्रगर्भे भवेन्यागश्चाण्डालो जायते यतः । गर्भकावे धातुद्देषिश्चरेश्चान्द्रायणव्यमिति ''॥ 'अकाम
१० कारतः ' इति विशेषणोपादानात् । कामकारे पुनः पराकादिकं दिगुणं क्र्यति । यदा त्वानःसृत
गर्भेव दशमासं स्थित्वा प्रजायते तदा प्रायश्चित्ताभावः । "बाक्षणक्षव्यविशां भार्याः शुदेण

संगताः । अपजाता विशुद्धचिति प्रायश्चित्तेन नेतरा '' इति विश्वष्ठसम्पणात् (अ. २१ स्. २१ ) ।

यदा त्वाहितगर्भेव पश्चाच्छूद्रादिभिन्यभिचरति तदा गर्भपातशङ्कया प्रसवोत्तरकालमेव प्रायश्चित्तं

कुर्यीत् । "अन्तर्वज्ञी तु या नारी समेताकन्य कामिना । प्रायश्चित्तं न कुर्यात्सा यावद्गभं न निःमृतः ॥

१५ जाते गर्भे वतं पश्चात्कुर्यान्मासं तु यावकम् । न गर्भदोपस्तस्यास्ति संस्कार्यः स यथाविधीति ''

स्मृत्यन्तरदर्शनात् । यदा त्वोद्धत्यात्प्रायश्चित्तं न कुर्वन्ति तदा नार्याः कर्णादिकर्तनमिति द्रष्टश्चम् ॥

अन्त्यजादिगमनेऽपि श्लीणां स्मृत्यन्तरे प्रायश्चित्तं दर्शितम् । ''रजकथ्याधशेलूपवेणुवमंपजी
विसः । बावण्येतान्यदा गच्चेद्रकामादेन्ववच्यामिति ''। तथा चाण्डाल्यावन्त्यजागमनेऽपि । ''वाण्डालं

''चाण्डालेन तु संपर्क यदि गच्छेत्कथंचन । सशिखं वपनं कुर्यासुश्रीयाबावकीदनम् ॥
''विरावसुग्वासः स्यादेकरात्रं जले वसेत् । आत्मना संमिते क्रूपे गोमयोदककदेमे ॥
''तत्र स्थित्वा निराहारा सा त्रिरात्रं ततः क्षिपेत् । शक्क्षपुष्पीलतामूलं पत्रं वा कुसुमं फलम् ॥
''क्षीरे सुवर्णसंमिश्रं काथयित्वा ततः पिनेत् । एकभक्तं चरेत्यश्वायावत्पुष्पवती भवेत् ॥
''बहिस्तावच्च निवसेषावच्चरति तद्वतम् । प्रायश्चिते तत्रक्षीर्णे कुर्याष्ट्राह्मणभोजनम् ॥
''गोह्रयं दक्षिणां द्याच्छुद्वये स्वायंभुवोऽव्रवीदिति ।''

एतद्प्यकामधिवयमेव । 'यदि गच्छेत्कथश्चनेति 'वचनात् ॥ अस्यक्रक्केणाप्यन्तजाव्यवाये प्रायश्चितान्तरसुक्तम् । 'संयुक्ता स्याद्यान्त्यैयी सा क्रच्छाव्यं समाचरेदिति '। कामतः सक्कर-सने इदम् ।

यदा त्वाहितगर्भाया एव पश्चाचाण्डालादिव्यवायस्तदा तेनैव विशेष उक्तः ।
 प्श्चन्तर्वज्ञी तु युवितः संप्रका चान्त्ययोगिना । पायिवत्तं न सा कुर्वावावक्रमा न निःसृतः॥

यदा तु कामतोऽत्यन्तसंपर्कं करोति तदा "अन्त्यजेन तु संपर्के भोजने मैथुने कृते। प्रिविश्तांसदीसिऽमी मृत्युना सा विद्युद्ध्यती''त्युद्धानसोक्तं द्रष्टच्यम् ॥ यदा तृकं प्रायिश्वत्तं न करोति तदा पुछिङ्गेनाञ्चनीया वध्या वा भवेत्। 'हीनवर्णोपभुक्ता या साऽङ्कचा वध्याऽथवा भवेदिति ' परा ५ शर्मस्परणात्॥ तथा परिवित्तेपायिश्वत्तानामपि परिवेत्तृप्रायिश्वत्तव्यवस्था विज्ञेया । इयांस्तु विशेषः । परिवेतुर्धिसिन्वषये कृष्ण्यतिकृष्ण्यतिकृष्ण्यति । परिवेत्तः प्राचायवित्त । 'परिवित्तः कृष्ण्यतिकृष्ण्यति । परिवेत्तः कृष्ण्यतिकृष्ण्यति । विशेषः कृष्ण्यतिकृष्ण्यति । विशेषः कृष्ण्यति । विशेषः कृष्ण्यतिकृष्ण्यति । विशेषः कृष्ण्यति । विशेषः विशेषः विशेषः विशेषः विशेषः । विशेषः विशेषः विशेषः विशेषः विशेषः विशेषः विशेषः । विशेषः विशेषः

लवणक्रयानन्तरं स्वीश्चत्रविद्शत्रवध इत्युपपातकमध्ये पठितं तत्र प्रायश्चित्तान्तरमप्याह

क्तपभैशसहस्रा गा द्यात्क्षत्रवधे पुमान् । ब्रह्महत्यावतं वाऽपि वत्सरत्रितयं चरेत् ॥ २६६ ॥ वैश्यहाऽब्दं चरेदेतदृद्याद्वैकशतं गवाम् । षण्मासाच्छूवृहाऽप्येतद्धेनुर्द्यादृशाथवा ॥ २६७ ॥

एकमधिकं यस्मिन्सहस्रे तदेकसहस्रं तस्य पूरण एकसहस्रः ऋषभ एकसहस्रो यासां गर्वा ताः ऋषभेकसहस्रास्ताः क्षञ्चयो वृद्यात् । अथवा बृहत्यायश्चितं ब्रह्महत्याव्रतं वर्षत्रयं कुर्यात् । वैश्यवाती पुनरेतत् वर्षत्रयं कुर्यात् । अथवा बृहत्यायश्चितं ब्रह्महत्याव्रतं वर्षत्रयं कुर्यात् । वैश्यवाती पुनरेतत् वर्षहत्याव्रतमेकवर्षं चरेत् । गवामृषभेकशतं वा द्यात् । श्रद्भवाती तु व्रह्महत्याव्यतं वर्षायाः वर्षत्या । वर्षायाः वर्षत्या वर्षायाः सवत्या द्यात् । इदमकामतो जातिमात्रक्षत्रियादिवध-विषयम् । 'अकामतस्तु राजन्यं विनेपात्यति । मक्रम्येतप्रामेव मायश्चित्रवानां मानवेऽभिधानात् । २० (अ. ११ श्र्वो. १२७) वानतपसोश्च शक्तय्यपेश्चा व्यवस्था । ईषड्वस्थयोस्तु विद्श्चस्योः "तुरीयो मह्महत्यायाः क्षत्रियस्य वधे स्मृतः । वैश्येऽप्टमाशो वृत्तस्थे श्चेत्रं श्रेयस्तु वोडशः '' इति मनुक्तं (अ. ११श्वो. १२६) व्रष्टव्यम् । वृत्तस्थे तु सार्धचतुर्वाधिकं कल्यम् । वृत्तस्येतः दित्तमुर्वा पृणादिकशुच्यते । 'गुरुपूजा पृणा शीचं सत्यमिन्द्रियनिव्यः । मवर्तनं हितानां च तत्सर्वं वृत्तस्यवः 'ति मनुस्मरणात् ।

यतु वृद्धहारीतवचनम्। " बाह्मणः क्षत्रियं हत्वा षड्वर्षाणि व्रतं चरेत्। वैश्यं हत्वा चरे-२५ वेतं व्रतं वेवार्षिकं दिजः॥ शृद्धं हत्वा चरेद्वं वृष्येकादशाश्च गाः " इति तत्कामकाराविषयम्॥ भोत्रियक्षत्रियाविषये तु। " तुरीयोनं क्षत्रियस्य वये ब्रह्महणि व्रतम्। अर्थं वैश्यवये कुर्यातुरीयं वृष्णस्य त्विति " वृद्धहारीतोक्तं व्रष्टव्यम् । यतु विस्ववचनम् 'ब्राह्मणो राजन्यं हत्वाऽद्यौ वर्षाणि वृतं चरेत् षट् वैश्यं त्रीणि शृद्धमिति " तद्वि हारीतीयेन समानविषयम्। क्षत्रिये त्वीषष्ठुणन्यूनं इत्येतावान् विशेषः। यदा तु ओत्रियो वृत्तस्थश्च भवति तदा 'पूर्व-२० योर्वणयोविद्याच्यायिनं हत्वे त्यापस्तम्बोक्तं (१।९।२४।६) दादशवार्षिकं वृष्टव्यम्। प्रात्क्ययोगे



त्वश्रोजियो क्षात्रियादौ ब्यापादिते ''यागस्थक्षत्रविड्वाती चरेष्ट्रह्महाणि व्रतमिति '' द्रष्टव्यम् । 'श्रोत्रिये पुनर्यागस्थे क्षत्रियादौ ब्राह्मणस्य राजन्यवधे षड्मार्थिकं प्राकृते व्रह्मचर्यमृषभैकसहसाक्ष गा द्यादिस्य विध त्रिवार्षिकमृषभैकशताश्च गा द्याद्वित' गौतमोक्तो दानतपसोः समुखयो द्रष्टव्यः ।

पत्रबामितिपूर्वविषयम् । ' पूर्ववद्मितपूर्वं चतुर्षु वर्णेषु प्रमाप्य द्वाद्रश पट् त्रीन् संवत्सरं च वतान्यादिशेत् तेषामन्ते गोसहसं च ततोऽर्धं तस्यार्थमर्थं द्वात् सर्वेषामानुपूर्व्यणिति ' शाह्वस्मरणात् । इदं च दाद्शवार्षिकं गौतमीविषयमेव किञ्चित्र्यूनगुणे क्षत्रिये गुणाधिकयोर्वेश्यसुद्रयोध्य त्रष्टव्यम् । स्रीह्मद्रविद्यक्षत्रवय इत्युपपातकमप्ये विशेषत एव पिठतत्वेनोत्सर्गापवाद्न्यायगोचरत्वाभावादुपपातक-सामान्यपि पायश्चित्तान्यत्र योजनीयानि । तत्र दुर्वृत्तक्षत्रियादौ कामतो व्यापादिते मानवं १ वेवार्षिकं देमासिकं चान्द्रायणं च वर्णकमेण योज्यम् । अकामतस्तु योगीश्वरोक्तं विरात्रोपवाससहित-मृष्येकाद्शगोदानं मासं पञ्चगव्याशनं मासिकं च पयोवतं यथाकमेण योज्यम् ।

एतच प्रागुक्तं वतजातं ब्राह्मणकर्तृके क्षवियादिवधे द्रष्टव्यम् । (मनुः अ. ११ को. १२७)

"अकामतस्तु राजन्यं विनिपात्य द्विजानमः । तथा ब्राह्मणराजन्यवधे पद्वार्षिकं तथा' ॥ 'ब्राह्मणः क्षित्रियं हत्वे 'त्यादिषु मनुगीतमहारीतवाक्येषु ब्राह्मणप्रहणात्श्रित्रियादिकृति तु क्षत्रियादिवधे पाद१५ न्यूनं द्रष्टव्यम् । " विग्ने तु सकलं देग्रं पादीनं क्षत्रिये स्मृतम् । वैश्येऽधेमेकपादस्तु शूद्रजातिषु शस्यते '' इति वृद्धद्विष्ण्यस्पणात् । " यनु पर्षया ब्राह्मणानां तु सा राज्ञां द्विगुणा मता । वैश्यानां विगुणा प्रोक्ता पर्षद्वच वृतं स्मृतिगि'त्यिक्रिरोद्यचनं तत्यातिल्योग्येन वाग्दण्डपाहष्यविषयमित्युक्तं गोवधमकरणे । पूर्धाविक्तादीनां वधे एतत्यायश्चित्तजातं न भवति । तेषां क्षत्रियादित्वाभावात् । अतो दण्डामुसारणेव तद्वधे पूर्वोक्तवकदम्बस्य वृद्धिहासौ कल्पनीयौ । दडणस्य च वृद्धि१० हासौ दिशितौ । 'दण्डपणयनं कार्यं वर्णजात्युत्तराधरे ' इत्यत्र (व्यवहारे २०६)॥ २६६ ॥२६९॥

इति क्षत्रियादिवधप्रायाश्चित्तप्रकरणम्।

स्त्रीवधे प्रायश्चित्तमाह

# दुर्वृत्तज्ञह्मविद्क्षत्रज्ञजूदयोषाः प्रमाप्य तु । हतिं धनुर्वस्तमविं क्रमादद्याद्विगुद्धये ॥ २६८ ॥

२५ ब्राह्मणादिभाषी दुर्वृज्ञाः सैरिणीः प्रसाप्य क्रमेण हति जलाधारवर्मकोशं । धतुः कार्मुकं। बस्तं क्षामितिः मेथं च विद्युद्धये दद्यात् ।

इदं च प्रातिलोच्येनान्यजातिप्रसूतानां जाक्षण्यादीनामकामती क्षविषयम् ।कामतस्तु व्रह्मणर्भे जाहं । १८ प्रतिलोमप्रसूतानां श्रीणां मासाविधः स्मृतः । अन्तरप्रभवानां च सूतादीनां न्वतुर्दिपडितिः।। जाह्यस्यादिक्षे कणासाः श्रीविष्यायाधानासि वैश्याया दावित्येवं अधार्द्धतयाऽन्वयः । यदाः तु वैश्य- कर्मणा जीवन्तीं व्यापाद्यति तदा किंचिद्देयम् । 'बैशिकेन किंचिद्दिति ' गौतमस्मरणात् (अ. २२ सू. २७)। बैशिकेन वैश्यकर्मणा जीवन्त्यां व्यापादितायां किंचिद्देव देयं तच जलम् । 'केशं कृपे च विषे वा बाह्मण्याः प्रतिपादयेत् । वधे धेनुः क्षात्रियाया बस्तो वैश्यावधे स्मृतः । श्रद्धायामाविकं वैश्यां हत्वा द्याज्ञलं नरः '' इत्यङ्किरःस्मरणात् । यदा पुनः क्षात्रियादिभिः पाति-लोम्येन व्यभिचारिता बाह्मणाया व्यापाद्यन्ते तदा गोवधमायश्चित्तानि यथाई योज्यानि ॥ २६८ ॥

#### ईषद्यभिचरितत्राह्मण्यादिवधे विशेषमाह

### अप्रदुष्टां स्त्रियं हत्वा शूद्रहत्यात्रतं चरेत्।

यदा त्वप्रकर्षेण दुष्टामीषद्याभिचारिणी ब्राह्मण्यादिकां व्यापाद्यति तदा शृद्धह्त्यावतं वाण्मासिकं कुर्यात् । यदा दश्येनूर्द्यात् । इदं च वाण्मासिकंमकामतो ब्राह्मण्या व्यापाद्ने क्षात्रि- यावधे तु कामकृते द्रष्टव्यम्।कामतो वैश्यावधे दृश्येनूर्द्यात् । कामतः शृद्धावधे तु उपपातकसाधारण- । यातं कामतो ब्राह्मणां व्यापाद्यति तदा द्वादशमासिकम् । क्षत्रिव्याद्यिता तदा द्वादशमासिकम् । क्षत्रिव्याद्यिता व्यापाद्ने त्रमासिकम् । क्षत्रिव्याद्याति तदा द्वादशमासिकम् । क्षत्रिव्याद्याति तदा क्षत्रक्ताः । अनृतुमतीं ब्राह्मणां हत्वा कृष्णाव्यापाद्यति । व्यापाद्ने वैद्याद्यात् । अनृतुमतीं ब्राह्मणां हत्वा कृष्णाव्यापाद्याति । क्षत्रियां हत्वा कृष्णाव्यापाद्यानि । यथाह प्रचेताः । अनृतुमतीं ब्राह्मणां हत्वा कृष्णाव्यापादे विति । क्षत्रां हत्वा मासव्ययं सार्थ-मासं वेति । शृद्धां हत्वा सार्थमासं सार्थद्वाविश्वराद्यानि वेति । यसु हारितेन ( कृष्णाणि राजन्ये प्राकृतं व्यापादे विति । विश्वयत् वाह्मणीष्ठ वैश्यवत् स्थि श्रव्यायां श्रद्धां हत्वा नवमासानिःत्युकं तद्पि कर्मसाधनत्वादिगुणयोगिनीनां कामतो व्यापादेन दृष्टव्यम् । अकामतस्तुं सर्वज्ञापं कर्व्यम् । आजेव्यां तृ प्रागुकम् ॥

#### इति स्त्रीवधंपायश्चित्तप्रकरणम् ।

हिंसाप्रायश्चित्तप्रसंगात्प्रकीर्णकपदाभिधेयानुपपातकपाणिवधेऽपि प्रायश्चित्तमाह

### - अस्थिमतां सहस्रं तु तथाऽनस्थिमतामनः ॥ २६९ ॥

अस्थिमतां पाणिनां कृकलासपभृतीनामनुक्तनिष्कृतीनां सहस्रं हत्वा अनस्थिमतां च यूकामत्कुणदंशमशकप्रभृतीनामनः शकटं तत्परिपूर्णमात्रं हत्वा श्चंद्रहत्यावतं षाणमासिकं माकृतं ब्रह्मचर्यं चरेत् । दशघेनूर्वा द्यात् । 'सहस्रमिति' परिमाणनियमासतोऽधिकवधे त्वातीरिकं कल्प्यम् । अर्वाकपुनः प्रत्येकं वधे तु ''किंचित्सास्थिवधे देयं प्राणायामस्त्वनस्थिके'' इति वक्ष्यति (श्लो. २७५)। तथाऽनस्थिमतामन इति । एतच क्षोदिष्ठजन्तुविषयम् । स्थविष्ठानस्थिष्ठणादिजन्तुवधे तु 'कृमि-२५ कीटवयोहत्ये'त्यादिना मिलनीकरणीयाम्यभिधाय मिलनीकरणीयेषु (तक्षः स्याद्यावकृष्क्ष्यहामिति' मन्तूकं द्रष्टव्यम् ॥ २६९ ॥

# मार्जारगोधानकुलमण्डूकांश्च पतित्रणः । हत्वा ज्यहं पिबेत्क्षीरं कुच्छूं वा पादिकं चरेत् ॥ २७० ॥

किंच । मार्जाराद्यः प्रसिद्धाः । पतिक्रिणश्चापकाकोल्कास्तात् हृत्या विरात्रं पयः पिवेत् । पावकृष्ण्यं वा चरेत् । वाशब्दाधोजनगमनादिकं वा कुर्यात् ॥ यथाह मनुः । (अ.१९ भको. १३२) ''पयः पिवेक्षिरात्रं वा योजनं वाऽध्यनो बजेत् । अपः रपृशेत्सवन्त्यो वा सुकं वाऽब्दैवतं जपेदिति '' ।

इदं च प्रत्येकवधविषयम् । समुदितवथे तु (अ. ११ को. १२१) " मार्जीरनकुली हत्वा चापं मण्डकमेव च । श्वगोधोल्लककाकां आव्रहत्यावतं चरेदिति " मनूक्तं पाण्मामिकं व्रष्टल्यम् ॥ यत्पुनर्वसिष्ठेनोक्तम् (अ. २१ स्. २४) "श्वमार्जीरनकुलमण्डकपर्यदृहःमृषिकान् हत्वा कृष्ण्रं १० द्वादशरात्रं चरेत् किश्विद्यादिति "। तत्कामतोऽभ्यातिवययं वेदितव्यम् । दृहरोऽल्यम्पकश्च्यकुनन्द्रियौ ॥ २७० ॥

## गजे नीलवृषाः पश्च शुके वत्सो द्विहायनः । सराजमेषेषु वृषो देयः क्रीश्चे त्रिहायनः ॥ २७१ ॥

र्किंच । दन्तिनि व्यापादिते पश्च नीखवूषा देयाः । शुके पक्षिणि क्रिवर्धा वत्सः । रासभ-१५ च्छागैडकेषु व्यापादितेषु प्रत्येकमेको वृषः । क्षीको पक्षिणि जिहायनो जत्सी देय इति सर्वजा-नुषङ्गः ॥ मनुनाऽप्यत्र विशेष उक्तः । (अ. ११ क्षी. १२६). " वासी द्याद्धयं हत्वा पश्च नीळान् वृषान् गजम् । अजनेवावनड्वाहं खरं हत्वेकहायनिति "॥ २७१॥

### हंसश्येनकपिक्रव्याज्जलस्थलशिखण्डिनः । भासं च हत्वा दृद्याद्गामक्रव्याद्स्तु वस्सिकाम् ॥ २७२ ॥

१० किंच । कव्यमपकं मांसमत्तीति क्राव्याव्यावसुगालादिर्मृगविशेषः । वानरसाहचर्यात् तथा हंसश्येनसमिश्र्याहारात्कक्कगुधादिः पश्चिविशेषश्च गृद्धते । जल्लशन्देन जलचरा वकाद्यो गृह्यन्ते । स्थलशन्देन स्थलचरा वलाकादयः । शिखण्डी मयूरः । भासः पश्चिविशेषः । शेषाः प्रसिद्धाः । एषां प्रत्येकं वथे गामेकां दद्यात् ।

अक्रव्यावस्तु हरिणाविमुगान् सकारादिपक्षिविशेषानस्त्रा वस्ततरीं द्यात्।तथा च मनुः । २५ (अ. ११ श्लो. १३५।१३७ ) " हत्ता हंसं बलाकां च बकं वाहिंगमेव च । वानरं इयेनभासी च स्पर्शयेद्वाक्षणाय गाम् ॥ कथ्यावस्तु मृगान् हत्वा थेनुं द्यात्ययस्विनीम् । अकव्यावो बत्सतरीमुष्ट्र- हत्वा तु कृष्णलमिति " ॥ २७२ ॥

## उरगेष्वयसो दण्डः पण्डके त्रणु सीसकम् । कोले घृतघटो देय उष्ट्रे गुस्ता हर्येऽशुकम् ॥ २७३ ॥

किंच । सरीस्पेष्ठ न्यापादितेषु अयोमयो दृण्डस्तीक्ष्णपान्तो देवः । पण्डके नपुंसके

व्यापादिते जपु सीसकं च माषपितिमतं द्यात् पळाळमारं वा । 'पण्डकं हत्वा पळाळमारं जपु सीसकं व व्यादिति ' स्मृत्यस्तरदर्शनात् । यद्यपि 'पण्डको ळिङ्क्सहीनः स्यात्संस्काराईश्व नैव सः ' इति देवळवचनेन सामान्यनैव श्रीपुळिङ्करहितो निर्दिष्टस्तथापि न गोत्राह्मणरूपस्येह विवक्षा । गोज्ञाह्मणक्षपनिषेषस्य जात्यवच्छेदेन प्रवृत्तेः ळिङ्काविरिहणी च पण्डे जातिसमवायाविशेषात्तिमित्तन्मेव ळघुपायश्चित्तसुकं । तस्मान्मृगपक्षिण एव विवक्षिताः । मृगपक्षित्तमाभव्याहाराज्ञ । कोळे सूकरे प्रव्यापादिते यूत्तकुस्मो देयः । उद्दे गुज्जा देया । वाजिनि विनिपातितेऽंड्युकं वस्रं देयम् । तथा च मुद्राः ( अ. ११ श्लो. १२३ ) " अप्रिं कार्ष्णायसीं द्यात्सर्पं हत्वा द्विजोत्तमः । पळाळभारकं पण्डे सैसकं चैव माषकमिति " ॥ २७३ ॥

# तित्तिरौ तु तिलद्रोणं गजादीनामशक्कवन् । दानं दातुं चरेत्क्रच्छ्रमेकैकस्य विद्युद्धये ॥ २७४ ॥

किंचाह । तित्तिरौ पतिश्विण व्यापादिते तिळद्रोणं द्यात् । द्रोणशब्दश्च परिमाणिक्शेष-वचनः । "अष्टमुष्टि भवेकिंचिकिंचिविंकिंचिवृष्टां तुपुष्कलम् । पुष्कलानि तु चत्वारि आढकः परिक्रीतिंतः ॥ चतुराढको भवेद्रेण इत्येतन्मानलक्षणिमिति " स्मरणात् ॥ पूर्वोक्तानां गजादीनां व्यापादने निर्धनत्वेन निष्ठनृषयश्चकादिद्यानं कर्तुमशक्कृत्वत् गत्येकं कृच्यू चरेविश्चक्वयर्थम् । कृच्छृशब्दश्चात्र लक्षणया कृशासाध्ये तपोमात्रे दृष्टव्यः । तपांसि गौतमेन दिशंतानि ( अ. १९ सू. १७—१९) । "संवत्सरः १५ षण्मासाश्चरत्वारस्त्रयो द्वावेकश्चतुर्वेशत्यवे द्वादशाहः षडहरूयहोरात्र इति कालः । एतान्येवानादेशे विकत्येन क्रियेरन् । एनःसु गुरुणि गुरुणि लघुनी लघुनीति" । यदि कृच्छृशब्देन मुख्योऽर्थो गृह्यते तिशैं गजे शुक्रे वा विशेषेण प्राजापत्य एव स्यात् । न च तयुक्तम् । तपोमात्रपरत्वे तु दानगुरुलयु-भावाकलनया तपसोऽपि गुरुलयुभावो युज्यते । ततश्च " गजे द्विमासिकं यावकाशनं शुके तूपवास " इति । एवमन्यत्रापि दानानुसारेण प्रायश्चित्तं कल्प्यम् ॥ २७४ ॥

### फलपुष्पान्नरसजसत्त्वघाते घृताशनम्।

किंचाह । ओदुम्बरादौ फले मधूकादौ च कुसुमे चिरस्थितभक्तासक्त्वायने च रसे च गुडादौ यानि सत्त्वानि प्राणिनो जायन्ते तेषां घाते वृतप्राशनं शुद्धिसाधनम् । इदं च घृतप्राशनं भोजनकार्ये एव विधीयते । प्रायश्चित्तानां तपोरूपत्वात् । दशिंतं च तपोरूपत्वमाङ्किरसे प्रायश्चित्तपद्निर्वचन-व्याजेन । " प्रायो नाम तपः पोकं चित्तं निश्चय उच्यते । तपोनिश्चयसंयुक्तं प्रायश्चित्तं तदु-२५ च्यते " इति ॥

मितप्राणिप्रायश्चित्तस्यानन्त्यात् इष्टाकोटेनापि वक्तुमशक्यत्वात्सामान्येन प्रायश्चित्तमाह

# किंचित्सास्थिवधे देयं प्राणायामस्त्वनस्थिके ॥ २७५ ॥

अस्थिमतां कृकलासादिमाणिनां न्यूनसहस्रसंख्यानां प्रत्येकं वधे किं चित्स्वरुपं धान्याहरण्यादि देयम् । अनुस्थिके त्येकः प्राणायामः । तज्ञ किञ्चिद्ति यदा हिरण्यं दीयते तदा रै॰ पणमाञम् । ' अस्थिमतां वधे पणो देयः ' इति **समन्तु**स्मरणात् । यदा तुं धान्यं देयं तदांऽष्ट**मुष्टि** देयम् । 'अष्टमुष्टि मेवेत्किंचिदिति ' स्मरणात् ।

एतचानुकानिष्कृतिपाणिवधविषयम् । यत्र तु प्रायश्चित्तविशेषः श्रूयते तत्र सं एव भवति । यथाह पराशरः ।

''हससारसचकाह्नकी अकुकुटघातकः । मयूरमेषौ हत्या च एकभक्तेन शुध्यति ॥
''मत्तुं च टिडिमं चैव शुकं पारावतं तथा । आडिकां च वकं हत्वा शुध्येद्वै नक्तभोजनात ॥
''वाषकाककपोतानां सारीतितिरघातकः । अन्तर्जल उभे संध्ये पाणायामेन शुध्यिति ॥
''गृप्रश्येनविहङ्गानामुल्कस्य च घातकः । अपकाशी दिनं तिष्ठेद्वौ काली मास्ताशनः ॥
''हत्वा मृषिकमार्जीरसपीजगरडुण्डुमान् । प्रत्येकं भोजयिद्विपान् लोहद्रण्डश्च दक्षिणा ॥
''सेघाकच्छपगोघानां शशशस्यकवातकः । वृन्ताकफलगुआशी अहोरात्रेण शुध्यिति ॥
''मृगरीहिवराहाणामविकावस्तघातने । वृक्तमञ्चकक्रक्षाणां तरक्षणां च घातकः ॥
''तिलप्रस्यं त्वसौ द्याद्वायुभक्षो दिनत्रयम् । गजमेषतुःङ्कोष्ट्रगवयानां निपातने ॥
'प्रायश्चित्तमहोरात्रं त्रिसंघ्यं चावगाहनम् । खरवानरसिंहानां चित्रकव्याघघातकः ॥
''शुद्धिमेति त्रिरात्रेण ब्राह्मणानां च भोजनैः ॥'' इति ॥
प्वमन्येषामपि स्मृतिवचसां देशकालावपेक्षया विषयव्यवस्था कर्यनीया ॥ २०५ ॥

इति हिंसापायश्चित्तप्रकरणम् ।

'इन्यनार्य हुमच्छेद ' इत्युपपातकोदेशे पिटते हिसामसंगलोपेन तद्वयुक्तमपिटतमध्यपहुच्य तत्र मायश्चित्तमाह

# वृक्षगुल्मलतावीरुच्छेदने जप्यमृक्शतम् । स्यादोषधिवृथाच्छेदे क्षीराशी गोऽनुगो दिनम् ॥ २७६ ॥

फलदानां आम्रपनसादीनां च वृक्षाणां गुल्मादीनां च यज्ञाबदृष्टाथ विना छिद्ने अस्य।
गायज्यादीनां दातं जामन्यम् । ओषधीनां तु माम्यारण्यानां वृथेव छेदने दिनं इन्ह्रमन्द्रगीयां परिचर्यामनुगम्यान्ते शीरं पिनेत् आहारान्तरपरित्यागेन । पश्चयज्ञार्थं तु न दोषः । एतंचं फलादि-द्रारणोपयोगिषु द्रष्टव्यम् । 'फलदानां तु वृक्षाणां छेदने जप्यमुक्शतम् । गुल्मवहीलतानां तु पुष्पि-२५ तानां च बीरुवामिति " मनुस्मरणात् (औ. ११ श्लो. १४२) । वृष्टार्थत्वेऽिप कर्षणाङ्ग-सत्त्व्वायर्थत् न दोषः । 'फलदुष्पोपगान् पाद्माच हिस्यान्वर्वणावरणार्थं चोपहन्यमदिति ' विश्वचन्त्रसम्पणात् (अ. १९ स्. ११-१२) । यत्र तु स्थानविश्वाद्रप्टाधिक्यं तत्र प्रायक्षित्राधिक्यमपि कर्यनीयम् । तद्वस्म । 'स्वत्यरम्पानामीमासु पुण्यस्थाने सुरालेथं । जातस्द्रमाणां विग्रणो द्वमा वृक्षेऽथ

कारात् । अतस्तेषां दण्डानुसारेण दिराञादिकं कल्पनीयम् । उपपातकमध्ये विशेषतः पाठस्यानर्थक्य-परिहारार्थमुपपातकसाधारणप्रायश्चित्तमप्यञ भवति । एतच गुरुत्वादभ्यासविषयं कल्प्यम् ॥ २५६॥

पुंश्रलीवानरादिवधप्रायश्रित्तप्रसंगात्तदंशनिमित्तं प्रायश्रित्तमाह

### पुंश्रलीवानरखरैर्दृष्टश्रोष्ट्रादिवायसैः । पाणायामं जले कृत्वा घृतं प्रास्य विद्युध्यति ॥ २७७ ॥

पुंख्यत्याद्यः प्रसिद्धाः । एतैर्दृष्टः पुमान् जले प्राणायामं कृत्वा घृतं प्राश्य विद्यु-द्वन्यति । आदिमहणाच्छृगालादीनां महणम् । यथाह मनुः ( अ. ११ को. १९९ ) "श्वसृगाल-सौर्दृष्टो माम्येः कन्यामिरेव च । नराश्वोष्ट्रवराहैश्च माणायामेन द्याध्यतीति " ।

अयं च वृतपाशो भोजनप्रत्यामायो द्रष्टव्यः । प्रायश्चित्तानां तपोरूपतेन शरीरसंतापनार्थ-त्वात् । एतद्शक्तविषयम् । 'श्वसृगालमृगमाहिषाजाविकखरकरभनकुलमाजारम्।विकाष्ठवककाकपुरुष- १० दृष्टानामापोहिष्टेत्याद्भिः स्नानं प्राणायामत्रयं चेति ' यत्स्यमन्तुव्यन्नं तलाभेरधः प्रदेश ईषदृष्टविषयम् । यत्त्विकृरोवचनम् । ''श्वस्राची छुना दृष्टस्त्रयदं सायं पिवेत्ययः । गृहस्थश्चेद्विराजं तु एकाहं योऽप्रिहोजवान् ॥ नाभेरूर्व्वं तु दृष्टस्य तदेव दिगुणं भवेत् । स्यादेतिश्रगुणं वक्त्रे मस्तके तु चतुर्गुण-मिति '' तत्सम्यग्दृष्टविषयम् स्वियवेश्ययोस्तु पाद्पाद्ग्य्यं कल्पनीयम् । स्वस्य तु । ''श्वस्त्रणां चोपवसीन स्रुद्धिद्विननं वा सुनः । गां वा द्यादृष्टं चैकं बाह्मणाय विश्वद्वये '' इति वृह्वदिकृत्सोकं १५ स्प्रत्यम् । यत्तु विस्तृत्यन्त्यम् (अ. २२ स्. २१ ) । ''बाह्मणास्तु श्चना दृष्टो नर्दी गत्वा ससुद्र-गाम् । प्राणायामश्चतं कृत्वा वृत्ते पाद्य विश्वश्चयति '' तद्वज्ञमाङ्गदंशविषयम् । स्रीणां तु । ''वाह्मणी तु श्चा दृष्टा जम्बूकेन वृक्षेण वा । उदितं गहनक्षत्र दृष्ट्या सद्यः श्चिभवेदिति '' पराद्यारोकं दृष्ट्यम् ॥

कच्छ्रादिनतस्थायाः मुनस्तेनीव विशेषो द्वितः । "त्रिरात्रमेनोपनसेच्छ्रना दृष्टा तु सन्नता । २० सपृतं यानकं भुक्ता नतशेषं समापयेदिति" ॥ रजस्वह्यासमपि विशेषः पुरुद्धस्येन दृशितः । "रजस्वहा यदा दृष्टा शुना जम्बूकरासमैः । पश्चरातं निराहारा पश्चरात्येन शुद्धयति ॥ ऊर्ध्वं तु विशेषं नमेनेविने तु त्रिगुणं नथा । चतुर्गुणं स्मृतं मूर्मि दृष्टे ध्न्यत्राप्तुतिभेवेत् ग इति । अन्यवाऽरज-स्वक्षवस्थायाम् ।

यस्तु श्वादिभिर्घाणादिनोपहन्यते तस्य शातातवेन विशेष उक्तः । ''श्चना धातावलीहस्य २५ नलैर्विलिलितस्य च । अद्भिः पक्षालनं शौचमग्निना चोपङ्गलनीमिति' ॥उपङ्गलनं तापनम् ।

सद्म तुःश्वास्त्रिरश्रक्षम्वातिद्वजनितवणे क्षमय उत्पर्यन्ते तदा मनुना विशेष उक्तः— 'श्वाह्मणस्य नपहारे पूपशोधातक्षेत्रवे । क्विप्तित्यवते यस्य प्रायक्षित्तं कथं भवेत् ॥ 'श्वाह्म पूनमुक्तियेण निसंस्थं क्षम्यक्षाचरेत् । विराजं प्रथमत्यक्षत्री त्वप्रोनास्या विश्वन्द्वस्यति ॥ ''नाभिकण्डान्तरोक्तृते वणे चोत्पवते कृमिः । षड्मत्रं तु च्यहं पथान्याश्वामितिस्मृतम् ॥'' तत्र श्वादिदंशवणे तद्दंशपायश्चित्तानन्तरामिदं कर्तव्यम् । शस्त्रादिजनितवणे त्वेतदेव । त्र्यहं पञ्चगव्याशनादिकमिति शेषः ॥ क्षत्रियादिषु तु प्रतिवर्णे पाद्गगदहासः कल्पनीयः ॥ २५७ ॥ शारीत्वयाद्विच्छेद्कदंशपायश्चित्रप्रसंगाच्छारीरचरमथाद्विच्छदकरकन्द्रने प्रायश्चित्तमाह

# 'यन्मेंऽद्य रेत' इत्याभ्यां स्कन्नं रेतोंऽभिमन्त्रयेत् । स्तनान्तरं भ्रुवोर्मध्यं तेनानामिकया स्पृशेत् ॥ २७८ ॥

यदि कथश्वित्कीसंभोगमन्तरेणापि हठाव्यरमधातुर्विसृष्टस्तद् तत्स्कक्षं रेतो '' यन्मऽधरेतः पृथिवीं ॰'' 'पुनर्मामेलिन्द्रियम्'' इत्याभ्यां मह्माभ्यामभिमन्त्रयेत् । तेन चाभिमन्त्रियेन रेतसा स्तनयोध्रृंवीश्च मध्यमुपकनिष्ठिकया स्पृशेत् ॥ अन्ये तु स्कक्षस्य रेतसीऽश्चित्वेन स्पर्शकर्मण्ययोगयत्वाचेनेत्यनामिकासाहचर्यात्स्वदुद्धिस्थाङ्कष्ठपरत्वेन व्याचक्षते । तेनाङ्कुष्ठनानामिकया चित । अङ्कुष्ठपद्रे ग्रहणे प्रवृत्तभङ्कपसंगाचेनेति निर्देष्टमिति । तदसत् । अङ्कुष्ठस्यानुद्धिस्थत्वात् । न च शब्दसंनिष्टितपरित्यागेनार्थोदुद्धिस्थत्यान्वयो युक्तः । तद्धकम् । '' गम्यमानस्य चार्थस्य नेव वृष्टं विशेषणम् । शब्दानतौर्विभक्त्या वा धूमोऽयं ज्वलतीतिवदिति '' । न च रेतसोऽश्चित्तवेन स्पर्शयोग्यत्वम् । विधानादेव गायश्चित्तार्थरूपस्थीं योग्यत्वमवगम्यते गायश्चित्तरूपगन इव सुरायाः ।

इदं च प्रायश्चित्तं गृहस्थस्यैवाकामतः स्कन्नविषयम् । अक्कचारिणः स्वमे जागरणावस्थायां च १५ गुरुपायश्चित्तस्य दर्शनात् ॥ यतु मनुवचनम् । ''गृहस्थः कामतः कुर्याद्रेतसः स्कन्दनं भुवि । सहसं तु जपेहेच्याः प्राणायामिश्चिभिः सहेति'' तत्कामकारविषयम्॥ २७८ ॥

### ' मिय तेज ' इति च्छायां स्वां हङ्घाऽम्बुगतां जपेत् । सावित्रीमशुचौ दृष्टे चापल्ये चानृतेऽपि च ॥ २७९ ॥

किंच । स्वीयं प्रतिबिध्वमम्खुगतं चेत् दृष्टं तदा ' मयि तेज इन्द्रियम्' इतीमं मन्त्रं जपेत् । २० अञ्चिद्रव्यद्शेने पुनः सावित्रीं सवितृदैक्त्यां ' तत्सवितुरि'त्यादिकामृचं जपेत् । तथा बाक्याणि-पादाविचापल्यकरणे तामेव जपेत् अनृतवचने च ।

प्तत्कामकारे द्रष्टव्यम् । अकामकृते तु " सुप्त्वा शुक्तवा च श्वत्वा च निष्ठीव्योक्त्वाऽनृतानि च । पीत्वाऽपोऽध्योष्यमाणश्च आचामेत्रयतोऽपि सिनिति॥" मनूक्तमाचमनं द्रष्टव्यम् ॥ यतु संवर्तन् वचनम् । " श्वते निष्ठीवने चैव दन्तान्छिष्टे तथाऽनृते । पतितानां च संभाषे दक्षिणं श्रवणं २५ स्पृतेत् " । तद्ल्पमयोजने जलाभावे वा द्रष्टव्यम् ॥

श्रीश्रद्रविद्श्रववशानन्तरं निन्द्तार्थोपजीवनं पठितं।तत्र च मनुयोगीन्थरप्रोकान्युपपातकप्राय-श्रिक्तानि जातिशक्तिगुणाबपेक्षया वेदितव्यानि । नास्तिक्येऽपि तानि प्रायश्चित्तानि तथैव प्रयोज्यानि । नास्तिक्यशब्देन च वेदिनिन्दनं तेन जीवनमुख्यते । तश्रोभयत्रापि वसिष्ठेन प्रायश्चित्तान्तरमन्युकम् (अ. २१ स्. २९१३०) । 'नास्तिकः कृष्कुं दादशरात्रं चरित्या विरमेन्नास्तिक्यात् । नास्तिकवृत्ति-३७ स्वितिक्वण्यूमीति । एतच सक्रृत्करणविषयम् । उपपातकप्रायश्चित्तान्यभ्यासविषयाणि । यच शक्किनोक्तम् । "ना-स्तिको नास्तिकवृत्तिः क्रृतम्नः कृटव्यवहारी मिथ्याभिशंसी इत्येते पञ्चसंवत्सरं ब्राह्मणगृहे भैक्षं चरे-युरिति '' । यच हारीतेन ' नास्तिको नास्तिकवृत्तिरिति ' प्रक्रम्य ' पञ्चतापोऽभ्रावकाशज्ञलशय-नान्यनुतिष्ठेयुर्यीष्मवर्षाहेमन्तेष्विति'।तदुभयमप्यत्यन्ताभिनिवेशेन बहुकालाभ्यासाविषयम् ॥ २७९ ॥

नास्तिक्यानन्तरं वतलोपश्चेत्युक्तं; तत्रावकीर्णस्याप्रासिद्धत्वात्तल्लक्षणकथनपूर्वकं प्रायश्चित्तमाह

### अवकीर्णी भवेद्गत्वा ब्रह्मचारी तु योषितम् । गर्दभं पशुमालभ्य नैर्ऋतं स विशुध्यति ॥ २८० ॥

**ब्रह्मचार्युप**कुर्वाणको नैष्टिकश्चासौ **योषितं गत्वाऽवकीर्णो** भवाति । चरमधातोा**र्वसर्गो-**ऽवकीर्णे । तबस्यास्तीति सोऽवकीर्णी । स निर्क्कतिदैवत्येन गर्दभपश्चना यागं कृत्वा विशुध्यति ।

गर्दभस्य पशुत्वे सिद्धेऽपि पुनः पशुमहणम् 'अथ पशुकत्य' इत्याश्वलायनादिगृह्योक्तपशुमात्यर्थम् । १० एतवारण्ये चतुष्पथे ठौकिकेऽ मे एतवारण्ये चतुष्पथे ठौकिकेऽ मे पश्चात्यं चतुष्पथे ठौकिकेऽ में पश्चात्यं चतुष्पथे ठौकिकेऽ में पश्चात्यं चतुष्पथे ठौकिकेऽ में पश्चात्यं पर्दमं पश्चात्यं पर्दमं पश्चात्यं विस्वात्यं पर्दमं पश्चात्यं विस्वात्यं विस्वात्यं पर्दमं पश्चात्यं विस्वात्यं विस्वात्यं विश्वात्यं विष्यं विश्वात्यं विश्व

इदं च वार्षिकमश्रोत्रियबाह्णणपत्यां वैश्यायां श्रोत्रियपत्यां च द्रष्टव्यम्॥ यदा तु गुणवत्यो-ब्राह्मणीक्षत्रिययोः श्रोत्रियभार्ययोरविकराति तदा त्रिवार्षिकं द्विवार्षिकं च क्रमेण द्रष्टव्यम्॥ यथाऽऽहतुः श्राह्मिळिखितो । 'ग्राह्मायां वैश्यायामवक्णिः संवत्सरं त्रिषवणमनुतिष्ठेत् । क्षात्रियायां तु दे वर्षे ब्राह्मण्यां त्रीणी वर्षाणीति । यस्विङ्मरोवचनम् । 'अवकीर्णनिमित्तं तु ब्रह्महत्याद्यतं २५ चरेत् । चीरवासास्तु षण्मासांस्तया मुच्येत किल्विषात्' इति तद्कामतो मानवाब्दिकविषयमीषद्याभि-बारिणीविषयं वा॥ 'अत्यन्तव्यभिचारितासु युनः स्वैरिण्यां वृषव्यामवकीर्णः सचैलं स्नात उद्कुम्भं द्याद्वाह्मणाय । वैश्यायां चतुर्थकालाहारो ब्राह्मणान्भोजयेत् । यवसभारं च गोभ्यो द्यात् । क्षत्रियायां त्रिराजसुरोषितो घृतपात्रं द्यात् । ब्राह्मण्यां बङ्गात्रमुरोषितो गां च द्यात् । गोष्वकिणीः प्राजापत्यं चरेत् । षण्डायामवकीर्णः पलालभारं सीसमाषकं च द्यात् ' इति शाह्मळिखितादितं वेदितव्यम् । १० एतस्वावकीर्णिगायाश्वित्तं त्रैवार्णिकस्यापि ब्रह्मचारिणः समानम् । ''अवकीर्णी दिजो राजा वैश्यश्वापि सरेण तु । इष्ट्वा मेक्षाहानो नित्यं द्वाद्वचन्त्यव्यासमाहिताः' इति शाणिङस्यस्यरणात् ।

यदा स्त्रीसंभोगमन्तरेण कामतश्चरमधातुं विसृजाति दिवा च स्वप्ने वा विसृजाति तदा नैर्ऋत-यागमात्रं दृष्टव्यम् । 'एतदेव रेतसः प्रथलोत्सर्गे दिवा स्वप्ने चेति ' वसिष्ठेन (अ. २३ स्. ४) यागमात्रस्यातिदिष्टत्वात् । व्रतान्तरेषु कृच्छ्रचान्द्रायणादिष्वतिदिष्टबह्मचर्येषु स्कन्द्ने सत्येतदेव याग-मात्रम् । 'व्रतान्तरेषु चैविमिति ' तेनेवातिदिष्टत्वात् ( अ. २३ स्. ४ )। स्वमस्कन्दने तु मनूर्क्त <sup>भ</sup> द्रिडयम् ( अ. २ श्लो. १८१ ) ''स्त्रपे सिक्त्वा ब्रह्मचारी द्विजः ग्रुकमकामतः । स्नात्वाऽर्कमर्चन् यित्वा त्रिः 'पुनर्मामि'त्यूचं जपेदिति "।

वानप्रस्थादीनां चेद्मेव ब्रह्मचर्यखण्डने अवकी। श्वितं कृच्छ्रवयाधिकं भवति । ''वानप्रस्थो यतिश्चैव स्कन्दने सति कामतः । पराकत्रयसंयुक्तमवकीणिव्रतं चरेदिति " शाणिडल्यस्मरणात् ॥ यदा गार्हस्थ्यपरिग्रहेण संन्यासात्यच्युतो भवति तदा संवर्तोक्तं द्रष्टव्यम् । "संन्यस्य दुर्मातिः कश्चि-۴ त्यत्यापत्तिं बजेबदि । स कुर्यात्कृच्छ्रमश्रान्तः षण्मासात्यत्यनन्तरामिति ?? । प्रत्यापत्तिर्गार्हस्थ्यपरिग्रहः। अत एव वसिष्ठः। 'यस्तु प्रविततो भूत्वा पुनः सेवेत मैथुनम् । षष्टिवर्षसहस्राणि विष्ठायां जायते कृमिरिति '। तथा च पराशरः । "यः पत्यवसितो विपो प्रवज्यातो विनिर्गतः। अनाशक-निवृत्तश्च गाहेस्थ्यं चेचिकीषीति ॥ स चरेत्रीणि कृच्छाणि बीणि चान्द्रायणानि च । जातकर्मादिभिः सर्वैः संस्कृतः ग्रुद्धिमामुयात्॥ '' तत्र बाह्मणस्य षाण्मासिकः कृच्छः पुनः संन्याससंस्कारश्च । <sup>१५</sup> क्षत्रियस्य चान्द्रायणत्रयम् । वैद्यस्य कृच्छ्रत्रयमिति व्यवस्था । अथवा त्राह्मणस्यैव शक्तिसकृत-भ्यासाद्यपेक्षया व्यवस्थितं पायश्चित्तत्रयं द्रष्टव्यम् ॥

तथा मरणसन्यासिनामपि यमेन प्रायश्चित्तमुक्तम् । 'जलाग्न्युद्धन्यनप्रष्टाः प्रवज्यानाशक-च्युताः। विषप्रपतनपायरास्र्याताच्युताश्च ये ॥ नैव ते पत्यवसिताः सर्वलोकबहिष्कृताः। चान्द्राय-णेन शुद्धचन्ति तप्तकृच्छूदयेन वेति '' ॥ इदं च चान्द्रायणतप्तकृच्छूदयात्मकं प्रायश्चित्तद्यं शक्त्या-<sup>२०</sup> बपेक्षया व्यवस्थितं विज्ञेयम् । यदा तु 'शस्त्रवातहताश्चेति ' पाटः तदाऽऽत्मत्यागाचशास्त्रीयमरण-निर्मित्तस्तत्पुत्रादेकपदेशो द्रष्टव्यः ॥ यत्पुनर्विसिष्ठेनोक्तम् (अ. २२ स्. १९)। 'जीवनात्मत्यागी कृष्णुं द्वादशरात्रं चरेत् त्रिरात्रं चोपवतेदिति ' तद्प्यध्यवसिताशास्त्रीयमरणस्यैव कथीचिजीवनशक्त्य-पेक्षया दृष्टव्यम् । अथवाऽध्यवसारणात्रे त्रिरात्रं रास्त्रादिक्षतस्य द्वादशरात्रमिति व्यवस्था ।

इदं चावकीर्णिषायश्चित्तं गुरुदारतत्समन्यातिरिकागम्यागमनविषयम् । तत्र गुरुतरपायश्चित्तस्य रेप दिशितत्वात् । न च लघुनाऽवकीणिव्रतेन दादशवाधिकायपनोयमहापातकदोषानिवहणमुचितम् । न च ब्रह्मचारित्वोपाधिकं लघुपायश्चित्तविधानामिति युक्तम् । आश्रमान्तराणां दैगुण्यादिवृद्धेर्बहाहत्याप्रकरणे द्शितत्वात्। न वाजागम्यागमनप्रायश्चितं पृथक्कर्तव्यम्। ब्रह्मचारिणो योगिति ब्रह्मचर्यस्वलनस्यागम्या-भमनेनान्तरीयकत्वात् । अतोऽन्यजापि यस्मिनिमित्ते यिनिमित्तान्तरं समं न्यूनं वाऽवश्यभाविनस्तज्ञ पृथक् नैमित्तिकं मयुद्धे । यथा । (मनुः अ. ११ क्लो. २०८) "अवगूर्य चरेत्कुच्छ्रमतिकृच्छ्रं निवातने । क्टच्ल्रातिकच्ल्रोऽसुक्याते क्टच्ल्रोऽभ्यन्तरशोणिते '' इत्यत्र शोणितोत्पादने निर्मत्तेऽवगुरण-मिपातलक्षणं निमित्तद्वयमवस्यभावित्वेन स्वनैमित्तिकं कृच्छ्रमतिकृच्छ्रं च न प्रयुक्ते अत एवमन्यज्ञाच्यू-हिनीयम् । यत्र पुनिमित्तानामन्तर्भावनियमा नास्ति तत्र पुनिमित्तिकानि पृथक्पणुज्यन्ते । निमित्तानि यया । 'यदा गर्पणि परभायी रजस्त्रला तेलान्यको दिवा जले गन्छतीति ''॥

नतु त्रभ्राचारिणो योषिति ब्रह्मचर्यस्वलनस्यागम्यागमनान्तरीयकत्वं नास्त्येव । पुविकागमनेऽ-गम्यागमनदोगाभावात् । तथा हि नतावत्पुत्रिका कन्या अक्षतयोनित्वात् , नापि परभायां प्रदानाभावात् , नापि वेश्या अतद्वृत्तित्वात् , नापि विथवा भर्तृमरणाभावात् । अतः पुविकायाः क्राप्यनन्तर्भावाद्मति-पिद्धेति तत्रेव विष्वुतस्य केवलमक्त्रीणित्रतम् । अन्यविष्ठुतस्य तु निमत्तान्तरसंनिपाताद्वकीणित्रतं नैमित्तिकान्तरमपि प्रयोक्तव्यामिति तद्सत् । पुविकाया अपि परभार्यास्वन्तर्भावात् । प्रदानाभावेऽपि पिवत्राहसंस्कारेण संस्कृतत्वात् गान्धवीदिविवाहपरिणीतावत् ।

न च ''यस्यास्तु न भवेद्भाता न विज्ञायेत वा पिता। नोपयच्छेत तां पाज्ञः पुत्रिकाधर्म-शक्कयोति'' प्रतिषेधीत्सगोत्रास्त्रिव भार्यात्वं नोत्पद्यते इति वाच्यम् । दृष्टार्थत्वात्प्रतिषेधस्य व्यंग्यांग्यादि-प्रतिपेधवत् । दृष्टार्थत्वं च पुत्रिकाधर्मशङ्कयोति हेतुपादानात् ।

न च पुत्रार्थभेव परिणयमं, अपि तु धर्मार्थमपि । अत्रश्चोत्पादितपुत्रस्य मृतभार्यस्य धर्मार्थे १॰ को विरोषः । प्रपश्चितं चेतत्पुरस्तावित्यलमतिप्रसङ्गेन । तस्माद्रह्मचारिणो योषिति ब्रह्मचर्यस्खल-नस्यागम्यागमनानन्तरीयकत्वाच पृथङ्नेमित्तिकं प्रयोक्तव्यामिति सुष्ठ्कम् ॥ २८० ॥

महाचारिमायश्चित्तत्रसङ्गाद्नयद्ण्यतुपातकपायश्चित्तमाह

### भैक्षाग्रिकार्ये त्यक्त्वा तु सप्तरात्रमनातुरः । 'कामावकीर्ण' इत्याभ्यां जुहुयादाहुतिद्वयम् ॥ २८१ ॥ उपस्थानं ततः कुर्यात्समासिञ्चन्त्वनेन तु ।

यस्त्वनातुर एव ब्रह्मचारी निरन्तरं सातरात्रं भेक्षमिक्षिकार्यं वा त्यजित असे "कामाव-कीर्णोऽस्म्यवकीर्णोऽस्मि कामकामाय स्वाहा । कामावपनोऽस्म्यवपनोऽस्मि कामकामाय स्वाहा " । इत्येताभ्यां मन्त्राभ्यामाहृतीर्द्धत्वा 'समासिश्चन्तु मरुतः सिम्नन्दः संबृहस्पतिः । समायमिन्दः सिश्चन्तां यशसा ब्रह्मवर्षसेनेत्यनेन ग मन्त्र्यणाग्निमुपितिष्ठेत् ॥ एतच ग्रुक्परिचर्यादिगुरुतरकार्यव्ययत्या अकरणे २० इष्टक्यम् । यदा त्वस्यम एवोभे भेक्षामिकार्ये त्यजित तदा " अङ्कत्वा भेक्षचरणमसिष्य च पावकम्। अनातुरः सप्तराज्ञमवकीर्णिवतं चरोदिति " मानवं ( अ. २ श्लो. १८७ ) द्रष्टव्यम् ॥

यशोपबीतिविनाशे तु **हारितेन** प्रायश्चिरत्तमुकम् । " मनोव्रतपतीभिश्चतस्र आज्याहृतीहृत्वा पुनर्यथार्थं पतीयादसन्नैक्षभोजनेऽभ्युद्तिऽभिनिर्मुक्तं वान्ते दिवा स्वमे नम्रश्लोदशेने नमस्वापे स्मशान-माक्रम्य हयादिनारु पूर्व्यातिकमे चैताभिरेव जुहुयादिमिसिन्यने स्थावरसरीसृपादीनां वधे 'यद्देवा-२५ देवहेडनामिति ' कृष्माण्डीभिराज्यं जुहुयात् । मणिवासो गवादीनां प्रतिमेहे सावित्र्यष्टसहस्रं जपे-दिति'। मनोव्रतपतीभिरिति 'मनोज्योतिरि'त्यादिमनोलिङ्गाभीः 'त्वममे व्यतपा असी'त्यादिवतिलङ्गा-भिरित्यर्थः । यथार्थं प्रतीयादिति उपनयनोक्ष्मानेणां समस्त्रकं गृहीयादित्यर्थः । यशोपवीतं विना भोजनादिकरणे तु । " व्यस्त्रस्यं विना भुद्धे विण्यत्रं कुरुतेऽथवा । गायव्ययसहस्रेण प्राणायामेन सुद्ध्यतीति " मरीस्त्रु कं ब्रह्म्यम् ॥ २८१ ॥

### मधुमांसाशने कार्यः क्रुच्छुः शेषवतानि च ॥ २८२ ॥ प्रतिकूलं गुरोः कृत्वा प्रसाद्यैव विद्युध्यति ।

किंच । ब्रह्मचारिणा अमत्या मधुमांसभक्षणे क्रुच्छ्यः कार्यः । तद्नन्तरमवशिष्टानि व्रतानि समापयेत् । एतच शिष्टभोजनाहरशशादिमांसभक्षणविषयम् । 'ब्रह्मचारी चेन्मांसमक्षीयाच्छिष्ट- भोजनीयं क्रूच्छं द्वादशरात्रं चरित्वा व्रतशेषं समापयेदिति' विस्वष्टसरणात् ( अ. २३ सू. ११)। द्वादशरात्रग्रहणं तु मतिपूर्वाभ्यासापेक्षयाऽतिक्रूच्छ्यराकादेरिष प्राप्त्यर्थम् । यदा तु मांसेकापनोच-व्याध्याभिभृतस्तदा मांसं ग्ररोहच्छिष्टं कृत्वा भक्षणीयम् । 'स चेद्याधितः कामं ग्ररोहच्छिष्टं भैष-व्यार्थं सर्वं प्राश्रीयादिति ' तेनेवोकत्वात् ( अ. २३ सू. ९ ) । सर्वप्रदणं मांसळश्चायभस्य-मानसङ्ग्रहार्थम् । तद्वक्षणेन चापगतन्त्राधिरादित्यग्रपतिष्ठत । तथा च वौधायनः (२।१।२६—२७)। १० (भेनच्छेतु चिकित्सितुं स यदाऽगदो भवति तदोत्यायादित्यग्रपतिष्ठतः ' हंसःश्चिषादिति ' । मधुनोऽप्यज्ञानतः प्राशनोपपत्तौ न दोषः । 'अकामोपनतं मधु वाजसनेयके न दुष्यतीति ' विस्वप्रस्थान्त ( अ. २३ सू. १३ ) । अन्यस्तकान्नादिभक्षणप्रायश्चित्तं त्वभक्ष्यप्रायश्चित्त-प्रकरणे वक्ष्यामः । आज्ञापतिवातादिना ग्ररोः प्रतिङ्क्ष्यमाचरन् पाद्मणिपातादिना गुरुं प्रसाद्य विद्ययति ॥ २८२ ॥

24

ब्रह्मचारिपायश्चित्तप्रसङ्गाद्ररोरिप पायश्चित्तमाह

### कृच्छ्रत्रयं गुरुः कुर्यान्ष्रियते प्रहितो यदि ॥ २८३ ॥

यस्तु गुरुश्चौरोरगन्याघादिभयाकुलप्रदेशे सान्द्रतरान्धकाराकुलितनिशीथावसरे कार्यार्थे शिष्यं मेरयित स च गुरुणा मेरितो दैवान्यृतस्तदा स गुरुः कृष्कृणां प्राजापत्यादीनां व्रयं कुर्यात् । न पुनस्नयः प्राजापत्याः । तथा सति पृथिङ्क्रिवेशिनी संख्याऽनुपपन्ना स्यात् । न च 'एकादश प्रयाजान्यरे॰ जती'तिवदावृत्त्यपेक्षा संख्येति चतुरस्नम् । स्वरूपपृथक्त्वे संभवत्यावृत्यपेक्षाया अन्याय्यत्वात् । यदियग्रुप्तभगता संख्या स्याजदा स्यादिष कथंचिदावृत्त्यपेक्षा 'किंतृत्याज्ञिगतेयं । अत'स्तिस्र आज्याहृतीजुक्तितीति'वत्त्वरूपृथक्त्वापेक्षयेव वित्वसंख्याघटना युक्ता ॥ २८३ ॥

सकलहिंसाप्रायाश्चित्तापवाद्माह

## कियमाणोपकारे तु मृते विषे न पातकम् । विपाके गोवृषाणां च भेषजाग्निकियासु च ॥ २८४ ॥

आयुर्षेदोपदेशानुसारेणौषधपथ्यान्नपदानादिभिश्चिकित्सादिना क्रियमाण उपकारो यस्य बाह्मणादेस्तिस्मिन् दैवात् कथांचिन्मृतेऽपि पातकं नैव भवति । विम्नप्रहणं प्राणिमात्रोपलक्षणार्थम् ।

१ 'ब्याबीयत ' इंति वासिष्ठे पाटः । २ 'येनेच्छेत्तेन विकित्सेत । स यदाझादी स्यात् । इति बोधायनीये पाटः । १ अत्रे २८९ खोकस्य विदृतौ । ए. ३०५.

अत एव ''यम्त्रणे गोश्चिकित्सार्थे गृढगर्भविमोचने । यत्ने कृते विपात्तः स्यात्र स पापेन लिप्यत '' इत्यादि संवर्तां बैरुकम् । एतच प्रपश्चितं प्राक् ॥ २८४ ॥

मिथ्याभिशंसिनः प्रायश्चित्तविवक्षया तदुपयोग्यर्थवादं तावदाह

### मिथ्याभिशंसिनो दोषो द्विः समो भूतवादिनः । मिथ्याभिशस्तदोषं च समादत्ते मृषा वदन् ॥ २८५ ॥

यस्तु परोत्कर्षेष्यीजनितरोषकलुषितान्तःकरणो जनसमक्षं मिथ्यैवाभिशापं 'ब्रह्महत्यादिक्मनेन कृतमिति ' आरोपयित तस्य तदेव दिगुणं भवित । यस्तु विद्यमानमेव दोषमलोकिविदितं जनसमक्षं मकाशयित तस्यापि तत्यातिकसमदोषमाववत्त्वम् । तथा चापस्तम्बः (१।२१।२०)। 'दोषं खुष्वा न पूर्वः परेत्यः पतितस्य समाख्याता स्यात् परिहरेबैनं घर्मेष्विति' न केवलं मिथ्याभिशंसी दिगुणदोषमाक् । अपि तु मिथ्याभिशंसतस्य यद्न्यद्वुतिजातं तद्गि समाद् इति बक्ष्यमाणपाय-१० श्वित्तेऽर्थवादः । न पुनः पापद्रैगुण्यादिमतिपाद्नमत्र विवक्षितम् । निमित्तस्य लष्टुत्वालुषुपायश्चित्त-स्योपदेक्ष्यमाणत्वात् कृतनाशाकृतास्यागमप्रसङ्काच ॥ २८५ ॥

तत्र प्रायश्चित्तमाह

### महापापोपपापाभ्यां योऽभिशंसेन्मृषा परम् । अन्मक्षो मासमासीत स जापी नियतेन्द्रियः ॥ २८६ ॥

यस्तु महापापेन ब्रह्मह्त्यादिना गोवधाषुपपापेन वा मृषेव परमभिशंसाति स मासं यावज्ञलाशनो जपशीलो जितेन्द्रियश्च भवेत् । जपश्च शुद्धवतीनां कार्यः । 'ब्राह्मणमृतेनाभिशस्य पतनीयेनोपपातकेन वा मासमन्भक्षः शुद्धवतीरावर्तयेदृश्यमेयावभूयं वा गच्छेविति ' वसिष्ठस्मरणात्
(अ. २३ सू. २९१४०) । महापापोपपापवहणमन्येवामप्यतिपातकादीनापुपलक्षणम् । एतच ब्राह्मणस्येव ब्राह्मणेनाभिशंसने कृते ब्रष्टच्यम् । यदा तु ब्राह्मणः क्षत्रियादेरिभेशंसनं करोति क्षत्रियादिवी २०
ब्राह्मणस्य तदा, 'भितेलोमपवादेषु द्विगुणक्षिगुणो दमः । वर्णानामानुलोम्येन तस्मादर्घाधिहानितः'' इति
दण्डानुसारेण पायश्चित्तस्य वृद्धिह्नासौ कल्यनीयो । सृताभिशंसिनस्तु पूर्वोक्तध्यवादानुसारेण दण्डानुसारेण
च तद्ये कल्यनीयम् । तथाऽतिपातकाभिशंसिन एतदेव व्रतंपादोनम् । पातकाभिशंसिनस्त्वर्धम् । उपपातकाभिशंसिनस्तु पादः । (मनुः अ. १९ श्लो. १२६) " तुरीयो ब्रह्महत्यायाः क्षत्रियस्य वधे
स्मृतः'' इत्युपपातकधृतक्षत्रियादिवधे महापातकपायश्चित्ततुरीयाशस्य दर्शनात्। एवं मकीर्णाभिशांसिनोऽपि २५
उपपातकात् न्यूनं कल्यनीयम् । 'शक्तिं चावेश्य पापं च पायश्चित्तं पक्तस्यिदिति ' स्मरणात् ।
यत्तु शक्तिष्ठितिताभ्यां 'नास्तिकः कृतमः कृटव्यवहारी ब्राह्मणवृत्तिमे मिथ्याभिशंसी चेत्येते
बङ्गाणि ब्राह्मणगृहेषु भेक्षं चरेतुः संवत्तारं धीतमैक्षमश्चीयुः वण्मासान्वा गा अनुगच्छेयुरिति' गुरुप्रायवित्तसुक्षात्र तदस्यासतारस्यापेक्षया योजनीयम् ॥ २८६ ॥

अभिशंसिप्रायश्चित्तप्रसङ्गाद्भिशस्त्रपायश्चित्तमाह

## अभिशस्तो मृषा कुच्छूं चरेदाग्नेयमेव वा । निर्विपेत्नु पुरोडाशं वायव्यं पशुमेव वा ॥ २८७ ॥

यः पुनिर्मध्याऽभिशस्तः स कृष्क्रं प्राजापत्यं चरेत् । अग्निदेवत्येन वा पूरोडाशेन यजेत । "वायुंदेवत्येन वा पुरोडाशेन यजेत । वायुंदेवत्येन वा पश्चा । एपां च पक्षाणां शिकसंभवापेशया व्यवस्था । यनु विसिष्ठेन मासम्ब्रभक्षणमुक्तम् (एतेनेवाभिशस्तो व्याख्यातः १ इति (अ. २२ सू. ३७)। - तद्भिशस्तस्येव किंचित्कालमकृतप्रायश्चित्तस्य सतो ब्रष्टव्यम् । 'संवत्कराभिशस्तस्य बुष्टस्य दिगुणा दमः १ इति दण्डातिरेकदर्शनात् । यनु पेठीनसिनोक्तम् । 'अनृतेनाभिशस्यमानः कृष्कं यरेन्मासं पातकेषु महापातकेषु बिमासमिति । तद्पि वासिष्ठेन समानविषयन् । यनु वीधायनोकम् १० (२।१।६०—६१)। 'पातकाभिशंसिने कृष्ण्यस्तर्यमभिशस्तस्येति । तदुपपातकारिविषयं अशक-विषयं वा ।

प्वमन्येषामप्युच्चावचप्रायश्चित्तानामभिशस्तविषयाणां कालशक्तव्यायक्षिया ध्यवस्था विजेया । यथाह मनुः । (अ. ११ श्लो. २००) '' षष्ठाचकालता मासं संहिताजप एव वा । होमाश्च शैतकला नित्यमपाद्धानां विशोधनमिति '' । अपाद्धानां मध्ये अभिशस्तादयः पठिताः । यथाप्रज्ञा- १० भिशस्तस्य निषिद्धाचरणं नोपलभ्यते तथाऽपि मिथ्याभिशस्तत्विङ्कानुमितप्रागभषीयनिषिद्धाचरणापूर्वनिवन्थनमिदं पायश्चित्तं कृमिद्द्यानामिषेति न विरोधः ॥ २८७ ॥

#### अनियुक्तो भातुजायां गच्छंश्रान्द्रायणं चरेत्।

किंच । यस्तु नियोगं विना भ्रातुर्ज्येष्ठस्य कनिष्ठस्य वा भार्यो गच्छाति स चान्द्रायणं चरेत् । एतच्च सक्टदमतिपूर्वविषयं द्रष्टव्यम् । यत्तु द्राह्मवचनम् । 'परिवित्तिः परिवेत्ता च संवत्सरं ब्राह्मणः २० गृहेषु भेक्षं चरेयातां ज्येष्ठभार्यामनियुक्तो गच्छंस्तदेव कनिष्ठभार्यो चेति ' तत्कामकारविषयम् ॥

#### त्रिरात्रान्ते घृतं प्राश्य गत्वोद्क्यां विशुध्यति ॥ २८८ ॥

किंचाह । यः पुनकद्वस्यां रजस्वलां स्वभायांमिष गच्छित स त्रिराव्रमुपोष्यान्ते वृतं प्राह्य विद्युष्यति । इदमकामतः सक्रुद्रमनविषयम् । तत्रैवाम्यासे 'रजस्वलागमने सप्तराव्यमिति ' शाता-तपेनोकं द्रष्टव्यम् । कामतः सक्रुद्रमनेऽप्येतदेव । यत्तु वृह्वस्वतेनोकम् । 'रजस्वलां तु यो २५ गच्छेद्राभिणीं पतितां तथा । तस्य पापविद्युष्यर्थमितिकृष्कृं विशोधनमिति ' तत्कामतोऽभ्यासविषयम् । यत्पुनः हाक्केन विवार्षिकमुक्तम् । 'पाद्स्तु स्टूबहत्यायामुद्दक्यागमने तथिति ' तत्कामतोऽभ्यन्तानव-च्छिष्याभ्यासविषयम् ।

१ " तत्व्होंऽमिशांसित् " इति बीधायनीय पाठः । २ 'देवकृतस्येनसोऽनयजनमसी'त्यादिकं शाकलशाः स्नायां स्तकं प्रीकं तेन मासप्येन्तं होमः कार्यः ।

रजस्वलायास्तु रजस्वलादिस्पर्शे प्रायश्चित्तं स्मृत्यन्तरोक्तं द्रष्टव्यम् । तथा च **बृहद्वसिष्ठः ।** " स्पृष्टे रजस्वलेऽन्योन्यं सवर्णे त्वेकभर्तृके । कामादकामतो वौऽपि सवः स्नानेन शुण्यतः " इति । असपत्त्योस्तु सवर्णयोरकामतः स्नानमात्रम् । "उद्क्या तु सवर्णो या स्पृष्टा चेत्स्यादुद्क्यया । तिस्मिन्नेवाहिन स्नात्वा शुद्धिमाप्नोत्यांशयमिति" **मार्कण्डेयस्मरणात् ॥ यत्तु करुयप**वचनम् । "रजस्वला तु संस्पृष्टा बाह्मण्या बाह्मणी यदि । एकरात्रं निराहारा पश्चगव्येन शुष्यतीति " । तत्कामकार- पविषयम् ।

असवर्णास्पर्शे तु **बृहद्धसिष्ठेन** विशेषो द्शितः । " स्पृष्ट्वा रजस्वलाऽन्योन्यं बाह्मणी शूद्ध-जाऽपि च । इन्छ्रेण शुध्यते पूर्वा शूद्धी दानेन शुध्यति " । दानेनेति पाद्कुन्छ्रपत्याम्रायभूतिनिक-चतुर्थीशद्योनन शुध्यतीति ।

''स्पृष्ट्वा रजस्वलाऽन्योन्यं ब्राह्मणी बैहयजाऽपि च । पादहीनं चरेत्पूर्वा पादकुच्छ्रं तथोत्तरा ॥ १० ''स्पृष्ट्वा रजस्वलाऽन्योन्यं ब्राह्मणीक्षत्रिया तथा । क्रच्छ्रार्थाच्छुध्यते पूर्वा तृत्तरा च तदर्धतः ॥ ''स्पृष्ट्वा रजस्वलाऽन्योन्यं क्षत्रिया शृद्रजाऽपि च । उपवासीक्षिभिः पूर्वा त्वहोरात्रेण चोत्तरा ॥ ''स्पृष्ट्वा रजस्वलाऽन्योन्यं क्षत्रिया वैश्यजाऽपि च । त्रिरात्राच्छुध्यते पूर्वा त्वहोरात्रेण चोत्तरा ॥ ''स्पृष्ट्वा रजस्वलाऽन्योन्यं वैश्या सूद्री तथैव च । त्रिरात्राच्छुध्यते पूर्वा तृत्तरा च दिनद्वयात् ॥

''वर्णानां कामतः स्पर्शे द्यद्धिषा पुरातनीति ''। अकामतस्तु **बृहद्विरुणु**नोक्तं स्नानमात्रम् । १५ 'रजस्वलां हीनवर्णी रजस्वला स्पृष्ट्वा न तावदश्रीयायावन द्यद्वा स्यात् , सवर्णामधिकवर्णी वा स्पृष्ट्वा सयः स्नात्वा विद्युध्यतीति '॥ चाण्डालादिस्पर्शे तु **बृहद्वसिष्ठेन** विशेष उक्तः ।

''पतितान्त्यश्वपाकेन संस्पृष्ट्या चेव्रजस्वला । तान्यहानि व्यतिकम्य पायश्चित्तं समाचरेत् ॥ ''पथमेऽक्कि त्रिरात्रं स्याद्वितीये ब्यहमेव तु । अहोरात्रं तृतीयेऽक्षि परतो नक्तमाचरेत् ॥''

"शूद्रयोच्छिष्टया स्पृष्टा छना चेत् ब्राहमाचरेदिति" । तान्यहानि व्यतिकम्य अनाशकेन २• नीत्वेति यावत् ।

एतत्कामतः स्पर्शविषयम् । अकामतस्तु । "रजस्वला तु संस्पृष्टा चाण्डालान्त्यश्ववायसैः । तावसिष्ठेभिराहारा यावत्कालेन शुष्यतीति" बौधायनोक्तं द्रष्ट्यम् ॥ यत्पुनस्तेनैवोककम् । "रज-स्वला तु संस्पृष्टा बामकुक्षुटस्करैः । श्वभिः स्नात्वा क्षिपेत्तावयावचन्त्रस्य दर्शनिमिति " तद्शक्तविषयम् ॥ यदा तु अञ्जानायाः श्वादिस्पर्शो भवति तदा स्मृत्यन्तरे विशेष उक्तः। २५ "रजस्वला तु भुजाना श्वान्त्यजादीन्स्पृशेद्यदि । गोमूत्रयावकाहारा षड्राञ्चण विश्चथ्यति । अशक्ती काञ्चनं द्यादिमेश्यो वाअपि भोजनमिति " ॥

यदा तुन्छिष्टयोः परस्परस्पर्शनं भवति, तदा ''उन्छिष्टोन्छिष्टया स्पृष्टा कदाचित्स्त्री रजस्वला । कृष्ण्रेण द्यव्यत् पूर्वा द्यानं दानैरुपोषिते''स्यित्रिणोक्तं द्रष्टय्यम् ॥ यदा तुन्छिष्टान् दिजान् रजस्वला स्पृशाति तदा । ''दिजान्कथश्चिद्वन्छिष्टान् रजःस्था यादि संस्पृशेत् । अधोन्छिष्टे त्वहोरात्रम्- ३० व्यान्छिष्टे त्यहं क्षिपेदिति '' मार्कण्डेयोक्तं द्रष्टव्यम् ॥

एवमवकीर्णिप्रायश्चित्तप्रसङ्गात्कानिचिद्नुपातकप्रायश्चित्तान्यपि व्याख्याय प्रकृतमनुसरामः ।

तत्रावकीर्णानन्तरं 'सुतानां चैंव विकयः' इत्युक्तं तत्र मनुयोगीश्वरोक्तानि त्रैमासिकादीनि कामाकामजातिशक्त्यावपेक्षया पूर्ववद्वचक्त्यापनीयानि॥ यत्तु श्रञ्ज्यचनम्, 'देवगृहमतिश्रयोद्यानाराम-सभाप्रपातडागपुण्यसेतुसुतविकयं कृत्वा तप्तक्रच्छ्रं चरेदिति', यच पराशरेणोक्तम्। 'विकीय कन्यकां मां च कृष्ण्यं सान्तपनं चरेदिति '। तदुभयमप्यापद्यकामतो द्रष्टव्यम्॥ कामतस्तु। ''नारिणां विकयं कृत्वा चरेचान्द्रायणवतम्। हिगुणं पुरुषस्येव वतमाहुर्मनीषिणः '' इति चतुर्विशतिमतोक्तं द्रष्टव्यम्। यत्तु पैदीनसिनोक्तम्। 'आरामतडागोदपानपुष्करिणीसुकृतसुतविकये विषवणस्राय्यधः-शायी चतुर्थकालहारः संवत्सरेण पूतो भवति ' तदेकपुत्रविषयम्। तद्ननन्तरं 'धान्यकुष्यपग्रस्तेयमि'-त्युक्तं तत्यायश्चित्ताने च स्तेयप्रकरणे प्रपश्चितानि॥ २८८॥

अनन्तरमयाज्यानां च याजनमित्युक्तंः; तत्र प्रायश्चित्तमाह

### त्रीन्क्वच्छ्रानाचरेद्वात्ययाजकोऽभिचरन्नपि । वेद्युवी यवास्यब्दं त्यक्त्वा च शरणागतम् ॥ २८९ ॥

यस्तु सावित्रीपतितानां याजनं करोति स पाजापत्यप्रभृतीस्त्रीन्कृच्छ्रानाचरेत् । तेषां च गुरु-लघुभूतानां कृच्छ्राणां त्रित्वं निमित्तगुरुलघुभावेन कल्पनीयम् ॥ तथा अभिचरन्नपीद्मेव प्रायश्चित्तं १५ कुर्यात् । एतचाभिदायाततायिन्यतिरेकेण । 'षट्स्वभिचरन्न पततीति ' विसिष्ठस्मरणात् ॥ अपिशब्दो हीनयाजकान्त्येष्टियाजकयोः संग्रहार्थः । अत एवोक्तं मनुना । ( अ. ११ श्लो. १९७) " बात्यानां याजनं कृत्वा परेषामन्त्यकर्मं च । अभिचारमहीनं च त्रिभिः कृच्छ्रैर्व्यपोहतीित " । परेषामन्त्यकर्मेत्यत्यन्ताभ्यासनिषयं शुद्धान्त्यकर्मनिषयं वा । पायश्चित्तस्य गुरुत्वात् । अहीनो द्विरात्रादिद्वीदशाहपर्यन्तोऽहर्गणयागः । यत्तु शातातपेनोकम् । 'पतितसावित्रीकानोपनयेत् २० नाध्यापयेन याजयेत्।य एतानुपनयेद्ध्यापयेद्याजयेद्दा स उदालकवतं चरेदिति'तत्कामकारविषयम् । उद्दालकवतं च प्राग्दर्शितैम् । एतच कृच्छ्रत्रयं साधारणोपपातकप्रायश्चित्तस्यापनादकम् । अत उप-पातकसाचारणप्रायश्चित्तं सुदावयाज्ययाजने व्यवतिष्ठते । तत्र कामतस्रेमासिकम् । अकामतस्तु योगीश्वरोक्तं मासवतादि । यत्तु प्रचेतसा सूद्रयाजकाद् पठित्वोक्तम् । ' एते पञ्चतपोभ्राव-काराजलरायनान्यनुतिष्ठेयुः । क्रमेण श्रीष्मवशहिमन्तेषु मासं गोसूत्रयावकमश्रीयुरिति ' तत्कामतोऽभ्या-२५ सविषयम् । यत्तु यमेनोक्तम् । " पुरोधाः सद्भवंर्णस्य ब्राह्मणो यः प्रवर्तते । स्नेहाद्र्थप्रसंगाद्वा तस्य कुच्छ्रो विशोधनमिति '' तद्शक्तविषयम् । यच पैठीनसिनोक्तम् ' सूद्रयाजकः सर्वद्रव्यपरित्यागा-त्युतो भवति पाणायामसहस्रेषु दशकृत्वाभ्यस्तेष्विति ' तद्प्यकामतोऽभ्यासविषयम् । यतु गौतमेनो-कम् । ' निषिद्धमन्त्रप्रयोगे सहस्रवागुपतिष्ठेदिति ' निषिद्धानां पतितादीनां याजनाध्यापनात्मके मन्त्रप्रयोगे बहुशोऽभ्यस्ते पाकृतं ब्रह्मचर्यमुपदिष्टं तत्कामतोऽभ्यासविषयम् । यः स्ववेदं विप्नावयति २० यथ्य रक्षणे क्षमोऽपि तस्करच्यातिरिक्तं शरणागतमुपेक्षते सोऽपि संवतसरं यवोद्नं भुञ्जानः **ञ्चध्यति । त**त्र विष्ठवो नाम पर्वचाण्डालश्रोत्रानकाशायनध्यायेष्वध्ययनम् । उत्कर्षहेतोरधीयानस्य

है. २५७ कोक विद्यती. २ पृ. २८२ पं. २४-२६.

'किं पठिस नाशितं त्वये'त्येवं पर्यनुयोगदानं वा विष्ठावनमुच्यते । अत एवोक्तं समृत्यन्तरे । ' दत्तानुयोगानध्येतुः पतितान्मनुरज्ञवीदिति '। यत्तु विसिष्ठेनोक्तम् ( अ. २३ सू. ३४–३७ )। ' पतितःचाण्डालरावश्रावणे त्रिरात्रं वाग्यता अनश्रन्त आसीरन् । सहस्रपरमं वातद्ग्यस्यन्तः पूता भव-न्तीति विज्ञायत' इति । 'एतेनैव गर्हिताध्यापकयाजका व्याख्याताः। दक्षिणात्यागाच पूता भवन्तीति विज्ञायत ' इति तद्भुद्धिपूर्वविषयम् । यत्तु **षद्ञिंशन्मते**ऽभिहितम् । 'चाण्डालश्रोत्रावकाशे श्रुति- 🐣 स्मृतिपाठे एकरात्रमभोजनामिति ? तद्भुद्धिपूर्वविषयम् ॥

यदा सर्पाधन्तरागमनमार्ज भवति न पुनस्तवाधीते तदाऽपि पायश्चित्तं यमेनोक्तम् । " सर्पस्य नकुलस्याथ अजमार्जारयोस्तथा । मूषकस्य तथोष्ट्रस्य मण्डूकस्य च योषितः ॥ पुरुषस्यैडकस्यापि द्भुनोऽश्वस्य खरस्य च । अन्तरागमने सद्यः पायश्वित्तमिदं शृणु ॥ त्रिरात्रमुपवासश्व<sup>ः</sup> त्रिर**हश्वाभिषे-**चनम् । ग्रामान्तरं वा गन्तन्त्रं जानुभ्यां नात्र संशयः '' इति ॥ पितृमातृसुतत्यागतडागारामविकयेषु 🕫 मनुयोगीश्वरोक्तोपपातकसाधारणप्रायश्चित्तानि पूर्ववज्जातिशक्तिगुणाद्यपेक्षया योज्यानि । तत्र पितृ-मात्रादित्यागस्य 'अकारणे परित्यका मातापित्रोर्गुरोस्तथे'त्यपाङ्कमध्यपाठात्तानिमित्तमपि प्रायश्चित्तं भवति । यथाह मनुः । ( अ. ११ श्लो. २०७ ) " षष्ठाचकालता मासं संहिताजप एव वा । हो-माश्च शाकला नित्यमपाक्कानां विशोधनमिति"। अपाक्काश्च श्राद्धकाण्डे 'ये स्तेनपतितक्कीवा' इत्यादि-बाक्येर्दर्शिताः ।

तडागारामविकयेषु च कतिचिद्दिशेषप्रायश्चित्तानि सनिषयाणि सुतविकयपायश्चित्तकथनावसरे कथितानि ॥ ' अनन्तरं कन्याया दूषणमि'त्युक्तं । तत्र च त्रैमासिकद्वैमासिकचान्द्रायणादीनि वर्णानां सवर्णाविषये योज्यानि । आनुलोम्ये पुनर्मासिकपयोशनं प्राजापत्यं वा । ' सकामास्वनुलोमासु न दो-षस्त्वन्यथा दमः ' इति दण्डाल्पत्वदर्शनात् ॥ यत्तु हाह्नेनोक्तम् ॥ 'कन्यादोषी सोमविकयी च क्टच्छू-मब्भक्षं चरेयाताामिति'। यच हारीतवचनम् । 'कन्यादृषी सोमविकयी वृषलीपतिः कौमारदारत्यागी २० सुरामद्यपः सूद्रयाजको गुरोः पतिहन्ता नास्तिको नास्तिकवृत्तिः कृतन्नः कूटव्यवहारी बाह्मणवृत्तिन्नो मिथ्याभिशंसी पतितसंब्यवहारी मित्रधुक् शरणागतवाती पतिरूपकवृत्तिरित्येते पंचतपोभ्रावकाशजल-शयनान्यनुतिष्ठेयुर्भीष्मवर्शहेमन्तेषु मासं गोमूत्रयावकमश्रीयुरिति ? । तदुभयमपि क्षत्रियवैद्ययोः मातिलोम्येन दूषणे योज्यम् । श्रदस्य तु वध एव । ' दूषणे तु करच्छेद् उत्तमायां वधस्तथेति ग वधदर्शनात् । परिनिन्दकस्य याजनकन्यामदानयोः कौटिल्ये शिष्टामतिषिद्धवतलोपे आत्मार्थपाक- २५ कियारम्भे मद्यपन्नीनिषेवणे च साधारणोपपातकप्रायश्चित्तं प्राग्वद्यवस्थापनीयम् । आद्ययोस्तु विशेष-मायश्चित्तानि परिवेद्नायाज्ययाजनपायश्चित्तकथनप्रस्तावे दृशितानि । अनन्तरं 'स्वाध्यायत्याग' इत्युक्तं । तत्र व्यसनासकत्यागे 'अधीतस्य च नाशनमिति' बहाहत्यासमपायश्चित्तमुक्तम् । शास्त्रश्रवणाद्याकुळतया त्यागे तु श्रेमासिकाचुपपातकपायश्चित्तानि जातिशत्त्यपेश्चया योज्यानि ।

यचु वसिष्ठेनोकम् ( अ. २० स्. १२ )। 'बझोज्झः क्रच्छ्रं दादशरात्रं चरित्वा पुन- , रुपयुक्रीत वेदनाचार्यादिति तद्त्यन्तापदिषयम् । अग्नित्यागेअपि तेनेव विशेषो द्शितः ( अ. २१ स्. २७) । 'योऽश्रीनवविध्येत्स कृच्छ्रं द्वादशरात्रं चरित्वा पुनराधेयं कारयेदिति'। द्वादश-राजगहणमुत्सनकाळापेक्षया प्राजापत्यादिगुरुलयुक्कच्छाणां प्राप्त्यर्थम् । तत्र मासदये प्राजापत्यं मास-

चतुष्टयेऽतिकृच्छ्रः । पण्मासीच्छिने पराकः । पण्मासाबूर्धं योगीश्वरोक्तान्युपपातकसामान्यश्रयश्वि-त्तानि कालावपेक्षया योज्यानि । संवत्सरावूर्ध्वं तु मानवं र्श्वमासिकं ब्रेमासिकंमितं स्ववस्था । एतव नास्तिक्येन त्यागविषयम् । तथा च **ब्याझः ।** 'योऽप्रिं त्यजनि नास्तिक्यात्याज्ञायत्यं वरेश्चित्रः ' इति ।

यदा तु प्रमादात्त्यनति तदा **भारत्रजगृद्धो** विशेष उकः । 'प्राणायामशतमा विरावाद्वपवासः स्यादार्विशतिरात्रात् अत कथ्वमा पष्टिरात्रात्तिको रात्रीरुपयसेदन कथ्वमा संबन्धरात् पानापस्य चरेत्। अत कर्ध्वं कालबहुत्वे दोषगुरुत्वमिति । यदा त्यालस्यादिना त्यज्ञति तदाऽपि तेनैव .विशेष उक्तः । ' दाव्शाहातिकमे व्यव्मपुष्यासा मासातिकम बाव्शाहमुष्यासः संवत्सरातिकमे मासो-पवासः पयोमक्षणं वेति ?। संवत्सारानृर्ध्यं तु **वृद्धहारीतेन** विशेष उक्तः । ' संवत्सरीत्सक्षं अमिहोत्रे १० चान्द्रायणं कृत्वा पुनराद्ध्यात् । दिवर्षात्तके चान्द्रायणं सीमायनं च कुर्यात् । विवर्षात्तके सेव-त्सरं कुच्छमभ्यस्य पुनराद्भ्यादिति ?। सोमायनं च कुच्छकाण्डे वैश्यते । साक्केशापि विशेष उकः। 'अग्न्युत्सादी संवत्सरं प्रजापत्यं चरेहां च दवादिति '॥ सुनत्वामे बन्धुत्वांग च केमासिकं गांवध मतं कामतः। अकामतस्तु **योगीभ्यरोक्तं** मतचतुष्टयं शक्त्यायपेक्षया<sup>ँ</sup> योज्यम् ॥ हुमच्छेदे प्राय-श्चित्तं प्राग्नुकम् । स्त्रीप्राणिवधवशीकरणादिभिर्भीवने तिलेश्वयन्त्रमवर्तने च तान्यव प्रायश्चित्तानि १५ तथैन योज्यानि । व्यसनेषु च शूतमृगयादिषु तान्येन बतानि तथैन योज्यानि । यचु विकासनेन ( २।१।४६-४८ ) । " अथाग्रंचिकराणि य्तमभिचारोऽनाहिताग्रेरुव्छवृत्तिः समावृत्तस्य भैक्षचर्यौ तस्य च गुरुकुळे बास ऊर्ध्व चतुर्ध्या मासेन्यो यश्च तमध्यापयति नक्षवनिर्देशनं चेति । हादश-मासान्द्राव्शार्थमासान्दाव्शाहान्दाव्शपढहान्द्राव्यहांश्च व्यहमेकाहमित्यशुचिकरनिर्देश हित यूते वार्षिकमतपुक्तं तदम्यासविषयम् । यतु भचेतस्रोक्तम् " अनृतवाक् तस्करो राजभूत्यो बुझा-२० रीपकवृत्तिर्गेरदीऽभिदोऽश्वरथगजारोहणवृत्ती रङ्गोपजीवी श्वागणिक: खडोपाध्यायो वृष्वतीपति-भींण्डिकी नक्षत्रोपजीवी श्ववृत्तिर्वेद्वजीवी चिकित्सको देवलक: पुरोहित: कितवी मयप: कृद-कारकोऽपत्यविक्रयी ममुख्यपञ्चविक्रता चेति तानुद्धरेत्समेत्य न्यायतो बाह्मणव्यवस्थया सर्ववृत्य-त्यांगे चतुर्थकालाहाराः संबत्सरं त्रियवणमुपस्मृशेयुस्तस्यान्तं देविपतृतर्पणं मवाङ्किकं चेत्येवं व्यव-हार्यी '' इति तद्पि **बीधायमीयेन** समानविषयम् । म्वागणिको यः म्वगणेन जीवति । भाण्डको वन्दिच्यतिरिको राज्ञा तूर्यादिस्वनेः प्रवोधयिता वन्दिनः पृथगुपाद।नात् । व्यवृत्तिः सेवकः । बहाजीवी बाह्मणकार्वेषु मुल्येन परिचारकः।

भन्नेकान्यस्यपाक्केयभायश्चिकानि 'यष्टान्नकालता मासमिन्त्यादीनि जात्यावयेश्वया योज्यानि । तद्वकापाञ्कयमध्येऽपि कितवादिव्यसनिनां पितत्वात् । आत्मविकये ख्रम्सेवायां च सामान्यपायः श्चिकानि पाग्वदेव योज्यानि॥ यत्तुं बीधायनेनोकम् ( २।१४१-४८ ) । 'समुद्रयानं । बाद्धणस्य न्यासायहरणं । सर्वापण्येव्यदिहरणं । सून्यवृतं । सद्यसेवा । यत्र्व स्तृत्वामाभिज्ञायते । तद्पत्यं च भवति तेवां ह्य विदेशस्वहर्यकालं पितसोजिनः स्युरपंद्रश्चपद्वः सववानुकल्यं । स्थानासनान्यां विहरन्त

१ अमे १२३ क्लेके

एतैरिश्चर्यवैस्तव्यम्नित पापमिति ' तद्दहुकालसेवाविषयम् ॥ हीनजातिभिः सस्ये तु उपपातकसामान्य-मायश्चितान्येव ॥ यतु प्रचेतस्रोक्तम् ॥ 'मित्रभेदकरणाद्देशरात्रमनश्चन् हुत्वा पयः पिवेदिति' तद्दरीप-सस्यभेदनविषयम् ॥ दीनयोनिनिषेवणेऽप्युपपातकसामान्यप्रायाश्चित्तानि योज्यानि ॥ यतु स्नातात-प्रेनोक्तम् ॥ 'ब्राह्मणो राजकन्यापूर्वी इन्च्छ्रं द्वाद्शराजं चरित्वा निविशेत्तां तु चोपयन्छेद्दैरवापूर्वी तु तप्तकुच्छ्रं श्लद्वापूर्वी तु क्वच्छ्रातिकृच्छ्रं; राजन्यश्चेदैश्यापूर्वी कृच्छ्रं द्वाद्शराजं चरित्वा निविने ' शेत्तां चोपयच्छेच्छ्रद्वापूर्वी त्वतिकृच्छ्रं; वैद्यश्चेच्छ्रद्वापूर्वी त्वतिकृच्छ्रं द्वादशराजं चरित्वा तां चेप यच्छेदिति ' तत्र निवेशात्तां चोपयच्छेदिति कृच्छ्रानुष्ठानोत्तरकालं सवर्णपरिणयनादूर्व्वं तां च राजन्यादिकामुणयच्छेदित्यर्थः ।

हदं चाज्ञानविषयम् । ज्ञानतस्तूपपातकसामान्यप्रायश्चितं व्यवस्थितमेव द्रष्टच्यम् । साधारणश्चीसंभोगे च हीनयोनिनिषेवणमित्युक्तं । तन्नापि 'पञ्चवेश्याभिगमने प्राजापत्यं विधीयत ' इति
स्वितीक्तमकामतो द्रष्टच्यम् । कामतस्तु समिनोक्तं द्रष्टच्यम् । ''वैश्यागमनजं पापं व्यपोहित्ति
हिजातयः । पीत्वा सङ्कत्सङ्कत्तां सप्तरानं कुशोद्कमिति ''। उपपातकसामान्यप्रायश्चित्तानि च
कामाकामतोऽभ्यासापेक्षया योज्यानि । तन्न मत्याभ्यासे तु 'प्रतिनिमित्तं नैमित्तिकमावर्तते ' इति
न्यायात् प्रतिनिमित्तं नैमित्तिकावृत्ती श्रक्तव्यास्यासे तु 'प्रतिनिमित्तं नैमित्तिकमावर्तते ' इति
न्यायात् प्रतिनिमित्तं नैमित्तिकावृत्ती श्रक्तव्या स्वीवाद्विणा विशेष उक्तः । ''अश्यासेऽहर्गुणा
वृद्धिर्मताद्वीक् विधीयते । ततो नासगुणा वृद्धिर्यानसंवस्तं भवेत् ॥ ततः संवत्सरगुणा यावत्यातं १५
समाचरितितः' । इदं मतिपूर्वविषयम् । अमतिवृत्तिक्तं चतुर्विशासिकते विशेष उक्तः । ''सङ्क्त्यते न्
यत्योक्तं त्रिगुणं त्रिक्तिभित्तिक्ते । मत्तात्यञ्चम् गोक्तं वण्नातादश्चा भवेत् ॥ संवत्त्राव्यवद्यस्य व्यवद्याविश्वगुणं भवेत् । ततोऽप्येवं प्रकल्यं स्पाच्छात्वस्तत्वत्वेष्तयेवययित्यः । यत्युन्तर्भवितः प्राथमिकादस्मात्
वितीये विगुणं चरेवितिः' प्रतिनिमित्तमावृत्तिविष्यायकं तन्मश्चात्राक्तविषयमित्वकं प्रास्तः । यत्तु यमेन
साधारणक्रीगमनमिष्कृत्य गुरुतत्वत्वतातिदिष्टम् । '' गुरुतत्ववतः केषित्वेषिक्तान्द्रयणवत्तम् । गोद्यः 'रं

पत्तव जन्मप्रभृतिसानुबन्धानविष्ण्यस्थासेविषयम् । अनन्तरं तथैवानाश्रमे वास इत्युक्तं । तम हारितेन विशेष उक्तः । 'अनाश्रमी संवत्सरं प्राजापत्यं कृष्ण्यं चरिताऽऽश्रममुपेयात् । इतियेऽतिकृष्ण्यं तृतीये कृष्ण्यातिकृष्ण्यं चान्द्रायणिमिति । एतव्सभवविषयम् । संभवे तु सामान्येनोपपातकप्रायश्वित्तानि कामाकामतो व्यवस्थापनीयानि । परपाकर्रचित्वासच्छास्राधि- १५ संभवे तु सामान्येनोपपातकप्रायश्वित्तानि कामाकामतो व्यवस्थापनीयानि । परपाकर्रचित्वासच्छास्राधि- १५ गमनाकराधिकारभायाँविकृयेषु च मह्ययोगीभ्वर्मतिवादितोपपातकसामान्यप्रायश्चित्तानि जातिशक्ति- गणावपेक्षचा व्यवस्थापनीयानि ॥ १८९ ॥

भाषाया विक्रयश्रैकामि त्यक व्यराब्दो सम्बायानाक्षरप्रतिप्रहीतिन्द्रताचावक्षवाद्यप्रलक्षणार्थिमिञ्चकम्ः;
 तश्रक्षस्यविप्रहे भाषश्रिकविष्येतविष्यात्वे

गोष्ठे वसन्बह्मचारी मासमेकं पयोवतः । मासन्त्रीजान्यनिरतः सुध्यनेऽसस्प्रतियहात् ॥ २९० ॥ यस्वसत्प्रतिग्रहं निषिद्धपतिग्रहं करोति स अक्षचर्ययुक्तो गोष्ठे वसन् गायत्रीजपशीलो मासं पयोवतेन ग्रुप्यतीति ।

प्रतिग्रहस्य चासत्त्वं दातुर्जातिकर्मनिबन्धनम् । यथा चाण्डालादेः प्रतितादेश्च । तथा देश-कालनिबन्धनं च । यथा कुरुक्षेत्रोपरागादौ । तथा प्रतिग्राह्यद्रव्यनिबन्धनं च । यथा सुरामेषीमृत-च राय्योभयतोसुस्यादेः ॥ यदा तु पतितादेर्मेष्यादिकं प्रतिगृह्णाति तदैतहुरुपायिश्वत्तं द्रष्टव्यम् । व्यति-क्रमहयदर्शनेन निमित्तस्य गुरुत्यात् ।

तत्र जपे **सनु**ना संख्याविशेष उक्तः । ( अ. ११ श्लो. १९४ ) ''जपित्वा त्रीणि सावित्र्याः सहस्राणि समाहितः । मासं गोष्ठे पयः पीत्वा मुच्यतेऽसत्यातिष्रहादिति॥'' प्रत्यहं त्रिसहस्रजपो द्रष्टव्यः। मासमिति द्वितीयया त्रिसहस्रसंख्याकस्य जपस्य प्रतिदिवसव्यापित्वावगमनात् ।

र॰ यदा तु न्यायवर्तित्राक्षणादेः सकाशानिषिद्धं मेषादिकं गृह्णाति पतितादेवी भूम्यादिकमिनिषिद्धं तदा षदित्रिशन्मतोक्तं द्रष्टव्यम् । " पविनेष्ठ्या विद्युष्यन्ति सर्वे घोराः प्रतिग्रहाः । ऐन्द्वेन मृगारेष्ट्या कदाचिन्मित्रविन्द्या ॥ देव्या लक्षजपेनैव ग्रुष्यतिग्रहात् " ॥ इति

यतु वृहस्हारीतवननम् । "राजः मितग्रहं कृत्वा मासमप्सु सदा वसेत् । षष्ठे काले पयोभक्षः पूर्णे मासे विद्युच्यति ॥ तर्पयत्वा हिजान्कामैः सततं नियतन्नतः " इति तत्पूर्वोक्तविषयेऽभ्यासे
१५ इष्टव्यम् । अथवा पतितादेः कुरुक्षेत्रोपरागादौ कृष्णाजिनादिमतिग्रहविषयम् । तथा मितग्राह्यद्रव्यात्यतया मायश्चित्तात्यत्वम् । यथाह हारीतः । 'मिणवासोगवादीनां प्रतिग्रहे सावित्यष्टसहस्रं जपेदिति '। तथा षद्त्रिंशन्मतोऽपि । 'भिक्षामात्रं गृष्टीत्वा तु पुण्यं मन्त्रसुदीरयेत् । प्रतिग्रहेषु सर्वेषु
षष्ठमंत्रं मकल्ययेत् ' ॥ इतीदं च मायश्चित्तजातं द्रव्यत्यागोत्तरकालं द्रष्टव्यम् । "यहिहितेनार्जयन्ति
नाह्मणाः कर्मणा धनम् । तस्योत्सर्गेण ग्रुष्यन्ति जप्येन तपसैव चेति " मनुस्मरणात् ( अ. ११
२० स्थो. १९३ ) । एवमन्यान्यपि स्मृतिवाक्यानि द्रव्यसारात्यत्वमहत्त्वाभ्यां विषयेषु व्यवस्थापनियानि ॥

#### इत्युपपानकप्रायश्चित्तप्रकरणम् ।

"जात्याश्रयादिद्रिषेण निन्याभादेश्व शब्दतः। योगीन्द्रोक्ततवातं साम्प्रतं तु प्रतन्यते"। तत्र जातिदृष्टपलाण्डुादिभक्षणे कामतः सङ्गत्कते 'प्रलाण्डुं विदुर्गहं चेश्त्यादिना वान्त्रायणाकुम् । कामतोऽम्यासे तु 'निष्क्रिभक्षणे जेहैंवामिश्त्यादिनोकं सुरापानसम्न्रभ प्रायश्विम् । अकायतः सङ्ग्रद्धणे सान्तपनम् । तमेवान्याधे यिनचान्द्रायणम् । "अकायतानि षद् जण्या इन्छ्रं सान्तपनं चरेत् । यितचान्द्रायणं वाऽपि शेषेष्ठपविद्वरिति " मनुस्मरणात् (अ. ५ को. २०)। यत्तु वृहद्यमेनोकम् । 'सद्वपार्तकृष्टम्भीकवश्चनप्रभवाणि च । भृतुणं शिमुकं चैव सुखण्डं कवकाति च ॥ एतेषां भक्षणं इन्ह्रम प्राचापत्यं चरेत् विजः " इति तत्कामतोऽभ्यासिक्यम् । " सत्यांश्र कामतो जन्न्या सीपवासक्यहं क्षिपदिति " योगीश्वरेण वामतः सङ्ग्रद्धणे व्यवस्योक्तव्यात् । सद्वास्यः प्रकृष्टा सुवासिक्यम् । " मतस्यांश्व कामते । स्वस्यः सङ्गरस्योक्तव्यात् । स्वद्वास्यः प्रकृष्टा स्वस्यात्रस्य । कवकं राजसर्पेणस्य शाकम् ।

इ आचारे १०६ स्वीकः इ. ४६ वं. २०१२: २ पाकृश्यः खोके. ३ आकृरे १०५ स्वीके इ. ४९ वं.४०.

74

देश-न्द्रीमत-व्यति-

**ब्या**ये

ड़ी मार्स

चिं≅पाः 超四:1

निषिद्धं [स्व्वेन

पयो-इ स्यासे इच्या-अपे-सर्वेषु

बाना 33 रने ॥

विना सम-नानि गात् तुणं इति रेण

ŧ.

म्।

ख़ुखण्डं ब्रिहेरोषो गोवलीवर्देन्यायेन निर्दिष्टः । यत्तु **यमे**नोक्तम् । '' तन्दुलीयककुम्भीकब्रश्चन-प्रभवांस्तथा । नालिकां नालिकेरीं च श्लेष्मातकफलानि च ॥ भूतृणं शिग्रुकं चैव खट्टास्यं कवकं तथा । **एतेषां भक्षणं कृत्वा माजापत्यं व्रतं चरोदिति ''** तद्पि मतिपूर्वाभ्यासविषयम् । नालिका नालिकेरी शाकिषिशेषौ च।सद्वास्यश्च। अकामतः सङ्कज्ञक्षणे 'शेषेपूर्वसेद्हरिति' मनूक्तं (अ. ५१२०) द्रष्टव्यम्। तत्रैवाभ्यासे त्वावृत्तिः कल्प्या । अत्यन्ताभ्यासे तु '' संसर्गेदुष्टं यचानं कियादुष्टमकामतः । सुक्त्वा प स्वभावदुष्टं च तप्तकृच्छ्रं समाचरेदिति '' प्रचेतोभिहितं व्रष्टव्यम् ।

नील्यास्त्रकामतः सङ्क्रद्भक्षणे चान्द्रायणम् । ''भक्षयेषदि नीलीं तु प्रमादाङ्काद्मणः किचित् । चान्द्रायणेन द्युद्धिः स्यादापस्तम्बोऽत्रवीन्सुनिरिति '' आपस्तम्बस्मरणात् ॥ काम-तोऽभ्यासे चावृत्तिः कल्या ॥ यदापि **षट्जिंशन्मते**ऽभिहितम् । '' शणपुष्पं शाल्मलं च कर-निर्मिथितं द्धि । बहिर्वेदिपुरोडाशं जग्व्वा नाथादहिनिशिमिति'' तद्प्यकामविषयम् । यत्तु सुमन्तुनो- १० क्तम् । 'स्रग्रुनपलाण्डुगृञ्जनकवकभक्षणे सावित्र्यष्टसहन्नेण मृर्धिः संतापान्नयेदिति' तद्वलात्कारेणानिच्छतो भक्षणाविषयम् । तदेकसाध्युपव्याध्युपशामार्थे वा भक्षणे द्रष्टव्यम् । अत एवानन्तरं तेनेवोक्तम् । 'एता-न्येव ब्याधितस्य भिषिकक्यायामप्रतिषिद्धानि भवन्ति । यानि चैवंप्रकाराणि तेष्वपि न दोषः ' इति । संपातान्त्रयेदुदकविन्दून्पक्षिपेत्॥

# अथ जातिदुष्टसंधिन्यादिशीरपाने मायश्चित्तम् ।

तत्र चाकामतः सकृत्पाने

"अनिर्दृशाया गोः क्षीरमोष्ट्रमेकशफं तथा। आविकं संधिनीक्षिरं विवत्सायाश्च गोः पयः॥ ''आरण्यानां च सर्वेवां मृगाणां महिषां विना । स्त्रीक्षीरं चैव वर्ज्यानि सर्वश्चकानि चैव हीति ॥ "विधि भरूपं च शुक्तेषु सर्वं च विधिसंभविमि"त्युक्तवा (अ.५ श्लो.८।१०) । शिषेषूपवसेद्हरितिः मनुकः (अ. ५।२०) उपवासो द्रष्टव्यः ॥ कामतस्तु योगीभ्यरोक्तस्त्रिरात्रोपवासो द्रष्टव्यः ॥ यत्तु पैठी- २० नित्तिनोक्तम्। 'अविखरोष्ट्रमानुषीक्षीरप्राशने तप्तक्वच्छ्रः पुनरुपनयनं च अनिर्दशाहगोमहिषीक्षीरप्राशने-**ष्ट्राञ्चमभोजनम् । सर्वासां हिस्तनीनां** क्षीरपानेऽप्यजावर्ज्यमेतदेवेति<sup>?</sup> । यच श्*ह्वेन । ''क्षीराणि चान्य-*मक्याणि त**दिकाराशने हुण: । सप्तराज्ञवतं कुर्या**त्वयज्ञेन समाहित: <sup>, १</sup>१ इति यावकवतमुक्तं तदुभयमणि कामतोऽभ्यातविषयम् । यत्तु शक्केन संधिन्यमध्यभक्षयोः क्षीरप्राशने पक्षव्रतमुक्तम् 'संधिन्यमध्यभक्ष-सोर्धिस्त्वा पक्षत्रतं चरेदिति । तद्भ्यासविषयम् । 'सङ्कत्याने गोऽजामहिर्धावरुपं सर्वाणि पर्यासि २५ मारुयोपवसेत् । अनिर्देशाहं तान्यपि संधिनीयमसूस्यन्दिनीविवत्साक्षीरं चामेश्यभुजव्यतिः विष्णुनोपवास-स्योक्तत्वात् । तथा वर्णीनिबन्धनश्च प्रतिवेधः । '' क्षनिपश्चापि वृत्तस्यो वेहयः ग्रजोऽथवा गुनः । यः पिनेत्कपिलाक्षीरं न ततोऽन्योऽस्त्यपुण्यकृदिति "। एनमादी च यत्र प्रतिपदोक्तं मायश्चित्तं न **इरयते तब ' शेवेषूपवतेदहरिति** ' साधारणपायश्चित्तं मनुकं ( प्र. ५।२० ) दंश्व्यम् ॥

अय स्वभाषदुष्टमांसाविभक्षणे मायश्वित्तमुक्तम् । तत्र कामतः सङ्क्षणे ' श्रेषेषूपवसेदहारीते' ३० मनुष्कं साधारणं प्रायम्कितं द्रष्टव्यम् । कामतस्तु "चार्षाश्च रक्तपादांश्च सीनं बङ्क्रमेव च । मतस्यांश्च कामतो काम्या सोप्रवासक्यदं वसेदिति !" सोगीश्वदोक्तं (आचारे १०५ की.) द्रष्टव्यम्। काम-

तोऽभ्यासे तु ''जग्ब्न मांसमभश्यं तु ससराजं यवान् पिकेविति'' मनूक् ( अ. ११ श्टो. १५२ ) द्रष्टव्यम् । इदं विट्सूकरादिमांसच्यतिरिक्तविषयम् । '' क्रव्यादिट्सूकरोष्ट्राणां कुक्कुटानां च भक्षणे । नस्काकसराणां च ततकुच्छं विशोधनामिति '' मनुना जातिविशेषेण प्रायश्चित्तविशेषस्योक्तत्वात् ( अ. ११ श्टो. १५६ ) । एतन्सूजपुरीषपाशनेऽप्येतदेव ।

''वराहैकशकानां तु काककुक्कुटयोस्तथा ॥ क्रव्यादानां च सर्वेशामभक्ष्या ये च कीर्तिताः ॥ ''मासमूत्रपुरीषाणि पास्य गोमासमेव च । स्वगोमायुकपीनां च तप्तकुच्छू विधीयते ॥

अत्र प्रकरणे मृत्युरीषग्रहणं वसाग्रकामुक्मजानामुपलक्षणम् । कणीषट्यभृतिमलप्दे त्वधं करमनीयम् । केशादिष्ठ पुनः षद्विदेशन्तिन विदेश उक्तः । 'अजादिमहिष्गृगाणां आममात्मक्षणे केशनलक्ष्मिरमाक्षने गुन्धिपूर्वं जिराज्ञमज्ञानादुण्यासः' इति । यतु प्रचेतस्तोकम् । 'नलकेशमृलीष्ठ- मक्षणेऽहोराज्ञभोजनाच्छुद्धिरीति' तद्ण्यकामतः सङ्कर्याशनाविषयम् । यतु स्मृत्यन्तर्वचनम् । २० ''केशकीटमलं प्रास्य मत्स्यकण्टकमेव च । हेमतप्तं वृतं पीत्वा तत्क्षणादेव खुव्यतीति' तन्मुत्वमात्र- प्रवेशविषयम् । यदा तु भाजनस्थमन्नं केशादिद्धितं भवति तदा "अन्ने भोजनकाले तु मस्त्रकाकेश-दृषिते । अन्तरं स्थात्वाक्तिमानं भरमना स्पृतीदिति' प्रचेतसाऽभिहितं वेदितव्यम् । प्रासोङ्गको- ऽवं श्लोकः ॥ सुश्चतरक्रपिकीटास्थिभक्षणे पुनद्धितिनं विद्याप उक्तः । 'कृपिकीटपिपीलिका- जलैकः अत्रद्धिस्यक्ते भोजनकाले प्रसानकालियान्य विद्याप्ति । प्रवं च ३० पञ्चतसाक्ष्मिरमान्याद्विस्याक्ते भोजनकाले स्वर्यादिः । एवं च इ० पञ्चतिकालकाल्याद्विस्याक्ति स्वर्याद्विस्याक्तिस्याक्तिस्याक्तिस्याक्तिस्याक्तिस्याक्तिस्याक्तिस्याक्तिस्यति । एवं च

स्थाशुनिसंस्प्रध्यक्षेप्रध्यक्षेप्रध्यक्षेप्रवे । तक समुर ४ (आ. १९ को. १९९) "निराजकाकासुन्तियं नम्या सम्बुख्यस्य नः केश्रवीयकान्यं स विकेश्लासी

सुवर्चळामिति <sup>११</sup> कालविशेषानुपादानादेकसत्रं । इदं च कामतो द्रष्टन्यम् । य**नु विष्णु**नोकम् । ''पक्षिश्वापद्जग्धस्य रसस्याचस्य भूयतः । संस्कारराहितस्यापि भोजने कृच्कुपाद्कमिति '' । तत्काम-कारविषयम् । 'संस्कारश्च देवद्रोण्यामि'त्यादिना द्रव्यशुद्धिमकरणोक्तो द्रष्टव्यः । यत्तु शः तालपेनी-कम् । 'श्वकाकायवलीटसूद्रोच्छिष्टभोजने त्वतिकृच्छ्रमिति' । तद्कामतोऽभ्यासानिषयम् । यत्तु **राह्मेन ।** 'शुनामुच्छिष्टकं भुक्त्वा मासमेकं वती भवेत् । काकोच्छिष्टं गवा वातं भुक्त्वा पक्षं वती प भवेदिति ' यावकवतमुक्तं तत्कामतोऽभ्यासाविषयम् । वाह्मणायुच्छिष्टभोजने तु बृहद्विष्णुनोक्तम् । 'बाह्मणः सूद्रोच्छिष्टाराने सप्तरात्रं पञ्चगव्यं पिनेत् , वैरुयोच्छिष्टाराने पञ्चरात्रं, राजन्योच्छिष्टाराने बिरात्रं, बाह्मणोच्छिष्टाशने त्वेकाहमिति ' तत्कामकारविषयम् । यत्तु **यम**वचनम् । "भुक्त्वा सह बाह्मणेच प्राजापत्येन सुध्याति । भूभुना सह भुक्तवाऽश्रं तप्तकृच्छ्रेण सुध्याति ॥ वैश्येन सह भुक्तवाऽसमाति-कुच्छ्रेण शुध्यति । श्र्द्रेण सह भुक्त्वाऽत्रं चान्द्रायणमथाचरेदिति''तत्कामतोऽभ्यासाविषयम् ॥ यत्पुनः २० क्रञ्जवचनम् । 'ब्राह्मणोन्छिष्टाशने महाव्याहातिभिराभिमन्त्रयापः पिवेतक्षत्रियोन्छिष्टाशने ब्राह्मीरसाविपक्वेन त्र्यहं क्षीरेण वर्तयेत् । वैश्योच्छिष्टाशने त्रिसत्रोपोषितो त्राह्मीं सुवर्चलां पिवेत् । सू*द्रोच्छि*ष्टभोजमे षड़ाञभोजनसिति । तदाकामविषयम् । तञाभ्यासे हेगुण्यादिकं कल्प्यम् । एतच पिञादिव्याति-रेकेण । 'पितुर्ज्येष्ठस्य च भ्रातुरुच्छिष्टं भोज्यामि'स्**यापस्तम्ब**रमरणात् (१४४।११) । यनु बृहद्भ्यासवचनम् । "माता वा भगिनी बाऽपि भार्या बाऽन्याश्च योषितः । न ताभिः सह भोक्कवं १७ भुक्तवा चान्द्रायणं चरेदिति " । तत्सहभोजनविषयम् । 'अच्छिष्टमात्रभोजने तु स्वाह्मीच्छिष्टमोजने सम्बन रात्रमभोजन स्त्रीणां चे'त्यापस्तम्बोक्तं द्रष्टव्यम् । यत्त्विङ्गरोवचनम् । "बाह्मण्या सह योऽश्रीयादुच्छिष्टं वा कदाचन । तत्र दोषं न मन्यन्ते सर्व एव मनीविणः " इति तदिवाह-विषयमापद्गिषयं वा । अन्त्योच्छिष्टभौजने तुं "अन्त्यानां भुक्तरोषं तु भक्षयित्वा द्विजातयः । चान्द्रं कुन्छ्रं तद्धे च अक्षक्षविक्षां विधिरि''त्यापस्तस्योक्तं द्रष्टव्यम् । अव चान्द्रं २० चान्द्रायणम् । अन्त्याबसाध्युःच्छिष्टभोजने तु चाण्डालपतितादीनामुच्छिष्टाचस्य भक्षणे । " मान्द्रायणं चरेदिश: क्षत्र: साम्तवनं चरेत् । बड्रात्रं च निरात्रं च वर्णयोरनुपूर्वशः " इत्याङ्किरी-भिहितं । सान्तपनमध्य महासान्तपनं द्रष्टव्यम् । आपादि तु । "आपत्काळे तु विश्रेण भुक्तं सूद्रगृहे यदि । सनस्तापेन श्रुध्वेतु द्वुपदानां शतं जमेदिति 2 परादारोकं वेदितव्यम् ॥ यतु बृहच्छातातपेनोक्तम् । "पीतशेषं तु यत्किंचिद्धाजने मुखानिःसृतम् । अभोज्यं तद्दिजानीयाद्भुक्ता २५ चान्द्रायणं चेरिद्यति तद्भ्यासनिषयं शेयम् । निमित्तस्यातिळवुत्वात् । "पीतोच्छिष्टं च पानीयं पीत्वा तु जाहाणः काचित् । त्रिरामं तु वतं कुर्योद्दामहस्तेन वा धुनस्ति ? । एतदुद्धिपूर्वेविषयम् । अकामतस्त्रवर्धं करूवमिति । दीपोच्छिष्टे तु । "दीपोच्छिष्टं तु वर्षेकं रात्रो स्थ्याहतं तु यत् । अभ्यद्भानीय यन्छिष्टं भुकता नकेन शुख्यतीति " पद्त्रिशस्मातीक द्रष्टव्यम् ॥

शोधनमिति '' विष्णूकं वेदितव्यम् । अल्यसंसंगं पादो महासंसंगंऽर्धकृष्णः इति व्यवस्था । यतु व्यासेनोक्तम् । ''संसर्गदुष्टं यत्राकं कियादुष्टं च कामतः । भुक्ता प्रभावदुष्टं च तप्तकृष्णं समाचरे-दिंति '' । एतवासंसृष्टामध्यादिरसोपक्ष्मे वेदितव्यम् । रजस्वलादिस्पर्शं तु शक्क्षोक्तम् । 'अमेध्य-पितत्वाण्डालपुत्कसरजस्वलावभूतकृणिकृष्ठिकुन्तिसंसप्त्रष्टानि भुक्ता कृष्णं चरेदिति ' । कृणिहस्तिक- 'कलः । एतत्कामकारविषयम् । अकामतोऽर्धम् । ''भुक्ताऽस्त्रश्येस्तथाऽशीचिकशकीटेश्च वृचितम् । कुशोदुन्वरिक्ताचेः पत्तसाम्बुजपन्नकः । राक्कपुणीसुवचांदिकाधं पीत्वा विशुध्यतीति'' यिक्वण्यज्ञोकं तदशक्तविषयं रजकादिसप्रश्विषयं वा । श्रवापुणकेतं तु हारितोकं निक्षयम् । ''श्रवेणोपहतं भोज्यं कांटिवरिक्रप्यसंविभः । भुजानेषु तु वा यत्र श्रव उपस्पृशेत् अनर्हत्वात्स पद्धो तु भुजानेषु वा यत्रोक्तयाचिक्रप्रं प्रयच्छेदाचामद्वा कुत्सित्वा वा यत्राकं द्युस्तव प्रायश्चित्तमहोतात्रस्तित ।''

१० उच्छिष्टपश्चिमोजनेऽप्येतदेव । "यस्तु भुक्के दिजः पक्क्ष्यामुच्छिष्टायां कदाचन । अहोरात्रो-वितो भूत्वा पश्चमव्येन छुप्यतीति" क्वतुस्मरणात् । वामकरिमुक्तानभोजने तु "समुश्यितस्तु यो श्चेक्क यो श्चेक्क मुक्तभाजने । पर्व वेवस्त्रतः प्राह भुक्त्वा सान्तपनं चरेदिति" वद्विद्यान्मतोकं वेदि-तब्यम् ॥ तथा पराहारेणाप्यज्ञोकम् । "एकपञ्चसुयविद्यानां विमाणां सह भोजने । वयेकोऽपि त्यजेत्याचं शेवमकं न भोजयेत् ॥ मोहाञ्चुजीत यस्तत्र पङ्क्ष्यामुच्छिष्टभोजनः । प्रायश्चितं चरेदियः १५ कृष्ट्यं सान्तपनं तथेति" ॥

शवादिसंपुक्तक्रपाषुव्कपाने तु विष्णुराह । 'मृतपश्चनस्वात्कृपाद्त्यन्तोपहतादोव्कं पीत्वा नाक्षण्यस्यस्पुपवसेत् असं राजन्य एकाई वैदयः स्त्र्यो नकं सर्वं चान्ते पश्चमव्यं पिवेषुरिति' अत्यन्तो-पहताद्वेति सृत्रप्रीवादिभिवेंत्यभिद्दितम् । यदा तु तवेव शवसुच्छृनतया भिक्षं भवति तदा हारीतो विशेषमाद । "क्षिके भिन्ने शवे तोपं तवस्यं यदि तत्पिवत् । शुध्ये चान्त्रायणं कुर्याचप्तकृष्णुमधापि ३० वा ॥ यदि कश्चित्ततः स्वायात्ममादेन दिजोत्तमः । जपंक्षियवणसायी अहोरावेण शुध्यतीति" । इदं चान्त्रायणं कामतो मानुवशवोपहतक्रपज्ञस्यानिवयम् । अकामतस्तु वद्गावम् । "क्षिकं भिन्नं शवं चैव क्रूपस्यं यदि जायते । ययः पिवेकिरावेण मानुवे दिग्रणं स्मृतामिति" देवस्यस्यात् ॥

यदा चाण्डाळकूपादिगतं जलं पिचति तङ्गाडऽपस्तस्त्रोकं बृष्टव्यम् । "चाण्डाळकूपभाण्डस्थं नरः कामाज्जलं पिचेत् । प्राथिवत्तं कथं तत्र वर्णे वर्णे विनिर्दिशेत् ॥ चरेत्सान्तपनं विषः प्राजापत्यं १५ च सुमिपः । तद्ये तु चरेहैरयः सूत्रे पादं विनिर्दिशेदिति" । इदं च कामकारविषयम् । अकाम-तस्तु । " चाण्डळकूपभाण्डस्थमज्ञानादुद्कं पिचेत् । स तु त्र्यहेण सुख्येत सूत्रस्वेकेन सुख्यतीति " देवळोक्तं त्रदृष्यम् ॥

न्वाण्डालादिसंबद्धात्मजलाशयेष्यपि क्रूपवन्द्विद्धः । '' जलाशयेष्यधालेषु स्थावरेषु महीतले । क्रूपवत्कयिता द्विद्मिदत्सु तु व बूपणामिति'' विष्णुस्मरणात् । पुष्करिण्यादिषु पुनः । ''स्लेच्छा-३८ दीनां जलं पीत्वा पुष्करिण्यां हृदेऽपि वा । जानुदश्चं शुक्ति शेयमधस्तादशुन्ति स्मृतम् ॥ तत्त्रोयं यः पिनदिमः कामतोऽकामतोऽपि वा । अकामान्यकपुत्री स्यादशेशावं तु कामतः''। इत्यापस्ताव्योकं द्रष्टव्यम् ॥ राजकादिभाण्डस्थतीये तु "भाण्डस्थमन्त्यजानां तु जलं द्धि पयः पिनेत् । न्नाह्मणः क्षित्रियां नैरयः स्वरंकेन प्रमादतः ॥ त्रह्मकृ चेंपनासेन द्विजातीनां तु निष्कृतिः ॥ स्वर्ह्मय चोपनासेन तथा दानेन राक्तितः " इति । पराशरोकं नेदितन्यम् । कामातस्तु द्विग्णम् । "अन्त्यजैः खानिताः कृपा-स्तडागो नाष्य एन ना । एषु स्नात्ना च पीत्ना च प्राजापत्येन शुध्यतिति " आपस्तम्चोक्तम-भ्यासिवन्यं नेदितन्यम् । यस्वापस्तम्चेन चाण्डालकृपािकृल्यानं पश्चगव्यमाञ्चमुक्तम् "प्रपास्तरण्ये प्रयत्ने च सारे द्रीण्यां जलं कोशनिर्मितं च । श्वपाकचाण्डालपरिमहेषु पीत्ना जलं पश्चगव्येन शुध्येदिति"॥ तदशक्तिवयम् । "प्रपां गतो निना तोयं शरीरं यो निषिश्चति । एकाहक्षपणं कृत्ना सचैलं स्नामाचरेत् ॥ सुराघटपपातोये पीत्ना नाव्यं जलं तथा । अहोराञोषितो भृत्ना पश्चगव्यं जलं । पिनेत्" ॥ इति ।

अथ भावदुष्टभक्षणे पायश्चित्तम् । भावदुष्टं च यदर्णत आकारतो वा विसदृशतया छुणुभिततः १० शारिरमलादिवासनां जनयति तदुच्यते । अरिप्रयुक्तगरलादिशङ्कां वा । तत्र पराशरः । "वारदुष्टं भावदुष्टं च भाजने भावदूषितं । भुक्तवाऽकं बाह्मणः पश्चाक्रिराञ्चेण विशुध्यतीति"। एतत्कामकारिष- यम् । यत्तु गौतमेन भावदुष्टं केवलिन्यादि प्राक्पश्चनखेभ्यः पठितत्वात्प्रायश्चित्तमुक्तम् (अ. २३ स्. २६ )। ' प्राक् पश्चनखेभ्यश्चर्दंनं वृतप्राशनं चेति । तद्कामविषयम् ॥ शङ्कायां तु ।

''शङ्कास्थाने समुत्पने अभोज्याभक्ष्यसंज्ञिते । आहारशुद्धिं वक्ष्यामि तम्मे निगदतः शृणु । १५ ''अक्षारलवणां रूक्षां पिवेद्वाहां सुवर्चलाम् । त्रिरात्रं शङ्कपुष्पीं वा बाह्मणः पयसा सह ॥

''पळाशिबित्वपत्राणि कुशान्पश्चसुदुम्बरम् । अपः पिबेत्काथियत्वा त्रिरानेण विद्युध्यतीति '' विसिष्ठोक्तं (अ. २७।१०-१२) द्रष्टव्यम् । मनुनाऽप्यभोज्यभोजनशङ्कायसमुक्तम् । (अ. ५ श्री. २१) ''संवत्सरस्येकमिप चरेत्कृष्कृं दिजोत्तमः । अज्ञातभुक्तशुद्धर्यं ज्ञातस्य तु विशे-षतः '' इति ॥

अथ कालदुष्टमक्षणे पायश्वित्तम् । कालदुष्टं च पर्युषितानिर्दश्गोक्षीतादि । तत्र चाकामतः 'शेषेषूपवत्तेवहिरिति' मनूकं (अ ५१२०) वेदितव्यम् । कामतस्तु । ''केवलानि च शुक्तानि तथा पर्युषितं च यत् । अजीवपकं भुक्तवा च क्रिरात्रं तु वती भवेदिति'' सक्क्षीकं वेदितव्यम् । केवलान्यकेष्ठाक्तानि । अनिर्दश्गोक्षीत्रादिषु प्रायश्चितं गाक् प्रवृशितम् । पवोदकपाने तु पश्चमव्यप्रशानम् । ''शुङ्कास्थिदन्तजैः पात्रेः शक्कृशुक्तिकपर्वजैः । पीत्वा नवोदकं चैव पश्चमव्येन शुख्यतीति'' युह्वान्यक्ष्यस्परणात् ॥ कामतस्तूपवासः कर्तव्यः । ''काले नवोदकं शुद्धं न पिवेच व्यवं हि तत् । अकाले तु दशाहं स्यात्पीत्वा नाद्यादहानिति'' स्मृत्यन्तर्श्शनात् । प्रहणकालभोजने तु चान्द्रायणम् । 'नवश्चाद्धं ग्रामयाजकानं संग्रहभोजनम् । नारीणां प्रथमे गर्भे शुक्त्वा चान्द्रायणं चरे-दिति' शातातपस्मरणात् ॥ यदा तु संग्रहादन्यत्र निषद्धकाले श्रेकं,—यथाहं माकंष्ठवेदः—

''चन्द्रस्य यदि वा भानोर्यिस्मन्नहनि भागेव । यहणं तु भवेत्तस्मिन पूर्वं भोजनाकिया ॥ ३० ''नाचरेत्समहे चैव तथैवास्तमुपगते । यावत्स्यानोद्दयस्तस्य नाश्रीयाचान्द्देव तु ॥ '' तथा । '' महणं तु भवेदिन्दीः प्रथमाद्धियामतः । सुजीतावर्तनात्पूर्वं प्रथमे प्रथमाद्धः ॥ '' तथा । "अपराक्षे न मध्याक्षे सायाक्षे न तु सङ्क् ने । भुश्रीत सङ्क् ने चेल्या भ पूर्व भोजनाकियेति"। यञ्च सन्तुनोक्तम् । "नाश्रीयासंधिवलायां नातियां नातियां नातियायित्येवमादि " यञ्च सृहच्छाता-तपेनोक्तम् । "धाना दिथं च सक्तं ध्व श्रीकामो वर्षयिक्ति । भोजनं तिलसंबद्धं कार्नं वैव विचक्षणः " इति । एवमादिष्वनादिष्टमायश्चितंषु " प्राणायामशतं कार्यं सर्वपापपनुन्यं । उपपातक-"जातानामनादिष्टस्य चैवहीति " योगीश्वरोक्तं (अग्रे ३०६ श्लो.) प्राणायामशतं द्रष्टयम् ॥ अकामतस्तु 'शेवेषुपवसदेहरिति " समूक्तंपवासो द्रष्टयः ॥

अथ गुणदुष्टशुक्ताविभक्षणे प्रायश्चितम् । तत्र च मनुः ( अ.११ को. १५३ ) " शुक्ति च कवायांश्च पीत्वाऽमेध्यान्यपि हिजः । तावज्ञवत्यययतो यावक्तश्च नत्ययः " इति । अश्चकामतः ' शेवेषुपवसेव्हिरि'त्युपवासो व्रष्टयः । कामतस्तु " कंवलानि च शुक्तानि तथा पर्यु
१० वितं च यत् । अचीषपक्षं भुक्त्वा च त्रिराजं तु वृती भवेति''ति श्वाह्मसण्णात् । एतचामलकादिफलयुक्तकाक्षिकाविद्यतिरेकेण व्रष्टय्यम् । " कुण्डिका सफला येषु गृंहेषु स्थापिना भवेत् । तस्यास्तु
काञ्जिका शाह्या नेतरस्याः कव्यचनिति " स्मरणात् ॥ उद्धृतसंहाविष्ठ तु ' उद्धृतसंहिष्टयनिप्याकमाधितमभृतीनि चाक्तवीर्याणि नाश्रीयावि त्युक्त्वा, ' माक्यश्चनसंश्चरहर्वनं धृतपाशनं चिति ' गोतमोक्तं ( अ. २३ सू. २६ ) व्रष्टय्यम् । विलयनं धृताविमलम् । अहुतावकाभोजने तु किस्वित

१५ आह् । " यस्य चामी न कियते यस्य चानं न दीयते । न तद्योज्यं हिजातीना भुक्त्वा चोपवसेदहः ॥ वृथाकृसरसंयावपायसापूपशष्टुलीः । आहितामिश्चिंजो भुक्त्वा माजापत्यं समाचरेविति " ॥
अनाहितामेस्तु ' शेषेषूपवसेव्हिरि'त्युपवासो वृष्टच्यः ॥ भिनभाजनाविषु भोजने संवर्तनोक्तम् ।
 " श्वृत्राणां भाजने भुक्त्वा भुक्त्वा वा भिनभाजने । अहोराबोधितो सूत्वा पश्चमव्येन शुज्यतीति "॥
 तथा स्मृत्यस्तरेऽप्युक्तम् । " वटाकश्चित्वपविष्ठेषु गुही भुक्त्वेन्दवं चरेत् । वानप्रस्थे यतिश्वेव
 लभते चान्दिकं फलमिति " ॥

अथ हस्तदानादिकियादुष्टाभोज्यभक्षणे मायश्वित्तम् । तत्र परादारः। " माशिकं फाणितं शाकं गोरसं छवणं घृतम् । हस्तद्त्तानि भुक्त्वा तु दिनमेकमभोजनामिति " । कामतस्तु । हस्तद्त्त-भोजने अवाह्मणसमीपे भोजने दुष्टपङ्किभोजने पङ्क्ष्यप्रतो भोजनेऽभ्यकमृत्युरीषकरणे मृतस्तकस्त्रान् २५ भोजने स्त्रदै: सह स्वभे विरात्रमभोजनामिति । हारीतोक्तं विशेयम् । पर्यायाक्षदानदुष्टे तु 'वाह्मणाकं द्वर्ष्ट्रह्यः स्त्रद्राणं वाह्मणो द्वत् । इयमेतदभोज्यं स्यासुकत्वा तुपवसेद्वरिति ' वृद्धयाङ्मवस्वयोक्षमनगत्त्रथम् । स्त्रदृक्तभोजने तु । "स्त्रदृष्टतेन यो भुद्धे पानीयं वा पिवेत्क्वित् । अहोराजोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन द्युध्यतीति " कत्र्त्तं विशेयम् । धमनदुष्टेऽपि । " आसनाकदपादी वा वद्धार्थ-प्रातृतोऽपि वा । मुखेन धमितं भुक्तवा कृष्ट्रमे सान्तपर्यं चरेदिति " तेनेवोकम् । पित्राबुदेशेन ३० त्यकाश्वभोजने तु ।

"मुक्के चेत्पार्वणमादे प्राणायामान्यडाचरेत् । उपवासस्मिमसादिवत्सरान्तं प्रकीर्तितः ॥ "प्राणायामञ्जयं वृद्धावहोरात्रं स्पिण्डने । असस्ये स्मृतं नक्तं व्रतपारणके तथा ॥ "हिमुणं क्षत्रियस्पतिक्रमुणं वैरयभोजने । साक्षाञ्चतुर्धुणं क्षेतत्समृतं स्पृतस्य भोजने ॥ ''अतिथौ तिष्ठति द्वारि ह्याः प्राश्नन्ति ये दिजाः । रुधिरं तज्ज्ञवेद्वारि सुक्त्वा चान्द्रायणं चरेदिति ।' भारद्वाजोक्तमवगन्तव्यम् । हारीतेनाप्युक्तम् । '' एकाद्वराहि सुक्त्वाऽकं सुक्त्वा संचयने तथा । उपोष्य विधिवत्वात्वा कृष्माण्डेजुह्वयाद्वतिमिति '' । विष्णुनाऽप्युक्तम् । '' पाजापत्यं नवश्राद्वे पादोनं चाद्यमासिके । वैमक्षिके तद्धे तु पञ्चगच्यं दिमासके' इति । इदं चापाद्वेषयम् ॥ अनापदि तु । ''चान्द्रायणं नवश्राद्वे पाजापत्यं तु मिश्रके । एकाहस्तु पुराणेषु प्राजापत्यं विधीयते'' ५ इति हारीतोक्तं द्रष्टव्यम् । 'पाजापत्यं तु मिश्रके । इत्येतद्वाद्यमासिकविषयं द्रष्टव्यम् । दितीयादिष्ठ तु । '' पाजापत्यं नवश्राद्वे पादोनं चाद्यमासिके । वैप्रक्षिके तद्धे स्यात्पादो वैमासिके तथा ॥ पादोनक्वच्यूं निर्दिष्टं पण्मासे च तथाव्यद्वे । विरावं चान्यमासिष्ठं प्रत्यहं चेद्दहः स्मृतमिति '' पदिने स्वत्यम् ॥ क्षवियादिश्राद्वभोजने त्वनापदि तत्रैव विरोध उक्तः ।

"चान्द्रायणं नवश्राद्धे पराको मासिके स्मृतः । वैपक्षिके सान्तपनं कृष्क्रो मासद्वये स्मृतः ॥ १॰ "क्षित्रियस्य नवश्राद्धे व्रतमेतद्धदाहृतम् । वैश्यस्यार्धाधिकं प्रोक्तं क्षत्रियानु मनीविभिः ॥ "श्चादस्य तु नवश्राद्धे चरेन्द्रान्द्रायणद्वयम् । साधै चान्द्रायणं मासे त्रिपक्षे त्वैन्द्ववतम् ॥ "मासद्वये पराकः स्यादूष्वै सान्तपनं स्मृतम् ॥ "

यत्तु शक्कवचनम् । " चान्द्रायणं नवश्राद्धे पराको मासिके स्मृतः । पक्षत्रयेऽतिकृच्छः स्यात्वणमासे कृच्छ एव तु ॥ आब्दिके पादकृच्छः स्यादेकाहः पुनराब्दिके । अत ऊर्ध्वं न दोषः १५ स्याच्छक्कस्य वचनं यथेति "। तत्सर्पादिहतविषयं । "ये स्तेनाः पतिताः क्लीवा" इत्याद्यपाक्केयविषयं वा ॥ " चाण्डालाद्धद्कात्पर्पाद्वाक्षणाद्वेषुताद्वि । दंष्ट्रिन्यश्च पद्यम्यश्च मरणं पापकर्मणाम् ॥ पतनानाशके-श्चेव विषोद्वन्थनकेस्तथा । भुक्तवेषां बोडशास्त्र कुर्यादिन्दुवतं । इजः " इति । तथा । " अपाक्क-यान्यदुहिस्य श्राद्धमेकादशेऽहिन । बाक्रणस्तत्र भुक्तवाऽकं शिशुचान्द्रायणं चरेदिति " । "आमश्चाद्धे तथा भुक्तवा तक्षकृणं शुच्यति । संकल्पिते तथा भुक्तवा त्रिरात्रं क्षपणं भवेदिति " भारद्वाजेन २० गुरुपापश्चित्ताभिधानात् ॥

मह्मचारिषु **बृहद्यमो** विशेषमाह । " मासिकादिषु योऽश्रीयादसमाप्तवतो दिज: । त्रिरात्रमुपवासोऽस्य प्रायक्षित्तं विधीयते ॥ प्राणायामत्रयं कृत्वा घृतं प्राश्य विशुध्यतीति " । इद्मज्ञानविषयम् । कामतोऽपि स प्रवाह । " मधु मांसं च योऽश्रीयाच्छ्राद्धं स्तकमेव वा । प्राजापत्यं चरेत्कृच्छ्रं मतशेषं समापयेदिति " । आमश्राद्धे तु सर्वत्रार्थम् । " आमश्राद्धे तद्धं तु प्राजापत्यं तु <sup>२५</sup>
सर्वदेति " **यद्त्रिशन्मते**ऽभिधानात् ॥ यज्ञ्**रानसोकम्** । " दशकृत्वः पिबेचापो गायञ्या श्राद्धस्रुग्दिनः । ततः संध्यामुपासीत द्यद्धयेषु तदनन्तरमिति " तद्गुक्तप्रायश्चित्रधाद्धविषयम् ॥

संस्काराङ्क् भूतथा सभीजने तु ट्यासेन विशेष उक्तः। "निवृत्तचूडाहोमे तु प्राङ्नामकरणातथा। चरेत्सान्तपनं सुक्तवा जातकर्मणि चैव हि ॥ अतोऽन्येषु तु सुक्तवाऽनं संस्कारेषु हिजोत्तमः। नियोगातुपवासेन सुख्यते निन्यभोजन " हाति ॥ सीमन्तोज्यनादिष्ठ पुनर्धोन्यः विशेषमाह। " ब्रह्मी- २० देने च सोमे च सीमन्तोज्यसे तथा..। जातश्राद्धे नवश्रादे विज्ञश्रांद्रायणं जरेदिति " । अत्र ब्रह्मी- स्वाम्यसं कर्म यज्ञाङ्कान्यतं सोमसहचर्यात् ॥

\$ 6 "

अश्र परिग्रहाभोज्यभोजने प्रायश्रित्तम् । यत्स्यरूपतोऽनिषिद्धमपि विशिष्टंपुरुषस्वामिकतयाऽ-भोज्यं भण्यते तत्परिमहाशुचि । तत्र योगीश्वरेण ' अद्त्तास्यमिहीनस्य नान्नमद्याद्नापदी त्यास्थ सार्घपञ्चाक्षः श्लोकेरभोज्याचाः प्रतिपादिताः । मनुनाऽपि त एव किंचिद्धिकाः प्रतिपादिताः (अ. ४, ऋो. २०५–२१७)

''नाश्रोजियतते यत्ते ग्रामयाजिहुते तथा । स्त्रिया क्वीचेन च हुते मुआत त्राह्मणः कचित्॥ ''मत्तकुद्धातुराणां तु न भुञ्जीत कदाचन । गणात्रं गणिकात्रं च विदुषां च जुगुप्सितम् ॥ "स्तेनगायकयोश्रानं तक्ष्णो वार्धुषिकस्य च । दीक्षितस्य कद्र्यस्य बद्धस्य निगडस्य च ॥ ''अभिशस्तस्य षण्ढस्य पुंथ्रत्या दांभिकस्य च। चिकित्सकस्य मृगयोः कृरस्योच्छिष्टभोजिनः॥ ''उयात्रं सूतिकात्रं च पर्यायात्रमनिर्दशम् । अनर्चितं वृथामांसमबीरायाश्च योषितः ॥ ''द्विषद्भंः नमर्थनं पतिलान्त्रमवश्चतम् । पिश्चनानृतिनोश्चेव कतुविकयिणस्तथा ॥ "शैलूषतन्तुवायात्रं कृतप्रस्यात्रभेव च । कर्मारस्य निषाद्स्य रङ्गावतरणस्य च । ''सुवर्णकर्तुर्वेणस्य शस्त्रविकयिणस्तथा॥ श्ववतां शौण्डिकानां च चैलनिर्णेजकस्य च॥ "रजकस्य नुजासस्य यस्य चोपपतिर्गृहे ॥ मृष्यन्ति ये चोपपतिं स्त्रीजितानां च सर्वशः॥ "अनिर्दशं च पेताचमतुष्टिकरमेव चेति "॥

अञ्च च पदार्थाः अभक्ष्यकाण्डे श्रान्द्रकण्डे च व्याख्याताः । ęч

अत्र पायश्चित्तमाह । ( मनुः अ. ४ श्लो. २२२ ) ''भुक्त्वाऽतोऽन्यतमस्यान्नममत्या क्षपणं त्र्यहम् । मत्या भुक्त्वा चरेत्कु च्छ्रं रेतो विण्यूत्रमेव चेति '' । पैठीनसिनाऽप्यकामतिस्त्ररात्रमेवो-कम् । ' कुनखी श्यावदन्तः पित्रा विवद्गानः स्त्रीजितः कुष्ठी पिशुनः सोमविकयी वाणिजको ग्रामयाजकोऽभिशस्तो वृषल्यामभिजातः परिवित्तिः परिविन्दानो दिधिशूपतिः पुनर्भूपुत्रश्चीरः काण्डपृष्टः २० सेवकश्चेत्यभोज्याचा अपाद्केया अश्राद्धार्हाः एषां भुक्त्वा दत्वा वाऽविज्ञानात्रिरात्रमिति ' ॥ शक्केंन त्वेतानेव किंचिद्धिकान्पठित्वा चान्द्रायणमुक्तं तद्भ्यासविषयम् ॥ गौतमेन पुन किच्छष्टपुंश्रवत्यभिशस्ते भ त्यादिना अभोज्यान्पठित्वा (अ.१७सू.१७) ' प्राक्पञ्चनखेभ्यरुळर्द्नं वृतप्राशनं चेति ' प्रायश्चित्तसुक्तं ( अ. २३ सू. २६ ) तदापदिषयम् ॥ यस्तु बलात्कारेण भुज्येत त**स्यापस्तम्बेन** विशेष उक्तः । "बलाहासिकृता येः तु म्लेन्जनाण्डालक्स्याभिः । अशुभं कारिताः कर्म गवादिषाणिहिंसनम् ॥ · अन्विष्टमार्जनं चैव तथोच्छिष्टस्य भोजनम् ॥ खरोष्ट्रविदुराहाणामामिषस्य च भक्षणम् ॥ ''तत्स्त्रीणां च तथा सङ्गस्ताभिश्व सह भोजनम् । मासोषिते दिजातौ तु पाजापत्यं विशोधनम्।। ''चान्द्रायणं त्वाहिताक्रेः पराकस्त्वथना भवेत् । चान्द्रायणं पराकं च चरेत्संवत्सरोषितः ॥ ''संवत्सरोषितः सूद्रो मासार्थं यानकं पिनेत् । मासमात्रोषितः सूद्रः कुच्छ्रपादेन सुध्यति ॥ ''ऊर्ज्यं संबत्सरात्करूपं पायश्चित्तं दिजोत्तमैः । संवत्सरैस्त्रिभिश्चेव तद्भावं स निगच्छाति''॥ इति आसीनियरिगृहीतालभोजने तु च्छामळ आह । "अज्ञानाद्योजने विमाः

रे वा ॥ यापायामञ्जलं कृत्वा शुक्यन्ते श्रूबसूतके ॥ वैद्ये षष्टिभवेद्रााची विंशतिर्वाह्मणे दश

२५

एकाहं च व्यहं पश्च सप्तरावमभोजनम् । ततः श्रद्धिर्भवत्येषां पश्चमव्यं पिबेत्ततः '' इति । बाह्यणा-दिकमेणेकाहव्यहादयो योज्याः । इदमकामविषयम् ॥ कामतस्तु मार्कणख्य आह । '' शुक्त्वा तु बाह्यणाशोचे चरेत्सान्तपनं द्विजः ॥ भुक्त्वा तु क्षवियाशोचे तत्मकृच्छ्रो विधीयते ॥ वैश्याशोचे तथा भुक्त्वा महासान्तपनं चरेत् । शुद्रस्येव तथा भुक्त्वा विमासान्वतमाचरेत् ॥ '' यत्तु शङ्कोनोक्तम् । '' शुद्रस्य सूतके भुक्त्वा षण्मासान्वतमाचरेत् । वैश्यस्य तु तथा भुक्त्वा वीन् मासान्वतमाचरेत् ॥ ५ '' क्षवियस्य तथा भुक्त्वा द्वौ मासौ बतमाचरेत् । बाह्यणस्य तथाऽऽशोचे भुक्त्वा मासं वती भवेदिति''॥ इदमञ्यासविषयम् । एतच प्रायश्चित्तमाशौचानन्तरं वेदितव्यम् । 'बाह्यणदिनामाशौचे यः सक्कदेवाचमश्चाति तस्य तावदाशौचं यावनेषमाशौच्य्यपगमे तु प्रायश्चित्तं कुर्योदिति ' विष्णु-स्मरणात्॥

अधुजायत्रभोजने तु **लिफित** आह । '' भुक्ता वार्युषिकस्यात्रमवतस्यासुतस्य च । ग्रद्भस्य १० च तथा भुक्ता त्रिराज्ञं स्यादभोजनम् '' । तथा । ''परपाकनिवृत्तस्य परपाकरतस्य च । अपचस्य तु भुक्ताऽत्रं दिजश्वान्द्रायणं चरेत्'' इति ॥ एतज्वाभ्यासविषयम् ॥ परपाकेन निवृत्तादेर्लक्षणं च तेनैवोक्तम् ।

''गृहीत्वाऽग्निं समारोप्य पश्चयज्ञान्न निर्वपेत् । परपाकनिवृत्तोऽसौ मुनिभिः परिकीर्तितः ॥ ''पश्चयज्ञांस्तु यः कृत्वा परान्नाद्धपन्नीवति । सततं प्रातकृत्थाय परपाकरतस्तु सः ॥

"गृहस्थधमें हुत्ती यो द्द्।तिषरिवर्जितः । ऋषिभिर्धमें तत्त्वज्ञैरपः संप्रकीर्तितः '' इति ॥ यतु १९ ब्रह्मचार्याध्यभोजने वृद्धयाह्मवत्त्वस्य आह । '' यतिश्च ब्रह्मचार्याध्यभोजने वृद्धयाह्मवत्त्वस्य आह । '' यतिश्च ब्रह्मचार्याध्यभोजने सरहाज आह । '' यतिश्च ब्रह्मचार्याध्यभोजने सरहाज आह । '' पक्षे वा यदि वा माक्षे यस्य नाश्चम्ति देवताः ॥ भुक्त्वा दुरात्मनस्तस्य दिजधान्द्रावणं चरेदिति '' ततुभवमण्यस्यासविषयम् ॥ पूर्वपरिमणितातिरिक्ता ये निषिद्धाचरणशीलास्तद्वभोजने तु '' निराचारस्य विषय्य निषिद्धाचरणस्य च । अञ्च भुक्त्वा दिजः कुर्योदिनेमकमभोजनिर्मित '' षदिन्तरान्मतोक्तं २० द्रष्टयम् । अञ्चे संवत्सराभ्यासे षदित्रितः तपोक्तम् । '' उपपातकयुक्तस्य अव्दर्भकं निरन्तरम् । अञ्च भुक्त्वा दिजः कुर्यात्पराकं तु विशोधनिर्मिति '' । इदं चाभक्ष्यभक्षणप्रायश्चित्तकाण्डगतिविरोषो-दितवतकदम्बकं दिजाध्यस्यैव । क्षत्रियादीनां तु पादपादहान्या भवति । '' विषे तु सकल देयं पादोनं क्षत्रिये स्मृतम् । वैरुयेऽर्धं पाद एकस्तु शूद्धजातिष्ठ रास्यत '' इति विष्णुस्सरणात्॥

#### इत्यभक्ष्यभक्षणप्रायश्चित्तप्रकरणम् ।

निमत्तपरिगणनवेलायामुपपातकानन्तरं जातिश्रंशकरादीनि परिगणितानि तत्र प्रायश्चित्तान्युच्यन्ते । तत्र मनुः । (अ. ११ श्को. १२४।१२५) ''जातिश्रंशकरं कर्म कृत्वाऽन्यतमिन्छ्या।
चोरलान्तपमं कृष्कुं पाजापत्यमनिन्छ्या। संकरापात्रकृत्यासु मासं शोधनभेन्द्वम्। मिलेनीकरणीयेषु तप्तः स्वांबाव्यकच्यहमितिः । अञ्यक्ममितिः सर्वत्र संवाध्यक्षे । यमेनाम्यत्र विशेष एकः। ''संकरीकरणं कृत्वा सासमश्वासि सावकम् । कृष्णुपतिकृष्णुमथवान्मव्यक्षितं समान्वरेत् ॥ अपात्रीकरणं कृत्वा तप्तकुल्लेण ग्रुप्यति । ३०
स्वाकुलक्ष्यणः वा ग्रुप्यिक्षमान्तपने वा ॥ मालेनीकरणीयेषु तसकुल्ले विशोधनमितिः' ॥ वृह्यस्वासिमाऽपि जातिश्रंशको विशेष एकः। । '' माह्यसस्य एकः कृत्वः रासभादिममस्यणम् । निर्मद

तेभ्यो धनादानं क्रच्छ्रार्धे वतमाचरेदिति ''। एतेषां च जातिभ्रंशकरादिमायश्चित्तानां मन्यायुक्तानां जातिशक्त्रयायिश्वया विषयो विभजनीयः॥ २९०॥

एवं योगीन्द्रहृद्धतमभक्ष्यभक्षणादिमायाश्चित्तं संक्षेपतो दृशितम् ॥ अधुना प्रकृतमनुसरामः । महापातकमानेपातकमनुपातकपुपपातकं प्रकीर्णकामिति पञ्चविधं पापजातम्रक्तम् । तत्र चतुर्विधपायश्चित्तमभिधाय क्रममातं प्रकीर्णकपायश्चित्तमाह

### पाणायामी जले स्नात्वा खरयानोष्ट्रयानगः । नग्नः स्नात्वा च मुक्त्वा च गत्वा चैव दिवा स्त्रियम् ॥ २९१ ॥

सरयुक्तं यानं सरयानम् । उष्ट्रयुक्तं यानसु**वृयानं** तथगच्यानि तेनाध्वगमनं इत्वा दिग-म्वरः स्नात्वाऽभ्यवहृत्य दिवा वासरे च निजाङ्गुनासंभीगं इत्वा च तडागतरङ्गिण्यादाववगाह्य इत-१० प्राणायामः श्रुध्यति । इदं च कामकारविषयम् । '' उष्ट्रयानं समारुद्य सरयानं तु कामतः । सवासा जलमाप्छुत्य प्राणायामेन श्रुध्यतीति '' मनुस्मरणात् ( अ. ११ श्लो. २०१ )। अकामतः स्नान-मात्रं कल्यम् । साक्षात्वरारोहणे तु.दिगुणावृत्तिः कल्यनीया । तस्य गुरुत्वात् ॥ २९१ ॥

## गुरुं हुङ्कृत्य त्वङ्कृत्य विप्रं निर्जित्य वाद्तः । बध्वा वा वाससा क्षिप्रं प्रासाद्योपवसेद्दिनम् ॥ २९२ ॥

१५ किच । गुर्फं जनकादिकं । त्यंकृत्य त्वमेवमात्थ त्वयेवं कृतमित्येकवचनान्तयुष्मच्छन्दोचारणेन निर्भत्त्यं । विम्नं वा ज्यायांसं समं कनीयांसं वा सकोधं 'हुं ' तृष्णीमास्व, 'हुं ' ना बहुवादीरित्येवमाक्षिप्य जल्पवितण्डाभ्यां जयफलाभ्यां विम्नं निर्जित्य कण्ठे वाससा मृहुत्पर्शेनाणि वध्वा
क्षिमं पाद्मणिपातादिना प्रसाद्य कोधं त्याजयित्वा दिनसुपवसेत् । अनश्चन्कृत्सं वासरं नयेत् ॥
यत्तु यमेनोक्तम् । '' वादेन बाह्मणं जित्वा मायश्चित्तविधित्सया । विराञ्जोपोषितः स्नात्वा मणिपत्य
२६ प्रसाद्येविति '' तद्भ्यासविषयम् ॥ २९२ ॥

किचाह

### विपद्ण्डोद्यमे कृच्छ्रस्वितकुच्छ्रो निपातने । कृच्छ्रातिकुच्छ्रोऽसृक्पाते कुच्छ्रोऽभ्यन्तरशोणिते ॥ २९३ ॥

विप्रनिवासया वण्डासुद्धमे कुच्छ्रः शुद्धिहेतुः । निपातने ताडने आतिकुच्छ्रः । २० अत्ववपाते रुधिरस्रावे पुनः कुच्छ्रातिकुच्छ्रः । अभ्यन्तरशोणितेऽपि कुच्छ्रः शुद्धिहेतुः ॥ वृहस्पितिनाऽध्यत्र विशेष उक्तः । " काष्टादिना ताडियत्वा त्वभेदे कृच्छ्रमाचेत् । अस्थिभेदेऽति-कृच्छ्रः स्यात्पराकस्वङ्गकरीने " इति । पादमहारे तु यम आह । " पादेन बाह्मणं स्पृष्ट्वा माय-श्वित्तविधितसया । दिवसोपोषितः स्नात्वा प्रणिपत्य पसाद्येदिति " ॥ मनुना त्वन्यानि प्रकीर्णक-सम्बन्धानि दृशिवानि । (अ. ११ क्लो, २०२ ) " विनाऽक्रिरस्सु बाऽम्बार्तः शारीरं संनिष्ट्य

तु । सचैलो बहिराष्ट्रत्य गामालम्य विद्युष्यतीति '' । विनाऽद्विरित्यसंनिहितास्वपीत्यर्थः । शारीरं मूत्रपुरीषादि । इद्मकामविषयम् । कामतस्तु '' आपद्रतो विना तोयं शारीरं यो निषेवते । एकाहं क्षपणं कृत्वा सचैलो जलमाविशेविति '' यमोक्तं वेदितव्यम् ॥ यत्तु सुमन्तुवचनम् । ''अप्तवग्रौ वा महतस्तप्तकृष्ण्यमिति '' तद्नातिविषयम्यमासविषयं वा ॥ नित्यश्रौतादिकर्मलोषे तु मनुराह ( अ. ११ क्लो. २०३ ) ' वेदोदितानां नित्यानां कर्मणां समितिकमे । स्नातकवतलापे च प्रायश्चित्तमभोजनामिति । ' श्रौतेषु दशैपीणीमासादिकर्मसु स्मातेषु वा नित्यहोमादिषु प्रतिपदोक्तेष्टचादिप्रायश्चित्तस्य समुचयः । स्नातकवतानि च ''न जीणीमलवदासा भवेच विभवे सती ''त्यवमादीनि प्रायुक्ति । स्नातकवतमिष्कृत्य मतुनाऽप्युक्तम् । ' एतेषामाचाराणामेकेकस्य व्यतिकमे गायञ्यष्टशतं जप्यं कृत्वा पूतो भवतीति ' ॥ पश्चमहायज्ञाकरणे तु बृहस्पतिराह । '' अनिर्वर्त्य महायज्ञान्यो भुङ्के प्रत्यहं गृही । अनातुरः सति भने कृष्ट्यार्थेन विशुल्यति ॥ आहिताग्निरुपस्थानं न कुर्याधस्तु पर्वणि । कतो न गण्डेप्रद्वायी वा रेष् सोऽपि कृष्ट्यार्थेन विशुल्यति ।' ॥ वितीयादिभार्योपरमे तु देवस्त आह । '' मृतां हितीयां यो भार्यो दृहेदैतानिकाग्निभिः । जीवन्त्यां प्रथमायां तु सुरापानसमं हि तदिति '' । स्वभार्याभिशंसने तु यम आह । '' स्वभार्यो तु यदा कोधादगम्योति नरो वदेत् । प्राजापत्य चरेदिपः क्षत्रियो दिवसाचव ॥ षद्मा तु चरेद्देश्यक्षिरात्रं शृद्ध आचरेदिति '' ॥ अक्षानभोजनादौ हारीत आह । '' वहन्कमण्डलुं रिक्तमस्रातोऽश्रस्त्र भोजनम् । अहोरावेण श्चिदः स्यादिनजप्तेन चैव हीति ''॥

एकपक्कञ्चपविद्यानां स्नेहादिना वैषम्येण दानादौ यम आह ।

''न पक्क्च्यां विषमं द्यात्र याचेत न दापयेत् । याचको दायको दाता न वै स्वर्गस्य गामिनः ॥

''प्राजापत्येन कुच्छ्रेण सुच्यते कर्मणस्ततः ॥ नदीसंक्रमहन्तुश्च कन्याविष्ठकरस्य च ।

''समे विषमकर्तुश्च निष्कृतिनींपपयते ॥ त्रयाणामिप चैतेषां प्रत्यापत्तिस्तु मार्गताम् ।

'भैक्षलुड्येन चाचेन दिजश्चान्द्रायणं चरेदिति'' । संक्रम उद्कावतरणमार्गः । समे विषमकर्ता २०
पूजादौ ॥

इन्द्रधनुर्दर्शनादावृत्यश्कः आह । "इन्द्रचापं पलाशामिं यदन्यस्य प्रदर्शयत् । प्रायश्चित्तमहोरान्नं धनुर्देण्डश्च दक्षिगा " ॥ पतितादिसंभावणे तु गौतम आह ( अ. ७ सू. १७—१९ ) ।
" न स्ठेच्छाशुच्यधार्मिकेः सह संभाषेत । संभाष्य पुण्यकृतो मनसा ध्यायेत् । ब्राह्मणेन सह वा संभाषेत तत्मानधनलाभवधे पृथ्यवर्षाणीति " । भायानधनानां लाभस्य वधे विद्यकरणे प्रत्येकं संवत्सरं २५
पाकृतं ब्रह्मचर्यम् ॥ तथा । ब्रह्मसूत्रं विना विण्यृत्रोतसर्गाद् स्पृत्यन्तरे प्रायश्चित्तसुक्तम् । " विना
यज्ञोपवितिन यद्यच्छिष्टो भविद्यः । प्रायश्चित्तमहोरात्रं गायत्रव्यवरातं तु वा " । तत्र उज्वांचिछ्छे
उपवासः, अध उच्छिष्ठस्योदकपानादिषु गायत्रीजप इति व्यवस्था । अकामतस्तु । " पिवतो मेहतश्चैव मुझतोऽनुपद्गीतिनः । प्राणायामित्रकं षट्टं नक्तं च वित्रयं कमादिति" स्मृत्यन्तरोक्तं द्रष्टव्यम् ॥
मुक्तवा शौचाचमनमकृतोत्थानं तु " यद्यचिष्ठत्यनाचान्तो भुक्त्वा वाऽनशनात्ततः । सद्यः सानं प्रकु-३०
वर्ति सोऽन्यथा पतितो भवेदिति " स्मृत्यन्तरोकं द्रष्टव्यम् ॥

१ निष्कृतिर्न विधीयते पाठान्तरम् ।

चौराधुत्सर्गादौ वसिष्ठ आह।(२०१६) (अ.१९स्.४०-४३)'द्ण्डोत्सर्गे राजेकराञ्चसुपवसेत्। त्रिरीनं पुरोहितः।कुच्छमदण्डने पुरोहितः।किरानं राजा।कुनखी स्यावदन्तश्च कृच्छूं द्वादशराञ्चं चिरिवो- छरेयातामिति ।। उद्धरेयातां कुत्सितानां द्नतानां नखानां चीद्धरणं कुर्यातामित्यर्थः। स्तेनपिततादि- पिक्कभोजने तु मार्कण्डेय आह। " अपाक्केयस्य यः कश्चित्यक्क्ष्ते भुक्के द्विजोत्तमः। अहोराञोषितो " सूत्वा पश्चगव्येन ग्रुष्थ्यंतीति ''॥ नीलीविषये त्वापस्तम्ब आह।

''नीली रक्तं यदा वस्नं ब्राह्मणोऽङ्गेष्ठ धारयेत् । अहोराञोषितो भूत्वा पञ्चगच्येन झुध्यति ॥ ''रोमक्रूपैर्येदा गच्छेद्रसो नील्यास्तु कस्यचित् । त्रिष्ठु वर्णेषु सामान्यं तप्तक्रुच्छ्रं विशोधनम् ॥ ''पालनं विकयश्चेव तद्वृत्त्या चोपजीवनम् । पातकी च भवेद्विपस्निभिः क्रुच्छ्रेच्येपोहति ॥ ''नीलीदारु यदा भिन्याद्वाह्मणस्य शरीरतः । शोणितं दृश्यते यत्र द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्॥

१० "श्लीणां कीढार्थसंभोगे शयनीये न दुष्यतीति" ॥ भृगुणाऽण्युक्तम् । " श्लीयृता शयने नींली बाह्मणस्य न दुष्यति । नृपस्य वृद्धौ वैश्वस्य पर्ववर्ज्य विधारणमिति "॥ तथा वस्त्रविशेषकृतश्च प्रतिप्रसनः । 'कम्बले पृष्टस्ये च नीलीरागो न दुष्यतीति" स्मरणात् ॥ तकनिर्मितसंद्रारोहणे श्वाह ।

''अध्यस्य रायनं यानमासनं पादुके तथा । द्विजः पंलाशवृक्षस्य त्रिरात्रं तु व्रती भवेत् ॥

''क्षत्रियस्तु रणे पृष्ठं दत्वा प्राणपरायणः । संवतसरं व्रतं कुर्याच्छित्त्वा वृक्षं फलप्रदम् ॥

१५ ''ही विभी बाह्मणाप्ती वा दम्पती गोहिजोत्तमी। अन्तरेण यदा गच्छेत्कृच्छ्रं सान्तपनं चरेत्॥
 ''हीमकाले तथा देखें स्वाध्याये दारसंग्रहे। अन्तरेण यदा गच्छेत्कृच्छ्र्यस्त्रायणं चरेदिति''। देखें
 साजाय्यायङ्गपुते। एतज्ञाभ्यासविष्यम्। सच्छिदादित्यायारिष्टदर्शनादौ क्षाङ्क आह। ' दुःस्वप्रारिष्टदर्शनादौ यृतं सुवर्णं च दद्यादिति'॥

कचिद्देशविशेषगमनेऽपि **देवल** आह । 'सिन्धुसौवीरसौराष्ट्रांस्तथा प्रत्यन्तवासिनः । अङ्गा-२० बङ्गाकलिङ्गान्त्रान् गत्वा संस्कारमर्हति <sup>२१</sup> ॥ एतच तीर्थयात्राच्यतिरेकेण द्रष्टव्यम् ॥

स्वपुरीषद्शेनादौ यम आह । "पत्यादित्यं न मेहेत न पश्येदातमनः शङ्कत् । द्वृष्ट्वा सूर्यं निरीक्षेत गामिं ब्राह्मणं तथेति " ॥ हाङ्क्षां उप्याह । "पाद्यंतपनं इत्वा इत्वा बहिमधत्यथा । उहीः प्रमुज्य पादौ तु दिनमेकं वती भवेदिति " ॥ क्षत्रियाषुपसंग्रहणे हारीत आह । 'क्षात्रियामिवादनेऽहोरात्रमु- पवसत् । वैश्याभिवादने दिरात्रम् । राज्यस्याभिवादने विरात्रम्पवासः शति ॥ तथा "शय्यारुढे पादुकोन्त्रम् गानशरोपितपादो च्छिटान्यकारस्थश्राद्ध इज्जयदेवपूजानिरताभिवादने विरात्रमुग्वासः स्यादन्यत्र निम्नित्रितेनान्यत्र भोजनेऽपि विरात्रमिति " । समित्युष्यादिहस्तस्याभिवादने उत्येतदेव । "समित्युष्यकुशा- ज्याष्युमृद्याक्षर्तपाणिकम् । जपं होमं च कुर्वाणं नाभिवादेत वै । हिज्यम् गत्यायस्तम्बीये जपादिभिः समौभिव्याहारात् । अभिवादकस्यापीदमेव पायश्चित्तम् ॥ ' नोद्युम्भहस्तोऽभिवादयेत् न मेक्षं चर्मा पुष्पाच्यादिहस्तो नाञ्चविनं जपन देवपितृकार्यं कुर्वन्न शयानः " इति तस्यापि क्षाह्ममे व्यक्तिम् गतिष्यात् । ३० स्वमन्यान्यपि वनांसि स्मृत्यन्तरतोऽभ्वेष्यात् ।

इति प्रकीर्णकपायश्चित्तप्रकरणम् ।

निमित्तानामानन्त्यात्प्रतिव्यक्तिप्रायश्चित्तस्य वक्तमशक्यत्वात्सामान्यतः उपदिष्टानुपदिष्टविषये प्रायश्चित्तविशेषज्ञानार्थमिदमाह

#### देशं कालं वयः शक्तिं पापं चावेक्ष्य यत्नतः । प्रायश्चित्तं प्रकल्प्यं स्याद्यत्र चोक्ता न निष्कृतिः ॥ २९४ ॥

यदुक्तं प्रायश्चित्तजातं वश्यमाणं वा तद्देशादिकमेवेश्य यथा कर्तुः प्राणविपत्तिनं भवित तथा 'पं विषयविशेषे कल्पनीयम् । इतरथा प्रधानिनृवित्तपसङ्गात् । तथा वश्यिति । ' वायुभक्षो दिवा तिष्ठ- न्नार्त्रि नीत्वाउप्सु सूर्यदृगिति '। तत्र यदि हिमवित्तितिकटवर्तिनासुद्कवास उपिट्ट्यते अतिशीताकुलिते वा शिशिरादिकाले तदा प्राणवियोगो भवेदिति तदेशकालपरिहरेणोद्कवासः कल्पनीयः । तथा वयो- विशेषाद्षि यदि नवितवार्षिकादेरपूर्णदादशवार्षिकस्य वा द्वादशान्दिकं प्रायश्चित्तसुपदिश्यते तदा प्रणा विषयेरिति ततोऽन्यवपश्चे तत्र्यापश्चित्तं कल्प्यम् । अत एव स्मृत्यन्तरे किचित् किच- १० त्यादः इति वृद्धादिष्ठ प्रायश्चित्तस्य ह्वासोऽभिहितः । तत्तु प्राक्यपश्चित्तं । तथा धनदानतपश्चरणादि- शक्त्यपेक्षया च न हि निर्धनस्य 'पात्रे धनं वा पर्याप्तिनिःत्याखुपपदि । तथोदिकपित्तादिकं पराका- दिकं नापि क्रीश्चद्वदेवं पराका- दिकं नापि क्रीश्चद्वदेवं । अत एव गजादीनामशक्कुवन् 'दानं दातुं चरेत्कृच्छ्रमेकैकस्य विश्च- द्वये ' इत्युक्तम् । तथा 'प्रायश्चित्तार्थमहितः । तथा प्रायश्चित्तस्य ह्वासोऽभिहितः । पापं च महापातकादिक्रपेण प्रत्ययाप्रत्ययक्षद्वस्थातिहरूपेण वाऽवेश्य १५ यत्वतः सकलधर्मशास्त्रपर्वालेचनया प्रायश्चित्तं कल्पनीयम् । तत्राकामतो यदिहितं तदेव कामक्कते हिग्गं कामतोऽभ्यासे चतुर्थगित्वेवं स्मृत्यन्तरानुसरेण कल्पनीयम् ।

तथा 'महापापोपपापान्यां योऽभिशंसेन्नृषा परम् । अब्भक्षो मासमासीते'त्युक्तं । तत्र महा-पापोपपापयोस्तुल्यमायश्चित्तस्यायुक्तत्वात्पापपेश्वयोपपातके मासिकवतस्य ह्वासः कल्पनीयः । तत्र च हिसितजृम्भितास्कोटनानि नाकस्मात्कुर्यात्तथा । 'नोदन्वतोऽम्भिसं स्नायात्र च श्मश्वादि कर्तयेत् । २० अन्तर्वत्त्याः पतिः कुर्वन्नप्रजा भवति ध्रुविमे'त्यादौ प्रायश्चित्तं नोपदिष्टं तत्रापि देशाद्यपेक्षया प्राय- श्चित्तं कल्प्यम् ॥

ननु किंचिद्गि निर्मित्तजातमनुक्तिकमुप्र्यथ्यते । "प्राणायामशर्तं कार्यं सर्वपापापनु-त्तये । उपपातकजातानामनादिष्टस्य चैव ही गत्यनुक्तनिष्कृतिष्विप प्रायश्चित्तस्य वश्यमाणत्वात् ॥ गौतमे-नापि 'एतान्यवानादेशे विकल्पेन कियरिभित्येकाहाद्यः ' प्रतिपादिताः (अ. १९ स्. १८) । २५ उच्यते । सत्यमस्त्येव सामान्यतः पायश्चित्तापदेशस्त्रथापि स्वत्र देशकालादीनामपेक्षितत्वाद्सत्येव कल्पनावसरः । न च हसितादिष्ठ सर्वत्र पाणायामुशतं युक्तम् । निमित्तस्य लघुत्वात् । अतः पापा-पेक्षया ह्नासः कल्पनीयः पायश्चित्तान्तरं वा ।

नतु कथं पापस्य छञ्जलं येन प्रायाश्चित्तस्य हासकरुपना स्यात् । तत्र प्रायश्चित्तारपत्वं वाच्यम् । अनुक्तनिष्कृतित्वादेव । सत्यम् । किंतु अर्थवादसंकीर्तनाहुद्धिपूर्वोज्जिद्धपूर्वोज्जनभावपेक्षया च सुवेष ३० एवं दोषस्य गुरुरुष्ठभावः । तथा दण्डहांसवृन्द्वयेक्षया च प्रायश्चित्तगुरुरुष्ठभावः । यथा नाह्मणाव- गोरणादौ सजातीयविषये प्राजापत्यादिकमुक्तम् । तत्र यदाऽऽनुलोम्येन प्रतिलाम्येन वाऽवगोरणादि क्रियते यदा वा मूर्धोवसिक्तादिभिस्तदा दण्डस्य तारतम्यदर्शनाद्दोषाल्पत्वमहत्त्वावगमात्प्रायश्चित्तस्यापि गुरुल्युभावः कल्पनीयः । दर्शितश्च दण्डस्य गुरुल्युभावः 'प्रातिलोम्यापवादेषु बिगुणश्चिगुणो दमः ग इत्यादिना ॥ २९४ ॥

एवं महापातकादिभिः पतितस्य प्रायश्चिनग्रकः, यस्त्वाद्धत्यादेनका चिकपिति तस्य कि कार्यमित्यत आह

# दासीकुम्भं बहिर्घामाभ्निनयेरन्स्वबान्धवाः । पतितस्य बहिः कुर्युः सर्वकार्येषु चैव तम् ॥ २९५ ॥

जीवत एव पतितस्य ये ज्ञातयो बान्धवाः पितृमातृपक्षास्ते सर्वं संनिपत्य दासी प्रेम्या तया पतितस्य घटस्प्रोटः सिपण्डादिमेषितया आनीतमपां पूर्णं कुम्भं घटं मामाद्वहिर्मिनयेयुः । एतबतुर्ध्याविधिः। दिस्कि।तिथिष्वद्धः पश्चमे भागे गुर्वादिसंनिधो कार्यम् । ''पतितस्योद्धं कार्यं सिपण्डेवीन्धवेवहिः । निन्दितेऽद्यान सायाक्षे ज्ञात्युत्विग्गुरुक्षिभधाविति '' मसुस्मरणात् ॥ (अ. ११ क्ष्रो. १८२)। अथवा दास्येव सिपण्डादिमयुक्ता निनयत् । यथाह मसुः । (अ. ११ क्ष्रो. १८३) ''दासी घटमपां पूर्णं पर्यस्येत्मेतवत्यद् । अहाराव्यमुपासीरकाशोत्यं बान्धवैः सहेति '' । भेतवदिति दक्षिणामुखापस्वययोः मास्यर्थम् ।

एतश्च निनयनं उदकपिण्डदानादिमेतिकयोत्तरकाळं द्रष्टव्यम् । 'तस्य विवागुरून् योनिसंबन्धाक्यं संनिपत्य सर्वाण्युद्कादीनि मेतकर्माणि कुर्युः । वात्रं चास्य विवर्यस्येद्यः । दासः कर्मकरो वाऽवकरात् पाञ्चमानीय दासिषटान् पूरियत्वा दक्षिणाभिग्रुखः पदा विपर्यस्येदिव्यम् । अमुन्तुद्वकं करोनीति नाममाइं । तं सर्वेऽन्वालभेरन् प्राचीनावीतिनो मुकिशिखाः । विवागुरुवो योनिसंबन्धाक्ष वीक्षरन् । अप उपस्प्रस्थ मामं प्रविशेग्रुरिति । गौतमस्मरणात् (अ. २० स्. २—७) । अयं च त्यागो यदा वन्धुभिः स्थिमाणोऽपि प्रायक्ष्यतं न करोति तदा ब्रह्थः । 'तस्य गुरोविन्धवानां राक्षश्च समक्षं दोषानाभिय्याप्यानुभाष्य पुनः पुनराचारं लभस्वेति स यवेषमप्यनवस्थितमातिः स्यान्ताऽस्य पात्रं विपर्यस्थोदिति । शक्क्षस्मरणात् । ततस्तं लब्धोद्यं पतितं सर्वकार्येषु संभावणसहासनादिषु विद्यक्षित् कुर्युवर्णस्युः । तथा च मतुः (अ. ११ श्वो. १८४) । " निवर्तेस्ततस्तस्मात्क्षेभाषणसहासने । दायावस्य पदानं च याञामेव च लौकिकीमिति । ॥ यदा स्नेहादिना संभावणं करोति तदा प्रायक्षित्तं कार्यम् । 'अत कर्ष्यं तेन संभाव्य तिवेदेकरात्रं जपन्साविजीमज्ञानपूर्वं । ज्ञानपूर्वं चित्ररात्रमिति । शौतमीये अ. २० स्. ८१९ ॥ १९५ ॥

यदा तु बन्धुत्यागाद्न्यथा वा जातवैराग्यः प्रायश्चित्तं च कृतं तदा किं कार्यमित्यत आह

चरितवत आयाते निनयेरस्रवं घटम् । जुगुप्सेरस्र चाप्येनं संवसेयुध्य सर्वशः ॥ २९६ ॥

. १०

कृतमायश्वित्ते बन्धुसमीपं पुनरायाते तत्सिपिण्डाद्यास्तेन सहिता नवं अनुपहतं घटं उद्कपूणी निनयेयुः । एतच निनयनं पुण्यह्नदादिम्नानोत्तरं दृष्टव्यम् । '' प्रायश्चित्ते तु चिरते पूर्णं कुम्भमपां नवम् । तेनैव सार्धं प्रास्येयुः स्नात्वा पुण्ये जलाशयः '' इति **मनु**स्मरणात् ( अ. ११ श्लो.१८६ ) । गौतमेन तु विशेष उक्तः ( अ. २० सू. १०११७) । 'यस्तु प्रायश्चित्तेन शुध्येत्तास्मिन् शुद्धे शांत. कुम्भमयं पाञ्चं पुण्यतमात् ह्रदात्पूरियत्वा स्रवन्तीभ्यो वा तत एनमप उपस्पर्शयेयुः। अथास्मै तत्पाञ्चं द्युस्त- 🧣 त्संप्रतिगृह्य जपेत् । 'शान्ता थौः शान्ता पृथिवी शान्तं शिवमन्तरिक्षं यो रोचनस्तमिह गृह्णामीति '। एतैर्यज्ञिभिः पावमानीभिस्तरत्समन्दीभिः क्रूष्माण्डैश्वाज्यं बाह्मणाय जुहुयाद्धिरण्यं द्द्याद्गां वाऽऽचार्याय । 'यस्य तु प्राणान्तिकं प्रायश्चित्तं स मृतः शुद्धचेत् । एतदेव शान्त्युदकं सर्वेश्रूपपातकेष्विति'॥ तत एनं कृतमायश्चित्तं ते नैव द्धत्सयेयुः । तथा सर्वकार्येषु क्रयाविक्रयादिषु तेन सह संव्यवहरेयुः ॥ २९६ ॥

पूर्वोक्तस्य पतिनपरित्यागा दिविधेरनिदेशमाह

पतितानामेष एव विधिः स्त्रीणां प्रकीर्तितः। वासो गृहान्तिके देय अन्नं वासः सरक्षणम् ॥ २९७ ॥

य एव पुरुवाणां परित्यागे पिण्डोद्कदानांविधिः ऋतप्रायिश्वत्तानां परिग्रहविधिश्व स एव पति-तानां स्त्रीणामि वेदितस्यः । इयास्तु विशेषः । पतिताभ्योऽपि ताभ्यः स्त्रीभ्यः कृतोद्दकादिकर्मभ्यो **वासस्तृ**णपर्णमयं कुटी**गृह**कं प्रधानगृहसमीपे देयम् । तथा प्राणधारणमाञमन्नं मिलनं च वस्नं पुनः १५ पुरुषान्तरोपभोगनिवारणसिंहतं देयम् ॥ २९७ ॥

ननु काः पतितास्तां यासामयं परित्यागविधिरित्यत्र आह

# नीचाभिगमनं गर्भपातनं भर्तृहिंसनम्। विशेषपतनीयानि स्त्रीणामेतान्यपि धुवम् ॥ २९८ ॥

हीनवर्णगमनं गर्भपातनमबाह्मण्या अपि भर्तुः अबाह्मणस्यापि हिंसनमित्येतानि स्त्रीणामसाधा-२० रणानि पतननिमित्तानि । अपिशब्दान्पुरुषस्य यानि पतननिमित्तानि महापातकातिपातकानुपपातका-न्यभ्यस्तानि चोमपातकादीनि तान्यपि स्त्रीणां ध्रुवं निश्चितं पतनकारणानि भवन्ति।अतं एव **रोोनकः।** " पुरुषस्य यानि पतननिमित्तानि स्त्रीणामपि तान्येव । बाह्मणी हीनवर्णसेवायामधिकं पततीति " ॥ यसु विसिद्धेनोक्तम् (अ. २८ स्. ७)। ''त्रीणि स्त्रियाः पातकानि छोके धर्मविदो विदुः। भर्तु-वंधी भ्रूणहत्या स्वस्य गर्भस्य पातनामिति '' । भ्रूणहत्याग्रहणं कृतं तत् दृष्टान्तार्थं न पुनरितरेणां महा-२५ पातकादीनां पतनहेतुत्विनरासार्थम् । यदिप तेनेव (अ. २१ सू. १०) । " चतस्रस्तु परि-त्याच्याः शिष्यगा ग्रहमा च या। पतिघी च विशेषेण छङ्गितोपगता च या ''इति। ' चतसूणामैव परि-त्याग इत्युक्तं तस्यापि तासां प्रायश्चित्तमचिकीर्षन्तीनां मध्ये चतसूणामेव शिष्यगादीनां <sup>व</sup>चेलानगृह-वासादिजीवनहे हुत्वा यु च्छेदेन त्यागं कुर्यात् ' नान्यासाधित्यभिमायः । अतश्चान्यासां पतितानां माय-श्चित्तमकुर्वेतीनामपि <sup>५</sup> वासो गृहान्तिके देयं <sup>7</sup> इत्यादिकं कर्तव्यमित्यवगम्यते ॥ २९८ ॥

' जुगुप्सेरन्त्र वाऽप्येनं संविशेसुश्च सर्वशः' इत्यस्यापवादमाह

#### शरणागतबालस्त्रीहिंसकान्संवसेन्न तु । चीर्णवतानपि सतः कृतग्नसहितानिमान् ॥ २९९ ॥

इारणागतादिव्यापादनकारिणः कृतप्तप्तसिहतान्प्रायश्चित्तेन क्षीणदोषानापि न संव्यवहरेदिति । पाचनिकोऽयं प्रतिषेधः । किमिदं वचनं न कुर्यात्र हि वचनस्यातिभारोऽस्ति अतश्च ययपि व्यभि-चारिणीस्त्रीबेधः ॥ २९९ ॥

एवं प्रसङ्गेन स्त्रीषु विशेषमभिधाय प्रकृत एव चरितव्रतविधी विशेषमाह

### घटेऽपवर्जिते ज्ञातिमध्यस्थो यवसं गवाम् । प्रदद्यात्प्रथमं गोभिः सत्कृतस्य हि सत्क्रिया॥ ३०० ॥

१॰ घटेऽपर्वार्जते ह्रवादुद्धृत्य पूर्णे कुम्भेऽवनिनीतेऽसौ चिरतव्रतः सिण्डादिमध्यस्थो गोभ्यो यवसं द्यात् । ताभिः प्रथमं सत्कृतस्य पूजितस्य पश्चाज्ज्ञातिभिः सिक्तया कार्या । गोभिश्च तस्य सत्कार-स्तद्दत्तयवसभक्षणमेव । यदि गावस्तद्दत्तं यवसं न गृह्णीयुस्तिहि पुनः प्रायश्चितमनुतिष्ठेत् । यथाह हारीतः । ' स्विशिरसा यवसमादाय गोभ्यो द्वाधादि ताः प्रतिगृह्णीयुरथैनं प्रवर्तयेयुरिति ' । इतस्था नेत्यभिमेतम् ॥ २०० ॥

महापातकादिपञ्चविधेऽपि दोषगणे प्रातिस्विकवतसंदोहमभिधायाधुना सकलवतसाधारणं धर्ममाहः

### विख्यातदोषः कुर्वीत पर्षदोऽनुमतं वतम्।

यद्दोषो यावत्कर्तृसंपायस्ततोऽन्योर्षस्यातो ज्ञातो दोषो यस्यासौ पर्षदुपदिष्टं वतं कुर्यात् । यदापि स्वयं सकलशास्त्रार्थिवचारचतुरस्तथापि पर्षत्समीपमुपगम्य तया सह विचार्य तद्नुमतमेव कुर्यात् । तद्वुपगमेन चाङ्गिरसा विशेष उक्तः । " इते निःसंशये पापे न भुझीतानुपस्थितः । २० भुझानो वर्धयेत्पापं यावजास्याति पर्षदि ॥ सचैलं वाय्यतः स्नात्वा क्रिज्ञवासाः समाहितः । पर्षदानु-मतस्तत्त्वं सर्वं विख्यापयेत्रदः ॥ वतमादाय भूयोऽपि तथा स्नात्वा वतं चरेदिति " ॥ विख्यापनं दक्षिणादानानन्तरं कार्यम् । यथाह पराहारः । " पापं विख्यापयेत्रपापी दत्वा धेनुं तथा वृषमिति" ।

एतच्चोपपातकविषयम् । महापातकादिष्यधिकं कल्यम् । यत्तूकम् । " तस्माह्विजः प्राप्तपापः सक्कद्यप्त्युत्य वारिणि । विष्याय पापं पर्यक्रयः किंचिहत्वा व्रतं चरेदिति '' तत्पकीर्णकविषयम् । २ पर्यस्वरुत्य वारिणि । विष्याय पापं पर्यक्रयः किंचिहत्वा व्रतं चरेदिति '' तत्पकीर्णकविषयम् । २ पर्यस्वरुक्तः च मनुना दृश्तितम् (अ. १२ श्लो. १११) । " वैविद्यो हैतुकस्तर्की नैरुक्तो धर्मपाठकः । व्यध्याथमिणः पूर्वे पर्यदेषा दृशावरा '' ॥ हैतुको मीमांसार्थादितत्त्वज्ञः । तर्वी न्याय-शास्त्रकुशलः । तथाऽन्यद्पि पर्यहूर्यं तेनैव दृशितम् (अ. १२ श्लो. ११२) । " क्रायेद्विचल्च-विद्य-व । अपरा पर्यह्विज्ञया धर्मसंशयनिर्णये '' इति । तथा "एकोऽपि वेद्विद्यमं यं व्यवत्स्येत्समाहितः । स ज्ञेयः परमो धर्मो नाज्ञानासुदितोऽसुतौरिति '' । आसां च पर्यदां संभवापेक्षया विद्यस्य महाभावकायपेक्षया वा ॥

यत्तु स्मृत्यन्तरेऽभिहितम् । " पातकेष्ठ शतं पर्षत्सहस्रं महदादिषु । उपपपिषु पश्चाशत्स्वरूपं स्वल्पं तथा भवेदिति '' तद्गि महागातकादिदोषानुसारेण पर्षदो गुरुल्युभावप्रतिपादनपरं न पुनः संख्यानियमार्थम् । मन्वादिमहास्मृतिविरोधप्रसङ्गात् ॥

तथा देवछेन चान विशेषो दिशेतः। " स्वयं तु बाह्मणा ब्र्युरत्यद्वेषेषु निष्कृतिम्। राजा च बाह्मणाश्चेव महत्सु च परीक्षितमिति "॥ तथा च पर्षदा अवश्यं बतसुपदेध्यम्। " आर्तानां पमार्ममाणानां प्रायश्चित्तानि ये द्विजाः। जानन्तो न प्रयच्छन्ति ते यान्ति समतां तु तैरि'श्याङ्गरःस्मरणात्। तथा च पर्षदा ज्ञात्वेव बतसुपदेध्यम्। "अज्ञात्वा धर्मशास्त्राणि प्रायश्चित्तं द्वाति
यः। प्रायश्चित्ती भवेत्पूतः किल्विषं पर्षदं ब्रजेदिति" विस्वस्मरणात् ॥ क्षत्रियादीनां तु कृतेनसां धर्मापदेशे विशेषोऽङ्गिरसा द्शितः। "न्यायतो बाह्मणः क्षिपं क्षत्रियादीनां तु कृतेनसां धर्मापदेशे विशेषोऽङ्गिरसा द्शितः। "न्यायतो बाह्मणः क्षिपं क्षत्रियादीः कृतेनसः। अन्तरा बाह्मणं कृत्वा वतं सर्वं समादिशेत्॥ तथा स्तरं समासाध सदा धर्मपुरःसरम्। प्रायश्चित्तं प्रदातव्यं र अपहोमविवर्जितमिति "। तत्र यागाधनुष्ठानशीलानां जपादिकं वाच्यम्। इत्रेषां तु तपः। "कर्मनिष्ठास्तपोनिष्ठाः कदाचित्पापमागताः। जपहोमादिकं तेभ्यो विशेषण प्रदीयते॥ ये नामधारका विषा सूर्सी धनविवर्जिताः। कृष्कृचान्द्रायणादीनि तेभ्यो द्वाहिशेषतः"॥

इति प्रकाशप्रायश्चित्तप्रकरणम् ।

अथ रहस्यप्रायश्चित्तम् ।

94

" व्याख्याय ख्यातदुरितशाननीं वतसंतितम् । रहःकृतावसंदोहहारिणीं व्याहरन्द्वनिः" ॥ तत्र प्रथमं सकलरहस्यवतसाधारणं वर्ममाह

### अनभिख्यातदोषस्तु रहस्यं वतमाचरेत् ॥ ३०१ ॥

कर्तृच्यातिरिक्तेरनिभस्यातो दोषो यस्यासौ रहस्यमप्रकाशं प्रायश्चित्तमनुतिष्ठेत् । अतः श्चीसभोगादौ तस्या अपि कारकत्वात् तिदित्तैरिरिज्ञातदोषस्य रहस्यमतिमित्ते मन्तव्यम् । अत्र यदि कर्ता २० स्वयं धर्मशाश्चकुशरुस्तथा परिसम्जाविभाव्य स्विनिभित्तोषितं प्रायश्चित्तमनुतिष्ठेत् । यस्तु स्वयमनभिज्ञोऽसौ केनिचित्रहो ब्रह्महत्यादिकं कृतं तत्र कि रहस्यप्रायश्चित्तमित्यन्यव्याजेनावगम्य रहोवतमनुतिष्ठेत् । अत एव स्वीराद्वयोरप्यसुनैव मार्गेण रहस्यवतज्ञानसिद्धरिषकरिसिद्धिः ।

न च बाच्यं रहस्यव्रतानां जपादिमधानत्वाद्विधयोश्च श्लीश्चद्रयोस्तद्नुपपत्तेरन्धिकार इति । यतोऽनैकान्ततो रहस्यव्रतानां जपादिमधानत्वम् । दानादेरप्युपदेशात् गौतमोक्तपाणायामादेरपि संभ-२५ वाच । इतरेषामपि मन्त्रदेवतार्ष्च्छन्दः परिदानमात्रमेवाधिकारोपयोगि न त्वन्यस्यैव विषयम् । न हि तडागनिर्माणादौ ज्योतिष्ठोमादिविषयिणी विप्रतिपत्तिरुपयुज्यते । देवतादिपरिज्ञानं त्ववश्यमपेश्वणीयम् । " अविदित्वा ऋषिं छन्दो देवतं योगमेव च । योऽध्यापयेज्जपेद्वाऽपि पापीयाआयते तु सः" इति द्यासस्मरणात्॥ अत्राप्याद्वशेषानुक्कौ पयः प्रभृतयः कालविशेषानुक्कौ संवत्सरादयः देशविशेषानुक्कौ श्रिलोज्ञयादयो गौतमायाभिहताः ( अ. १९ स् १४।१५ ) प्रकाशमायश्चित्तवद्ववणीयाः ॥२०१॥३०

एवं सफलरहस्यवनसाधारणधर्ममभिधाय प्रकाशपायश्चित्तवद्वसहस्यादिकमणैव रहस्यपायश्चित्तान्याह

### त्रिरात्रोपोषितो जप्त्वा ब्रह्महा त्वघमर्षणम् । अन्तर्जले विशुध्येत दत्वा गां च पयस्विनीम् ॥ ३०२ ॥

त्रिरात्रसुपोषितोऽन्तर्जलेऽधमर्पणेन महर्पिणा वृष्टं सूक्तं अधमर्पणं 'ऋतं च सत्यं चेति' <sup>५</sup> तुचमानुष्ट्भं भाववृत्तदेवताकं जप्त्वा त्रिरात्रान्ते पयस्विनीं गां दत्वा ब्रह्महा विद्युध्यति । जपश्चान्तर्जेले निममेन त्रिरावर्तनीयः । यथाह सुमन्तुः । " देवदि जगुरुहन्ताऽप्सु निमम्रोऽधमर्वणं सुक्तं त्रिरावर्तयेत् । मातरं भगिनीं गत्वा मातृष्वसारं स्तुषां सरवीं वाऽन्यद्वा गमनं कृत्वाऽधमर्षणमेवा-न्तर्जिले त्रिरावर्त्य तदेतस्मात्पृतो भवतीति <sup>११</sup> । एतज्ञाकामकारविषयम् । यत्तु मनुनोक्तम् । (अ. ११ श्लो. २४८ ) " सच्याह्रतिमणवकाः माणायामास्तु बोडश । अपि भूणहणं मासात्पुनन्त्यहरहः क्रुताः " <sup>१°</sup> इति तदःथस्मिनेव विषये गोदानाशकस्य वेदितव्यम् । यतु गौतमेन पर्विशदात्रवतमुक्त्वोक्तम् (अ. २४ सू. ९)। 'तद्भत एव बहाहत्यासुरापानसुवर्णस्तेयगुरुतत्येषु पाणायामेः स्नातोऽध-. मर्वणं जपोदिति 'तदकामतो वधविषयम् । यत्तु **बौधायने**नोक्तम् ( ३।९।४ )-( ३।५।२-७ ) । ' ग्रामात्माचीं चोदीचीं दिशमुपनिष्कम्य । स्नातः श्रुचिः शुचिवासा उद्कान्ते स्थण्डिलसुपलिप्य सङ्कत्क्रित्रवासाः सङ्कत्पूतेन पाणिनाऽऽदित्याभिमुखोऽधमर्षणं स्वाध्यायमधीयीत । पातः शतं मध्याह्रे १५ शतमपराह्ने शतं परिमितं । चोदितेषु नक्षत्रेषु प्रसृतियावकं प्राश्रीयात् । ज्ञानकृतेभ्योऽज्ञानकृतेभ्यश्रोप-पातकेभ्यः सप्तरात्रात्यमुच्यते दाव्शरात्रान्महापातकेभ्यो त्रक्षहत्यासुरापानसुवर्णस्तेयानि वर्जयित्वा एकविंशतिरात्रेण तान्यपि तरतीति '. तत्कामकारविषयम् । अकामतः श्रीत्रियाचार्यसवनस्थवधविषयं वा । यतु मनुनोक्तम् । (अ. ११ श्लो. २५८) " अरण्ये वा त्रिरम्यस्य प्रयतो वेदसंहिताम् मुच्यते पातकैः सर्वैः पराकैः शोधितिक्रिभिरिति '' तत्कामतः श्रोजियाविवधविषयमितरत्र कामतोऽ-२० भ्यासविषयं वा । यत्तु बृहृद्धिष्णुनोक्तम् । ' अक्षहत्यां कृत्वा ग्रामात्माचीमुदीचीं वा विशम्पनिष्कम्य प्रभूतेन्धनेनाप्रिं पञ्चाल्याथमर्थणेनाष्टसहस्रमाज्याहुतीर्जुहुयात्तत एतस्मात्पूतो भवतीति ? तिकर्गुणवधविष-यमनुमाहकविषयं वा । यतु यमेनोकम् । " व्यहं तूपवसेयुक्तव्रिरह्नोऽम्युपयनपः । मुन्यते पातकैः सर्वे स्त्रिर्जिपित्वाऽधमर्षणम् '' इति, तद्गुणवतो इन्तुर्निर्गुणवधविषयं प्रयोजकानुमन्त्विषयं वा। यत्त् हारीतेनोक्तम् । ' महापातकातिपातकोपपातकानामेकतममेव संनिपाते वाऽचमर्पणमेव ब्रिजीपीदिति । २५ तिकामित्तकर्तृविषयम् । एवमन्यान्यपि स्मृतिवाक्यानि अन्विष्य एवमेव विषयेषु विभननीयानि अन्धमी-रवभयाच छिख्यन्ते । एतदेव बतजातं यागस्थयोषित्क्षत्रविद्स्वाचेय्यामाहिताग्रियत्न्यां गर्भिण्यामविज्ञाते च गर्भे व्यापादिते तुरीयांशन्यूनमनुष्टेयम् ॥ ३०२ ॥

मायश्चित्तान्तरमाह्

## लोमम्यः स्वाहेत्यथवा दिवसं मारुताशनः । जले स्थित्वाऽभिजुहुयाचत्वारिंशद्भृताहुतीः ॥ ३०३ ॥

अथवाऽहोरात्रमुपोषितो रात्रादुदके वासं कृत्वा प्रात्त्रज्ञाद्वचीर्य लोमन्यः स्वाहेत्यावैरष्टभि-मैन्त्रीरेकेन पश्चपञ्चाद्वतय इत्येवं चत्वारिशव्यृताद्वतीर्जुद्वयात् । इदं च पूर्वोकसमानविषयम् । उद्क वासस्य क्रेशबाद्वस्यात् ॥ २०३॥ क्रममाप्तं सुरापानप्रायश्चित्तमाह

### त्रिरात्रोपोषितो हुत्वा कूष्माण्डीभिर्धृतं शुचिः।

सुरापश्चत्वारिशदृताहुतीरित्यनुवर्तते । त्रिरात्रमुपोषितः क्रूष्माण्डीभिः ' यहेवादेवहेडनामिं' त्याबाभिः क्रूष्माण्डवृष्टाभिरनुष्टुिव्भर्मन्त्रलिङ्गदेवताभिक्रीभिक्षत्वारिशद्वताहुतीर्हुत्वा शुच्मिभेवत् । तथा बौधायनेनाप्युक्तम् ( ३।७ ।१,३ –४ )। "अथ क्रूष्माण्डीभिजुर्हुयाबोऽपूत एवात्मानं मन्येत । प्रयावद्वीचीनमेनो भूणहत्यायास्तस्मान्मुच्यते । अयोगौ वा रेतः विक्त्वाऽन्यत्र स्वप्नादिति " । यत्तु मनुता ( अ. ११ श्टो. २६२ )। " मासं जप्त्वाऽऽप इत्येतद्वासिष्टं च तृचं प्रति । माहित्रयं गुज्बत्यश्च सुरापोऽपि विशुष्यतीति " मासं प्रत्यहं षोडशकृत्वार्भप्र नः शोशुचवृचं प्रतिस्तोमेभिस्वसं . बासिष्ठम्। भाहित्रीणामवोस्त्वेतोन्विन्द्रस्तवामे त्येतेषामन्यतमस्य जप उक्तः स त्रिरात्रोपवासकृष्माण्ड होमाशक्तस्य वेदितव्यः ।

एतम्राकामतः पेष्ट्याः सङ्कत्याने, गोडीमाध्य्योस्तु पानावृत्तो च वेदितव्यम् । यच मनुना
(अ. ११ श्लो. २५६) " मन्त्रेः शाकलहोमीयेरव्दं हुत्वा घृतं द्विजः । स गुर्वप्यपहन्त्येनो जप्त्वा वा नम इत्युविमिति " । संवरसरं प्रत्यहं 'देवकृतस्यैनस ' इत्याभिरष्टभिर्मन्त्रेहोंमो ' नम इदुगं नम आविवास ' इत्यस्या वा ऋचो जप उक्तः स कामकारविषयः । (मनुः अ. १२ श्लो. २५७ ) यत्तु " महापातकसंयुक्तोऽनुगच्छेद्वाः समाहितः । अभ्यस्याव्दं पावमानीभैंक्षाहारो विशुध्यतीति " रूपः तद्वस्थासिषययम् समुचितमहापातकविषयं वा ॥

**, सुवर्णस्तेयप्रायाश्चित्तमा**ह

### बाह्मणः स्वर्णहारी तु रुद्रजापी जले स्थितः ॥ ३०४ ॥

**ब्राह्मणः स्वर्णहारी** पुनश्चिरात्रोपोषितः जलमध्यस्थो 'नमस्ते रुद्र मन्यव ' इति शत-रुद्रियजपयुक्तः शुध्यतीति ॥ **शातातपे**नात्र विशेष उक्तः ।

''मधं पीत्वा गुरुद्गरांश्च गत्वा स्तेयं कृत्वा बहाहत्यां च कृत्वा ।

"भस्माच्छनो भस्मशय्यां शयानो हदाष्यायी मुच्यते सर्वपापैरिति "। जपश्र्वेकादशङ्कत्वः कार्यः । " एकादशगुणान्वाऽपि हदानावर्त्यं धर्मवित् । महापापैरिप स्पृष्टो मुच्यते नात्र संशय " इत्यक्रिस्मरणात् ॥

यत्तु सनुना (अ. ११ को. २५०) ''सङ्कास्वाऽस्य वामीयं शिवसंकल्पमेव च । सुवर्ण- २५ मपहत्यापि क्षणाज्ञवति निर्मलः '' इति विभवाशङ्क्संस्थाकस्य अस्य वामस्यपिलतस्य होतुरिति' स्क्स्य तथा ' यज्जामतो वूरमुँदैतु दैवंसिति ' शिवसंकल्पङ्गष्टस्य षड्कचस्य वा सङ्क्रजप उक्तः सोऽत्य-त्तिनिर्गुणस्वामिकस्वर्णहर्णे गुणवतोऽपहंतुईष्टव्यः । सुवर्णन्यूनपरिमाणविषयोऽनुमाहकप्रयोजकविषयो वा ॥ आद्वती तु ' महापातकसंयुक्तीऽनुमच्छेदित्या'दिनोक्तं सष्टष्यम् ॥ ३०४ ॥

कमप्राप्तं . गुरुतत्पगत्रायश्चित्तमाह

ः सहस्रशीर्षाजापी तुः मुच्यते गुरुतत्त्पगः । और्देषा कर्मणोऽस्यान्ते पृथ्यमेभिः पर्यस्विनीणा ३०५ ॥

१५

गुरुतत्वगस्तु 'सहस्रशीर्षेति ' षोडशर्चसूक्तं नारायणदृष्टं पुरुषदैवत्यमानुष्टुभं चिष्ठुवन्तं जपंस्तस्मात्पापान्मुच्यते । 'सहस्रशीर्षाजापीति ' ताच्छीत्ययत्ययादावृत्तिर्गम्यते । अत एव यमेनोक्तम् । 'पौरुषं स्कमावत्यं मुच्यते सर्विकित्विषादिति'। आवृत्तौ च संख्यापेक्षायामधस्तन-भ्छोकगता चत्वारिंशतसंख्याऽनुमीयते । अज्ञापि पाक्तनश्चोकगतं चिराजोपीषित इति संबध्यते । अत ५ एव वृह्दिह्ण्युः । ' चिराजोपोषितः पुरुषसूक्तजपहोमाभ्यां गुरुतत्वगः झुष्येदिति'। एभिश्च सुरापसुवर्णस्तेनगुरुतत्वगौस्त्रिभिः पृथवपृथगस्य विराजवतस्यान्ते बहुक्षीरा गौर्देया ।

इदमकामविषयम् । यनु मानुना (अ. ११ श्लो. २५१) "हविष्यान्तीयमभ्यस्य 'न तमहं ' हतीति च । जप्त्वा तु पौरुषं सूक्तं मुच्यते गुरुतत्पगः इति 'हविषान्तमजरंस्वविदं, ' 'न तमहं न दुरितं, ' 'हति वा हति मे मनः, ' 'सहस्रशिष्टिये'षामन्यतमस्य मासं प्रत्यहं षोडश्वषोडशक्त्रचां है चत्वारिशत्संख्याकजप उक्तः सोऽप्यकामविषय एव । कामतस्तु "मन्नैः शाकलहोमीयीरिति " मनुक्तं बृष्टय्यम् । यनु पदित्रंशन्मतेऽभिहितम् । "महाच्याइतिभिहींमस्तिलैः कार्यो हिजन्मना । उप-पातकञ्चय्व्यर्थं सहस्रपरिसंख्यया ॥ महापातकसंयुक्तो लक्षहोमेन शुध्यतीति " तदावृत्तिविषयम् । यनु पमेनोक्तम् । "जपेहाऽप्यस्य वामीयं पावमानीरथापि वा । कुन्तापं वालखिल्यांश्च निवित्ये-षान्वपाकपिम् ॥ होतून्कदान् सङ्क्रजप्ता मुच्यते सर्वपातकोरिति " तदाविषयम् । यन्त्र योनि पुनः गुरुतत्यातिदेशविषयाणि तत्समानि वाऽतिपातकोरपातकपदाभिषेवानि तेषु तुरीयांशन्यून-मर्थोनं च क्रमेण वेदितव्यम् । 'पातकातिपातकोपपातकमहापातकानामेकतमे संनिपाते वा अय-मर्वणमेव त्रिजीपेदिति ' हारीतोक्तं वा दृष्ट्यम् । महापातकसंसर्गिणश्च 'स तस्यैव वतं कुर्योदिति ' वचनायेन सह संसर्गस्तदीयमेव पायश्चित्तम् । न च वाच्यमत्राध्यापनादिसंसर्गस्यानेककृत्वसपायत्वा-द्रहस्यत्वानुपपत्तिरिति । यतः सत्ययनेककृत्वेले परदारगमनवत् कृत्व्यतिरिकृतियाद्यपरिकृतनायाद्यपरितानमानेरुग्येव रहस्यत्वम् । अतो भवत्येव रहस्यप्रायश्चित्तम् । एवमतिपातकादिसंसर्गिणोऽपि तदीयमेव प्रायश्चित्तं वेदितव्यम् ॥ २०५ ॥

इति महापातकरहस्यप्रायश्चित्तप्रकरणम्।

क्रमप्राप्तं गोवधादिषद्पञ्चाशृहुपपातकप्रायश्चित्तमाह

### प्राणायामशतं कार्यं सर्वपापायनुत्तये । उपपातकजातानामनादिष्टस्य चैव हि ॥ ३०६ ॥

गोवधादिषट्पश्चाशदुपपातकजातानामनादिष्टरहस्यवतानां च जातिश्रंशकरादीनां सर्वेषामपतु-त्तये पाणायामानां रातं कार्यम् । तथा सर्वेषां महापातकादीनां प्रकीर्णकान्तानामप्यपनुत्तये पाणायामाः कार्याः । तत्र च महापातकेषु चतुःशतम् । अतिपातकेषु विशतम् । अनुपातकेषु दिशतमिति संख्याविवृद्धिः कल्पनीया । प्रकाशमायिश्चतेषु महापातकप्रायश्चित्तदुरीयांशस्योपपातकेषु विधानदर्श-३० नात् प्रकीर्णकेषु च हासः कल्प्यः । अत एवोक्तं यमेन । " दशप्रणवसंयुक्तैः प्राणायामेश्चतुःशतेः । सुन्यते बहाहत्यायाः कि पुतः शेषपातकीरिति " । बोधायनाष्यत्र विशेष उक्तः ( ४।१ ५-११ ) । अपि बाक्त्वश्चाश्चीश्चत्वक्षाणमनोऽप्यतिकमेषु जिभिः प्राणायामेः शुप्यति । शून-

स्त्रीगमनान्त्रभोजनेषु पृथकपृथक् सप्ताहं सप्त प्राणायामान्धारयेत् । अभक्ष्याभोज्यामेध्यप्राशनेषु तथा वाऽपण्यविकयेषु मधुम्नंस्यृततैललाक्षालवणरसान्नवितेषु यचाप्यन्यद्प्येवं युक्तं स्याहृद्शाहं दाद्श-द्वादश प्राणायामान्धारयेत् । अथ पातकोपपातकवर्ज्ये यज्ञाप्यन्यद्प्येवं युक्तं स्यादर्धमासं द्वादश द्वादश प्राणायामान्धारयेत् । उपपातकपतनीयवर्ज्ये यचाप्यन्यदेवं युक्तं स्यान्मासं द्वादशार्धमासान् द्वादशार्धमासान् द्वादशद्वादश प्राणायामान् धारयेत् । अन्यपातस्रवर्ज्यं यञ्चाप्यन्यद्प्येवं युक्तं **द्वादश**्य अर्थमासान् द्वादश प्राणायामान् धारयेत्। अथ पातकेषु संवत्सरं द्वादशद्वादश प्राणायामान् धारयेदितिः।

तत्र वाक्चश्चरित्यादिपाणायामत्रयं पकीर्णकाभिपायम् । सूद्रस्रीगमनानभोजनेत्यादिनोक्ता एकोनपञ्चाशत्याणायामा उपपातकविशेषाभिप्रायाः । तथा अभक्ष्याभोज्येत्यादिनोकाश्चतुश्चत्वारिंशद-धिकरातपाणायामा अप्युपपातकविशेषाभिप्राया एव । अथ पातकोपपातकवर्ज्यभित्यादिनोक्ताः साझी-तिशतप्राणायामा जातिभ्रंशकराद्यभिपायाः । अथ पातकपतनीयवर्ज्यमित्यादिनोक्ताः षष्ट्यिषकशतात्रय- १० प्राणायामाः गोवधायुपपातकाभिप्रायाः। अथ पातकवर्ज्यमित्यादिनोक्ताः षष्टच्यिकद्विशतसहितद्विसहस्र-संख्याकाः प्राणायामाः अतिपातकानुपपातकाभिषायाः । अथ पातकेष्वित्यादिनोक्ताश्चतुःसहस्त्रपाणा-यामा महापुतिकविषयाः । इदं चाभक्ष्यभोज्येत्यादिनोक्तं पायश्चित्तपञ्चकमत्यन्ताम्यासविषयम् सम्-चितविषयं वा । यत्तु **मतु**ना । (अ. ११. श्लो. २५२) " एनसां स्थूलसूक्ष्माणां चिक्कीर्षम-पनोदनम् । अवेत्यूचं जपेदब्दं यत्किचेदमितीति चे '' त्यब्दं याक्त्रत्यहमर्थान्तराविरुद्धेषु कालेषु 🚜 · अव ते हेळो वरुणे श्यस्या ऋचो ' यत्किंचेद्मि श्यस्या ' इति वा इति मे मन ' इत्यस्याञ्च जप उक्तः सोऽप्यभ्यासंविषयः ॥ ३०६ ॥

उपपातकसामान्यपाप्तस्यं प्राणायामशतस्यापनादमाह

### ओङ्काराभिष्टुतं सोमसािललं पावनं पिवेत्। कृत्वा तु रेतोविण्मूत्रप्राशनं तु द्विजोत्तमः ॥ ३०७ ॥

द्विजो रेतोविण्मूत्रपाशर्न कृत्वा सोमलतारसमोङ्कारेणाभिमन्त्रितं शुद्धिसाधनं एतचाकामकारविषयम् । कामतस्तु सुमन्तूकम् । 'रेतोविण्मूत्रप्राशनं कृत्वा लशुनप्राण्डुगुअन-कुम्भिकादीनामन्येषां वाऽभक्ष्याणां भक्षणं कृत्वा हंसग्रामकुकुटम्बस्गालादिमांसभक्षणं कृत्वा ततः कण्ठमात्रमुद्कमवतीर्य शुद्धवतीभिः प्राणायामं कृत्वा अथ महान्याहतिभिक्तोगमुद्कं पीत्वा तद्तेतस्मा-त्पृतो भवतीति । मनुनाऽपि सप्तविधाभक्ष्यभक्षणे पायश्चित्तान्तरमुक्तम् ( स. ११ म्लो. २५३ ) २५ "प्रतियाह्याप्रतियाह्यं भुक्त्वा चात्रं विगार्हितम्। जवंस्तरत्समन्दीयं प्यते मानवस्वयहादिति "। अमितमाहां विषरास्त्रसुरादिपतितादिवन्यं च । यदा खप्सु रेतोविण्स्नादिशारीरं मलं विस्वाति तदाऽपि तेनैबोक्तम् (अ. ११ श्लो. २२५)। "अप्रशस्तं तु इत्वाऽप्सु मासमासीत मैक्षभुगिति ' ॥ ३०७ ॥

अज्ञानकृते प्रकीर्णके मानसे चीपपातके प्रायम्बन्तमाह

### निशायां वा दिवा वाऽपि यदज्ञानकृतं भवेत्। वैकाल्यसंध्याकरणात्तत्सर्वं विषणस्यति ॥ ३०८॥

रजन्यां वासरे वा यत्यमादकृतं प्रकीर्णकं मानसं वाचिकं चोपपातकं तत्सर्वे मातमेच्याकादि-कालवयनिहितानित्यसंध्योपासनया प्रणश्यति । तथा च यमः । "यद्हा क्रुक्ते पापं कर्मणा मनसा

२५

गिरा । आसीनः पश्चिमां संध्यां प्राणायामैनिंहन्ति तदिति '' । शातातपेनाध्युकम् । ''अनृतं मय-गन्धं च दिवा मेथुनमेव च । पुनाति वृषळात्रं च संध्या बहिरुपासितेति '' ॥ २०८ ॥

सकलमहापातकादिसाधारणात्यविवमन्त्राताह

#### शुक्रियारण्यकजपो गायत्र्याश्च विशेषतः । सर्वपापहरा ह्येते रुद्देकादृशिनी तथा ॥ ६०९ ॥

शुक्रियं नाम आरण्यकविशेषः 'विश्वानि देवः सवितरि त्यादि वाजसनेयके पठाते । आरण्यके च यद्यः ' ऋषं वाषं प्रपये मनो यद्यः प्रपये ' इत्यादि त्रवैव पठ्यते तयार्भपः सकलमहापातकादिहरः । तथा गायज्याश्य महापातकेषु लक्षमतिपातकोपपातकर्यार्द्शसहस्रमुपपातकेषु सहस्रं प्रकीणंकेषु शत-मित्येषं विशेषतो जपः सर्वपापहारः । तथा च गायश्रीमधिकृत्य भ्रोकः श्राह्मनोकः—

"शतं जता तु सावित्री महापातकनाशिनी । सहस्रजता तु तथा पानकेन्यः प्रमोधिनी ॥ "दशसाहस्रजाप्येन सर्वकिल्मियनाशिनी । छक्षं जता तु सा देवी महापातकनाशिनी ॥ "सुवर्णस्तेयकृदिमो अक्षता गुरुतल्याः । परापश्च विद्युप्यन्ति छक्षं जत्वा न संशयः "॥ इति यचु चतुर्विद्यातिमतेनोक्तम् ॥ " गायञ्यास्तु जयेन्कोर्डि अक्षतत्यां व्यवोहित । छक्षाशीति । जयेयस्तु सुरापानादिमुन्यते ॥ पुनाति हेमहतीरं गायञ्या छक्षसप्ततिः । गायञ्या छक्षसप्ततिः । गायञ्या छक्षप्रक्षा तु मुन्यते १ गुरुतल्यगः " इति तदुरुत्वादनकाशविषयम् ।

तथा रुद्रेकाद्शिनी एकाद्शानां रुद्रानुवाकानां समाहारो रुद्रेकाद्शिनी सा च विशेषतो जना सर्वपापहरा ॥ ''एकाद्शगुणान्वाऽपि रुद्रानावार्ष्यं भर्मवित् । महस्त्रयः स तु पापेच्यो सुच्यते नात्र संशयः '' इति महापातकेष्येकाद्गुणावृत्तिदर्शनात् । अतिपातकादिषु चतुर्थचतुर्धाशह्यासो योजनीयः । चशच्दोऽधमर्थणादिसमुखयार्थः । यथाह वसिष्ठः ।

''सर्वेवदपविज्ञाणि वश्याम्यहमतः परम् । येषां जपेका होमेका प्ययते नाव संहायः ॥ ''अर्थमर्थणं देवेकतं छाद्धेवत्यस्तॅरत्समाः । कृष्माण्डयः पावमस्यका दुँगी सौविजिरेव च ॥ ''अभिवद्भाः पैदस्तोमाः सौमानि व्यक्तितिस्तया । भौरदण्डानि सामानि गौयवं रेवेते तथा ॥ ''पुँरुवमतं च भौतं च तथा देवेंबतानि च । शौविंगं वेहिस्यत्यं च वावसुक्तं मण्डाचस्तैया ॥ ''हौतरुम्पिंयंव्यविशासिक्षेत्रेपर्ण महामतेम् । गोस्कैं चाव्यसूक्तं च इम्ब्रहेंग्वे च सामनी ॥ ''शौरप्याज्यदोहानि रेथेन्तरं च श्रीमेकेतं वीमदेव्यं बुँहेवा ।

''एतानि गीतानि पुनन्ति जन्तूआतिस्मरत्वं लभते यदी च्छेदिति''॥ ३०९ ॥

अध्मर्पणम् । 'क्टनं च सत्यिमि'त्यादि । २ देवकृतं 'बंतकृतःथेसन' इत्यायकः । २ छाद्यवयः 'एते।त्यिन्द्रं स्तवांम' त्याया अरचः । १ तत्त्वमास्तरास्त्रान्द्र्यास्य स्वायाः । व वाश्यास्य स्वादिष्ठयायात्याश्यास्य । १ कृष्माण्यः यद्ववादेष्ठेवत्रविष्वाद्याः । ६ वाश्यास्य स्वादिष्ठयेयाय्याश्यास्य । १ व्याधास्यः । १ अभिवृत्तस्त्रद्वाद्याः मन्त्रविद्याः । १ व्याधास्य । १ अभिवृत्तस्त्रद्वाद्याः । १ अभिवृत्तस्त्रद्वाद्याः मन्त्रविद्याः । १ व्याधास्य । १ व्याधास

#### यत्र यत्र च संकीर्णमात्मानं मन्यते द्विजः । तत्र तत्र तिलैहींमो गायञ्या वाचनं तथा ॥ ३१० ॥

किंच । यत्र यत्र ब्रह्मवधादौ तज्जितित्वोषजातेनात्मानं संकीणमिभिमूतं द्विजो मन्यते तत्र तत्र गायव्या तिलेहांमः कार्यः । तत्र महापातकेषु गायव्या लक्षहोमः कार्यः । 'भायव्या लक्षहोमः मुच्यते सर्वपातकेरिति'' यमस्परणात् । अतिपातकादिषु पादपादहासः कल्पनीयः । तथा तिलेवीचनं दानं पकार्यम्।तथा रहस्याधिकारे वसिष्ठः (अ. २८ स. १८)। 'विशाख्या पौर्णमास्यां च ब्राह्मणान्यश्र सप्त च । शोद्रयुक्तित्तिलेः कृष्णेवीचयेद्यवेतिः ॥ प्रीयतां धर्मराजेतियदा मनसि वर्तते । यावजीवकृतं पापं तत्थणादेव नरुपतिति '' ॥ अनियतकालेऽपि दानं तेनैचोकम् (अ. २८ स. २२)। ''कृष्णाजिने तिलान्कृत्वा हिरण्यं मधुप्तार्पिषी । ददाति यस्तु विपाय सर्वं तरिते दुष्कृतमिति'' । तथा व्यासेनाप्युक्तम् । '' तिल्पेतुं च यो द्यात्संयतात्मा द्विजन्मने । ब्रह्महत्यादिभिः पौर्यर्चयते रं विषयः स्वरं तरित दुष्कृतमिति'' । नाम्र संशयः'' इति ।

एवमादि दानजातं रहस्यकाण्डोकमविदुषां हिजातीनां स्रीह्मद्रयोश्च वेदितव्यम् । यनु यमेगोकम् । "तिलान्द्वाति यः प्रातस्तिलान्द्शृति खादति । तिल्ह्मायी तिलान्द्युह्नसर्वे तरित
दुष्कृतम्" । तथा । "दे चाहम्यो तु मासस्य चतुर्दृश्यां तथैव च । अमावास्या पूर्णमाती सप्तमी
दादशिद्यम् । संवस्तरमभुक्षानः सततं विजितेन्द्रियः । मुच्यते पातकैः सर्वैः स्वर्गलोकं च गच्छतीति"। १५
यश्चाकिणोक्तम् । "क्षीराव्यौ शेषपर्यक्के आषाङ्क्यां संविशेद्धरिः । निद्रां त्यजति कार्तिक्यां तयोः
सपूजयेद्धरिम् । अझहत्यादिकं पापं क्षिप्रमेव व्यपोहती"त्यादि तत्त्ववै विद्याविरहिणां कामाकामसङ्कदभ्यासविशेषतया व्यवस्थापनीयम् ॥ ११० ॥

#### किंचाह

### वेदाभ्यासरतं क्षान्तं पञ्चयज्ञकियापरम् । न स्पृशन्तीह पापानि महापातकजान्यपि ॥ ३११ ॥

"बेदस्वीकरणं पूर्वं विचारोऽश्यसनं जपः । तद्दानं चैव शिष्येभ्यो वेदाभ्यासे हि पश्चचेति" उक्तकमेण वेदाभ्यासिन्ति तितिक्षापुकं पश्चमदायज्ञानुष्ठाननित्तं महापातकजान्यपि पापानि न स्वश्नन्ति । क्षेत्र प्रक्रीणंकजानि वाक्ष्मस्वजन्योपपातकानि वेत्यत्र तात्पर्यमिषिशब्दाङ्क्यते । एतचः स्वश्नन्ति । क्षेत्र प्रक्राप्ति । एतचः कामकारविषयम् । अत एव विक्षिष्ठेन (अ. २७ सू १) । "व्यकार्यशतं सात्रं कृतं वेद्श्य २५ व्यक्ति । सर्वं तचस्य वेदाग्रिवृंद्व्याप्तिरिन्यनमिति" प्रकीणीकाव्यभिग्नायेणाभिधायाभिदितम् । " न देव्यक्रमाश्रित्य पापकमरितिभवत् । अज्ञानाव प्रमादाः वृक्षते कर्म नेतरत्" इति ॥ २११ ॥

# वायुमक्षो दिवा तिष्ठन् रात्रिं नीत्वाऽप्सु सूर्घटुक् । जप्त्वा सहस्रं गायञ्याः ग्रुध्येद्वस्नवथाहते ॥ ३१२ ॥

किंच । सोपवासी वासरमुपविशन् उपित्वा सालिले वसिन्दां नीत्वाऽऽदित्योद्यानन्तरं सा- ३० विञ्याः सहस्रं जाःवा जझवणव्यतिरिकसकल्महायातकादिपापजाताम्मुच्यते। अतश्चोपमातकादिण्डम्याते- उनेकदोषसमुचये वा वेदितव्यम् । विषमविषयसमिकरणस्यान्याय्यत्वात् । अत एव वृद्धविसद्धेन । महापातकोपपातकयोः कालविशेषेण व्रतिविशेष उक्तः । यथाह । ''यवानां प्रमृतिमञ्जलिं
वा श्रप्यमाणं वृतं चामिमन्त्रयेत् । 'यवोऽप्ति धान्यराजस्त्वं वारुणो मधुसंयुतः । निर्णोदः सर्वपापानां
पवित्रमृषिपिः स्मृतः ' इत्यनेन । 'वृतं यवा मधुयवाः पवित्रममृतं यवाः । सर्व पुनन्तु मे पापं वाङ्कनप काय संभविमिग्यनेन वा । 'अग्रिकार्यं न कुर्वीतं तेन भृतविलं तथा । नाग्रं न मिक्षां नातिथ्यं न चोच्छिष्टं
परित्यजेत् काय ॥' 'ये देवा मनोजाता मनोगुजः सुदक्षा दक्षपितरः ते नः पान्तु ते नोऽवन्तु तेन्यो
नमस्तेभ्यः स्वाहे त्यात्मिन जुहुयाज्ञिरात्रं मेथाभिवृद्धये पापक्षयाय त्रिरात्रं सप्तरात्रं ब्रह्महत्यादिषु द्वादशरात्रं पतितोत्पनश्रिती'ग्रतदिगवलम्बनेनान्यान्यिष स्मृतिवचनानि विवेचनीयानि ॥ ३१२॥

#### इति स्हस्यपायश्चित्तप्रकरणम् ।

विनियुक्तवतमातरूपभेदे बुधुत्सिते । कीष्टभामिति संक्षेपाळ्क्षणं वक्ष्यतेऽधुना ॥ तत्र तावत्सकलमकाशरहस्यवताङ्गभूतान्धमनिग्रह

बह्मचर्यं दया क्षान्तिर्दानं सत्यमकल्कता । अहिंसा स्तेयमाधुर्ये दमश्चेति यमाः स्मृताः ॥ ३१३ ॥ स्नानं मौनोपवासेज्यास्वाध्यायोपस्थनिग्रहाः । नियमा गुरुश्चश्रूषा शौचाकोधाप्रमादता ॥ ३१४ ॥

ब्रह्मचर्यं सकलेन्द्रियसंयमः । उपस्थिनियहो लिङ्गानिप्रहः । गोवलीवर्दन्यायेन निर्दिष्टः । अकल्कता अकुटिलता । रोषं प्रसिद्धम् । यत्पुनर्मनुनोक्तम् । ' अहिंसा सत्यमक्रोधमार्जवं च समाचरेदिति ' तद्य्येतेषाप्रपलक्षणं न परिगणनाय । अत्र च द्याक्षान्त्यादीनां पुरुषार्थतया प्राप्तानामपि पुनिर्विधानं प्रायश्चित्ताङ्गत्वार्थम् । किचिद्विरोषोऽप्यस्ति । यथा विवाहादिष्यभ्यनुज्ञातस्याप्यनृतप्रनिवृत्त्यर्थे सत्यत्वविधानम् । पुत्रशिष्यादिकमपि न ताडनीयमित्येवमर्थमहिंसाविधानमित्येवमादि ॥ ३१३ ॥ ३१४ ॥

तत्र सान्तपनारूयं वर्त तावदाह

# गोमूत्रं गोमयं क्षीरं द्घि सर्पिः कुशोदकम् । जम्बा परेह्मचुपवसेत्कुच्छ्रं सान्तपनं परम् ॥ ३१५ ॥

पूर्वेशुराहारान्तरपित्यागेन गोम्नादीनि पञ्चग्रन्थानि पञ्चन्रन्थानि कुशोदकसहितानि संयुज्य पौत्वा अपरेशुरुपवर्शिद्दिति द्वैराजिकः सान्तपनः कुन्छः । संबोजनं चोत्तरश्रोके पृत्राविधानादवगम्यते । कुन्छ इति चान्वर्थसंज्ञयम् । तपोरूपत्वेन क्वेशसाध्यत्वात् । गोम्बादीनां परिमाणं वस्त्रते ।

भदा पुनः पूर्वेशुस्योष्यापरेशुः समस्त्रकं संयुज्य समस्त्रकमेन पञ्चगन्यं पीयते तदा नशकूर्च इत्यास्यायते । तथाद्र पराहारः । ''गोमुत्रं गोमयं क्षीरं दिष सार्पः कुशोदकम् । निर्दिष्टं पश्चगव्यं तु प्रत्येकं कायशोधनम् ॥ ''गोमुत्रं ताप्रवर्णायाः श्वेतायाश्चापि गोमयम् । पयः काञ्चनवर्णाया नीलायाश्च तथा दिष ॥ ''वृतं च कृष्णवर्णायाः सर्वं कापिलमेव वा । अलाभे सर्ववर्णानां पश्चगव्येष्वयं विधिः ॥ ''गोमुत्रे मापकास्त्वद्यौ गोमयस्य तु पोडश । क्षीरस्य द्वादश मोक्ता द्वास्तु दश कीरिताः ॥ ''गोमुत्रवद्वृतस्पाद्यौ तद्धं तु कुशोदकम् । गायञ्यादाय गोमुत्रं 'गन्धदारेति' गोमयम् । ''आप्यायस्वेति' च क्षीरं 'दिधकाव्योति' वै दिध ॥ 'तेजोऽसि शुक्रमि'त्याज्यं 'देवस्य त्वा'

कुशोदकम् ॥

्रु ॥

''पश्चगव्यमुचा पूर्त होमयेदग्निसांनिधौ । सप्तपत्राध्य ये दर्भा अच्छिनायाः ग्रुचित्मिषः ॥

''एतेरुद्धृत्य होतव्यं पञ्चगव्यं यथाविधि । इरावर्ती ' इदं विष्णुर्मा नस्तोके ' च रावतीः ॥

''एताभिक्षेव होतव्यं हुतरोषं पिबेह्ब्यिः । प्रणवेन समालोड्य प्रणवेनाभिमन्त्र्य च ॥

''प्रणवेन समुद्धृत्य पिबेत्तत्रणवेनं तु । मध्यमेन पलाशस्य पद्मपत्रेण वा पिबेत् ॥

''स्वर्णपात्रेण ताम्रेण माह्मतीर्थन वा पुनः ।

''यह्वगास्थिगतं पापं देहे तिष्ठति मानवे । बह्यकूचेंपवासस्तु दहत्यत्रिरिवेच्यनमिति '' ॥
यदा त्वेतदेव पञ्चगन्यं मिश्चितं विरात्रमन्यस्यते तद्मा यतिसान्तपनसंज्ञां छभते । 'एतदेव
व्यह्मन्यस्तं यतिसान्तपनं स्मृतमिति ' शृङ्खस्मरणात् ॥ जाबाळेन तु सप्ताहसाच्यं सान्तपनमुक्तम् । १५
''गोमूनं गोमयं क्षीरं दाधे सार्पः कुशोद्कम् । एकैकं प्रत्यहं पीत्वा त्वहोरात्रमभोजनम् ॥ कृच्छं
सान्तपनं नाम सर्वपापप्रणाशनमिति '' ॥ एषां च गुह्छष्ठकृच्छ्राणां शक्त्याबपेक्षया व्यवस्था विशेषा ।
एवसुन्तरत्रापि व्यवस्था बोद्धव्या ॥ १९५ ॥

महासान्तपनाख्ये इच्छमाह

पृथक् सान्तपनद्रव्यैः षडहः सोपवासकः ।

सप्ताहेन तु कुञ्छोऽयं सहासान्तपनः स्पृतः ॥ ३१६ ॥

सप्ताहेन तु कुञ्छोऽयं सहासान्तपनः स्पृतः ॥ ३१६ ॥

सप्ताहेनपवित्तो महासान्तपनाख्यः कुञ्छो विज्ञेयः। कथमित्यपेशायासुकं। पृथ्यस्तैः षिट्ठामेंमूत्रादिभिरेकेकेनैकेकमहरतिवाहयेत् । सप्तमं चोपवासेनीति । यसेन तु पश्चद्रशाहर्षपायो महासान्तमृत्राभिहितः । " श्यहं पिवेतु गोमूबं त्यहं वै गोमियं पिवेत् । त्यहं द्धि त्यंदं शीरं त्यदं सपिस्ततः
श्चाविः ॥ महासान्तपनं खेतत्वर्षपम्यणाशनमिति ११ ॥ जाबाल्येन त्वेकिषशितिराज्ञनिवित्यों महा-२५
सान्तपन उक्तः । " षण्णामेकैकमेतेषां जिताज्ञपुष्योजयेत् । त्यदं चोपवसेनृन्त्यं महासान्तपनं विदुरितिः ॥ यदा तु षण्णां सान्तपनव्याणामेकैकस्य ब्यहपुष्योगस्तद् । जितसान्तपनम् । यथाह यसः ।

" एतान्येव तथा पेयादेकैकं तु ब्यहं ब्यहम् । अतिसान्तपनं नाम श्वषाकमिप शोषयेदिति ? ।

श्वपाकमपि श्रोधयेदित्यर्थवादः ॥ ३१६ ॥ इति महासांतपनातिसांतपनम् ।

पर्णकृच्हाख्यं वनमाह

पर्णोद्धम्बरराजीवबिल्वपत्रकुशोद्कैः । प्रत्येकं प्रत्यहं पीतैः पर्णकृछ् उदाहृतः ॥ ३१७ ॥ पलाशोद्धन्वरारिबन्द्रभीवृक्षपर्णानामेकैकेन कथितमुद्कं प्रत्यहं पिश्वन्। कुशाद्कं श्रेकिमभहनीति पञ्चाहसाध्यः पर्णक्वच्छः । यदा तु पर्णादीनामेकीकृतानां काथिक्षयायं पीयते तदा पर्णक्वचंः । यथाह यमः । " एतान्येव समस्तानि विरावापीतिः श्चाचिः । काथित्वा पिश्वद्धिः पर्णक्वचंः । यथाह यमः । " एतान्येव समस्तानि विरावापीतिः श्चाचिः । काथित्वा पिश्वद्धिः पर्णक्वचं।भिर्धियते " इति । यदा तु विन्वादिफलानि प्रत्येकं कथितानि मासं पीयन्ते तदा फलकुच्छादित्यपः " पेत्रेणे कथितः फलकुच्छां मनीपिभिः । श्रीकृच्छः अभित्वेः पोकः पर्याक्षेरपरस्तथा ॥ मासेनामलकीवं श्रीकृच्छामपरं स्मृतम् । पत्रेमंतः पत्रकृच्छाः पुर्णेस्तत्कच्छः उच्यते । मूलकुच्छाः स्मृतो मूलेस्तोयकुच्छो जलेन त्विति " ॥ ३१७ ॥

इति पर्णक्रकः एकावृश्यविधः ।

#### ननकु*च्*ठमाह

### तप्तक्षीर्घृताम्बूनामेकैकं प्रत्यहं पिवेत् । एकरात्रोपवासश्च तप्तकुच्छ उदाहृतः ॥ ३१८ ॥

द्वग्यसार्पेरुद्कानां ततानामेकेकं प्रतिदिवसं प्राश्यापरेषुरुपवसेत्। एव दिवसचनुष्टयसंपाद्यो महातप्तकृष्ट्यः। एभिरेव समस्तेः सोपवासिईरावसंपाद्यः सान्तपनवत्तमकृष्ट्यः। सन्तुना तु दाद्शराव-निवेत्याऽभिष्टितः। ( अ. ११ श्लो. २९४) " तप्तकृष्ट्यं चरानियो जलकीरवृतानिलान् । प्रतित्यदं १५ पिनेद्वष्णान्सकृत्वायी समाहितः '' इति । क्षीरादिपरिमाणं तु पराक्रहेणोकं द्रवत्यम्ः—

" अयां पिनेतु निपलं दिपलं तु पयः पिनेत्। पत्नमेकं पिनेत्सिपिनेतानं चोष्णमान्तमिति "। निरानस्य मान्तस्य पूरणे उष्णोदकबाष्यं पिनेदित्यर्थः । यदा तु शीतं कीरादि पीयते तदा शीतकुच्छः । " व्यवं शीतं पिनेतोयं व्यवं शीतं पयः पिनेत्। व्यवं शीतं वृतं पीत्वा वायुभक्षः परं व्यव्यिति " यसस्मरणात्॥ ११८॥

इति तप्तक्रच्यक्षतुर्विधः ।

#### पाद्कुच्हमाह

## एकमक्तेन नक्तेन तथैवायाचितेन च । उपवासेन चैवायं पादकुच्छुः प्रकीर्तितः ॥ ३१९ ॥

पक्रमकेन सङ्ग्लोजनेन दिवैव । नक्तेनेति प्रयम्पादानात् अतथ दिवैवैकवारमेव भोज-२५ नेनेवैकमहोराज्ञमतिवाहयेदिति । तज्ञ दिवेति राजिश्युदासः । एकवारमिति दिवारादिन्युदासः । भोज-नेनेत्यभोजनन्युदासः ।

एतम इन्छादीनां व्रतकपत्वात् प्रकायभोजनपर्युद्वासेन इन्छाङ्कसूतं भोजनं विश्रीयते । तथा चापस्तम्बः (११२७१७) । 'व्यवननकाश्यदिवाशीस्ततक्षयदं । अयास्तितवतक्ष्यदं नाम्रातीति किंचन'। इति । अत्र चानकाशीत्यनेन व्यविद्वितेन णिनिमत्ययेन नकपर्युद्दित दिवाभोजनियमं १ द्वीयति । गौतमेनापीद्मेव स्पष्टीकृतम् (अ. २६ स्. २)। 'इविच्यान मातराशान्मुक्त्वा तिस्रो सन्तिर्गक्षियादिति '। एवं नकभोजनविशावपि ।

न विद्यते याचितं यस्मिन्भोजने तद्याचितमिति । तेन कालविशेषानुपादानाहिवा रात्री वा सक्कदित्येव । तपोरूपत्वात् कृच्छ्राणां द्वितीयभोजने तदनुपपत्तेः अयाचितमिति न केवलं परकीयाज-याचनप्रतिषेधः अपि त स्वकीयमपि परिचारकभार्यादिभ्यो न याचितव्यम् । प्रेषणाध्येषणयोः साधारण-त्वात् याश्वायाः। अतः स्वगृहेऽपि भृत्यभार्यादयोऽनाज्ञप्ता एव यादि भोजनसुपहरन्ति तर्हि भोक्तव्यम्। नान्यथा। असुनैवाभिप्रायेणोक्तं गौतमेन (अ. २६ स्. ४) 'अथापरं ब्यहंन कंचन याचे- ५ तेति'। अत्र च आससंख्यानियमः पराशरेण दर्शितः '' सायं तु दादश आसाः प्रातः पश्चदश स्मृताः । चतुर्विशातिरायाच्याः परं निरशनं स्मृतमिति " ॥ आपस्तम्बेन त्वन्यथोक्तम् " सायं दाविंशतिर्मासाः मातः पिहुंशतिः स्मृताः । चतुर्विंशतिरायाच्याः परं निरशनास्त्रयः । कुक्कुटाण्डममाणस्त् यथा चास्पं विशेत्स्रखमिति "। अनयोश्च कल्पयोः शक्तचपेक्षया विकल्पः । आपस्तम्बेन तु माजापत्यमायश्चित्तं चतुर्धा विभज्य चतुरः पादकुच्छ्रान्कृत्वा वर्णानुरूपेण व्यवस्था दशिंता । "च्यहं १० निरशनं पादः पादश्चायाचितं त्र्यहम् । सायं त्र्यहं तथा पादः पादः पातस्तथा न्यहम् ॥ पातः पादं चरेच्छूदः सायं वैश्यस्य दापयेत् । अयाचितं तु राजन्ये त्रिरात्रं बाह्मणे स्मृतमिति । यदा त्वयाचितोपवासात्मकञ्यहद्वयानुष्ठानं तदाऽधेकुच्छः । सायं व्यतिरिकापरत्र्यहत्रयानुष्ठानं तु पादोनमिति विज्ञेयम् । ' सायं पातविनाऽर्धे स्यात्पादोनं नक्तवर्जितमिति ' तेनैवोक्तवात् ॥ अर्धकृच्छ्रस्य प्रकारान्तरमपि तेनैव दर्शितम् '' सायं प्रातस्तथैकैकं दिनद्वयमयाचितम् । दिनद्वयं च नाश्नी-१९ यात्कृच्छार्थे तद्विधीयते '' इति ॥ ३१९ ॥

#### प्राजायत्यं कृष्णूमाह

#### यथाकथंचित्रिगुणः प्राजापत्योऽयमुच्यते ।

अयमेव पादकुच्छूः यथाकथेचिहण्डकालितवदावृत्त्या स्वस्थानविवृद्ध्या वा तत्राध्यानुलोम्बेन मातिलोम्येन वा तथा वश्यमाणजपावियुक्तं तद्रहितं वा जिरम्यस्तः प्राजापत्योऽभिधीयते । तत्र दण्ड-२० कितवदावृत्तिपक्षो विसिष्ठेन प्रदृशितः (अ. २३ स्. ४३)। "अहः प्रातरहर्नकमहरेक-मयाचितम् । अहः पराकं तमैकमेवं चतुरही परी ॥ अनुमहार्थं विप्राणां मनुर्धमेभूतां वरः । बालबुद्धा-तुरेब्वेवं शिशुक्तच्छूमुवाच हेति " ॥

आनुलोम्पेन स्वस्थानिवृद्धिपक्षस्तु मनुना वृद्धितः (अ. ११ भ्लो. २११)। " व्यहं मातस्यहं सार्य व्यहमयादयाचितम् । परं व्यहं च नाश्रीयात्माजापत्यं चरिहूजः" इति ॥ मातिलो-२५ म्यावृत्तिस्तु वसिष्ठेन वृद्धिता । भातिलोम्य चरेहिमः इन्छ्रं चान्ह्रायणीत्तरमिति ।

जपादिरहितपक्षस्तु श्रीशृदादादिविषयेऽङ्किन्सा विशेतः। "तस्माच्छूनं समासाय सदा धर्मे-पये स्थितम् । मायश्चित्तं मदातस्यं जपहोमादिविजितमिति ?'। जपादियुक्तपक्षस्तु पारिशेष्याद्योग्यः तया च वेविणिकविषयः। स च गौतमादिमिर्दिशितः (अ. २६ स्. १।१७)। 'अथातः इच्छ्रान्थ्यास्यास्यामः। हविध्यान्मातराशान्धुक्त्वा तिस्रो राजीमित्र्यीयाद्यापरं त्यदं नक्तं भुजीताथापरं ३० ध्यदं न कंचन याचेताथापरं त्र्यहसुपवर्त्तास्तिष्ठेदहिन राजावासीत क्षिप्रकामः सत्यं चदेदनिर्थः सह न भाषेत रीरवयोषाक्रपे नित्यं मयुकीतानुसवनमुदकोपस्पर्शनमापी हि ष्ठेति तिसुभिः पविजवतीभिर्माजयीत

24

*वातिश्च ऱ*्रमाह

#### अयमेवातिकृच्छः स्यात्पाणिपूरान्नमोजनः ॥ ३२० ॥

एतन्दर्मक एव एकभकाविमाजापत्यभमपुक्तोशितक्वण्यः स्वात् । इयांस्तु विशेषः । आये व्यहः भये पाणिपूरणमान्नमनं भुक्षीत न पुनर्दाविंशत्यादि मासान् ॥ अत्र च मामभोजनानुवादेन पाणिपूरान-विवानावृत्त्पव्यहेऽतिवेशमात उपवासोऽमतिपदा एव ॥ अत्रापि पावशो व्यवस्था पूर्ववदेव ब्रहव्या । २० यसु सञ्जनोक्तम् (अ. ११ क्टो. २१३) " एकैकं मासमश्रीवाश्यहाणि जीणि पूर्ववत् । व्यहं चोप--सेस्वन्त्पमतिक्वच्छं चरन् दिजः " ॥ इति, तत्वाणिपूराचपरिमितत्वावृत्यस्वाच्छक्तविषयम् ॥ १२०॥

#### **श**च्ड्रातिक्वच्ड्रमाक

## कुच्छ्रातिक्रच्छ्रः पयसा दिवसानेकविंशतिम् ।

पकविंशतिरानं पर्यसा वर्तनं कृष्ण्यातिकृष्ण्यस्यं नतं विज्ञेयम् । गौतमेन तु 'हादशरानस्य-१५ केन वर्तनं कृष्ण्यातिकृष्ण्यमि'त्युक्तम् (अ. २६ स्. १५) । 'अन्भक्षस्तृतीयः स कृष्ण्याति-कृष्णः' इति (अ. २६ स्. २०)। अतथ्य शक्त्यपेक्षया तथोर्ष्यवस्था ॥

पराक्षमध

द्वादशाहोपवासेन पराकः पारिकीर्तितः ॥ ३२१ ॥ मन्योज्यार्थकोकः ॥ १२१ ॥ सौम्यकुच्छ्माह

#### पिण्याकाचामतकाम्बुसक्तूनां प्रतिवासरम् । एकरात्रोपवासश्च कुच्छुः सौम्योऽयमुच्यते ॥ ३२२ ॥

पिण्याकोिनः मृतते ब्रस्ति ओदनिनस्राबोदिश्वदुद्धसक्तूनां पञ्चानामेकैकं प्रतिदिवसमुणयुज्य षष्ठे ऽत्ति उपबसेदेव सीम्याख्यः कृष्क्कोभिधीयते । द्रव्यपरिमाणं तु प्राणयात्रामात्रनिबन्धनमधिगन्तव्यम् । प्रजावाकेन तु चतुरहर्व्यापी सीम्यकृष्कु उक्तः । '' पिण्याकं सक्तवस्तकं चतुर्थे ऽहन्यभोजनम् । बासो वे दक्षिणां द्रवासीम्योऽयं कृष्कु उच्यते '' इति ॥ ३२२ ॥

तुलापुरुषास्यं कृच्यमाह

#### एषां त्रिरात्रमभ्यासादेकैकस्य यथाक्रमम् । तुलापुरुष इत्येष ज्ञेयः पश्चद्शाहिकः ॥ ३२३ ॥

एपां पिण्याकादीनां पश्चानां क्रमेंभें के कस्य विरावाभ्यातेन पश्चदशाह्यापी तुलापुरुषाख्यः कृष्णे वेदितस्यः । अव च पश्चदशाहिकत्विधानादुप्यासस्य निवृत्तिः ॥ यमेन त्वेकविंशतिराजि-कस्तुलापुरुष उक्तः । '' आचाममथ पिण्याकं तकं चौदकसक्तुकान् । व्यहं व्यहं प्रयुक्तानो वायुमक्षी व्यवस्य ॥ एकविंशतिरावस्तु तुलापुरुष उच्यते '' इति । अव हारीता बुक्तिकर्तव्यता अन्यगौरव-भयाग लिख्यते ॥ ३२३ ॥

#### चान्द्रायणमाह

### तिथिवृद्ध्या चरेत्पिण्डान् शुक्के शिख्यण्डसंमितान् । एकैकं ह्रासयेत्कृष्णे पिण्डं चान्द्रायणं चरन् ॥ ३२४ ॥

चान्द्रायणास्यं व्रतं कुर्वन् मयूराण्डपरिमितान् पिण्डान् शुक्के आपूर्यमाणपक्षे तिथिवृद्ध्या चरेत् भक्षयेत् । यथा प्रतिपत्मभृतिष्ठ चन्द्रकलामामेकेकशो वृद्धिर्थमासे तद्दत्पण्डानिए प्रतिपयेको २० वितीयायां द्रावित्येवमेकेकशो वर्धयम् भक्षयेखावत्गैणंमासी । ततः पश्चद्श्यां पश्चद्श्यासान्भुक्ता ततः कृष्णपक्षे चतुर्वश् प्रतिपदि द्वितीयायां चयोद्शेत्येवमेकेकशो यासान् हासयन् अश्रीयात् यावचतुर्वशी । ततश्चतुर्वश्यामेकं प्राप्तं अतित्वा इन्द्रक्षये अर्थादुप्यसेत् । तथा च वित्यद्वाः (अ. २० स्. २१ ) । '' एकैंकं वर्धयेतिपण्डं शुक्ते कृष्णे च हासयत् । तथा च वित्यद्वाः (अ. २० स्. २१ ) । '' एकैंकं वर्धयेतिपण्डं शुक्ते कृष्णे च हासयत् । तथा च व्यत्तिष्ठः यणम् । संज्ञायो विधिरितं '' । चन्द्रस्यायनिवायनं चरणं यसिमन्कर्मणि हासपृद्धिन्यां तचान्द्रान् २५ यणम् । संज्ञायां वैषिः । इदं च यववत् प्रान्तयोरणीयः मध्ये स्थवीय इति यवमध्यमिति कथ्यते । एतदेव वर्तं यदा कृष्णपक्षपतिपदि प्रकन्य पूर्वेकक्रमेणानुष्ठीयते तदा पिपीलिकावन्मध्ये हिसष्ठं भवतीति पिपीलिकावन्मध्ये हिसष्ठं । तथा हि पूर्वोक्कमेण कृष्णप्रतिपदि चनुर्वश्यो यावसुर्जीत । तत्वश्चतुर्वश्यामेकं यासं यसित्वाऽभावास्यायामुणेष्य सक्क्ष्मातिपदि प्रकनिव सासं प्राक्षीयात् । तत प्रकोपच्यमोजनेन पक्षशेषे निर्वर्थमाने गौर्णमास्यां २०

पश्चद्श यासाः संपयन्त इति युक्तंत्र पिपीलिकामध्यता । तथा च वसिष्ठः । (अ. २३ सू. ४५) 
''मासस्य कृष्णपक्षादी यासानयाचतुर्दश । यासापचयभोजी सन्पक्षशेषं समापयेत् ॥ तथेव शुक्रुपक्षादी
यासं भुजीत चापरम् । यासोपचयभोजी सन्पक्षशेषं समापयेदिति ''॥

यदा त्वेकस्मिन्यक्षे तिथिबृद्धिह्नासवशात् पोडशिद्वानि भवन्ति चतुर्वश वा तदा प्रासाना५ मिप बृद्धिह्नासो वेदितन्यो । 'तिथिकृद्धचा पिण्डांअरेदिं'ति नियमात् । गीतमनात्र विशेषो दार्शितः (अ. २८ सू. १-१५) । ''अथातश्रान्द्रायणं ।तस्योक्तां विधिः क्रुच्छे ।वपनं च वर्तं चरेत्। श्रीभूतां पीणमासीमुपवसेत् । 'आप्यायस्व' 'सं ते पयासि' ' नवो नव । इति चेताभिस्तर्पणमाज्यहामो हविषश्राद्धमन्त्रण्णमुपस्थानं चन्द्रमसः । 'यहंवादेवहेडनार्मिति' चतस्यभिगान्यं गृहयात् । 'देवइतस्यित' चान्ते समिद्धिः ॐसूः ॐसुवः ॐसदः ॐमहः ॐजनः ॐत्तपः ॐसत्यं यशः श्रीक्रक् इद् आंजः १० तेजः पुरुषः धर्मः शिव इत्येतंप्रीसानुमन्त्रणं मतिमन्त्रं मतसा । नमः स्वाहेति वा सर्वान् एतित्व प्रामान्युअति । तद्वासममाणमास्याविकारेण । चर्मक्षेक्षसन्तुक्यावकशाकपयोद्यिगृतमृत्वस्कोद्येत्वाति हवीपि उत्तरोत्तरं पशस्तािति । पीर्णमास्यां पश्चदश प्रासान् सुक्तव एकेकापच्येमापरपक्षमश्रीयात् । अमान्यास्यायामुपोर्व्यकेकोपचयेन पूर्वपक्षं ।विपरीतमेकेषाम् एष चान्द्रायणो मासः '' इति ।

अञ्च आसप्रमाणमास्याषिकारेणेति यदुकं तह्नालाभिष्रायम् । तेषा शिष्यण्ढपरिमितपञ्चव्दशः
रेष आसभोजनाशकः । श्रीरादिहिषण्ड शिष्यण्डपरिमितत्वं पर्णपुटकाविना संपादनीयम् । तथा कुकुटाण्डाद्रीमलकाविनि तु आस्परिमाणानि स्मृत्यन्तरोक्तानि शक्तिषयणाणि शिष्यण्डपरिमाणानाभुत्वासेषाम् । यत्पुत्रत्व 'श्वीभृतां पौर्णमासीग्रुप्वसोदिग्यञ्च चतुर्वश्यामुप्वसमिभिधाय पौर्णमास्यां
'पञ्चवश्यासान्ध्रक्वेश्यादिना दात्रिशदहरात्मकत्वं चान्द्रायणस्योक्तं तत्पक्षान्तरमवृश्चेनार्थं न सार्वजिकम् । योगीश्वर्वचनानुरोधन त्रिशद्वरात्मकस्य दृशितत्वात् । यदेतत्सार्षत्रकं स्यानदा नरन्तर्यण
२० संवत्सरे चान्द्रायणानुष्ठानानुपपत्तिः स्यान् चन्द्रगत्यनुवर्तनानुपपत्तिश्च ॥ ३२४ ॥

चान्द्रायणान्तरमाह

## यथाकथञ्चित्पिण्डानां चत्वारिंशच्छतद्वयम् । मासेनैवोपभुञ्जीत चान्द्रायणमथापरम् ॥ ३२५ ॥

पिण्डानां चत्वारिंश्विषिकं शतद्वयं माखेन भुआति । यथाकथित्यातिविनं मध्या-१५ हेऽष्टौ मासान् अथवा-नकंविनयोश्वतुरश्वतुरो वा अथवेकस्मिश्चतुरोऽपरिसम्बाद्वश तथेकरावमुणे-व्यापरिसम्बोडश वेत्याविमकाराणामन्यतमेन शक्त्यावपेक्षया भुश्रीते त्येतत्यूवोकचान्द्रायणद्याद्पर्य चान्द्रायणम् । अतस्तयोनीयं माससंख्यानियमः । किंतु पश्चविंशत्यिकशतह्यसंख्येव । मसुना चैते मकारा वृश्चिताः । ( अ. ११ क्लो. २१८--२२० )

''अद्यानधी समभीयात्मिण्डान्मध्यन्दिने स्थिते । नियतात्मा हाविष्यस्य यतिचानद्वायणं चरेत् ॥

''चतुरः मातरश्रीयात्मिण्डान्तिमः समाहितः । चतुरोऽस्तमिते सूर्वे शिद्धचान्द्वायणं चरेत् ॥

'श्रथाक्रथव्यत्मिण्डानां तिसोऽशीतीः समाहितः । मासेनाश्चन्द्वविष्यस्य चन्द्रस्थैति सलोकताम्॥'

इति''। तथा चत्वारिंशच्छतद्दयन्यूनसंख्याग्राससंपाद्यस्यापि संग्रहार्थमपर्ग्रहणम् । यथाह **यमः ।** '' त्रींस्त्रीन्पिण्डान्समंत्रीयान्नियतात्मा दृढवतः । हविष्यान्नस्य वै मासमृषिचान्द्रायणं स्मृतमिति'' ।

एषु च यतिचान्द्रायणप्रभृतिषु न चन्द्रगत्यनुसरणमपेक्षितम् । अतिक्षरिद्दिनात्मकसाधारणेन मासेन नैरन्तर्येण चान्द्रायणानुष्ठाने यदि कथंचित्तिथिवृद्धिह्नासवशात् पश्चम्यादिष्वारम्भो भवित तथापि न दोषः । यदिष सोमायनाख्यं मासवतं मार्कण्डेयेनोक्तम् । ''गोक्षीरं सप्तरात्रं तु पिंचत्ततनचतुष्ट- 'पयात् । स्तन्त्रयात्मारात्रं सप्तरात्रं स्तनद्वयात् ॥ स्तनेनैकेन षड्रात्रं विद्यतं वायुभुगभेवत् । एतत्सोमायनं नाम वर्तं कल्मषनाशनमिति''॥स्मृत्यन्तरे 'सप्तादं चेत्येतद्वोस्तनमस्विल्यय वीन्स्तनान्द्वौ तथेकं कुर्योत्र्वी-श्रोपवासान्यदि भवित तदा मासि सोमायने तत्र्द्वित तदिष चान्द्रायणधर्मकमेव । हारितेन 'अथातश्चान्द्रा-यणमनुकंभिष्य' इत्यादिना सेतिकर्तव्यताकं चान्द्रायणधर्मकमेव । हारितेन 'अथातश्चान्द्रा-यणमनुकंभिष्य' इत्यादिना सेतिकर्तव्यताकं चान्द्रायण्यमित्रयेवमेव सोमायनमित्यतिदेशाभिधानात् । यत्पुनस्तेन कृष्णचतुर्थीमारभ्य शुक्रद्वाद्वरीपर्यन्तं सोमायनमुक्तम् । चतुर्थीप्रभृतिचतुःस्तनेन रित्रावं विस्तनेन विरात्रं विस्तनेन विरात्रं एकस्तनेन विरात्रं विस्तनेन प्रति प्रत्रक्षतान्तं ''या ते सोम चतुर्थी तन्त्स्तया नः पाहि तस्य नमः स्वाहा, या ते सोम पश्चमी षष्ठीत्येवं यागार्थीस्तिथिहोमा एवं स्तुत्वा एनोभ्यः पृतश्चन्द्रमसः समानतां सलेकतां सायुन्त्यं च गण्डतिति' चतुर्विशातिदिनात्मकं सोमायनमुकं तद्शकविषयम् ॥ ३२५॥

अथ कृच्छ्रचान्द्रायंणसाधारणीमितिकर्तव्यतामाह

#### कुर्यात्त्रिषवणसायी कृच्छ्रं चान्द्रायणं तथा । पवित्राणि जपेत्पिण्डान्गायत्र्या चाभिमन्त्रयेत् ॥ ३२६ ॥

कृच्छ्रं प्राजापत्यादिकं चान्द्रायणं वा त्रिषवणसानयुक्तः सुर्यात् । एतच तप्तकृच्छ्र-व्यतिरेकेण । तत्र 'सकृत्सायी समाहितः' इति मनुना विशेषाभिषानात् ॥ यत्युनः राह्नेन कृच्छ्रेषु त्रिषवणस्नानमभिहितम् । 'त्रिराह्ने त्रिनिशायां तु सवासा जलमाविशेदिति' तदशक्त-र विषयम् । यत्पुनवैद्राम्पायनेन दैकालिकं स्नानमुक्तम् । 'स्नानं दिकालेमेव स्यात्रिकालं वा दिजन्मनः' इति तत्रिषवणस्नानशक्तस्य वेदितव्यम्।यत्पुनर्यार्थणोक्तम् । 'एकवासाश्चरेद्रीक्षं स्नात्वा वासो न पीडयेत् तत्रिप शंकरयेष । 'एकवासा आर्द्रवासा वा लच्चाशीः स्थण्डिलेशयः ' इत्येकवस्रताया अपि शक्केन पाक्षिकत्वेनाभिधानात् । स्नाने च हारतिने विशेष उक्तः । 'त्यवरं शुद्धवतिभिः स्नात्वाऽधमर्थणमन्तर्जले जपित्वा धौतमहतं वासः परिधायसाम्रासौन्येनादित्यमुपतिहोदिति । र प

स्नानानतरं च पवित्राणि जपेत् । पवित्राणि च अघमर्षणं 'देवक्टतः शुद्धवत्यस्तरत्समा ' (अ. २८ स्. ११) इत्यादीनि विसष्ठादियतिपादितानामन्यतमान्ययांपिरुद्धेष्ठ कालेषु अन्तर्जले जपेत् । "सावित्रीं च जपेलित्यं पवित्राणि च शक्तितः" इति मनुस्मरणात् (अ. १९ श्लो. २२५) । यतु गौतमेष्त्रोक्तम् (अ. २६ स्. ९)। 'रौरवयोषाजपे नित्यं प्युजीतेति' तद्पि पवित्रत्वादेवोक्तं न पुनर्नियमाय । तथा सति श्रुत्यन्तरस्लत्वकत्यनापसङ्गात् । अतोऽनधीतसाम- ३० वेदेन गायव्यादिकमेव जप्तव्यम् । यद् पे 'नमो हमाय मोहमाय 'इत्यादि पठित्वा 'एता एवाज्याहृतय । इत्युक्तं तद्पि न नैयमिकं किंतु "महाव्याहृतिभिहाँमः कर्तव्यः स्वयमन्वह्मिति" मनुना महाव्याह्न

24

तिभिर्होमविधानात् (अ. ११ श्लो. २२२)॥ तथा **पटानिश्चान्त**ं प्युक्तम् । ''जपहोमाद्दि यत्किंचित्कृच्छ्रोक्तं संभवेत्र चेत् । सर्वं व्याह्मतिभिः क्रुयोद्वायव्या प्रणवेन चिति''। आदिमहणादुद्दक-तर्पणादित्योपस्थानादेर्महणम् । अत एव **वेशम्पायनः ।** 'स्नात्वोपातिष्ठेदादित्यं संसिभिस्तु कृताअछि-रिति ''॥ एवमन्येष्वपि विरोधिपदार्थपु विकल्प आश्रयणीयः । अविरोधिषु समुक्रयः ।

भ शाखान्तराधिकरणन्यायेन सर्वस्मृतिमत्ययत्वात्कर्मणः । जपसंख्यायां विशेषस्तेनव द्रशितः ।
"क्रषमं विरजं चेव तथा चेवाधमर्पणम् । गायधी वा जपेदेवी पविद्यां वेदमातरम् ॥ शतमप्रशतं
वाऽपि सहसमथवा परम् । उपोशु मनसा वाऽपि तर्पयत्विनृदेवताः ॥ मनुष्यांश्चेव भृतानि मणम्य
शिरसा ततः" इति ॥ तथा पिण्डांश्च मत्येकं गायच्या चाभिमन्त्रयेन् । तथा सम्मापि विशेष
उक्तः । "अङ्कुल्यमस्थितं पिण्डं गायच्या चाभिमन्त्रितम् । माश्याचम्य पुनः कुर्याद्न्यस्याप्यभि१० मन्त्रणमिति "।अतश्च ॐसर्भुवःस्वरित्यादिभिगीतमोक्तर्भमन्त्रणमन्त्र्यःसहास्य विकल्प उक्तः। यत्पनपराष्यायस्य ' संतेषयांसी त्यादिभिः पिण्डकरणात्पूर्वं हविषोऽभिमन्त्रणमुक्तं तक्षिमकार्यत्वात्वमुन्धीयते ।

पतानि इन्च्छादिवतानि यदा प्रायश्चित्तार्थमनुष्ठीयन्ते तदा केशादिवपनपूर्वकं परिमृतीतन्यानि । 'वपनं व्रतं चरेदिति' गौतमस्मरणात् (अ. २७ स्. ३) । अभ्बुद्यार्थ तु नैव वपनम् । 'वसिष्ठेनाप्यव विशेष उक्तः (अ. २४ सू, ४-५) । ''क्रुच्छाणां व्रतस्पाणां व्मश्चकेशादि । क्रिश्चेताप्यव । क्रिश्चेताश्चित्वावर्ष्यमिति'। क्रुच्छाणां व्रतस्पाणि वपनादीन्यङ्गानि वश्यन्त इति शेषः ।

पर्षद्वपदिष्टवतप्रहणं च व्रतानुष्ठानदिवसात्पूर्वेशुः सायाक्षे कार्यम् । यथाह व्यसिष्ठः -
"सर्वपिषेषु सर्वेषां व्रतानां विधिपूर्वेकम् । प्रहण संप्रवृत्त्यामि प्रायश्चिनं चिकीर्षितं ॥

"दिनान्ते नखरोमादीन्प्रवाप्य स्नानमचरेत् । भस्मगोमयमृद्यारिपश्चगच्यादिकस्पितः ॥

"मलापकर्षणं कार्यं भाक्षशोचोपसिद्धये । दन्तपावनपूर्वेण पश्चगव्यन संयुतम् ॥

"व्रतं निशामुखे यात्रां विहस्तारकद्शेने । आचम्यातः परं मीनी ध्यायन्दुष्कृतमात्मनः ॥

"मनः संतापनं तीवमुद्यदेच्छोकमन्ततः" इति । बहिरिति प्रामादाद्विर्मिष्कम्य ।

स्त्रियाऽध्येवमेव अतपरिग्रहः कार्यः । केशहमश्रुलोमनखवपनं तु नास्ति । 'चान्झायणादि व्यंतदेव स्त्रियाः केशवपनवर्ज्यमिति । **बीधायन**स्मरणात् ( २।४।७१ )॥

वपनानिच्छोस्तु **हारीतेन** विशेष उक्तः। ''राजा वा राजपुत्रो वा बाह्यणो वा बहुश्रुतः। <sup>२५</sup> केशानां वपनं कृत्वा प्रायश्चित्तं समाचरेत्॥ केशानां रक्षणार्थं तु दिगुणं वतमाचरेत्। दिगुणं तु बते चीणं दक्षिणा दिगुणा भवेदिति''॥

एतच महापातकाविदोषिवशेषाभिमायेण ब्रष्टयम् । '' विद्यदिपनृपद्यीणां नेल्यते केशवापनम् । अते महापातिकेनो गोहन्तुश्चावकीर्णिनः '' इति सनुस्मरणात् ॥ आवास्त्रेनाप्यत्र विशेष उकः । ''आरम्भे सर्वकृष्णुणां समाती च विशेषतः । अभेनैव च शालाश्री लुद्धयाद्याद्यतिः पृथक्॥ श्राद्धं कुर्या-विशेषात्रमे स्वतिकृष्णुणां समाती च विशेषतः । अभेनैव च शालाश्री लुद्धयाद्याद्यतिः पृथक्॥ श्राद्धं कुर्या- स्नानं चाङ्गतयोदितम् । नेमित्तिकानां सर्वेषां यथा चैवानुकीर्तनिर्माति '' तथा ॥ ''गात्राभ्यङ्गाशिरो-भ्यङ्क्कताम्बूलमनुर्लेपनम् । व्रतस्यो वर्जयन्सर्वे यञ्चान्यद्वलरागकृदिति '' । एत्मादिकर्तव्यताजातं स्मृत्यन्तरादन्वेष्टव्यम्।

एवमनेन विधिना वतं गृहीत्वाऽवश्यं पित्तमापनीयम् । अन्यथा तु प्रत्यवायः । ''पूर्वं वतं गृहीत्वा तु नाचरेत्काममोहितः । जीवन्भवित चाण्डाळो मृतः श्वा चैव जायते '' इति **छागल्य- प** समरणात् । इत्यलं पपञ्चेन ॥ ३२६ ॥

इत्यमुक्तविनियोगस्य चान्द्रायणादेः स्वरूपमभिधायः कार्यान्तरेऽपि विनियोगमाह

#### ं अनादिष्टेषु पापेषु शुद्धिश्वान्द्रायणेन तु । धर्मार्थं यश्चरेदेतचन्द्रस्यैति सलोकताम् ॥ ३२७ ॥

आदिश्यत इत्यादिष्टं पायश्चित्तं न विद्यते आदिष्टं येषु पापेषु तेषु चान्द्रायणेन शुद्धिः। चश- १० ब्दात्माजापत्यादिभिः कृच्छ्रेरेन्द्वसहितंस्तिन्तरपेक्षेवी शुद्धः । तथा च षद्रित्रंशन्मतेऽभिहितम् । ''यानि कानि च पापानि ग्रोर्गुक्तराणि च । क्टच्छ्रातिकृच्छ्रचान्द्रेयैः शोध्यन्ते मनुस्ववीदिति '' त्रयाणां समुचय उक्तः पतिपादितः । उदानसा तु इयोः समुचय उक्तः । " दुरितानां दुरिष्टानां पापानां महतामपि । क्रुच्छ्रं चान्द्रायणं चैव सर्वपापमणाशनामिति '' । दुःस्तिमुपपातकम् । दुःरिष्टं पातकम् । गौतमेन तु ' कृच्छ्रातिकृच्छ्रो चान्द्रायणमिति सर्वप्रायश्चित्ति । विसमासकरणेनैन्द्व- १५ निरपेक्षता कच्छातिक्कच्छ्योः सूचिता ( अ. १९ स्. २० )। चान्द्रायणस्य निरपेक्षता इतिशब्देन च त्रयाणां समुखयः । केवलप्राजापत्यस्य तु निरपेक्षं चतुविदातिमतेऽभिहितम्। 'लघुदोषे त्वनादिष्टे प्राजापत्यं समाचरेदिति' । गौतमेनापि प्राजापत्यादेर्नैरपेक्षमुक्तम् (अ.२६सू.२१)। 'प्रथमं चरित्वा श्चिः पृतः कर्मण्यो भवति । द्वितीयं चरित्वा यदन्यन्महापातकेभ्यः पापं कुरुते तस्मात्ममुच्यते । तृतीयं चरित्वा सर्वस्मादेनसो मुच्यत इति ' महापातकाद्गीत्यभिगेतम् । मनुनाऽप्युक्तम् । ( अ. ११ २० श्लो. २१५ ) 'पराको नाम क्रुच्ल्रोऽयं सर्वपापापनोदनः ' इति । **हारी**तेनाप्युक्तम् । ''चान्द्रायणं यावकश्च तुलापुरुष एव च । गवां चैवानुगमनं सर्वपापप्रणाशनम् ?? ॥ तथा "गोमूत्रं गोमवं क्षीरं दृषि सर्पि: हुरोोदकम् । एकरात्रोपवासभ्य श्वपाकमिप शोधयेत् ''। तथा तप्तकृच्छ्मिधकृत्य तेनैवो-क्तम्। " एव कृच्छ्रो द्विरभ्यस्तः पातकेभ्यः प्रमोचयेत्। त्रिरभ्यस्तो यथान्यायं शूद्रहत्यां व्यपो-हतीति "। उदानसोक्तम्। " यत्रोक्तं यत्र वा नोक्तं महापातकनाशनम्। प्राजापत्येन कृच्छ्रेण २५ जोधयेकात्र संशयः " इति ।

पतानि प्राजापत्यादीनि अनादिष्टेषुपपातकादिषु सक्टदम्यासापेक्षया व्यस्तानि समस्तानि वा योजनीयानि । तथा आदिष्टवतेष्वपि महापातकादिषु अभ्यासापेक्षया योजनीयानि । अत एव यमेनोक्तम् । 'यञोक्तमि त्यादि । गौतमेनाप्युक्तनिष्कृतीनां संग्रहार्थं सर्वप्रायश्चित्तग्रहणं कृतम् । तथा
यदि तेनेवोक्तम् (अ. २६ सू. २२)। 'द्वितीयं चरित्वा यदन्यन्महापातकेन्यः पापं कुक्ते ३०
तस्मात्त्रमुच्यतः ' इत्युक्तवाः ' तृतीयं चरित्वा सर्वस्मादेनसो मुच्यतः ' इति, तदिपि महापातकाभिगायं

न तु श्चद्रपातकाभिपायम् । न च महापातकमनुक्तिनिष्कृतिकं संभवति तस्मादुक्तिनिष्कृतिकेष्वपि प्राजापत्यादयो योजनीयाः ।

तत्र द्वाद्शवार्षिकवते द्वाद्शद्वाद्शदिनानि एकैकं प्राजापत्यं च परिकल्य गण्यमाने प्राजा-पत्यानां पष्टचिषकशतव्यं द्वाद्शवार्षिकं वैकल्पिकमनुष्ठेयं भविति। तद्शक्तौ तावत्य एव धेनवो दातव्याः। ५ तद्संभवे निष्काणां षष्टचिषकशतव्यं दातव्यम् । तथा स्मृत्यन्तरम् । ''प्राजापत्यिकियाशको धेनुं द्याद्विचक्षणः । थेनोरभवि दातव्यं मूल्यं तुल्यमसंशयम् ''॥ मूल्यार्धमपि निष्कं वा तद्र्यं वा शक्तव्य-पेक्षया दातव्यम् । 'गवामभावे निष्कं स्याचद्यं पाद एव वेति 'स्मरणात् । मूल्यदानस्याप्यशक्तौ तावन्तो वोद्वासाः कार्याः। तवाप्यशक्तौ गायवीजपः षट्विंशळक्षसंख्याकः कार्यः । ''क्रच्छ्रोऽयुतं तु गायच्या उद्वासास्तथेव च । धेनुपदानं विपाय सममेतचनुष्टयमिति '' पराशरमरणात् ।

- १° यतु चतुर्विद्दातिमतेऽभिहितम् । "गायज्यास्तु जगन्केटिं ब्रह्महत्यां व्यपेहिति । लक्षाशीतिं जपेयस्तु सुरापानादिमुच्यते ॥ पुनाति हेमहतीरं गायज्ञ्या लक्षसप्ततिः । गायज्ञ्याः षष्टिभिल्लेक्षेत्रीच्यते गुस्तत्त्वराः । इति, तत् इांद्शवार्षिकतुल्यविधानतयोक्तं । नं पुनरशक्तविषयमिति न विरोधः । एवः मन्येऽपि । 'कृच्छ्रो देव्ययुतं चैव प्राणायामशतदयम् । तिलहोमसहस्रं तु वेद्पारायणं तथेश्त्याद्य-प्रत्याम्नायाश्चतुर्विशतिमन्वादिशास्त्राभिहिताः षष्टचिषकित्रिशत्तागुणिता महापातकेषु बोद्धव्याः । अति-१ पातकेषु सप्तत्यिकशतद्वयं प्राजापत्यानां कर्तव्यम् । तावन्तो वा थेन्वाद्यः प्रत्यामायाः । पातकेषु साशीतिशतं प्राजापत्यानां प्रत्यामायाः थेन्वाद्यस्तावन्त एव वा । तथा चतुर्विशितमतेऽभिहितम् । "जन्मप्रभृति पापानि बहुनि विविधानि च । कृत्वाऽवीम् ब्रह्महत्यायाः षडव्दं ब्रतमाचरेत् ॥ प्रत्याम् प्राये गवां देयं साशीति धनिना शतम् । तथाऽष्टाद्शलक्षाणि गायज्या वा जपेद्वयः " इति । इद्मेवइादशवार्षिके व्रते द्वादशहाद्शिदैनैरैकैकप्राजापत्यकल्पनायां लिङ्कम् ।
- २० एवमुपपातकेषु जेवार्षिकप्रायश्चित्तविषयभूतेषु नवित प्राजापत्यास्तावन्तः प्रत्याम्रायाः । जेमासिक विषये पुनः सार्धसप्तप्राणापत्याः प्रत्याम्रायाश्च धेनूद्वासाद्यस्तावन्तः एव । मासिकवतविषये तु सार्धं प्राजापत्यद्वयं तावानेव वा प्रत्याम्रायाः । चान्द्रायणविषयभूतेषु पुनरुपपातकेषु प्राजापत्यज्ञयम् । तद्वः शक्तस्य प्रत्याम्रायस्तावानेव । यत्पुनश्चतु विद्यातिमतेऽभिष्ठितम् । "अष्टौ चान्द्रायणे देयाः प्रत्याम्रायविष्यौ सद्ति" तद्पि धनिनः पिपीलिकामध्यादिचान्द्रायणप्रत्याम्रायविषयम् । मासाति-२५ इच्छूविषयभूतेषु पुनरुपपातकेषु सार्थसप्तप्राजापत्याः प्रत्याम्रायाश्च धेन्वाद्यस्तावन्त एव । "प्राजापत्य तु गामिका द्यात्मान्तपने इयम् । पराकतप्तम् च्छूतिकृच्छू तिम्नस्तु गास्तथिति " चतुर्विद्रातिमतेऽभिषानात् ।

एतज्ञेकेकं श्रासमश्रीयादित्यामलकपरिमितैकेकशासपक्षे वेदितव्यम् । पाणिपूरान्नभोजनपक्षे पुन-धेनुद्वयमेव । प्राजापत्यस्य पंडुपवासतुत्यत्वात् ॥ तिद्विगुणत्वाज्ञातिक्वःच्छ्रस्य । यद्यपि नवसु दिनेषु ३० पाणिपूसन्नभोजनं तथाऽपि नैरन्तर्येण द्वादश्चदिवसानुष्ठाचे क्वेशांतिशयात्यद्वशेषसमानप्राजापत्यद्वय-तुस्यत्वमेव । प्राजापत्यस्य च षडुपवासतुत्यत्वं युक्तमेव । तथा हि । प्रथमे व्यहे सायन्तनभोजनवय-निवृत्ताविकोषवाससपेतिः । दितीपे व्यहे प्रातःकालभोजनत्रयनिवृत्तिपरस्य । तथा च अयाचितव्यहेऽपि

सायन्तनभोजनत्रयवर्जनेऽपरस्येत्येवं नवभिर्दिनैरुपवासत्रयम् । पुनश्चान्त्यत्र्यहे चोपवासत्रयमिति युक्तं षडुपनासतुल्यत्नम् । ऋषभैकाद्शगोद्ानसहितन्निरान्नोपनासात्मकगोनधन्नते तु सार्थैकाद्शपाजापत्यास्तान-त्संख्याकाश्चोद्वासाद्यः प्रत्याम्रायाः । मासं पयोत्रते तु सार्धप्राजापत्यद्वयम् । पराकात्मके तूपपातक-वते प्राजापत्यत्रयं पराकतप्तातिकृच्छ्रस्थाने कृच्छ्रत्रयं चरेत् । '' सान्तपनस्य चाध्यर्धमशक्तौ वतमाचरे-दिति '' षद्भिंदान्मतेऽभिधानात् । चान्द्रायणपराककृच्छ्रातिकृच्छ्रास्तु पाजापत्यत्रयात्मका द्वादश- ५ वार्षिकवतस्थाने विंशत्युत्तरशतसंख्या अनुष्ठेयाः । तत्प्रत्यामायास्तु धन्वादयस्त्रिगुणाः । अतिपातकेषु नवित्तसंख्याकाश्चान्द्रायणाद्यः । तत्समेषु पुनः पातकपदाभिधेयेषु षष्टिसंख्याः। उपपातकेषु ज्ञैवाधिकः विषयेषु त्रिंशत्संस्याः । त्रैमासिके गोवधवतस्थाने गोमूत्रम्नानादीनां कर्तव्यताबाद्धल्याचान्द्रा-यणादित्रयम् । मासिकव्रते तु योगीभ्वरोक्ते एकमेव चान्द्रायणम् । धेनूद्वासादि्पत्याम्राय-स्त् सर्वत्र त्रिगुण एव । प्रकीर्णकेषु पुनः प्रतिपदोक्तप्रायश्चित्तानुसारेण प्राजापत्यं पादादिक्कुप्त्या योज-१० नीयम् । आवृत्तौ पुनश्चान्द्रायणादिकमिति । एतिद्देगवलम्बनेनान्यञापि कल्पना कार्या । यत्पुनर्बहरूप-तिनोक्तम् । '' जन्मप्रभृति यत्किञ्चित्पातकं चोपपातकम् । ताबदावर्तयेत्कृच्छ्रं यावत्षष्टिगुणं भवे-दिति ''। ततः ' द्वे परदारे ' इति गौतमोक्तिद्विवार्षिकसमानविषयम् ( अ. २३ सू. २९ )। तथा त्रैमासिकादिविषयभूतोपपातकावृत्तिविषयं वा । पातकपदाभिधेयचाण्डालादिस्त्रीगमने द्विरभ्यास-विषयं वा । तत्र 'ज्ञानात् इच्छ्राब्द्सुद्दिष्टमज्ञानादैन्द्वद्यमिति' सङ्द्वुद्धिपूर्वगमने इच्छ्राब्द्विधानात् १५ तद्भ्यासे द्विवर्षतुल्यषष्टिकः च्छ्राविधानं युक्तमेव । यत्तु सुमन्तुनोक्तम् '' यद्प्यसकृद्भ्यस्तं बुद्धिपूर्व-मघं महत् । तच्छुद्धचत्यब्द्कु च्छ्रेण महतः पातकादृते '' इति तद्प्युपपातकाद्यावृत्तिविषयं तथा ' अज्ञानादैन्दवद्दयमिति ' यमोक्तेन्दवद्दयविषयभूतपातकावृत्तिविषयं वा ।

यस्तु तपस्यसमर्थो धान्यसमृद्धश्च स कृष्ट्यादिवतानि दिजाज्यभोजनदानेन सपादयेत्। तथा हि स्मृत्यन्तरम्।

"कुच्छ्रे पञ्चातिकुच्छ्रे विगुणमहरहिष्ण्यदेवं तृतीये "चत्वारिंशच तसे विगुणितगुणिता विंशातिः स्यात्पराके । "कुच्छ्रे सान्तापनाख्ये भवति षडिषका विंशातिः सैंव हीना "दाम्यां चान्त्रायणे स्यात्तपसि कुशबळो भोजयेदिममुख्यानिर्ति '' । अहरहिरिति सर्वेत्र संबन्धनीयम् । तृतीयः कुच्छ्रातिकुच्छ्रः । अत्र प्राजापत्यदिवसकत्यमया विद्वदिमाणां षष्टिभोजनं भवति ।

यत्तु चतुर्विद्यातिमतेऽभिहितम् । " विमा द्वाद्य वा भोज्याः पावकेष्टिस्तथेव च । अन्या वा पावनी काचित्समान्याहुर्मनीषिणः '' इति प्राजापत्यस्थाने द्वाद्यानां विमाणां भोजनमुक्तं तिन्धिन-विषयम् । यञ्चान्द्रायणस्यापि तत्रैव प्रत्यामायमुक्तम्। "चान्द्रायणं मृगारिष्टिः पवित्रेष्टिस्तथेष च । मित्र-विन्द्रापशुक्षेत्र कृच्छं मासन्ययम्॥''तथा "नित्यनैमित्तिकानां च कास्यानां चैत्र क्रमणाम् । इष्टीनां पशु-३० बन्धानामभावे चरवः स्मृता ''॥ इति, तद्यपि चान्द्रायणाशकस्य । यत्तु कृच्छं मासन्ययं तथिति कृष्ट्राष्टकं प्रत्यामातं तद्दपि जरतमूर्खविषयम् । 'चान्द्रायणं विभिः कृष्ण्रेरिति ' दक्षितत्वादित्यष्टं प्रपञ्जेन । प्रकृतमनुसरामः ।

यस्त्व-युद्यकामो धर्मार्थकाम्यनियोगानिकारसर्थं पृतज्ञान्त्रायणमन्तिशनि न **पुनः** प्रायश्चित्तार्थ-मसी चन्द्रसालोक्यं स्वर्गविशेषं प्राप्नोति । एतच संतत्तरातृत्यिभग्रायेण । एकमारन्या विषाणे विषाणा सर्ववेतो हन्ति । दितीयमारूवा दशपूर्यान् दशापरान् आतमानं चैकविशं पंक्तं च पुनाति । सेवसारे चाप्त्वा चन्द्रमसः सलोकतामाग्रोतीति ? गोतमस्मरणान् ( अ. २० स्. १६०१०)॥ ३२७॥

विस्थात

### कृच्छ्रकृद्धर्मकामस्तु महतीं श्रियमाष्ट्रयात् । यथा गुरुकतुफलं प्राप्नोति सुसमाहितः ॥ ३२८ ॥

१० यस्वभ्युद्यकामः प्राजापत्यादिक् क्ष्माननुतिष्ठति स महती राज्यादिलक्षणा श्रियमनुभवति । यथा ग्रुकतृत्तां राजस्यादीनां कर्ता तत्कलं स्वाराज्यादिलक्षणं महत्कलं लभते तथा प्रमपि सुममा- हितः सकलाङ्क् कलापमिकलमनुतिष्ठभिति फलमितिमप्रकाशनार्थं कनुत्रशन्तकीर्तनम् । 'सुममाहित ' इत्यनेनाविकलशास्त्रानुष्ठानं वद्नकाम्यकर्मतयाऽङ्गवंकल्पे फलासिर्वि योतयति । अतो नात्र प्राथिकिचेलिव यावत्संभवाङ्गानुष्ठानमङ्गीकरणीयमिति वूरोत्सारितं प्रत्याम्रायोपादानम् । इञ्च्यायनुष्ठानावृत्ती १५ त्विकिकिणिः फलावृत्तिः कर्मण्यारमभाव्यत्वादिति न्यायलभ्या स्थितविति नेवृत्रविवक्षितम् ॥ ३ ६८ ॥

पाग्रदिनास्त्रिलार्थोपसङ्घारव्याजेन वर्मशास्त्रधारणादिविधीन्सार्थवादान् प्रार्थनावरदानरूपेण प्रतिवादवितृमाङ्

# श्चत्वैतानृषयो धर्मान्याज्ञवल्क्येन भाषितान् । इद्मूचुर्महात्मानं योगीन्द्रममितौजसम् ॥ ३२९ ॥

२० अत्र हि वर्णीश्रमादित्यावृत्ता धर्माः षट्प्रकाराः प्रतिपादिताः तानस्तिलान् योगीश्वरधापितान् अत्रयः श्रुत्या प्रहर्षेत्फुललोचनास्तं महिमग्रुणशालिनमिचन्तिन्यक्तिकिविभविमद्मिधास्यमानस्थि-वातः ॥ २९९ ॥

> य इवं धारियज्यन्ति धर्मशास्त्रमतन्द्रिताः । इह लोके यशः प्राप्य ते यास्यन्ति त्रिविष्टपम् ॥ ३३० ॥ विद्यार्थी पाप्रुयाद्रियां धनकामो धनं तथा । आयुष्कामस्तथेवायुः श्रीकामो महतीं श्रियम् ॥ ३३१ ॥ श्लोकत्रयमि द्यस्माद्यः शाद्धे शाविष्यति । पितृणां तस्य तृप्तिः स्याव्शस्या नात्र संशयः ॥ ३३२ ॥

#### ब्राह्मणः पात्रतां याति क्षत्रियो विजयी भवेत् । वैश्यश्च धान्यधनवानस्य शास्त्रस्य धारणात् ॥ ३३३ ॥

इत्यमुज्यवैँ: श्लोकेः सामश्रवःप्रभृतयोऽनेकथा प्रार्थयन्तेस्म ॥३३०॥३३१॥ ३३२॥ ३३३॥ अवरामिण प्रार्थनामाह

#### य इदं श्रावयेद्विद्वान्द्विजान्पर्वस्य पर्वस्य । अश्वमेधफलं तस्य तद्भवाननुमन्यताम् ॥ ३३४ ॥

यस्त्वदं धर्मशास्त्रं प्रतिपर्व क्षिजान् श्रावयेत् तस्याश्वमेधफलं भवेदिति श्रावणविध्यर्थवादः । तदेतदस्मत्प्रार्थितमर्थं सर्वत्र भवाननुमन्यताम् ॥ ३३४ ॥

#### वरदानमाह

#### श्रुत्वैतद्याज्ञवल्क्योऽपि पीतात्मा मुनिमापितम् । ' एवमस्त्विति ' होवाच नमस्क्रत्य स्वयंमुवे ॥ ३३५ ॥

एतवृषिभिर्भाषितं श्रुत्वा **योगीन्द्रो**ऽपि स्वानिर्मितंधमशास्त्रधारणादिफलप्रार्थनोन्मीलित-मुखपङ्कजः स्वयंभुवे ब्रह्मणे नमस्कृत्य प्रगम्य <sup>६</sup> भवत्यार्थितं<sub>,</sub> सकलमिल्थं भवत्वि'त्येवं किल भगवान्वभाषे ॥ ३३५ ॥

इति श्रीभारद्वाजपद्मनासभद्वोपाध्यायात्मजस्य श्रीमत्परमहंसपरिवाजकविज्ञानेश्वर्भद्वारकस्य १५ कृती ऋजुमिताक्षरायां याज्ञवहक्यधर्मशास्त्रविद्वतौ प्रायध्वित्ताध्यायस्तृतीयः समाप्तिमगमत् ॥

अथान्नाध्यायानुक्रमणिका लिख्यते । तज्ञायं सूतकप्रकरणम् १ । आपद्धर्मप्रकरणम् २ । वान-प्रस्थप्रकरणम् ३ । अध्यास्म्बकरणम् ४ । ततः प्रायश्चित्तप्रकरणम् ५ । तज्ञादौ कर्मविपाकः ६ । महापातकादिनिमत्तपरिगणमम् ७ । महापातकप्रायश्चित्तस्थातिवेशिकस्महितानि ८ । उपपातकप्राय-श्चित्तानि ९ । प्रकीर्णकप्रायश्चित्तप्रकरणम् १० । पतितत्यागविधिः ११ । वतप्रहणाविधिः १२ । २० रहस्यप्रायश्चित्ताथिकारः १३ । क्वन्छाविलक्षणम् १४ । इति प्रकरणानि ॥

उत्तमोप्पदस्येषं शिष्यस्य कृतिरात्मनः । धर्मशास्त्रस्य विवृतिविक्वानेश्वरयोगिनः ॥१॥ इति याक्वयत्व्यमुनिशास्त्रगता विवृतिर्ने कस्य विहिता विदुषः । प्रमिताक्षराऽपि विपुष्ठार्थवती परिषिश्चति अवणयोरमृतम् ॥ २॥ गम्भीराभिः प्रस्त्वाभिवीगिन्यस्ता मिताक्षरा । अनल्यार्थीभिरल्याभिविवृतिविहिता मया ॥३॥ २५ नासीद्स्ति भविष्यति क्षितितष्ठे कल्याणकल्यं ग्रं

नो वृष्टः श्रुत एव वा क्षितिपतिः श्रीविक्रमाकौपमः । विज्ञानेश्वरपण्डितो न भजते किंन्वान्यवृन्योपम-श्राकरमं स्थिरमस्तु कल्पलंतिकाकर्णं तदेतज्ञयम् ॥ ४ ॥ ४४

| प्रायश्चित्ताध्याये

स्रष्टा बाचां मधुरवपुषां विद्यदाश्चर्यसीम्नां
दातार्थानामनिशयजुषामिथंसार्थार्थनायाः ।
ध्याता मूर्तेर्धुरविजयिनो जीवतादाऽर्कचन्द्रं
जेताऽरीणां तनुसहसुवां तत्त्वविज्ञाननाथः ॥ ५ ॥
आ सेतोः कीर्तिराशे रघुकुलतिलकस्या च शैलाधिराजात्
आ च पत्यम्पयोधेश्वदुलतिमिकुलोनुङ्गरिङ्गनरङ्गात् ।
आ च प्राचः समुद्राचतनृषतिशिरोरात्ताभासुराङ्गिः
पायादा चन्द्रतारं जगविद्माखिलं विक्रमादित्यदेवः ॥ ६ ॥
अन्तर्श्रुखानि यदि खानि तपस्ततः किं
नान्तर्मुखानि यदि खानि तपस्ततः किम् ।
अन्तर्श्विदि हस्थि तपस्ततः किम् ॥ ७ ॥

॥ श्रीमज्जगदीश्वरार्पणस्तु ॥ शुभं भवतु ॥



# याज्ञवल्क्यस्मृतिपद्यानां वर्णानुक्रमः।

| श्लोंकाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>#</b> .   | श्ली.                   | पृष्ठम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | श्लोकाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | अ.           | ঞ্জী.        | पृष्ठम्               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |              | 444          | 101                   |
| अकामतः कामचारे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | च्य.         | 962                     | 990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अतीतायामप्रजसि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •••     | व्य.         |              |                       |
| अकारणे च विकोषा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | व्यं:        | 234                     | 936                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अतो न रोदितव्यं हि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •••     | मा.          | 11           | ite                   |
| अकार्यकारिणां दानं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | माः          | 3 2                     | 969                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अतो यतेत तत्प्राप्ट्ये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •••     | आ.           | <b>इस्</b> र | \$60                  |
| अकूटेरायुधेर्यान्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | आं.          | 324                     | . 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अतो यदात्मनोऽपथ्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | भा.          | <b>चेप</b>   | 203                   |
| अकृटं कृटकं बृते ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | व्य.         | 279                     | 930                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अतः शृणुष्वं मांसस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • • • • | <b>311</b> . | 300          | 40                    |
| अकुद्धोऽपरितुष्टश्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | प्रा         | 43                      | 990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अत्राहममुकः साक्षी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | व्य.         | 50           | e p                   |
| अञ्चल च श्रताचेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | आ.           | દ્રહ                    | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | अथवाऽप्यम्यसन्वेदं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | या.          | 80×          | 230                   |
| अक्षतार्या क्षतार्या वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | व्य:         | 930                     | 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>अद्तादामनिरतः</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | षाः          | ने उद        | 5.34                  |
| अक्षतालूषकथोणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | मः           | وي                      | 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अदत्तान्यधिहीनस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •••     | आ.           | 360          | 74                    |
| अक्षतालू क्याणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 917.         | 314                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अद्दादि समामोति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | <b>5य</b> ्  | 35           | 30                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 911.<br>914  | •                       | 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अदीर्घसूनः स्मृतिमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | त…      | आ.           | 370          | **                    |
| अक्षिवणीचतुष्कं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | नाः<br>स्य   | 153                     | 993                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अदुष्टां तु स्थलन्दण्ड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | आः           | 68           | 7.0                   |
| अगृहाते समं दाप्यो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | at a                    | 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अदेशकालसंभाष <u>ं</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | <b>5य</b> .  | REY          | 141                   |
| अगृहीते समें दाण्याः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | व्यः         | 34                      | 437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अद्भिन्तुं म्हानिस्थानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h       | आः           | ব্য          |                       |
| अमिकार्यं ततः कुर्यात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | आ.           |                         | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | अधर्मदण्डनं स्वर्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ***     | आ.           | SHO          | 365                   |
| अभिदानां च ये लोकाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>ब्य</b> . | 2.00                    | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | The state of the s | 25 115  | • <b>4</b> . | 175          | 400                   |
| अप्तिर्णलं वा शुद्धस्य 🚥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | Ç.                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | SET.         | Ú.           | 16                    |
| अग्निवर्ण न्यतेत्पिण्डं 🔐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | व्य.         | 904                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | ¥1.          | 44           | 355                   |
| अमीन्वाऽप्यात्मसात्कृत्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | मा.          | 9.7                     | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | क्षमीतवेदो जपरुत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 100          | )<br>10      |                       |
| अमेः सकाशाद्विपासी 🚥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | आ            | A STATE OF THE PARTY OF | TAX STATE OF THE S |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |              | 972          | ***                   |
| अमी करिपकादाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | आ            | The second second       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200     | ۹ń.          | A. S. V. S.  |                       |
| असी पुवर्णमहीणं 🚥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>ठ</b> एँ। | , 900                   | 994                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ß       | <b>91.</b>   | 444          |                       |
| अप्रयाः सर्वेषु वेदेषुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | आ            | RIT                     | - A 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | अनगममृतं चैव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 200   |              | 2.2          | 3.30                  |
| अक्रहीनस्तु कर्तव्योः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>ं</b> गः  |                         | 990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |              | 434          | 15.00                 |
| अनः शरीस्प्रहणात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C00          | C 1930                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | भागन्ता स्थायस्तस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 400 - 20     | 144          | 200                   |
| क्षजाती जानिकरणे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100          | Section 1               | A 40 3 4 7 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | अनम्यपूर्विकां कान्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | d       | <b>अ1</b>    |              |                       |
| अजानयोर्धुसं मेण्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 199                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अनन्यविषयं रुत्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | di in   | Ħ,           | 199          |                       |
| अज्ञानाचु सुरो पीत्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 5 1 4 3 C               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अन्भिल्यानदोषस्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | T       | 1            | 999          | 22.60                 |
| अतकर्ष्यं पतन्त्येते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10000        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>अन्धितं कृथामांसं</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | अर्ग         | 460          | Market Carried Street |
| The second secon | . 31         |                         | Janes Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | . आ          | <b>\$</b> 6  |                       |
| अतिथि भोत्रियं तृष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 91           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | , पा         | 9.5%         | L. 40.4. 104 x        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A STATE OF THE STA |         | 100          | . 474        | 414                   |
| अतीताथ स्मृतिः कस्प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 41         | er der                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |              |              |                       |

| श्लोकाः                    | <b>अ</b> .  | श्लो. | प्रहम्     | श्लोकाः                    | का.           | श्ला.          | प्रम् |
|----------------------------|-------------|-------|------------|----------------------------|---------------|----------------|-------|
| अनादिरादिमांश्रेव          | मा.         | 9 < 3 | २२६        | अर्फ्न पितृमनुष्येभ्यो     | आ,            | 104            | 3.    |
| अनादिष्टेषु पापेषु         | मा.         | 324   | 349        | अन्यहस्ते च विकाय          | eq,           | २५७            | 171   |
| अनाशकानलापात               | भा.         | 144   | 229        | अन्यत्र कुलटाषण्ड          | अा.           | 294            | 62    |
| अनाहितामितापण्य            | Яľ.         | 237   | 272        | अन्यधावादिनो यस्य          | 5 <b>4</b> 7. | 45             | Ye    |
| अनिमहाचेन्द्रियाणां        | भा.         | 295   | 43Y        | अन्यायेन नृपी राष्ट्रान्   | आ.            | 340            | 16    |
| अनिन्धेषु विवाहेषु         | आ.          | 40    | <b>२</b> ५ | अन्येंऽपि शङ्कया प्राह्माः | 짹.            | १६७            | 9 44  |
| अनिबद्धप्रळापी च           | मा.         | 934   | 290        | अन्योद्यंस्तु संस्ष्टी     | <b>65</b>     | 135            | 50    |
| अनियुक्तो चातृजायां        | मा.         | 266   | 302        | अन्योत्यापहृतं द्रव्यं     | 嘅,            | 126            | ૯૫    |
| अनिवेदितविज्ञाती           | ध्य.        | 34    | 26         | अन्विता यानवचरितं          | मा.           | 224            | 375   |
| अनिवेदा नृपे द्ण्डवः       | व्य.        | 102   | 995        | अप नः शोशुचद्धम्           | मा.           | ,              | 163   |
| अनिवेदा नृपे शुष्येत्      | मा.         | २५४   | 264        | अपरान्तकमुहोध्यं           | HI.           | 111            | 211   |
| अनिश्चित्य मृति यस्तु      | व्य,        | 154   | 933        | अपराद्धे समन्यव्यं         | आ,            | १२६            | 44    |
| अनुगन्याम्मसि स्नात्वा     | मा.         | 14    | 144        | अपश्चाचापिनः कशानु         | मा,           | 227            | 274   |
| अनुपारुतमांसानि            | आ.          | 149   | 46         | अपश्यता कार्यवंशान         | eq.           | 3              | 1     |
| अनृते तु पृथादण्ड्या       | ब्य,        | 143   | 106        | अपसन्धं ततः कृत्वा         | आ.            | 292            | 60    |
| भनेकपितृकाणां तु           | щ.          | 120   | 69         | अपहता इति तिलान्           | आ,            | 234            | 60    |
| भनेन विधिना जातः           | <b>अ</b> .  | 19    | 30         | अपि बाता सुतोऽच्यी वा      | _ <b>अ</b> ग. | 340            | 909   |
| अनेन विधिना देह            | आ.          | 40    | 99         | अपुत्रां गुर्वनुङ्गाती     | · 981.        | 40             | 14    |
| अनेन विधिराख्यातः          | ध्य.        | 264   | 377        | अपुचा योषितश्रीषां         | eq,           | 174            | 300   |
| अनीरसेषु पुत्रेषु          | मा.         | 24    | 949        | अपुत्रेण परक्षेत्रे        | हथा.          | 124            | -     |
| अन्तरा जन्ममर्णे           | मा.         | 20    | 107        | अपोशनकियापूर्व             | <b>170</b>    | 33             |       |
| अन्तरा पतिते पिण्डे        | 64.         | 104   | 60         | अमजसीधनं मर्तुः            | 607           | 9 44           | 101   |
| अन्तरे च तथीयैः स्थात्     | च्य.        | 235   | 130        | अपणीयोधनिषिः सार्व         | आ.            | 100            | 3+    |
| अन्तर्जले विशुष्येत        | मा.         | 308   | 324        | अमञ्जूषां शियं इत्या       | मा.           | 765            | 251   |
| अन्तर्जानुः धुची देश       | आ.          | 96    | 4          | अप्रमचन्ध्रोद्वीतां        | मा.           | 45             | 201   |
| अन्तर्धानं स्नृतिः कान्तिः | मा,         | 202   | 225        | अभयच्छन्समामीति            | on.           | 4              | 15    |
| अन्तेवासी गुरुमाप्ती       | च्य,        | 968   | 120        | अभागव्यवहारं च             | 64,           | 243            | 130   |
| अनस्पिस्थावरता             | मा.         | 131   | 210        | अफालरुरेनाधीश्य            | शा.           | M              | 119   |
| अन्त्यजैगदैनेहरू:          | <b>911.</b> | 203   | 43         | अवध्यं यथा बाताति          | 8 <b>4</b> .  | 273            | 136   |
| अन्त्याभिगमने सब्ब्यः      | <b>34</b> , | 252   | 144        | अब्मक्षी मासमासीन          | था.           | 204            | 301   |
| अन्धोऽचिकित्सयरोगाद्याः    | च्यू,       | 940   | **         | क्षमुबद्धि वरः बास्यं      | 5 <b>4.</b>   | v.             | **    |
| अन्त्रइतिमयाची स्यान्      | शा.         | 210   | 239        | अब्दिशानि जपेचीय           | मा.           | 30             | 140   |
| अन्तिमिष्टं हविष्यं च      | आ.          | 200   | 44         | अभस्येण द्विजं दूष्य       | 14.           | 115            | 140   |
| अन्त्रमादाय तृप्ताः स्य    | भा.         | 141   | Ve         | भभावे ज्ञातयस्तेषां        | SII.          | inter transfer | * * * |
| भन्ते पर्युपितं मोज्यं     | <b>311.</b> | 115   | ***        | अभावे प्रातृषिद्वाना       | eq.           | 141            | 1.0   |
| मर्ज भूमी समाण्डाळ         | था.         | 143   | **         | अभिगन्सासि भौगर्नी         |               | Section 20     | 114   |
|                            |             | A     | TAKE OF    |                            | San State     | w. A state     |       |

| श्लोकाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अ.    | શ્લો.  | पृष्ठम्      | श्लोकाः                                 | झ.     | श्लो.         | पृष्ठम्        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|-----------------------------------------|--------|---------------|----------------|
| अभिषाते तथा छेदे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | व्य.  | 233    | 333          | अर्थस्य संचयं कुर्यात्                  | मा.    | *0            | 956            |
| अभियुक्तं च नान्येन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | व्य.  | ,      | 90           | अर्थानां छन्दतः सृष्टिं                 | मा.    | २०३           | २२९            |
| अभियोगमनिस्तर्यि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | व्य.  | 5      | 90           | अर्धत्रयोद्शपणः                         | ष्य.   | 9 E et        | 990            |
| अभियोगे च साक्ष्ये वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | व्य.  | 94     | 92           | अर्धोऽधमेषु द्विगुणः                    | व्य.   | २०६           | १२८            |
| अभिरम्यतामिति वदेतृ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | आ.    | २५२    | <b>પ્ર</b> ૨ | अवींक् चतुर्दशादह्वो                    | व्य.   | 993           | 9              |
| अभिलेख्यात्मनो वंश्यान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | आ.    | 395    | ९२           | अवक्सिपिण्डीकरणं                        | आ,     | २५५           | <sub>'</sub> બ |
| अभिशस्तो मृषा रुच्छं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | मा.   | २८७    | ३०२          | अर्वाक्संवत्सरात्स्वामी                 | घ्य.   | 903           | 998            |
| अभातृको इरेत्सर्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | व्य.  | 934    | 90           | अलंकता हरन्कन्यां                       | घ्य.   | २८७           | 942            |
| अमावास्याऽष्टका वृद्धिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | आ.    | २१७    | ६२           | अलब्धमीहेद्धमेण                         | आ.     | 390           | 4.5            |
| अमेष्यपार्षिणनिष्ठयूत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | व्य.  | 293    | 939          | अवकीणीं कुण्डगोली                       | आ.     | २२२           | 6.4            |
| अमेध्यशवशुद्धान्त्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . आ.  | 325    | *2           | अवकीणी भवेद्गत्वा                       | मा.    | 3€0           | 260            |
| अमेण्याकस्य मृत्तीयैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | आ.    | 959    | 44           | अवटश्रीवमेतानि                          | मा.    | 96            | 290            |
| अम्बष्ठः शूद्र्यां निषादो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . आ.  | 9.9    | २६           | अवरुद्धाम् दासीषु                       | व्य.   | 240           | 143            |
| अन्यं तुपरमो धर्मः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | आ.    | •      | . 3          | अविज्ञातहतस्याग्रु                      | ब्य.   | 360           | 940            |
| अयं में वज्य इत्येवं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , आ.  | 936    | 3.5          | अविप्लुतबह्मचर्यः                       | भा,    | 43            | , 13           |
| अयमेवातिकच्छः स्यात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . মা. | 320    | 336          | अविग्लुतमतिः सम्यक्                     | मा,    | 989           | २२२            |
| अयनं देवलोकं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . मा. | 958    | 226          | अविभक्तेः कुटुम्बार्थे                  | ब्य,   | 3.4           | 39             |
| अयाचिताहृतं पाह्मम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . आ   | 394    | ६२           | अवीचिमन्धतामिस्रं                       | मा.    | 35.           | ₹3€            |
| अयाचिताशी मितभुक्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 204    | 230          | अवीराखीस्वर्णकार                        | आ.     | 163           |                |
| अयुक्तं शपथं कुर्वन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . ज्य | 234    | 134          | अव्यक्तमात्मा क्षेत्रज्ञः               | मा.    | 906           |                |
| अयोनी गच्छती योगां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . च्य | २९३    | 144          | अशकस्तु बदन्नेषं                        | व्य.   | २०५           | 925            |
| अरस्यमाणाः कुर्वन्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , आ   | . 330  | . 96         |                                         | व्य.   | 30            | 30             |
| अरण्ये निर्जले देशे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . মা  | 292    | २३२          |                                         | मा.    | 338           | 324            |
| अर्प्ये नियतो जस्या .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | সা    | 275    | २५३          |                                         | মা.    | 330           | 2 Y O          |
| अराजदैविकं नष्टं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . स्य | . 946  | 9 23         |                                         | आ.     | २७९           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अर    | . 324  | ં ૧૯         |                                         | . आ    | 260           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | প     | r. 206 | Ę            | अप्रमे मास्यतो गर्भी                    | ना,    | <b>~</b> 2    |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अ     | r. 49  | 1            |                                         | 5U,    | 966           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | भ     | . 244  | 61           |                                         | भा.    | . 242         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 97    | T. 302 |              |                                         | . भा.  |               |                |
| A A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . स्य | . 269  | 3.40         |                                         | . आ.   | 3             |                |
| The second secon | 55    | . 274  |              | 1 - A - A - A - A - A - A - A - A - A - | . ध्य  |               |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60    | . 34:  |              | असंस्थ्यपि चादयात्                      |        | and the same  |                |
| The second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50    | i. 33: |              | असंस्कृतास्तु संस्कायी                  |        |               | 200            |
| NO 0 3-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ., 8  | n. 241 |              |                                         | -      | elitikan dian | 16 g 15        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 7. 31  | 1            | ६ असिपत्रवर्ग भेव                       | · sali | e desert      |                |

| श्लोकाः                  | अ.           | શ્કો. | पृष्ठम् | श्लोकाः                     | अ.         | श्लो. | पृष्ठम् |
|--------------------------|--------------|-------|---------|-----------------------------|------------|-------|---------|
| अस्कन्नमञ्चर्थ चैव       | आ.           | 316   | ९२      | आत्मनोऽर्थे क्रियारम्मे     | मा.        | 235   | 543     |
| अस्थिमता सहस्रं तु       | मा.          | 285   | 259     | आत्मा गृह्णात्यजः सर्व      | था.        | 46    | 206     |
| आसोहा अपि गोधूम          | आ.           | 190   | YU      | आद्म्तजमनः सदाः             | मा,        | 23    | 760     |
| अस्वर्ग्य लोकविद्विष्ठं  | आ.           | 948   | **      | आदातुश्य विग्रद्धधर्य       | षा.        | १५०   | 247     |
| आहंकारश्य बुद्धिश्य      | मा.          | 900   | २२५     | आदित्यस्य सदा पूजां         | MI.        | 244   | 45      |
| अहंकारः स्मृतिर्मेषा     | न्रा.        | 104   | २२५     | आदिमध्यावसानेषु             | आ.         | 3 0   | é       |
| अहंकारेण मनसा            | मा.          | 164   | २२३     | आयौ तु वितथे दाव्य          | 89.        | 43    | 94      |
| अहःशेषं समासीत           | भा.          | 993   | 33      | आधयो व्याधयः क्रेसाः        | मा.        | 63    | 202     |
| अहन्येकाद्शे नाम         | आ.           | 92    | ٧       | आधानं विश्वयं वाषि          | wq.        | 5.80  | 134     |
| अइस्तद्त्तकन्यासु        | PT.          | ąw.   | 969     | आधिः मणश्येदृद्धिगुणे       | eq.        | 40    | 35      |
| अहिंसा सत्यमस्तेयं       | आ.           | 122   | 34      | आधिवेदनिकार्यं च            | eq.        | 943   | 900     |
| अहिंसा सोयमापुर्वे       | मा.          | 393   | 332     | माधिसीमोपनिक्षेप            | व्य.       | 24    | 2.      |
| आह्रो मासस्य पण्णा वा    | मा.          | **    | 996     | आधिस्तु शुज्यते तावत्       | W.         | 40    | 44      |
| आकाशपवनज्योति            | AI.          | 904   | 224     | आधेः स्वीकरणात्सिद्धाः      | eq.        | 60    | Ye      |
| आकाशमेकं हि यथा          | মা.          | 9 WY  | 295     | आधी प्रतिसंहे कीले          | eq.        | 3.3   | 16      |
| आकाशास्त्राप्यं सीक्ष्यं | मा-          | ME    | 206     | आध्यादीनां विहर्तारं        | 44.        | 3.6   |         |
| भाक्षणेन इमं देवाः       | <b>.</b>     | 300   | 44      | आगीय विषसर्वस्य             | भा.        | 346   | 243     |
| आगमस्तु छतो पेत          | 6Q.          | २८    | 23      | आपद्रतः संत्रगृह्णन्        | <b>41.</b> | *1    | 153     |
| आगमेनोपभोरोन             | 5 <b>4</b> . | 191   | *993    | आपदापि हि कष्टामां          | M.         | 94    | 164     |
| भागमेऽपि बर्छ नैव        | व्यु,        | . 20  | **      | आपीशनेनीपरिष्ठात्           | ort.       | 108   | 9 0     |
| कागमोऽभ्यधिको भोगात्     | 5 <b>4</b> , | 20    | 39      | आमाशयोऽध हुद्यं             | MI.        | 15    | ***     |
| भागभैसंभवाद्गच्छेत्      | आ,           | 44    | 10      | क्षामृत्योः श्रियमाकांक्षन् | m.         | 143   | *1      |
| भागानिमद्रनृपति          | ort.         | 340   | 44      | आयुः मजां धनं विद्यां       | आ.         | 240   | ¢ 9     |
| आचम्याप्यादि सिंहरं      | मा.          | 19    | 160     | आयुष्कामसधिवायुः            | W,         | 331   | 344     |
| आचरेत्सदशीं वृत्तिम्     | orr.         | 193   | 37      | आबादयेवनुदातो               | आ.         | 235   | 44      |
| आचान्तः पुनराचम्य        | आ,           | 114   | 40      | आवेदया पर्भवासाध्य          | मा.        | 41    | 3+3     |
| आचार्यत्वं योजियश्य      | <b>917.</b>  | 346   | 42      | आरामायतेनग्रामा             | 14T.       | 144   | 104     |
| आचार्यपन्नी स्वद्यतां    | яı.          | 313   | 771     | ज्ञान्यो गत्या तथाऽगत्या    | MI.        | 140   | ***     |
| शाचार्यपिञ्चपाश्याया     | <b>41.</b>   | . 13  | 164     | आर्द्रवासास्तु हेमन्ते      | MI.        | 49    | ***     |
| आचार्यीपासनं धेद 🔐 🛺     | AT.          | 144   | 331     | भावादगापी हरण               | WIL.       | 241   | 48      |
| आजीवन्त्रेच्छया वृष्ट्यः | W.           | ę,    | *3      | आवास तदनुतातो               | WI.        | 410   | 49      |
| भानासंपादिनी दक्षां ,    | आ.           | wę    | **      | आवेदपति चेदाही              | ₩.         | *     | •       |
| आतृमेस्तु पवित्राणि      | AI.          | 340   | •       | वाग्रदेः संपत्तास्यो हि     | en.        | 40    | **      |
| भारमद्याः शीचवान्दान्तः  | Я1.          | 13%   | 114     | शाश्मशानावनुवज्य            | ч.         | •     | 141     |
| आत्मतुल्यं छवर्णं वा 📖   | Ħ.           | 146   | 164     | आपोडशादाहाविशात             | आ,         | 14    | •       |
| आत्मनस्तु जगतार्व        | ч.           | 114   | 117     | आश्चरी द्वविणादानात्        | en.        | - 44  | - 94    |
|                          | D199         |       |         |                             |            | . 3   |         |

| श्लोकाः                   | अ.           | श्लो.  | <b>पृष्ठम्</b> | श्लोकाः                        | अ.           | श्लो.      | पृष्ठम्     |
|---------------------------|--------------|--------|----------------|--------------------------------|--------------|------------|-------------|
| आसिकः श्रद्धधानश्य        | आ.           | २६८    | . 6 0          | उदरं च गुदो कोष्ठभी            | मा.          | 94         | ২ গ ০       |
| आहरेद्विधिवद्वारान्       | आ.           | 69     | રપુ            | उदूर्णे प्रथमो दण्डः           | `व्य.        | 398        | 939         |
| आहुत्याप्यायते सूर्यः     | मा.          | 99     | 204            | उद्दूर्णे हस्तपादे तु          | व्य.         | ₹96        | 133         |
| आहृतश्याम्यधीयीत          | आ.           | 30     | ب              | उद्बुध्यस्वेति च ऋचो           | आ.           | 300        | 44          |
| इच्छतां तरक्षणाच्छुद्धिः  | मा.          | 38     | 984            | उपजिह्वा स्किजी बाहू           | भा.          | 9.0        | 3.9 0       |
| इज्याचारद्वाहिंसा         | आ.           | 4      | 3              | उक्जीव्यद्रुमाणां च ै          | ब्य.         | 330        | 83%         |
| इज्याध्ययनदानानि          | आ.           | 996    | 3 3            | उपतिष्ठतामक्षयस्थाने           | आ.           | २५२        | ۾ و         |
| इतरेण निधी लब्धे          | व्य.         | 34     | २६             | उपनीय गुरुः शिष्यं             | आ,           | 94         | 4           |
| इति संचिम्त्य नृपतिः      | आ.           | 38,0   | 909            | उपनीय द्दहेदं                  | आ.           | 34         | • •         |
| इति संश्रुस्य गच्छेयुः    | मा.          | 9 २    | 960            | उपपातकजातानाम्                 | श्रा.        | 308        | 334         |
| इतिहासांस्तथा विद्याः     | आ.           | 74     | 99             | उपपातकयुके तु                  | व्य.         | 390        | 188         |
| इस्युक्तोक्त्वा भिया वाचः | आ.           | 3,20   | <b>19</b> 9    | उपपातकशुद्धिः स्यात्           | मा.          | 364        | 363         |
| इत्युक्तवा चरतां धर्म     | आ.           | ٩o     | 3 6            | उपवासेन चैवायं                 | मा.          | 395        | 33.8        |
| इत्येतदस्थिरं वर्ष्म      | मा.          | 900    | 392            | उपस्थानं ततः कुर्यात्          | মা.          | 368        | 385         |
| इदम्युर्महान्मानं         | मा.          | 335    | 312            | उपस्थितस्य मोक्तन्यः           | व्य.         | 43         | *9          |
| इन्द्रियाणि मनः माणी      | मा.          | 93     | 204            | उपाकर्मणि चोत्सर्गे            | आ.           | 1 44       | *9          |
| इन्द्रियान्तरसंघार        | मा.          | 944    | 224            | उपायाः साम दानं 👽              | आ,           | 3.86       | 16          |
| इन्धनार्थ हुमञ्जेदः       | मा.          | 280    | 243            | उपासते द्विजाः सत्यं           | मा.          | 413        | 234         |
| इमे लोका एक चात्मा        | HI.          | 9 1814 | 299            | उपास्य पश्चिमां संध्या         | आ,           | 994        | 33          |
| हर्ष स्पात्कतुनिस्तेत     | आ.           | 196    | 904            | उपेयादीश्वरं चैव               | आ,           | . 9 9      | 41          |
| इह कर्मीपमोबाय            | मा.          | 145    | **             | वभयानुमनः साक्षी               | व्य,         | . M.S      | 76          |
| इइ लोके पशा माण्य         | मा,          | 330    | 5**            | उभयाभ्यधितेनैतत्               | व्य.         | 44         | 147         |
| इह वामुक्त वेकेवां        | मा.          | 133    | 3.919          | उभयोः प्रतिभूपीद्यः            | ड्य,         | . 19       | 13          |
| हहैय सा श्रुती गृथी       | मा.          | 344    | 283            | जभयोरप्यसाध्यं चेत् ···        | <b>व्य</b> ् | **         | 13%         |
| <b>श</b> ्चरः स कथं मानेः | HI.          | 125    | 318            | उभयोरप्यक्षी रिक्थी            | न्य,         | 334        | 4           |
| हैन्दरः सर्वमूतस्थः       | HI.          | 195    | 554            | उरगेष्ट्रवयसी वृण्डः           | मा.          | 143        | 113         |
| बुकेऽपि साक्षिमिः साक्ष्य | 5Q.          |        | MG             | उरः सप्तद्शास्थीनि             | শা-          | 44         | 395         |
| वृष्ट्रिष्टसंनियौ पिएडान् | <b>911</b> , | ***    | W g            | कत्तद्विवर्ष निसनेत्           | मा,          | •          | 161         |
| क्कोचजीवित्रो दुष्य       | आ.           | 334    | 44             | अनद्विवर्षं उमयोः              | प्रा.        | 9#         | 9147        |
| स्रक्षेपकपश्चिमेदी        | व्य.         | SAM    | 1.40           | अनं वाभ्याधिकं वापि            | <b>54</b> ,  | **         | 944         |
| कुत्तमी वाड्यमी वाडमि     | 6Q,          | 300    | 121            | उपजीव्यधनं मुखाः               | <b>64</b> ,  | 309        | 140         |
| बत्तानं किंबिडुन्नाम्य    | प्रा.        | 154    | 324            | A CONTRACT OF STREET OF STREET | मा.          | 156        | 224         |
| उत्पन्ने स्वामिनी भीग     | <b>.</b>     | 940    | 904            |                                |              | 1.301 5 18 | 323         |
| इत्सुष्टी गुस्ते पस्तु 🔐  | <b>व्य</b> . | 123    | **             | क्रम्बनिकः स्थितस्तेषां        | সা.          | 460        | Mark of the |
| उद्देशयाद्यचिनिः कापात्   | मा.          | . 34   | 144            | ऋगाथा पाणिका दक्ष              | मा.          | 83.        | 83X         |
| डर् <b>यमासुर्धापुरं</b>  | आ,           | 146    | . "(           | भागजुःसामविहितं                | মা,          | 448        | 334         |

| श्लोकाः                 |       | अ.          | श्लो. | पृष्ठम् <sup>१</sup> | श्लोकाः                                     |     | अ.           | श्लो. | शुष्ठम् |
|-------------------------|-------|-------------|-------|----------------------|---------------------------------------------|-----|--------------|-------|---------|
| ऋणं द्यात्पतिस्तासां .  | ••    | व्य.        | ¥¢    | 3 2                  | एवमस्यान्तरात्मा च                          | *** | मा,          | 220   | 234     |
| ऋणं लेख्यकतं देयं .     | ••    | व्य.        | 50    | 48                   | एवमुक्त्वा विषं शार्क्न                     | ••• | ed.          | 999   | 29      |
| ••                      | ••    | आ.          | 3.46  | 49                   | एवमेतद्नाद्यन्तं                            | *** | मा,          | 158   | 294     |
| 2 2 20                  | ••    | आ.          | 332   | 44                   | एवमेनः शमं याति                             | *** | आ.           | 13    | ٧       |
| ~~~~                    |       | आ.          | 940   | **                   | एष एव विधिर्ज़ैयो                           | *** | <b>क्य</b> ् | 342   | 300     |
| ऋत्विजां दीक्षितानां च. | ••    | मा.         | 26    | 964                  | एष एव विधिर्झेषः                            | ••• | ध्य,         | 203   | 150     |
|                         | ••    | मा.         | २६६   | २८५                  | एषां त्रिरात्रमभ्यासान्                     | *** | मा.          | 333   | 334     |
|                         | ••    | न्य.        | 221   | 933                  | एषामन्त्रं न भोकन्यं                        | *** | आ.           | 164   | YE      |
| ~3~>~                   | ••    | व्य.        | 44    | ąν                   | एषामन्यतमाभावे                              | ••• | <b>ह्य</b> . | 2.2   | 10      |
|                         |       | आ.          | 34    | . \$                 | एषामपतितान्योन्य                            | *** | eq.          | १३७   | 134     |
| एकमकेन नकेन .           |       | मा.         | 395   | 334                  | एषामभावे पूर्वस्य                           | *** | ब्य.         | 936   | ta.     |
|                         |       | मा,         | 396   | 334                  | एषामसंभवे कुर्यात्                          | *** | आ.           | 156   | 34      |
| एकरात्रोपवासश्य         |       | मा.         | 322   | 330                  | ऐणरीरववाराइ                                 | *** | आ,           | २५९   | 46      |
| एकादशगुणं दाप्यो .      | ••    | व्य.        | 950   | 922                  | ओङ्काराभिष्ठतं सोन                          | *** | मा.          | 300   | 286     |
|                         | ••    | সা. ∙       | 40    | 200                  |                                             | *** | ett.         | 302   | 66      |
| एकैकस्यात्राष्ट्रशतम् . |       | आ.          | 303   | ~                    | औरसाः क्षेत्रजास्त्वेषां                    | *** | ea.          | 9 49  | . \$\$  |
| एकेकं ब्रासयेत्हरणे .   |       | मा.         | 327   | 330                  | औरसी धर्मपत्नीजः                            | *** | थ्य,         | 120   | 44      |
| एको द्विष् देवहीनम्     |       | आ.          | 249   | ७१                   | औवेणकं सरीविन्दुम्                          | *** | मा.          | 111   | 213     |
| ~ ~ ~ ~ ~               | ••    | मा.         | 909   | 299                  | ओष्ट्रनेकशफं खेणम्                          | *** | आ.           | 340   | . 74    |
|                         |       | AI.         | 990   | 224                  | कट्वेवारी यथा पके                           | *** | मा.          | 3 45  | 295     |
|                         |       | आ.          | 242   | 43                   | कथमेतद्विमुद्यामः                           | *** | मा.          | 190   | 298     |
| एतान्सर्वान्समाहृत्य .  |       | आ.          | 204   | ey                   | कद्यंबद्धचीराणां                            | *** | आ.           | 161   | 74      |
| एते महापातकिनी          |       | मी.         | २२७   | 230                  | कनिष्ठादेशिन्यङ्गुष्ठ                       | *** | ott,         | * 95  | 4       |
|                         |       | en.         | 34    |                      | कनीनिके चाहाकुटे                            | *** | <b>41.</b>   | - 54  | 290     |
| एते। ममुतेः शुद्धोऽपि . |       | <b>911.</b> | 198   | 33                   | कन्धराबाहुसक्श्नां च                        | *** | net.         | 220   | 192     |
| एतेरपायैः संश्रद्धः .   | ••    | मा.         | 145   | 229                  | कन्यां कन्यावेदिनश्य                        | *** | आ.           | 262   |         |
| एतेरेव गुणेयुक्तः .     | **    | आ.          | 44    | 9*                   | कन्यामदः पूर्वनाशे                          | *** | ं आ.         | 69    | 15      |
| एमिश्रा व्यवहर्ता यः    |       | च्य,        | 2.00  | 130                  | कन्यामदानं तस्येव                           | *** | मा.          | 230   | 243     |
| एमिस्तु संबसेद्यो वे .  |       | मा.         | 361   | 202                  | कन्पासंदूषणं चैव                            | *** | HT.          | 236   | 273     |
| एवं गच्छन् सियं श्लामा  |       | आ.          | 60    | . 20                 | कन्यां समुद्धदेषां                          | *** | RT.          | 261   | TWY     |
| एवं पुरुषकारेण          |       | आ.          | 249   | 100                  | कपिछा चेचारवाति                             | *** | आ.           | 204   | 44      |
| एषं प्रदक्षिणावृत्को .  |       | आ.          | 240   | ७२                   | करणेनान्विस्यातवि                           | *** | 41.          | 130   | 315     |
| पुर्व मातामहाश्रार्य .  | **    | मा,         | *     | 163                  | करपाददती भन्ने                              | *** | ØΨ.          | 244   | 132     |
| एवं विनायकं पूज्य .     | **    | आ.          | 253   | -                    | कर्तव्यं वचनं तेषां<br>कर्तव्यं वचनं सर्वेः | *** | ed.          | 111   | 155     |
| एवमस्तिवति होवाच .      | **    | मा.         | 314   | 374                  | कर्तव्यापयणीष्टिश्र                         | *** | व्य.<br>आ.   | 124   | 122     |
| प्रवृत्तीऽविनीतात्मा    | •     | मा.         | 144   | 221                  | कर्तच्या मन्त्रवन्तश्य                      | *** | <b>611.</b>  | 343   |         |
|                         | 88 36 | 36 E        |       |                      |                                             |     | 3 4 X 3 8    |       |         |

#### पद्यानांवर्णानुक्रमः ।

| श्लोकाः ्                | अ             | श्लो.             | पृष्ठम् 🖁   | • श्लोकाः                            | अ.         | श्लो.                                 | पृष्ठम्    |
|--------------------------|---------------|-------------------|-------------|--------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| कर्तव्याशयशुद्धिस्तु     | मा.           | €. ⋜              | २०२         | कुरुष्वेत्यभ्यनुज्ञातो               | आ.         | २३६                                   | Ęc         |
| कर्मक्षयात्र्रजायन्ते    | मा.           | २०६               | २३०         | कुर्याच्छश्ररयोः पादं                | आ.         | ८ ३                                   | २२         |
| कर्मणा द्वेषमोहान्यां    | घा.           | 144               | २२१         | कुर्यात्रिषवणस्त्रायी                | मा.        | ३२६                                   | 335        |
| कर्मणां फलमात्रोति       | आ.            | २९३               | <i>د</i> و  | कुर्यात्प्रत्यभियोगं च               | व्य.       | 90                                    | 99         |
| कर्मणा मनसा वाचा         | आ.            | 948               | 44          | क्यात्पदक्षिणं देवम्                 | आ.#        | 933                                   | 36         |
| करोति किंचिद्भ्यासात्    | मा.           | Ęc                | ₹04         | कुर्दाद्यथास्य न विदुः               | आ.         | 322                                   | 60         |
| करोति तृणमृत्काष्टेः     | भा.           | 986               | 220         | कुर्यान्मूत्रपुराषे च                | आ.         | 9 &                                   | 4          |
| करोति तृप्तिं कुर्याच    | आ.            | ×é                | 99          | कुलानि जातीः श्रेणीश्य               | आ.         | 3 € 9                                 | 902        |
| ः करोति पुनरावृत्ति      | मा.           | 994               | २२८         | कुशाः शाकं पयो मत्स्या               | आ.         | 298                                   | 6.3        |
| करोति यः स संमूढो        | मा.           | c                 | 980         | कुशूळकुम्भीधान्यो वा                 | आ.         | 956                                   | : 3,€ ″    |
| करी विमृदितवीहेः         | <b>ब्य</b>    | 903               | 62          | कुर्साद्रुषिवाणिज्य                  | आ.         | 995                                   | 33         |
| कर्णी शङ्खी भुवी दन्त    | দা.           | 98                | २१०         | क्टस्वर्णव्यवहारी                    | व्य.       | 260                                   | 940        |
| कर्मणां संनिकषीच         | मा.           | 960               | <b>२</b> २२ | कूष्माण्डो राजपुत्र                  | आ.         | २८५                                   | 6.4        |
| कर्मनिष्ठास्तपोनिष्ठा    | आ.            | २२१               | . 8×        | रुच्छ्रसद्दर्मकामस्तु                | प्रा.      | 326                                   | 3.55       |
| कमै स्मार्त विवाहामी     | . आ.          | 40                | २€          | रुच्छं चैवातिरुच्छं च                | मा.        | 562                                   | २७६        |
| कर्मभिः स्वशरीरीत्येः    | . प्रा.       |                   | 360         | रुच्छ्रत्रयं गुरुः कुर्यात्          | সা.        | 263                                   | 300        |
| कर्मेन्द्रियाणि जानीयात् | <b>' मा</b> . | 42                | 209         | रुच्छातिरुच्छः पयसा                  | সা.        | 329                                   | 326        |
| कलविद्वं सकाकीलं         | . आ.          | 904               | *4          | रूच्छ्रातिरूच्छ्रोऽस <u>ुक्</u> पाते | সা.        | 253                                   | 396        |
| कळहापहृतं देयं           | . ज्य.        | 229               | 933         | रुतज्ञाद्रोहिमेधावि                  | आ.         | २८                                    |            |
| काळे काळकतो नश्येत्      | व्य,          | 40                | 3 5         | रुतरक्षः समुत्थाय                    | आ.         | 320                                   | 4.*        |
| कानीनः कन्यकाजातो        | न्य,          | 925               | **          | रुतशिल्पोऽपि निवसेत्                 | ड्य.       | 968                                   | 450        |
| कान्तारगास्तु दशकं       | . व्य.        | 36                | २८          | कताकतास्तन्दुलाश्य                   | आ.         | २८७                                   | 64         |
| कामतो व्यवहार्यस्तु      | . মা.         | **                | 236         |                                      | आ.         | 39                                    | <u>.</u>   |
| कामावकीर्ण इत्याम्यां    | ्र माः        | 259               | 255         | कृतेऽन्तरे त्वहोरात्रं               | आ.         | 920                                   | **         |
| कामोदक संस्थिता          | , সা.         | ¥                 | 963         |                                      | मा.        |                                       | 960        |
| कारणान्येवमादाय          | . मा.         | 946               | 220         |                                      | आ.         |                                       | ۶۰<br>۱۶٤  |
| कार्यत्सर्वदिव्यानि      | . व्य.        | 50                | 49          | फला हि रेतोविण्मूत्रे                | দা.        | 300                                   |            |
| कारुहस्तः शुन्तिः पण्यं  | , आ           | 960               | 43          |                                      | आ.         |                                       | 29<br>665  |
| कार्मिके रोमबद्धे च      | . व्य         | 960               | 990         |                                      | मा.        | 300                                   |            |
| कार्यों द्वितीयापराधे    | . ज्य.        | 204               | 320         | कृषिः शिल्पं भृतिर्विद्या            | भा.        | 1 1000                                | 953<br>208 |
| काळकमीत्मबीजानां         | 100           | 147               | 223         |                                      | आ          | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 40.0       |
| कालोऽपिः कर्म मृद्वायु   |               | 3 9               | 969         |                                      |            |                                       | <b>4</b> 3 |
| काषायवाससभीव             | . आ           | 203               | e:          |                                      | 4000       | and the same                          | - 40       |
| NA.                      | . ज्य         | 11 de 12 de 11 de | 941         |                                      | W 10 10 10 |                                       |            |
|                          | মা            | 2/94              |             |                                      |            |                                       |            |
|                          | . , आ         | , 204             |             | १ कोयष्टिश्चन सकाह                   | , eq       | , 4 <b>4 4</b> 3                      |            |

| कोठे पुतबटो देण: पा. २०३ २९२ वर्षे तिस्मिन्निममाण्डं व्य. १०९ ६७ कोरोपनीळ्डचण पा. १८ १९२ कमाले संभवन्त्विधे पा. १९३ २२८ कमालं संभवन्त्विधे पा. १९३ २२८ कमालं संभवन्तिहे पा. १९६ २८८ कमालं संभवन्तिह पा. १९६ २८८ कमालं संभवन्तिह पा. १९६ २८८ कमोणां पार्वितिक्ष्य या. १९८ २८८ कमोणां पार्वितिक्षय या. १९८ २८८ कमोणां पार्वितिक्षय या. १९८ २८८ कमोलं प्रार्वितिक्षय या. १९८ ३८८ व्य. प्रार्वितिक्षय या. १८८ ३८८ व्य. प्रार्वितिक्षय या.                                                                                                                                                                                                                                     | श्लोकाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अ,           | श्लो. | पृष्ठम् | श्लोकाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | अ.               | श्लो.               | पृष्ठम् |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|---------------------|---------|
| कोरीयनीळळवण प्रा. ३८ १९२ तमाचे संमयत्यार्थिः प्रा. १९३ २२८ तमाचे संमयत्यार्थिः प्रा. १९३ २२८ तमाचे संमयत्यार्थिः प्रा. १९३ २२८ तमाचे संमयत्यार्थिः प्रा. १९३ २०८ तमाचे संमयत्यार्थिः प्रा. १९३ २०८ तमाचे तमाचतीह प्रा. १९३ २०८ तमाचे तमाचे ताची ज्य. १५१ १३६ तमाचे तमाचे ताची ज्य. १५१ १६६ तमाचे तमाचे तमाचे ज्य. १५१ १६६ तमाचे तमाचे ज्य. १५१ १६६ तमाचे तमाचे तमाचे ज्य. १५६ १६६ तमाचे ज्य. १५६ १६६ तमाचे तमाचे ज्य. १५६ १६६ तमाचे तमाचे ज्य. १५६ १६६ तमाचे ज्य. १५६ १६६ तमाचे तमाचे ज्य. १५६ १६६ तमाचे ज्य. १५६ १६६ तमाचे तमाचे ज्य. १५६ १६६ तमाचे ज्य. १५६ १६६ तमाचे ज्य. १६६ १६६ तमाच ज्य. १६६ १६६ तमाचे ज्य. १६६ १६६ तमाचे ज्य. १६६ १६६ तमाचे ज्य. १६६ १६६ तमाचे ज्य. १६६ १६६ तमाच ज्य. १६६ १६६ तमाचे ज्य. १६६ १६६ तमाच .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | कोले पृतवटो देयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | মা.          | २७३   | २९२     | गते तस्मिनिममाङ्गं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | <del>ध्य</del> , | 709                 | Ęv      |
| कमादान्यागतं द्रव्यं था, ११९ ५१ कमशो मण्डलं चिन्त्यं आ, १९६ १८ कमात्ते संभवनतीह पा, १९६ १२८ कमोणाचार्यसेष्ठिच्यं था, १९६ १२८ कमोणाचार्यसेष्ठिच्यं था, १९६ १२८ कमोणाचार्यसेष्ठिच्यं था, १९६ १२८ कमोणाचार्यसेष्ठिच्यं था, १९८ १८८ कमोणाचार्यसेष्ठिच्यं था, १९८ १८८ कियमाणोपकारं तु पा, १८२ १८८ कोतान्य तान्यां पुना पा, १६३ १८८ कोतान्य तान्यां पुना पा, १६३ १८८ कोतान्य तान्यां पुना पा, १६३ १८८ कोतान्य तान्यां पिताः था, १६२ १८८ कोतान्य तान्यां पुना पा, १६३ १८८ कोतान्य तान्यां पिताः था, १८३ १८८ कोतान्य तान्यां पिताः था, १८३ १८८ कोतान्य तान्यां पिताः था, १८३ १८८ कोतान्य तान्यां था, १८३ १८८ कोतान्य कात्यं था, १८३ १८८ कोतान्य तान्यां था, १८४ १८८ कोतान्यां यान्यां था, १८४ १८८ कोतान्यां वान्यां था, १८४ १८८ कातान्यां वान्यां था, १८४ १८८ कातान्यां वान्यां था, १८४ १८८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | मा.          | 3 €   | 152     | गन्त्री वसुमती नाशम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ••• | मा.              | 90                  | 984     |
| क्तारो मण्डलं चित्त्यं आ. ३४५ १८ क्रमात्तं संनवस्तीह प्रा. १९६ २२८ क्रमणाचार्यसच्छित्य व्य. १३० १० क्रबो वा निःक्षवस्तरमात् व्य. २५१ १३६ क्रमणाचार्यसच्छित्य व्य. १५१ १३६ क्रमणाचार्यसच्छित्य व्य. १५१ १३६ क्रमणाणेपकारे तु मा. २८४ ३०० क्रीडां श्रीरसंस्कारं आ. ८४ ३०० क्रीडां श्रीरसंस्कारं आ. ८४ ३६६ क्रीत्रस्त ताल्यां विकृतित: व्य. १५६ १४५ क्रीत्रस्त ताल्यां विकृतित: व्य. १५६ १४५ क्रीता मानुश्या कार्यं व्य. १५६ १४५ क्रीता मानुश्या कार्यं व्य. १५५ १४५ क्रेता मानुश्या कार्यं व्य. १५५ १४५ क्रिता मानुश्य क्रित्रसं व्य. १५५ १४५ क्रित्रसं क्राच्यां कार्यं व्य. १४५ १४५ क्रित्रसं कर्णा त्यां व्य. १४५ १४५ क्रित्रसं वर्णां त्यां व्य. १४५ १४५ क्रित्रसं कर्णां त्यां व्य. १४५ १४५ क्रित्रसं कर्णां त्यां व्य. १४५ १४५ क्रित्रसं वर्णां त्यां व्य. १४५ १४५ क्रित्रसं वर्णां वर्णां व्य. १४५ १४५                                                                                                                                                                                                                                   | क्रमात्ते संभवन्त्यर्चिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | मा.          | 953   | २२८     | गम्धस्रपरसस्पर्श                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ••• | मा.              | 33                  | 205     |
| क्रमाचो संमवत्तीह पा. १९६ २२८ क्रमेणाचार्यसिन्छिच्य व्य. १३७ ५० क्रयो वा निःश्रवस्तमात् व्य. २५१ १३६ क्रयादपिस्तान्युह आ. १७२ ४८ क्रियमाणोपकारे तु मा. २८४ ३०० क्षेडा श्रारंत्रस्कारं आ. ८४ ३०० क्षेत्रत्य ताल्यां विकीतः व्य. ३३५ ८८ क्षेत्रत्य ताल्यां विकीतः व्य. ३३५ ८८ क्षेत्रत्य ताल्यां विकीतः व्य. ३५६ ४५ क्षेत्रयातितालाच आ. १६२ ४५ क्षेत्रा मृत्यनवासीति व्य. १५० १५३ क्षेत्रत्य त्रत्वाहानि पा. १६ १५५ क्षेत्रत्वा क्षेत्रत्वाहानि पा. १६ १५५ क्षेत्रत्वानं व्य. १५५ १५५ क्षेत्रत्वानं क्षेत्रते व्य. १५५ १५५ क्षेत्रते क्षेत्रते व्य १५५ १५६ क्षेत्रते व्य. १५५ १५६ क्षेत्रते व्य. १५६ १५६ १५६ क्षेत्रते व्य. १५६ १५६ १५६ १५६ १५६ १५६ १५६ १५६ १५६ १५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | क्रमाद्भ्यागतं द्रव्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | क्य.         | 995   | 91      | गन्धलेपक्षयकरं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ••• | आ.               | 34                  | 4       |
| क्रमेणाचार्यसच्छित्रव व्य. १३७ ६७ क्रवो चा निःक्षवस्तरमान् व्य. १५१ १३६ क्रवायपशिसदात्युद आ. १०२ ४८ क्रियमाणोपकारे तु मा. १८४ ३०० क्रीडा शरीरसंस्कारं आ. ८४ ३०० क्रीडा शरीरसंस्कारं आ. ८४ ३०० क्रीडा शरीरसंस्कारं आ. ८४ ३० क्रीतरळ तक्ष्या विक्रीतः व्य. १३५ ८८ क्रीतरळ तक्ष्या विक्रीतः व्य. १३५ ८८ क्रीतरळ तक्ष्या विक्रीतः व्य. १३५ ८८ क्रीतर्मा नानुश्चारः कार्यः व्य. १३५ ८८ क्रीतर्मातत्वामा व्य. १५८ १४३ क्रीवरणितनात्वा आ. १६२ ४५ क्रिता मृत्यमसामिति व्य. १५८ १४३ क्रीवोध्य पतितस्त्रव्यः व्य. १४८ ८५ क्षत्रव्य द्वाद्वाहानि मा. १२ १५५ क्षत्रव्य द्वाद्वाहानि मा. १२ १५५ क्षत्रव्य क्षत्रवाह्वा व्य. १२५ ८५ क्षत्रव्य क्षत्रवाह्वा व्य. १२५ ८५ क्षत्रव्य क्षत्रवाह्वा व्य. १२५ ८५ क्षत्रव्य क्षत्रवाह्वा व्य. १२५ ९५ क्षत्रव्य क्षत्रवाह्वा व्य. १५८ १४७ क्षत्रव्य क्षत्रवाह्व व्य. १५८ १४७ क्षत्रव्य क्षत्रवाह्व व्य. १५८ १४७ क्षत्रव्य क्षत्रवाह्व व्य. १५८ १४७ क्षत्रवाह्व क्षत्रवा व्य. १५७ १४७ क्षत्रवाह्व क्षत्रवा व्य. १५० १४० १४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | कमशो मण्डलं चिन्त्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | आ.           | 324   | 96      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *** | आ.               | 255                 | €19     |
| क्रवा वा निःक्षवस्तरमात् व्य. २५० १३६ सम्यास्विप पुमान्ताय्वः व्य. २६० १५३ क्रवादपशिदात्पृद्द आ. १०२ ४८ क्रियमाणोपकारे तु मा. २८४ ३०० क्रीडां शरीएसंस्कारं आ. ८४ ३६ स्तित्वह्व्या मृत्री मा. १६ १६६ क्रियमाणोपकारे तु मा. १८४ ३८ स्तित्वह्व्या मृत्री मा. १६ १६६ क्रियमाणोपकारे तु मा. १६ १६६ क्रियमाणोपकारे तु मा. १६ १६६ क्रियमाणा मृत्री मा. १६ १८५ १४७ क्रियमाणा आ. १६२ ४५ वर्ष प्रमानित व्य. १५० ११३ क्रियमाणा स्त्रा १८६ ४५ वर्ष प्रमान्त्रावि स्त्रा मा. १६ १८५ वर्ष प्रमान्त्रावि स्त्रा मा. १६० १८५ वर्ष प्रमान्त्रावि स्त्रा मा. १६० १८५ वर्ष प्रमान्त्रावि मा. १८५ १८५ वर्ष | क्रमात्ते संभवन्तीह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | मा,          | 186   | २२८     | गन्धोद्कतिसेर्युकं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ••• | आ.               | 243                 | *3      |
| कव्यादपशिदात्पृद् आ, १०२ ४८ कियमाणोपकारे तु मा. २८४ ३०० कीडां शरीएसंस्कारं आ. ८४ ३०० कीडां शरीएसंस्कारं आ. ८४ ३०० कीडां शरीएसंस्कारं आ. ८४ २४ ममंनत्वावादो च आ. १६३ २३२ कीतळव्याशामा मुनी मा. १६ १६६ कीतळव्याशामा मुनी मा. १६ १६६ कीतळव्याशामा मुनी मा. १६ १६६ कीतळव्या कार्या विकीतः व्य. १५८ १४७ केता मुल्यमवाप्तीति व्य. १५८ १४७ केता मुल्यमवाप्तीति व्य. १५८ १४७ केता मुल्यमवाप्तीति व्य. १५८ १४७ कीता मुल्यमवाप्तीति व्य. १५८ १४७ व्याप्तीवाच्या सा. १६० ३०७ वाच्याविव्याच्या सा. १६० ३०० वाच्याविव्याच सा. १६० ३०० वाच्याविव                                                                                                                                                                                                                                                                | ऋमेणाचार्यसच्छिष्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | व्यं,        | 930   | ९७      | गम्यं त्वभावे दातृणां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *** | आ.               | 62                  | 94      |
| कियमाणोपकार तु मा. २८४ ३०० क्षांडा श्रा(रसंस्कारं आ. ८४ २१ स्तित्वा श्रा(रसंस्कारं आ. ८४ २१ स्तित्वा सामित्वा मा. १६ १६६ क्षांत्र सामित्वा मा. १६ १६५ १४५ क्षांत्र सामित्वा आ. १६२ ४५ क्षांत्र प्रतित्वा आ. १६२ ४५ क्षांत्र प्रतित्वा सा. १६० १९५ क्षांत्र प्रतित्वा सा. १६० १९५ क्षांत्र सामित्वा सा. १९६ १९५ क्षांत्र सामित्वा सा. १९५ १९६ क्षांत्र सामित्वा सा. १९६ १९६ क्षांत                                                                                                                                                                                                                                                 | ऋषी वा निःस्रवस्तस्मान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | व्य.         | 249   | 135     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *** | eq.              | 240                 | 143     |
| कीडां शरीरसंकारं आ. ८४ २६ स्वित्तात्वात्वां स्वा १६६ १६६ स्वित्तात्वात्वां स्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | कव्यादपक्षिदात्युइ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | आ.           | 102   | 46      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ••• | भा.              | 3,60                | 560     |
| स्रोतरहरूपश्चा मुनी मा. १६ १६५ स्थान सहातृत्या मा. १० १७५ स्थान सहातृत्या स्थान विक्रीतः व्य. १३० ८८ स्थान सानुश्यः कार्यः व्य. १५८ १४१ स्थान सहातृत्यः कार्यः व्य. १५८ १४१ स्थान सहातृत्यः कार्यः व्य. १५८ १४५ स्थान सहातृत्यः कार्यः व्य. १५८ १४५ स्थान सहातृत्यः कार्यः व्य. १५८ १५५ स्थान सहातृत्यः मा. १६८ १५५ स्थान सहातृत्यः मा. १५८ १५५ स्थान सहातृत्यः मा. १५८ १५५ स्थान सहात्यः मा. १६८ १५५ सहात्यः सहात्यः मा. १६८ १५५ सहात्यः मा. १६८ १५६ सहात्यः मा. १६८ १६८ सहात्यः मा. १६८ १६८ सहात्यः मा. १६८ १६८ सहात्यः मा. १६८ १६८ सहात                                                                                                                                                                                                                                    | क्रियमाणोपकारे तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | मा.          | 264   | 300     | गर्भमत्वधादी च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ••• | आ.               | 45                  | 30      |
| कातभ्य ताभ्यां विकातः व्य. १३० व्य. कार्त्वा वानुशयः कार्यः व्य. १५८ १४५ १४५ क्ष्मेयातितवास्य व्य. १५८ १४५ कार्त्वा मुल्यवाप्ताति व्य. १५० १९३ क्षायात्राविकात्र्यः व्य. १५० १९३ क्षायात्राविकात्र्यः व्य. १५० १९३ क्षायात्राविकात्र्यः व्य. १४० १९५ क्षायात्राविकात्र्यः व्य. १४० १९५ व्य. १५० १९५ क्षायात्राविकात्र्यः व्य. १४० १९५ व्य. १५० १९५ क्षायात्राविकात्र्यः व्य. १५० १९५ क्षायात्राविकात्रः व्य. १५० १९५ क्षायात्राविकाः व्य. १६० १९५ क्षायात्राविकाः व्य. १९५ १९५ व्य. १९५ व्य. १९५ १९५ व्य. १९५ १९५ व्य. १९५ व्       | कीडां शरीरसंस्कारं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | आ.           | 64    | २२      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *** | मा.              | 165                 | 585     |
| क्तिस्वा नानुश्यः कार्यः व्य. २५८ १४९ क्ति क्तिया नानुश्यः कार्यः व्य. १५८ १४५ केता मूल्यनवामिति व्य. १५० १९३ क्ता मूल्यनवामिति व्य. १५० १९३ क्तिया मूल्यनवामिति व्य. १४० १९३ क्तिया मार्यं तिस्ता कार्य १४५ ६५ व्य. १४५ व्य. १५५ व्य.                         | कीतलब्धाशना भूमी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | मा.          | 19    | 198     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ••• | मा.              | 2.6                 | 104     |
| क्लांप्रपतितवात्य आ. १६२ प्प<br>केला मृत्यमवाप्रोति व्य. १७० ११३<br>क्लां मृत्यमवाप्रोति व्य. १४० १९१<br>क्लां मृत्यमवाप्रोति व्य. १४० १९१<br>क्लां प्रात्मवाद्यम् व्य. १४५ ८५<br>क्लां प्रात्मवाद्यम् व्य. १४५ ८५<br>क्लां प्रात्मवाद्यम् व्य. १४५ १४१<br>क्लां प्रात्मवाद्यम् व्य. १४५ १४१<br>क्लां प्रात्मवाद्यम् व्य. १४५ १४१<br>क्लां क्लां प्रात्मवाद्यम् व्य. १४५ १४१<br>क्लां क्लां क्लां व्य. १४५ १४९<br>क्लां क्लां व्यात्मवाद्यम् व्य. १४५ १४१<br>क्लां क्लां व्यात्मवाद्यम् व्य. १४५ १४१<br>क्लां क्लां क्लां व्य. १४५ १४१<br>क्लां क्लां व्यात्मवाद्यम् व्य. १४५ १४१<br>क्लां क्लां व्यात्मवाद्यम् व्य. १४५ १४१<br>क्लां क्लां व्यात्मवाद्यम् व्य. १४५ १४१<br>क्लां क्लां क्लां व्य. १४५ १४१<br>क्लां क्लां व्यात्मवाद्यम् व्य. १४५ १४१<br>क्लां क्लां क्लां व्य. १४५ १४१<br>क्लां क्लां व्यात्मवाद्यम् व्य. १४५ १४१<br>क्लां क्लां व्य. १४५ १४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | कीतश्य ताल्यां विकीतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ब्य.         | 131   | 44      | गर्महा च यथावर्ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *** | मा.              | 243                 | 344     |
| कता मृज्यसवामीति व्य. १०० ११३ मायजीजव्यातरतः मा. १६० ३०० क्षाचीऽथ पतिवस्त्रव्यः व्य. १४४ ६५ सम्प्राक्षिद्धोकमागा व्य. १४५ ८५ सम्प्राक्षिद्धोकमागा व्य. १४५ ८५ सम्प्राक्ष्य त्याद्वाहाति मा. १४ १९५ समित्रा मापर्थ वेश्यात् आ. १२६ १९५ समित्रा मापर्थ वेश्यात् आ. १४ १९५ समित्रा मापर्थ वेश्यात् व्य. १५८ १४१ समित्रा मापर्थ वेश्यात् आ. १५८ १४१ समित्रा मापर्थ वेश्यात् व्य. १५८ १४१ समित्रा मापर्थ वेश्यात् व्य. १९५ १९५ समित्रा मापर्थ क्षाच व्य. १९५ १९५ समित्रा मापर्थ क्षाच १४ १९० समित्रा समित्रा व्य. १९८ १९० समित्रा समित्रा मापर्थ मात्रा व्य. १९८ १९० समित्रा समित्रा मात्रा व्य. १९८ १९० समित्रा समित्रा मात्रा व्य. १९८ १९० समित्रा समित्रा मात्रा व्य. १९८ १९० समित्रा मात्रा व्य. १९० १९० समित्रा समित्रा व्य. १९० १९० समित्रा समित्रा व्य. १९० १९० समित्रा समित्रा समित्रा व्य. १९० १९० समित्रा समित्रा समित्रा व्य. १९० १९० समित्रा समित्रा समित्रा समित्रा व्य. १९० १९० समित्रा समित्रा समित्रा समित्रा व्य. १९० १९० समित्रा समित्रा समित्रा समित्रा समित्रा व्य. १९० १९० समित्रा समि                                                                                                                                                                                         | कीत्वा नानुशयः कार्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | व्य,         | 242   | 123     | यमधानमृती पुंसः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *** | आ.               | 11                  | . *     |
| ह्राबोध्य पतितस्त्राचाः व्य. १४० ६५ स्त्राचाक्किक्ष्रमागा व्य. १२५ ८५ स्त्राच्याक्किक्ष्रमागा व्य. १२५ ८५ स्त्राच्य द्वादशाहानि प्रा. १२ १७६ स्त्राच्य द्वादशाहानि प्रा. १२ १७६ स्त्राच्य द्वादशाहानि प्रा. १४ १७५ स्त्राच्य व्य. १४८ १४९ स्त्राच्य व्य. १४८ १४९ स्त्राच्य कर्मणा जीवत् प्रा. १५८ १४९ स्त्राच्य स्त्राच्य व्य. १८५ १४९ स्त्राच्य स्त्राच्य प्रा. १५८ १५८ स्त्राच्य स्त्राच्य प्रा. १६८ १५८ स्त्राच्य स्त्राच्य प्रा. १६८ १५८ स्त्राच्य स्त्राच स्त् | क्रूरोगपतिसवात्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | आ.           | 165   | 24      | गर्भाष्टमेऽसमे बाब्दे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *** | on.              | 18                  | 4       |
| स्त्रप्रशासिक्रं क्षणाणा व्य. १२५ ८५ पीतको यदि योगेल प्रा. १९६ १९४ स्त्रिया मापर्थ वेश्यात या. १४ १५ १५ स्त्रिया मापर्थ वेश्यात व्य. १५८ १४१ सुर्व वृद्धि व र्याणणा व्य. १५८ १४१ सुर्व वृद्धि तु र्याणणा व्य. १५८ १४१ सुर्व वृद्धि तु र्याणणाणाणाणाण्या व्य. १६८ १४१ सुर्व वृद्धि तु र्याणणाणाणाण्या वृद्धि सुर्व वृद्धि तु रूप सुर्व वृद्धि तु रूप सुर्व वृद्धि व्य. १६८ १४१ सुर्व वृद्धि तु रूप सुर्व वृद्धि वृद्धि सुर्व वृद्धि व्य. १६८ १४१ सुर्व वृद्धि व्य. १६८ १४१ सुर्व वृद्धि वृद्धि सुर्व वृद्धि व्य. १६८ १४४ वृद्धि तु रूप सुर्व वृद्धि व्य. १६८ १४४ वृद्धि तु रूप सुर्व वृद्धि वृद्धि सुर्व वृद्धि व्य. १६८ १४४ वृद्धि तु रूप सुर्व वृद्धि वृद्धि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | केला मुल्यमवाप्रोति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | व्य,         | 940   | 113     | गायत्रीजप्यनिरतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *** | था.              | 240                 | 304     |
| स्त्रप्तय हादशाहानि पा. २२ १७५ श्री शृद्धीत्त श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | क्कीबोऽथ पनितस्तव्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | व्य.         | 449   | ++      | यापत्रीं शिरसा सार्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *** | आ.               | 2.3                 | . 4     |
| स्त्रिया गायथं वेश्वाल जा. ६५ ६५ १५० १६४ वृद्धिं व वर्णिया जा. ६५८ १४५ १४५ १६४ वृद्धिं व वर्णिया जा. ६५८ १४५ १६४ वृद्धिं व वर्णिया जा. ६५८ १४५ १६६ वृद्धिं व वर्णिया जा. ६५८ १४५ १६६ वृद्धिं व वर्णिया जा. ६५८ १४५ वृद्धिं व वर्णिया जा. ६६८ १४५ वृद्धिं व वर्णिया जा. ६६८ १४५ वृद्धिं व वर्ण्या जा. ६६८ १४५ वृद्धिं व वर्णिया जा. ६६० १६८ वर्णिया जा. ६६० ६६० वर्णिया जा. ६६० ६६० वर्णिया जा. ६६० ६६० वर्णिया जा. ६६० ६६० वर्णिया जा. ६६० वर्णिय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | क्षत्रजाखिद्योकमागा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | क्युः        | 184   | =4      | गीनको यदि योगेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *** | भा.              | 116                 | 344     |
| स्थं वृद्धि व वणिया व्य. १५० १५० वृणिक्षेत्रे तु वचनं व्य. ५० १६ स्थानेण कर्मणा जीवेत् मा. १५ १५० वृत्ते वेवाणुपासीत आ. १६ १६ वृत्ते वेवाणुपासीयाम्योपानम् आ. १६ १६ वृत्ते विद्यानम्योपानम् आ. १६ १६ वृत्ते विद्यानम्योपानम् आ. १६ १६ वृत्ते विद्यानम्योपानम् आ. १६ १६ वृत्ते विद्यानम्योपानम्योपानम् आ. १६ १६ वृत्ते विद्यानम्यानम्योपानम् आ. १६ १६ वृत्ते विद्यानम्यानम्यानम्यानम्यानम्यानम्यानम्यानम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | क्षत्रस्य द्वादशाहानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | মা.          | 77    | 105     | गोतनृत्येश्व मुखीत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *** | MI.              | 330                 | 14      |
| स्थं वृद्धि व शणिया व्य. २५८ १४१ सुणिवृधि तु वचले व्य. ५८ ४८ सुद्धमण्यमहाद्वस्य व्य. २४५ १४१ सुद्धमण्यमहाद्वस्य व्य. २४५ १४४ सुद्धमण्यमहाद्वस्य व्य. २४५ १४४ सुद्धमण्यमहाद्वस्य व्य. २४५ १४४ सुद्धमण्यमहाद्वस्य व्य. १४८ १४४ सुद्धमण्यम्यम्य व्य. १४८ १४४ सुद्धमण्यम्य व्य. १४८ १४४ सुद्धमण्यम्य व्य. १४४ १४४ व्य. व्य. १४४ १४४ सुद्धमण्यम्य व्य. १४४ १४४ व्य. व्य. व्य. १४४ १४४ व्य. व्य. व्य. व्य. १४४ १४४ व्य. व्य. व्य. व्य. व्य. व्य. १४४ १४४ व्य. व्य. व्य. व्य. व्य. व्य. व्य. व्य.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | क्षत्रिया मागर्थं वैश्वात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | आ;           | 14    | 30      | गुडोदनं पायसं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *** | on.              | 304                 | 64      |
| हात्रेण कर्मणा जीवेत् मा. ३५ १९१ मुहं तु वरं दृश्या आ. ५० १६ सुद्रमण्यमहाद्रम्य व्य. १९५ १९७ सुद्रमण्यमहाद्रम्य व्य. १९५ १९७ सुद्रमण्यमहाद्रम्य मा. ६४ ६९० सुद्रमण्यम्य व्य. १६८ ८७० सुद्रमण्यम्य मा. ६४ ६९० सुद्रमण्यम्य मा. ६४ ६९० सुद्रमण्यम्य व्य. १९८ १९० सुद्रमण्यम्य व्य. १९५ १९७ सुद्रमण्यम्य व्य. १९५ १९५ सुद्रमण्यम्य व्य. व्य. व्य. व्य. व्य. व्य. व्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | क्षयं वृद्धि च वणिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5Q.          | 440   | 171     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ••• | eq.              | 44                  | YE      |
| सुद्रमण्यमहाद्रम्य व्य. १९५ १९४ सुद्रां चेवाणुपासीत शा. १६ १९६ सुद्रां चहुको वस्तिः मा. १४ १९० सुद्रां हुकाम संकाय शा. १९६ १९० सेक्रां स्वाप्तात मा. १४ १९० सेक्रां स्वाप्तात व्य. १९५ १९७ सेक्रां स्वाप्तात व्य. १९५ १९७ सेक्रां स्वाप्तात व्य. १९५ १९७ सेक्रां महीति सेक्रां व्य. १९५ १९७ सहाति महीता व्य. १९५ १९० सहाति महीता व्य. १९५ १९० सहाति सेक्रां स्वाप्ता व्य. १९० १९० सहाति सेक्रां स्वाप्ता व्य. १९० १९० सहाति सेक्रां सेक्रां व्य. १९० १९० सहाति सेक्रां सेक्रां व्य. १९० १९० सेक्रां सेक्रां व्य. १९० १९० सहाति सेक्रां सेक्रां व्य. १९० १९० सेक्रां सेक्रां सेक्रां व्य. १९० १९० सेक्रां सेक्रां सेक्रां व्य. १९० १९० सेक्रां सेक्रां सेक्रां व्य. १९० १९० सेक्रां सेक्रां सेक्रां सेक्रां व्य. १९० १९० सेक्रां सेक्रां सेक्रां सेक्रां व्य. १९० १९० सेक्रां सेक्रां सेक्रां व्य. १९० १९० सेक्रां सेक्रां सेक्रां सेक्रां व्य. १९० १९० सेक्रां सेक्रां सेक्रां सेक्रां सेक्रां व्य. १९० १९० सेक्रां सेक्                                                                                                                                         | क्षात्रेण कर्मणा जीवेत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | मा,          | 34    | . 151   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ••• | <b>311.</b>      | 49                  | 12      |
| शुद्रान्त्रं बुह्नको बस्तिः मा. ६४ ६३० वृद्धं हुंहान्य संस्कृत्य था. ६६६ ६५० हेल्लाहरूनेन्यरहान मा. ३४ ६५० हेल्लाहरूनेन्यरहान मा. ३४ ६५० हेल्लाहरूनेन्यरहान मा. ३४ ६५० हेल्लाहरूनेन्यरहान मा. ३४ ६५० हेल्लाहरूनेन्यरहान मा. ३५५ ६५० हेल्लाहरूनेन्यरहान मा. ३५५ ६५० हेल्लाहरूनेन्यरहान मा. ३५५ ६५० हेल्लाहरूनेन्यरहान मा. ३५० ६५० हेल्लाहरूने मा. ३५० ६५० हेल्लाहरूने मा. ३५० ६५० हेल्लाहरूनेन्यरहान मा. ३५० ६५० हेल्लाहरूने मा. ३५० हेल्लाहरूने मा. ३०० हेल्ल                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | शुद्रमध्यमहाद्रव्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 <b>4</b> , | 204   | 9 44    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *** | M.               | 96                  |         |
| हेजजा हेजजातस्तु व्य. १२८ ८७ मुहणामव्यविशेषे मा. १३८ १०० हेजजोश्यक्ताम मा. १४८ १५० हेजजोश्यक्ताम व्य. १८२ १५० हेजजोश्यक्ताम व्य. १८२ १५० हेजजेश्यक्ता व्य. १८५ १५० हेजजेश्यक्ता व्य. १८५ १८० व्य. १८० व्य. १८० व्य. १८० व्य. १८० व्य. १८० व्य. व्य. व्य. १८० व्य. व्य. व्य. १८० व्य. व्य. व्य. व्य. व्य. व्य. व्य. व्य.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | शुद्रान्त्रं वृक्को बस्तिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | HI.          | 17    | 440     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | था.              | 142                 |         |
| हेजरंशनवाम व्य. १९९ १९० मुन्मगुण्डाक्षुपास्ता व्य. १९६ १९० हेश्य हरणे दण्डा व्य. १९५ १९० हेश्य हरणे दण्डा व्य. १९५ १९० हेश्य हरणे महाराज्ये व्य. १९० १९० व्य. १९०                      | क्षेत्रजः क्षेत्रजातस्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 <b>4</b> , | 130   | £9      | गुद्रणामध्याधिक्षेपी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *** | ч.               | 330                 | ***     |
| हेजरंशनवाम व्य. १९९ १९० मुन्मगुण्डाक्षुपास्ता व्य. १९६ १९० हेश्य हरणे दण्डा व्य. १९५ १९० हेश्य हरणे दण्डा व्य. १९५ १९० हेश्य हरणे महाराज्ये व्य. १९० १९० व्य. १९०                      | क्षेत्रज्ञस्येश्वरज्ञान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ¥1€          | 37    | 150     | गुर्वन्तेवास्यत्चान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | मा.              | 24                  | 162     |
| होतं करोति बेहण्यसः व्य. २०४ १२५ गृहीतमून्यं सः पार्य व्य. २५४ १४५ सङ्गानियं महासम्ब्रं व्या. २५३ १२१ सरपुरुकसूर्वेणार्या व्या. २५७ २०१ मृहीतमृतना देख्या व्या. २५३ १२१ सरपुरुकसूर्वेणार्या व्या. २५४ २६२ मृहीतमृतना देख्या व्या. २६२ १४५ सरपुरुक्तमृत्य व्या. २५५ ४५१ मृहीतम्ब्राम्यायं व्या. २५४ १४१ मृहीतम्ब्राम्यायं व्या. २५४ १०३ मृहीतमृत्यमाहास्यां व्या. २४४ १०३ मृहीतमृत्यमाहास्यां व्या. २४४ १०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | क्षेत्रवेश्मवनयाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | क्यु इ       | 465   | 140     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *** | 97,              | 225                 | 197     |
| हेरा करोति वेहण्डार व्य. २०४ १२४ गृहीतमृत्यं यः पार्य व्य. २५४ १४४ सहानियं महाराज्ये व्य. २६४ १४५ महानियं नहाराज्ये व्य. १६७ १२१ सुर्हातमेनना देश्या व्य. १६६ १५५ सराजनेपणु वृत्यो व्य. २६४ १६६ सुर्हातमानुस्याय व्य. १६५ १४५ महातिहासक्ष्योत्थाय व्य. १६५ १४५ पृहीतहासक्ष्योत्थाय व्य. १६५ १४५ पृहीतहासक्ष्योत्थाय व्य. १४४ १०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | क्षेत्रस्य हरणे दण्डा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | व्य.         | 144   | 944     | गृह्वात्याभयोपानत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *** | आ.               | 211                 | 61      |
| सहानिये महाराज्ये आ. २६० थर पृहीनवेननाः हार्म आ. १६३ ३३<br>इरपुल्कस्त्रेणार्ग मा. १०० ३३३ पृहीनवेनना देश्या आ. १६३ १५५<br>सरोप्रयानस्थ्येय आ. १५३ थर पृहीनशास्त्रात्याय आ. १६४ १४५<br>पणे नोलपुषाः पञ्च मा. २५५ १६३ पृहीनशास्त्रात्याय आ. १४४ १०३<br>गणद्रव्ये हरसन्तु स्म. १८७ ३३३ पृहीनानुक्रमाहाच्यो स्म. १४४ १०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | क्षेपं करोति चेद्वण्डमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | व्यू.        | Rox   | 124     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *** | m,               | 1.000               |         |
| सरपुरुकसर्वेणानी मा. १०० २०१ मृहीनवेतना देश्या मा. १९० १९६<br>सराजनेषेणु वृत्तो मा. १९१ १९६<br>सरोपुरानकस्थान मा. १९१ ४९<br>गणे नोलपुरा। पश्च मा. १९७ १९६<br>गण्डेन विश्वपास्त्र मा. १९७ १९६<br>गण्डेन संस्कृत म्य. १८७ १९१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | सङ्गामिषे महाशलके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | आ.           | 560   | . 05    | गृहीतवेतनः कर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | oq.              | 2.0                 | 123     |
| सराजनेषेषु वृषो या. १५१ १६२ पृहीता शक्ष्या चौर्षे व्य. १६६ १४५<br>सरोष्ट्रपानहरूपण मा. १५१ ४५<br>गणे नोलपुषाः पश्च मा. १५१ १६६<br>गणद्रप्ये हरेसस्तु व्य. १८७ १६१<br>गणद्रप्ये हरेसस्तु व्य. १८७ १११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | सरपुरकसमेणानां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 41.        | 200   | 199     | गृहीनवेतना वेश्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *** | <b>.</b>         | A CONTRACTOR OF THE | ***     |
| बरोष्ट्रयानहरूपय मा. १५१ ४२ गृहीतशिक्षश्रीत्याय का. १५ ५<br>गणे नीलपुषा पश्च मा. २५१ १२१<br>गणद्रप्य हरेसस्तु म्य. १८७ १२१<br>गृहीतानुक्रमाद्राच्यो स्य. ४१ ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सराजमेषेषु वृषो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ¥1.          | fad   | 343     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ••• | cu,              | 144                 | 2       |
| गर्जे नोलवृत्ताः यस मा. २७५ २९३ गृहीनं सीचनं मतां मा. १४७ १०३<br>गणद्रव्यं हरेसस्तु : मा. १८७ १२१ गृहीनानुक्रमाद्वाच्यो मा. ४१ ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | The second secon | आ,           | 141   | **      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 4 N. S.          |                     |         |
| गणद्रवरं हरेवस्तु व्य. १८७ १२१ गृहातानुकमाद्राच्यो व्य. 💌 🤋                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | गजे नांखवृषाः पञ्च 🔐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | मा.          | 209   | ***     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *** | uq.              | St. 644             | 6.7     |
| 6.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | गणद्रव्यं हरेदास्तु ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ष.           | 160   | 139     | Contraction of the second contraction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ••• | 44.              | 400                 | Zasa    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | गणानामाधिपत्ये च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | आ.           | 201   | 4.5     | And the second s |     | धा.              | Acres and           | 100     |

| ः श्लोकाः                | अ.                | %ରୀ. '  | पृष्ठम् [ | ु श्लोकाः                | अ.      | <b>ഴ</b> ൽ.ം | पृष्ठम्                |
|--------------------------|-------------------|---------|-----------|--------------------------|---------|--------------|------------------------|
| मुद्देऽपि निवसन्वित्रो   | श्रा              | 909 1   | 449       | चतुष्पादक्रतो दोषो .     | च्यं.   | 250          | g y y                  |
| गृहे मच्छन उत्पन्नो      |                   |         |           |                          | व्य.    |              | 4.5                    |
| गुक्तन्त्रदातारमधी       | आ.                |         |           | चनुश्चिद्योकभागाः स्युः. | व्य.    | 1924         | - 64                   |
| गृह्णीयाद्धनीकतवात्      |                   | 955     |           | चरितवत आयाने 🧓 .         | সা.     | 256          | 322                    |
| ोयमेतसद्भ्यास            |                   |         |           | चरित्रयन्धकस्त           | व्य.    | 69           | Yo                     |
| मोद्यातेऽस्त्रे तथा केश  | आ.                |         |           | चरुसुक्सुक्सक्रेह        | अत्त.   | 943          | 49                     |
| गोषातं शकुनोच्छिष्टं     | ્યા.              | 984     |           | चरेद्वतमहत्वापि          | সা      | વેષુર        | २५६                    |
| योपशोण्डिकशेलुष          | व्य.              | , re    | 32        | चर्मण्यानडुहे रक्ते      | आ.      | २८०          | ۶ ک                    |
| गोपस्ताडचस्तु गोमी तु    |                   |         | 905       | चाटतस्करदुर्वृत्त        | आ.      | 336          | <b>९६</b>              |
| गोपाः सीमाक्रपाणाश्य     |                   |         | 903       | चान्द्रायणं चरेन्सर्वा   | সা.     | २६२          | 204                    |
| योग्याधिमोगे नो बृद्धिः  | The second second | 45      | 9 4       | चान्द्रायणं वा जीनमास    | ान् पा. | २६०          | <b>२६९</b>             |
| गोमाह्मणानलान्त्रानि     |                   | ૧૬૫     |           | चान्द्रायणैनेयेत्कालं    | আ.      | 40           | 360                    |
| गोबाह्मणार्थं संप्रामे   |                   |         | 968       | चाषांश्य रक्तपादांश्य    | आ       | 904          | **                     |
| गोभृतिलहिश्ण्यादि        | . आ.              | 219     | ye        | चिकित्सकानुरकुद्         | आ       | १६२          | 74                     |
| गोवधी वात्यता स्तेय      | . সা.             | 230     | २४२       | चीर्णवतानिष सतः          | प्रा    | 250          | 327                    |
| गोडे वसन्बह्मचारी        | . পা.             | 250     | 300       | चेशभोजनबायोधे            | व्य.    | २३०          | 132                    |
| गोष्टेशयो गोऽनुगामा      | . সা.             | . २६३ : | २७६       | चेल्यश्मशानसीमासु        | न्य.    | २२८          | 434                    |
| गोरसर्पपकल्केन           | . आ.              | . २७७   | · 6 3     | चेलधावसुराजीव            | জা.     | 464          | 74                     |
| गौरस्तुते अयः पद्ते      | . आ.              | 363     | 902       | चौरं प्रदाण्यापहृतं      | ••• व्य | ্ ২৬০        | 326                    |
| गोर्देया कर्मणोऽस्यान्ते | . সা.             | 304     | 3.20      | छछं निरस्य भूतेन         | व्य     | 98           | 42                     |
| यहणान्तिकमित्येके        | आ.                | 3.6     | . 59      | छिन्ननस्येन यानेन        | ••• व्य | 255          | 940                    |
| सहाधीना नरेन्द्राणां     | आ                 | 300     | . 64      | जगद्दानन्द्येत्सर्वम्    | अ       |              | 909                    |
| बामादाहृत्य वा पासान्    | সা.               | 44      | 984       | जगदुद्गतमास्मा च         | ••• भा  |              | ২1প                    |
| याम्येच्छया गोमचारी      | ज्य.              | 966     | 999       | जधनादन्तरिक्षं च         | সা      |              | . ૨૧૬                  |
| बाहकेर्गृक्षते चौरी .    | ह्य.              | २६६     | 984       | जपनासीत सावित्री         | अ       |              |                        |
| यौरा पश्चदशास्यिः स्या   | ৰু ্ সা           | ee      | २०९       | जपः मच्छन्मपापाना        | সা      |              | 950                    |
| याच्मे पञ्चासिमध्यस्थो . | মা.               | भ्र     | 950       | जपयज्ञमसिद्ध्यर्थ        | , अ     |              | २२ ९                   |
| ग्लंहे शतिकबृद्धेम्तु .  | व्य.              | 126     | 124       | जल्या यथासुखं वाच        |         |              | 4,5                    |
| गोमूनं गोमयं शीरं        | मा.               | 394     | 333       | जम्बाऽपरेऽन्स्रुपवस्तेत् |         |              | 352                    |
| बरेऽपवर्जिते ज्ञाति .    | मा.               | 300     | 328       | जल्दा सङ्खं गायत्य       |         |              | 331                    |
| मातिनेऽपहुने दोषो .      | व्य.              | રહવ     | 326       | जलं प्रवः पयः काको       |         |              | 232                    |
| चण्डाली जायते यज्ञ .     | आ                 | 930     | 3 8       | जलमेकाइमाकाशे            | ¤       |              | ্ <b>৭৬</b> ০          |
| चत्वारी वेद्धमंज्ञाः     | आ                 | ٠, ١    | - 3       |                          |         |              | *9                     |
| चत्वार्थरितकास्यीनि      | সা.               | 4       | 206       |                          |         |              | ३२६<br>१२०             |
| चतुर्दश मथनजः            | জা                | . ५६    | 94        |                          | ম       |              | 937                    |
| ब्रमुविशानिको दण्डः      | व्य               | 253     | 948       | जातहुमाणां द्विगुणो      |         | 4. «de       |                        |
|                          |                   |         |           |                          |         |              | NO CONTRACTOR SERVICES |

#### याज्ञवल्क्यस्मृतिः।

| श्लोकाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अ.                | श्लो. | पृष्ठम्      | <b>श्लोकाः</b>                         | अ.            | श्लो.        | ध्वम् |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|--------------|----------------------------------------|---------------|--------------|-------|
| जातोऽपि दास्यां शूद्रेण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>ह्य</b> ्      | 933   | 50           | तत्र तत्र च निष्णाताः                  |               |              |       |
| जायन्ते लक्षणभ्रष्टाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . भा.             | 290   | 237          |                                        |               |              | 43    |
| जात्युत्कर्षी युगे होय:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . आ.              | 18    | २७           | तत्रं दुर्गाणि कुर्वति                 | भा.           | 370          | 331   |
| जायन्ते विद्ययोपेताः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . मा,             | ₹9€   | 237          | तत्र देवमभिन्यक                        | आ.            | 4            | 43    |
| जारं चौर्येत्यभिवदन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . ह्य             | 309   | 940          | STET THYPTON A                         | आ.            |              | 44    |
| जळं पिबेन्नाअहिंना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | आ.                | 136   | ٠,           | तत्र स्थास्थामिनश्क्रम्बी              | ēq.           | 921          | < 3   |
| जालपादान्सक्षरीटान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | आ.                | 908   | **           | तत्रात्मा हि स्वयं किंचि               | ह्य.          | 954          | 123   |
| जालसूर्यमरीचिस्थं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | आ.                | 3 & 2 | 903          | तत्राष्ट्राशीतिसाहस्र                  |               | Ę¢           | 207   |
| जितमुदग्राहयेज्जेञ्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ब्य,              | 200   | 126          | तस्वस्मृतेरुपस्थानान्                  | भा.           | 366          | २२७   |
| जितं ससमिके स्थाने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>ड्य</b> .      | 209   | 926          | STEEDTER'S THE COMMENTS                | मा,           | 360          | 222   |
| जिहां त्यजेयुनिंहीम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | व्य.              | 264   | 9 73         | Hand more marks                        | ह्य.          | 909          | 161   |
| जीवेद्धाऽपि शिलीञ्छेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | आ.                | 126   | 36           | ಸಮಾನೆ ಕೀಡಿಯಾಗಿದ                        | ., eq.        | vy           | 74    |
| जुगुप्सेरम चाप्येनं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | मा.               | 218   | 322          | तत्स्रुता गोत्रजा बन्धुः.              | व्य           | •            | •     |
| जुहुयान्मूर्धनि कुशान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 977.              | 268   | CY           | तथाच्छाद्वदानं च                       |               | 134          | 49    |
| ज्येष्ठं वा श्रेष्ठमागेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | व्य               | 998   | 4            | तथात्मेको सनेकश्च                      |               | 232          | E.A.  |
| ज्ञातयो वा हरेयुस्तत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>6</b> 4,       | 264   | 9 73         | तथा पाठीनराजीव                         | ****          | 144          | 234   |
| जातिश्रेष्ठयं सर्वकाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | आ.                | 263   |              | तसेऽयःशयने सार्ध                       |               | 146          | 40    |
| ज्ञात्वाऽपराधं देशं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | आ.                |       | 10Y          | ज्यात्र व्यक्ति क्या ।                 | . भा,         | २५६          | 466   |
| ज्ञात्वा राजा कुटुम्बं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | मा.               |       | 154          | तथा मार्स व्यचण्डास्ट                  |               | 244          | 44    |
| ज्ञानोत्पत्तिनिमित्तत्वानु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PIT.              |       | 102          | तथा शकः मतिमुवं<br>तथा वर्षात्रयोदश्या |               | 306          | 188   |
| हीयं चारण्यक्रमहं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |              | त्या प्रयाचवाद् <i>रवा</i>             | . <b>377.</b> | 263          | 70    |
| शेयके महती चैव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                 |       | 29 8         | तथाऽविपक्ककरणः                         | मा,           | 3 × 3 × 3    | 7 .   |
| तक्षणं दारुशृत्रगस्त्रां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A march           |       |              | ाथाऽत्यमेषायमुख                        |               | SAR 2        | ly is |
| तज्जः पुनात्युमयतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | आ.                | 48    | 45 5         | विव परिवालकीऽसी                        | आ.            | 3.43         | 50    |
| ततः ग्रुङ्गाम्बरधरः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |       | 94 2<br>68 8 | थिवानाममे वासः                         |               | 2 44 S       | ×3    |
| वतस्तान्युरुपोऽभ्येत्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 177               |       |              | थोपनिधिराजसी                           | ēΨ.           | 24           | 30    |
| ततः स्वरविहारी स्यात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 12.5  |              | द्दत्समग्रामीति ,                      | आर. व         | 111          | 49    |
| तती ध्येयः स्थितो बोऽसी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |       |              | दर्भ रसद्येण                           | शा.           | 49 5         | 04    |
| तता निष्करमपी मताः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.6               | 50 B. |              | दर्भ विकिरहुमी                         |               |              | ù e   |
| नवाडाभवाद्येष्ट्रद्वान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 11    |              | त्पावनाय निर्वाच्य                     | 89,           | æ5 .         | 48    |
| त्तोऽर्थी लेखचेत्सवः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6Q.               |       | • 8          | दमावेदस्य समये                         | आ.            |              | 11    |
| Tarrette and the same of the s |                   |       | 1 1          | दर्प मध्यमः प्रोत्ताः                  | <b>911.</b> 3 | 44 9         | 0 3   |
| THE TAXABLE PARTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ALC: CANTO        |       |              | र्वाप्य नृपी दण्ड                      | MI. 3         | and taken    | • •   |
| ल्पुनस्ते समेशाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |       |              | रहर्न पहुण्येत                         | <b>41.</b>    | 44 44        | •5    |
| विमाणं स्मृतं हेल्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35480 - 4 F.      |       | १५ त         | निमित्तं क्षतः शक्षः                   | W, 2          | 100          |       |
| 3 man-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |       | (र स         | मनास्य च भेतारं                        | 120           | . 14         |       |
| ""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1" <sub>2</sub> " | ee q  | (* ) at      | मात्रादोन्यहेकारम्                     | 41. ga        | <b>71 22</b> |       |

| ু প্লীকা:                               | अ.     | શ્છો.        | पृष्ठम्     | প্তীকাঃ                      | अ.    | શ્લો.       | पृष्ठम्        |
|-----------------------------------------|--------|--------------|-------------|------------------------------|-------|-------------|----------------|
| तन्मुले हे ललाटाक्षि                    | भा.    | c٩           | २०९         | तुळाशासनमानीना               | व्य.  | 2¥6 /       | 930            |
| तनमुल्याद्विगुणो दण्डो                  | ्व्य.  | ₹30          | 934         | तुला स्त्रीबालवृद्धान्धः     | व्य.  | · sc        | પુર            |
| तपसो यत् परस्येह                        | . आ.   | YC           | 99          | तृष्णीमेताः क्रियाः श्रीणां  | आ.    | 19          | * <del>*</del> |
| तपसा बह्मचर्येण                         | . সা.  | 966          | 220         | वृणगुरुमलतात्वं च            | मा.   | २०८         | 233            |
| तपस्तप्त्वाऽसृजद्वह्या                  | , आ,   | ء ٢ و        | 40          | तृप्त्यर्थे पितृदेवानां      | आ.    | 996         | 44             |
| तपस्विनो दानशीलाः                       | . व्य. | ફ્ડ          | . **        | ते तृप्तास्तर्पयन्त्येनं     | आ.    | *19         | 99             |
| तपो वेद्विदां श्चान्ति                  | . সা.  |              | 950         | तेन त्वामभिषिश्वामि          | आ.    | २८१         | . 24           |
| तप्तशीरघृताम्बुनाम्                     | . ঘা.  | 396          | 33×         | तेन देवशरीराणि               | प्रा. | १६८         | 223            |
| तमायान्तं पुनीजित्वा                    | . व्य. | ३०६.         | 945         | तेनामिहोत्रिणो यान्ति        | प्रा. | 908         | २२६            |
| तमेव कृत्स्त्रमाप्नोति                  | . आ.   | 345          | ९७          | तेनोपसृष्टो यः तस्य          | आ.    | <b>২৬</b> ২ | ૯ર             |
| तरिकः स्थलनं शुलकं                      | . व्य. | २६३          | 923         | तेनोपसृष्टो लभते             | आ.    | રહધુ        | <b>~</b> 3     |
| तवाहंवादिनं क्लीचं                      | . эп.  | ३२६          | ۲,7         | तेऽपि तेनेव मार्गेण          | प्रा. | १८५         | २२६            |
| तस्मात्तं नृपतेर्धि .                   | आ.     | 330          | 15          | तेभ्यः क्रियापरा श्रेष्ठाः   | आ.    | 155         | ٩c             |
| तस्मात्तेनेह कर्तव्यं .                 | সা.    | ২২০          | <b>₹3</b> ¥ | तेऽष्टी ठिक्षा तु तास्तिस्रो | आ.    | ३६२         | १०२            |
|                                         | মা.    | १२४          | 214         | तैलहत्तेलपायी स्यात्         | षा.   | 799         | 231            |
| ~ ~ ~ ~                                 | সা.    | 906.         | २२५         | तेश्वापि संयतेर्गान्यं       | आ.    | २२५         | ६५             |
|                                         | সা.    | ΥY           | 957         | तेः सार्धं चिन्तयेद्राज्यं   | आ.    | 312         | 5,9            |
| 5 6 6                                   | मा.    | cr           | २०८         | त्यजन्दाप्यस्तृतीयांशम्      | आ.    | ષ્ક         | 95             |
|                                         | आ.     | ૨૫૫          | ૭૫          | त्यागः परिग्रहाणां च         | मा.   | 140         | 229            |
|                                         | व्य.   | 904          | દ્ધ         | त्रपुसीसकतामाणां             | आ.    | 950         | 4*             |
| 7                                       | मा.    | ٧Y           | २०५         | त्रयो रुक्षास्तु विज्ञेयाः   | , मा. | १०२         | 299            |
|                                         | সা.    | २१७          | ८७          | त्रायस्वास्माद्मीशापात्      | व्य.  | 990         | €5             |
|                                         | সা.    | <b>ર</b> ર ર | २३६         | त्रिणाचिकेतद्रोहित्र         | आ.    | २२०         | ६३             |
| . 4                                     | মা.    | ૧૭૨          | २२४         | त्रिःपाश्यापो द्विरुन्मृज्य  | आ.    | 20          | Ę              |
|                                         | সা.    | 994          | २१४         | त्रिराजमावनादेशात्           | प्रा. | 7.3         | 900            |
|                                         | मा.    | 955          | 225         | त्रिरात्रं द्शरात्रं वा      | मा.   | 94          | ૧७૨            |
|                                         | प्रा.  | 14           | २१०         | त्रिरात्रोपोषितो जप्ता       | भा.   | ३०२         | ∘ ३२६          |
|                                         | সা.    | 900          | २२७         | त्रिरात्रोपोषितो हुत्वा      | मा.   | 302         | 320            |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | आ      | . २०७        | Ę٥          | त्रिर्वित्तपूर्णपृथिवी       | आ.    | re          | 99             |
|                                         | प्रा.  | ২৩४          | २९३         | त्रिंशद्विनानि शूद्धस्य      | मा.   | २२          | 306            |
| तिथिवृद्धा चरेल्पिंडान्                 |        | 32 <b>Y</b>  | 330         | त्रीन्रुच्छानाचरेद्दात्यः    | . पा. | २८९         | 304            |
| तिलीदनरसक्षारान्                        | সা.    | 3 €          | 959         | त्रिकाल्यसंध्याकरणात्        | मा,   | 306         | 356            |
|                                         | आ      |              | 94          | त्रैवार्षिकाधिकान्त्रो यः    | आ.    | १२४         | 34             |
| तुलाम्यापो विषं कोशो                    |        |              | બુહ         | त्रेविद्यनृषदेवानां          | व्य.  | 299         | 256            |
|                                         | व्य    |              | Ę٩          | त्रेवियं वृत्तिमद्भयात्      | ्य.   | 964         | 929            |
|                                         | मा     | 333          | 330         | त्र्यदसः साक्षिणो होयाः      | व्य.  | Ę٢          | **             |
| Part 1. 1. 1.                           | 1000   |              |             |                              |       |             |                |

| श्लोकाः                    | अ.           | श्लो.          | पृष्ठम् | श्लोकाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ब.          | श्लो. | पृष्ठम् |
|----------------------------|--------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------|
| त्र्यहं प्रेतेष्वनध्यायः   | आ.           | 922            | *9      | दम्भिहेतुकषासण्ड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | आ,          | 13+   | 34      |
| त्वं तुळे सत्यधामासि       | ब्य.         | 309            | Ę9      | दशकं पारवेश्ये तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | व्य.        | २५२   | 935     |
| त्वममे सर्वभूतानाम्        | ह्य ु        | 904            | ६५      | दशपूरुषविख्याताः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | आ.          | 40    | - 44    |
| त्वं विष ब्रह्मणः पुत्रः   | व्य.         | 190            | 45      | द्शेकपश्चसमाह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ध्य.        | 104   | 190     |
| दण्डः शुद्रपशूनां तु       | च्य.         | <b>૨</b> ૨૫    | 133     | दर्शने प्रत्येथे दाने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 807         | 43    | 3.6     |
| दृण्डं च तत्समं राह्मं     | व्य,         | २६             | २०      | द्शंनप्रतिमूर्वत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | eer.        | 48    | 34      |
| दण्डंच स्वपणंचेव           | ēЧ,          | 9 <            | 94      | दाहायणी बह्मसूत्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | आ.          | 133   | 24      |
| दण्डं द्यात्सवणी सु        | व्य.         | २८७            | 942     | दासव्यं प्रत्यहं पात्रे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | आ.          | 203   | 44      |
| दण्डनीत्यां च कुशलम्       | <b>311.</b>  | 3.1.3          | . 11    | दातारो नोऽभिवर्धन्तां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | aff.        | 2 7 4 | 109     |
| दण्डनीया तदर्थ तु          | व्य,         | 144            | 304     | दाताऽस्याः स्वर्गमाप्रोति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | off.        | 204   | 45      |
| दण्डभणयनं कार्यं           | व्य,         | 204            | 934     | दानाऽस्याः स्वर्गमात्रोति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>317.</b> | 204   | 44      |
| दण्डं स दाण्यो द्विशतं     | व्य          | 227            | 130     | दानं दमो दया शान्तिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | आ.          | 422   | 3 *     |
| दण्डाजिनीपचीतानि           | आ.           | 25             | •       | दानं दानं चरेन्कच्छ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | मा.         | 204   | 353     |
| दत्तात्मा तु स्वयंदत्तो    | व्य.         | 139            | 66      | वाने निवाहे थहा च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | मा.         | 24    | 164     |
| दत्तामपि हरेस्पूर्वीत्     | आ.           | 44             | 98      | दान्तश्चिषवणस्राधी .**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | भा.         | Ye*   | 116     |
| द्स्वर्ण पाडवेक्करूपं      | क्यू         | 54             | 44      | दापवित्वा गर्न द्रव्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | eq.         | 198   | 124     |
| व्स्वा कन्यां हरन्दण्डवी   | 84           | 146            | 902     | दाव्यः सर्वे नृषेणार्थं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | eq.         | 30    | 14      |
| दक्ता चीरस्य वा इन्तुः     | 8 <b>4</b> 7 | 204            | 344     | दाष्यस्तु दशमं भागं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 64.         | ***   | 127     |
| दच्या तु दक्षिणां शक्त्याः | STF.         | 544            | 90      | दाव्यसवष्टमुणं यथ्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8q.         | 141   | 944     |
| व्स्वा तु माह्मणार्थेव     | व्य,         | *1             | 30      | दाव्यो दण्डं च यो यश्मिन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 222   | 333     |
| वस्वाङमं पृथिवीपात्र       | आः           | 230            | 44      | दायकाळाडूने वाऽपि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ort.        | 10    | 924     |
| वृत्ता मूर्मि नियम्धं वा   | आ.           | 394            | . 42    | दायादेभ्यों न तह्यान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |       | 4       |
| दच्चार्ध्य संस्रवास्तेवा   | आ.           | 3.54           | 40      | दासीकुम्न बहियांचान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | मा.         | 354   |         |
| द्रशेद्कं गन्धमास्यं       | आ,           | 339            | 84      | दाहिपत्वाउभिहोत्रेणः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | · आ.        |       | 24      |
| दयाचनुष्यवे शूर्पे         | आ.           | 366            | ex.     | दिवा संप्यासु कर्णस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | आ.          | 14    |         |
| -दबान्निरामं चोपोष्यः      | मा.          | 357            | 106     | दीयमानं न गृह्याति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | W.          | w     | 39      |
| द्याद्रहरुगादेव ***        | आ.           | 3.4            | -44     | वीर्पतीबामयप्रस्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | मा.         | 274   |         |
| व्यादपहरेषाशं              | 24.          | 936            | 40      | दुःसमुत्पादयेशस्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |       |         |
| द्यारने कुटुन्गार्थात्     | eq.          | 74             | 39      | इसे व भोणितीत्वाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 1114  | 110     |
| द्यान्माता पिता वा थं      | 6 <b>4</b> , | 130            |         | दुःसोत्पादि गृहे द्वयं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100         | 250   | 111     |
| द्युस्तद्भिथनः मेते        | व्य.         | 74             | . 59    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 304   |         |
| द्युवी सकता वृद्धि         | व्य,         | 36             | १८      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 170   |         |
| दृष्यका पायसं चैव          | 9T.          | 366            | -4      | The second of th |             | 177   |         |
| दण्योदनं हिषिश्रूर्णं      | आ,           | 307            |         | दुहिन्गा प्रचुता च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 174   |         |
| द्न्तोल्बालिकः काल         | मा.          | 75             | 116     | द्राद्विष्ठश्विष्म्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 14*   |         |
| पन्पशृकः पतको वा           | भा.          | 350            | 224     | द्वीसर्वपपुरपाणां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 310   |         |
| 7.0                        |              | REAL PROPERTY. | 200     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |       | 740     |

### पद्मानावणीनुकवः।

| श्लोकार                        | अ.               | ?ली. <sup>ः</sup> | <u>पृष्ठम्</u>    | श्लोकाः                                        | अ.           | श्ली.<br>-             | पृष्ठम्              |
|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------------------|
| दुर्वृत्तमस्यिद्धन्त           | मा.∜             | २६०               | 240               | द्रष्टब्यस्त्वथ मन्तव्यः                       | <b>সা</b> .  | 151                    | 220                  |
| दुर्वतम् स्विट्सत्र            |                  |                   | .*33              | द्रष्टन्यो न्यवहारस्तु                         | व्य.         | 393                    | 9 3 9                |
| द्वणे तु करच्छेदः              | व्य'ः            | 200               | 142               | द्रष्टारो व्यवहाराणां                          | व्य.         | 202                    | 9 2 8                |
| द्रामं धनुषस्तमवि              |                  |                   |                   | द्वात्रिशतं पणान्दण्डचो · · ·                  | व्य :        | 296                    | 932                  |
| द्वि धनुबैस्तमविं              |                  | २६८               | २९०               | द्वादशाहोपवासेन                                | মা-          | 339                    | 3 <b>? Ę</b>         |
| दृश्याद्वा तद्विभागः स्यात्    | ब्य              | 922               | c.3               | द्वासप्ततिसहस्राणि                             | म≇.          | 900                    | 292                  |
| दृष्ट्रा ज्योतिर्विदो वैद्यान् | आ.               | 333               | ९५                | द्विगुणं प्रतिदातन्यं                          | व्य.         | 46                     | 36                   |
| दृष्ट्वा पथि निरातक्षं         | भा:              | 284               | 249               | द्विगुणं सर्वनस्थे तु                          |              |                        | રબુદ્                |
| देश प्रतिश्रुतं चैव            | व्यः             | 966               | 9.94              |                                                |              | 200                    | 224                  |
| देश चौरहुत द्रव्यं             | व्य.             | 3 8               | २७                |                                                | 6₹           | ٠ ٥                    | 85.                  |
| देवलार्थ इविः शिकुं            | आ:               | 969               | - Y6              |                                                |              | ₹33                    | E G                  |
| देविक्स्मातकाचार्य'            | अनः              | 942               | . *3              | 1 7 7                                          | <b>व्य</b> ् | 468                    |                      |
| देवातिथ्यचनसते                 | . आ:             | र १६              | · 63              |                                                | व्य.         | 302                    | 4 - 25 4             |
| देवानग्रान्समम्यस्ये           | व्य:             |                   |                   | 1 - 7                                          | <b>व्य</b> . | 546                    |                      |
| देवान्पितृत्समन्यस्ये          | आ                | 104               | 4                 | द्वे फ्रष्णले स्व्यमायों                       | 371.         | 3.€ &                  |                      |
| देवासातप्य सरसी •••            | সা               | 121               |                   | E & Midariora                                  | সা;          |                        |                      |
| हेबेभ्यश्य हतादानाचा           | आ                | 901               | (i : ' <b>Q</b> ) | द्वेशते सर्वत्स्य स्यात्                       | च्य <b>.</b> | 950                    |                      |
| देशकाल खपायन                   | - अग             | () 4              |                   | Salulla Sanara                                 | अग.          |                        | Control Control      |
| देशों कार्ल च योऽलीयान         | . इय             | . 440             | । १२              | ३ दिस सहुता ननग                                | च्या,        | 100                    | don a fine two first |
| देश कालंच भोगं च               | . स्थ            | 9434              | 1 19              | ट द्वा द्व भाक समानान                          | अग.          | Charles and the second |                      |
| देश काल ययः शक्ति              | भा               | - 10              | र ३५              | क दि। बाखिका अध्याद्याता ••                    | , সা         | F 1 1 4 8 11 11 11 11  |                      |
| देशकाळवयशाकि 💀                 | , <del>6</del> 4 | . 30              | d A.s.            | a Signaniani                                   |              |                        | 200                  |
| देशकाळातिपची च                 |                  | 1. 46             | 4 43              | र । श्रन वद्शास्त्रभागता <i>श</i> ः            |              |                        |                      |
| देशानस्य चलस्य ः               |                  |                   | 7                 | विविधासमायाम् अस्माहः क                        |              | 1.0                    | 46                   |
| देशहेशान्तरं याति 🕶            | . 6              |                   | •                 | क वनुस्तत परानाका 💀                            | Table 1      |                        | * ***                |
| क्रेशस्तरगते वेले 🕶            | 5t               | 1. 11             | 4 4               | ा इ. चनवाचा राज <b>द</b> छ . •                 |              |                        | 294                  |
| हेक्षेत्राचाबात्मनि च          | S                | # P               | · ·               | । द <b>्यास</b> क्षेत्रकालम् ।                 | ee म         |                        | 9/ 296               |
| The remarks we                 |                  | 71. i 37          |                   | दे द <b>ी अंबक्षा</b> क से अञ्चान किंद्रावार र |              |                        | 1 111                |
| क्षेत्रेश्वयानि जीवदियं .      |                  | II. 14            | 10° 4             | Am Mandalin maras .                            |              | K 5                    | 6<br>9 . 9           |
| रामं क्रापि विवाज्यो चि        | rea.             | मार य             | 9.4               | कर्ता संबद्धाः शिक्षारः ।                      | 200          |                        |                      |
| सम्बोद्धमध्ये कार्ये .         |                  | વ, ર              | 9 9               | वाह् । यसाम्बन्धानान्त्र प्रथयः                | 9            | 11. 19                 | q 37                 |
| रातमीपानसकाश्य .               |                  | या २              | éa. ⊿             | and duties unactivity                          | •••          |                        | in the same          |
| द्रव्यप्रकासाहि प्रभा          | 1997             | मा. ः २           | 4.                | 94   444   444   744                           | 2000         | No.                    | 4 . 444              |
| द्रव्या तद्गीपनिधिक            |                  | ο <b>υ</b> ,      | 44                | and I will 10 diameter                         |              | 100                    | <b>14 900</b>        |
| दुव्यं बाह्यवर्सपत्तिः         |                  | STT. 7            | 90                | ६ २ । धान्यकृष्यपशुस्तय                        |              |                        | 9 277<br>210         |
| ह्रव्याणां सुरासा सुगुः        |                  | <b>od</b> ji, 1   | 104 I             | ५५८   घान्यमिश्रीशतिरिकाङ्गः                   | ROTE .       | দা. ২                  | 19 239               |

| श्लोकाः                     |             | . প্সৌ. | 58. | श्लोकाः                  |      | अ.          | શ્હો. | <b>पृष्ठ</b> म् |
|-----------------------------|-------------|---------|-----|--------------------------|------|-------------|-------|-----------------|
| धारणमेरणं दुःसं             | મા.         | 43      | २०५ | नष्टोदयो विनिष्टश्च      | ***  | व्य.        | 45    | 3 5             |
| धारयेत्तत्र चात्मानं        | मा.         | 209     | २२९ | न संशयं प्रपद्येत        | •••  | आ.          | 988   | 34              |
| धार्मिकोऽब्यसनश्रीव         | आ.          | 390     | ٩.  | नस्तः भाणा दिशः श्रे     | चान् | मा.         | 120   | 296             |
| धावतः पृतिगन्धे च           | आ.          | 940     | *2  | न स्पृशन्तीह पापानि      | •••  | मा.         | 911   | 333             |
| धिग्दण्डस्त्वथ वाग्दण्डो    | आ.          | 3 ह ७   | 904 | न स्वाध्यायविरोध्यर्थ    | ***  | आ           | 935   | 34              |
| धूमं निशां रूप्णपक्षं       | मा-         | 954     | २२८ | न इन्याद्विनिवृत्तं च    | ***  | आ.          | 326   | 4.8             |
| धेनुः शङ्खस्तथानड्डान्      | आ.          | 306     | < 9 | नाकामेद्रकाविण्मूञ       | •••  | आ.          | ૧૫૨   | ¥3              |
| ध्यानयीगेन संपश्येत्        | मा.         | 84      | 203 | नार्सेः कांडेन्स धर्मझैः |      | आ,          | 136   | Yo              |
| ध्येय आसास्थितौ योऽसौ       | मा.         | 999     | 293 | नाचक्षीत धबन्तीं गां     | •••  | आ.          | 970   | ¥.              |
| न तत्पुत्रा ऋणं द्युः       | ब्य,        | 44      | 30  | नातः परतरो धर्मी         | ***  | आ,          | 333   | 53              |
| न क्षयो न च बृद्धिश्य       | ब्य,        | 960     | 996 | नाक्ण्डयो नाम राज्ञी     | स्ति | आ.          | 340   | 109             |
| नप्तः स्नात्वा च मुक्त्वा च | मा,         | 259     | 396 | नानाहताणि कुवांणः        | ***  | मा.         | 162   | 222             |
| न च मूर्त्र पुरीषं वा       | आ.          | 934     | 35  | नान्वये सति सर्वस्वं     |      | 84.         | 944   | 994             |
| न चाह्तो बदेतिकचित्         | व्य.        | 15      | 13  | नापात्रे विदुषा किवित    | ī    | ar,         | 301   | 44              |
| न तत्र कारणं मुक्तिः        | ब्य,        | २९      | 22  | नाभिद्रप्रोद्कस्थस्य     | ***  | sq.         | 106   | ęw              |
| न तत्सुतस्तत्सुतो वा        | ब्धः.       | 34      | 23  | नानिरोजी गुद्दं गुकं     |      | मा.         | 53    | 290             |
| न तु मेहन्नदीच्छाया         | आ.          | 33Y     | 34  | नाममिर्वेडिमन्त्रेश्व    | ***  | MI.         | 266   | 64              |
| न दत्तं स्वीधनं परये        | व्य.        | 140     | 903 | नाश्रमः कारणं धर्मे      | ***  | M.          | 44    | 203             |
| न दत्तं स्रीधनं यासां       | व्य.        | 114     | 99  | नासहस्राद्धरेत्कालं      |      | eq.         | "     |                 |
| न द्दाति हि यः साक्ष्यं     | व्य.        |         | **  | नासिका छोचने जिल्ला      |      | मा.         | 11    | 205             |
| न दाण्योऽपद्धतं तं तु       | व्य.        | 44      | 43  | नास्तिक्यं वतलोपश्र      | ***  | Hr.         | 336   | 171             |
| न निन्दाताडने कुयात्        | आ.          | 144     | 83  | नाहितं नानृतं चैव        |      | SII.        | 938   | 34              |
| न निषेध्योऽस्पबाधस्तु       | व्य.        | 346     | 900 | निक्षेपस्य च सर्व हि     | ***  | ЯĪ.         | 230   | 240             |
| न प्रत्यप्रयर्कगोसीम        | आ.          | 117     | 30  | निजधमां विराधेन          | ***  | eq.         | 166   | 929             |
| न महाचारिणः कुर्युः         | मा.         | 4       | 362 | निजलालासमायोगान्         |      | AT.         | 9.74  | 220             |
| न भायदिशनिःश्रीयात्         | आ.          | 131     | 34  | निर्ण शरीरमुख्यूज्य      | ***  | W.          | 202   | 224             |
| नमस्कारेण मन्त्रेण          | आ.          | 131     | 34  | निदालुः कृतसङ्ख्यो       |      | 41.         | 135   | 290             |
| नथेयुरेते सीमानं 💎 🛺        | व्य.        | 949     |     | निमन्त्रयेन पूर्वेद्यः   |      | आ.          | 224   | 44              |
| न योषित्पतिपुत्राभ्यां      | व्य.        | *4      |     | <u></u>                  | ***  | <b>41.</b>  | 44    | 207             |
| न राज्ञः भतिगृह्णीयात्      | आ.          | 940     |     | A Characteristics        | ***  | <b>91.</b>  | 141   | 224             |
| न लिप्येतेनसा विभो          | H.          | 79      |     |                          | ***  | и.          | 155   | 125             |
| नव छिद्राणि तान्येव         | मा.         |         | 290 | निमयथेतना यत्नः          | •••  | मा.         | 4104  | 224             |
| नवमे दशमे वाशप              | मा.         | 43 1    |     | नियमा गुरुशुश्रूषा       |      | <b>41.</b>  | 337   | 333             |
| न नियम केनलमा               | <b>911.</b> | 200     |     | Chrome announces         | ***  | ध्य.        |       | **4             |
| न विरुद्धमसङ्गेन            | आ.          | 111     | 310 | <u> </u>                 | ***  | Cold to the | 100   | 302             |
| नष्टापहुसमासाय              | ध्य.        | 155     | 998 | निर्वास्या व्यभिनारिकाः  |      | щ.          |       | 100             |
|                             | 通りを発        |         |     |                          |      | Top and     |       |                 |

| श्लोका।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अ.             | श्लो.              | पृष्ठम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | প্তীকা:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अ.      | श्लों.        | पृष्ठम्     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------|
| निवासराजानि भेते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | मा.            | ર્ય                | 963                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पणानेकशके द्यात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . व्य.  | 907           | 998         |
| निवेद्य द्याद्विभेभ्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | व्य.           | 300                | 960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पणान्दाप्यः पञ्चदश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100     | 19551. 9      | २६४         |
| निशायां वा दिवा वाऽपि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मा.            | 30€                | 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पण्येषु प्रक्षिपन्हीनं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | व्य.    | २ ४५          | 930         |
| निषिद्धमक्षणं जिह्नं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | গা.            | २२९                | 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पण्यस्थीपरि संस्थाप्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | રંબુક         | 980         |
| निषेकायाः श्मशानान्ताः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | आ.             | 90                 | ¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | पतनीयरुते क्षेपे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | व्य.    | 390°          | 925         |
| निष्के सुवर्णाश्यत्वारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | आ.             | 364                | 903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पतितस्य बहिः कुर्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ्रमा.   | 254           | 322         |
| निःस(न्ति यथा लोह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | मा.            | દ્વ                | २०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पतिताप्तार्थसंचन्धि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | व्य.    |               | ¥ų          |
| निःसार्यते बाण इव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | मा.            | e 3                | ২ ০ ৩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | पतितानामेष एव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . সা.   | २९७           | 3 3 3       |
| निस्तीर्यतामधात्मान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | षा.            | <b>રુ</b> પ        | 959                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पतिशियहिते युक्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | आ.      | co            | ২৮          |
| निह्नवे भावितो द्यान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | व्य.           | 99                 | 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | पतिलोकं न सा याति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . সা.   | २५६           | २६२         |
| निह्नने लिसितं नेकं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | व्य.           | 10                 | 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | पत्रशाकं शिखी हत्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . मा.   | 293           | <b>२</b> ३२ |
| नीचाभिगमनं गर्भ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मा,            | 210                | 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पदानि कतुतुल्यानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | आ.      | 3- <b>2</b> 4 | ९४          |
| नीरणस्तमसा सत्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मा.            | 945                | ५२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पत्नी दुहित्रश्रीव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | व्य.    | 934           | . 59        |
| नीबीस्तनमावरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | व्य.           | १८६                | 949                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पथि प्रामविवीतान्ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , व्य.  | ૧૬૨           | 990         |
| नृपार्थेष्वामेशापे च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | व्य,           | 11                 | ę i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पन्था देयो नृपस्तेषां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 999           | 33          |
| नृषेणाधिकताः पूगाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | व्य,           | 3 0                | े २४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पन्थानश्य विशुध्यन्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . आ.    | 95+           | . પુદ્      |
| नृशंसराजरजक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | आ.             | 162                | *4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | पयसा वापि मासेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . पा.   | રદ્ધ          | २८२         |
| नेहोताई न नग्नां सी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | आ.             | 934                | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | पयो द्धि च मद्यं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . সা.   | 80            | 953         |
| नैतन्मम मतं यस्मात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | आ.             | 48                 | 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | परपूर्वापतिः स्तेनः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . आ,    | २२४           | ĘŦ          |
| नेवेशिकं स्वर्णधुर्य े                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | आ.             | 200                | Ę٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | परद्रव्यगृहाणां च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ञ्यः    | २६८           | 984         |
| नैवेशिकानि च ततः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | आ.             | 333                | 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | परद्रव्याण्यभिष्यायन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . সা.   | 934           | 290         |
| नेष्ठिको सहाचारी तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | आ.             | *4                 | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | परपाकरुचिर्न स्यात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . आ.    | 992           | 3 3         |
| न्यायागतधनस्तस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | मा.            | 204                | 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | परभृमिं इरन्कृपः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . व्य.  | 944           | 900         |
| न्युनाधिकविभकानां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>व्य</b> ्   | 116                | 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | परशय्यासनोद्यान 👵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . आ,    | 980           | *4          |
| पक्षे गते बाउप्यश्रीयात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | श्रा.          | 40                 | 950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | परश्य हीन आत्मा च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . জা.   | 340           | 35          |
| पश्चबन्धो दुमस्तस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6य</b> ,    | 969                | 993                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | परस्परं तुसर्वेषां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . व्य.  | 295           | 926         |
| पश्चकं च शतं दाप्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | व्य.           | *2                 | .30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | परस्य योगितं हृत्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . সা.   | 292           | <b>२३</b> २ |
| पश्चगव्यं विवेद्रोध्रो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मा.            | 263                | २७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पराशरव्यासशहः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . आ.    | . 9           | ્ર          |
| पश्चमानी बहिः कोशान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>च्य</b> .   | २७२                | 945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | परिभृतामधःशय्यां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . आ.    |               | 90          |
| पञ्चदश्यां चतुर्दश्यां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | आ.             | 9.46               | *1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | परिशुप्यत्स्सळद्वाक्यो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . व्य,  | 9 17          | 93          |
| पश्चषातृन्स्वयं पष्टः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मा.            | ७२                 | 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | परिस्तृते शुची देशे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . आ,    | 220           | . ६५        |
| पश्चधा संमृतः कायो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>মা.</b>     | •                  | 960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | परेण भुज्यमानायाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . न्य.  | 24            | 90          |
| पश्च पिण्डाननुद्धत्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | आ.             | 944                | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | पणींदुम्बरराजीव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . সা.   | 590           | 333         |
| पश्चमात्सप्तमादृष्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | आ.             | પુર                | 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | पलं सुवर्णाश्यत्वारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अा.     | 3€*           | .902        |
| पश्चाशस्याणिको दण्डः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | व्य.           | 233                | 935                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पळाण्डुं विद्वराहं च 🕠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . প্রা. | 906           | +4          |
| यटे वा तासपट्टे वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | आ.             | 395                | . ૧૨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पवित्रपाणिराचान्तः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . भा,   | . ૧૨૬         | 44          |
| CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND | SEARCH SEASONS | CARREST CONTRACTOR | MANAGE STATE OF THE PARTY OF TH | MATERIAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY O |         |               |             |

| श्लोकाः                                 | अ.           | <b>%</b> බ්. | पृष्ठम् | श्लोकाः                     | आ.            | श्लो. | पृष्ठम्       |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|---------|-----------------------------|---------------|-------|---------------|
| धयोजकेऽसति धर्न                         |              | •••          | 169     | विसृद्धच्याविरोधेन          | व्य.          | 336   | 4             |
| धयाजकऽसात धन<br>पवित्राणि जपेत्पिण्डान् | <br>भा.      | 3 2 &        | 335     | वितृष्त्रस्वस्थातृ          | <b>ण्य</b> .  | 234   | 936           |
| •                                       | ना.<br>आ.    | 380          | *3      | पितृपात्रं नदुत्तानं        | आ.            | 2.44  | 49            |
| पशुमण्डूकनकुळ                           | था,<br>ह्यू, | २८९          | 943     | पितृभ्यः स्थानमसीति         | आ.            | 234   | 60            |
| पशूरगच्छन्शतं दाप्यो                    |              | •            | 940     | पितृभ्यां सस्य यहुत्तं      | स्य.          | 923   | 43            |
| पश्याचीवापसरता                          | ध्य.         | 255          | 368     | तिवृमातृपतिबातृ             | थप,           | 943   | 900           |
| [प्रश्र्यात्तापो निराहारः               | मा.          | . 39         | 10      | वितृमातृपराश्रेव            | आ.            | 221   | 64            |
| पश्यतोऽबुवनो भूमेः                      | ब्य.         | 34           | . 1     | विश्वमातृसुतस्यागः          | भा.           | १३७   | 2.45          |
| पश्येचारांसतो दूतान्                    | आ.           | 336          | 64      |                             | 311.          | 46    | . 23          |
| पासण्ड्यवाश्रिताः स्तेनाः               | मा           | . 4          | 362     | वितृमातृ धुतभातृ            | वा.           | 964   | 226           |
| पाणिपादशस्त्रकाश्य                      | HI.          | ey           | 206     | पितृवानोऽजवीध्याश्च         | ят.           | 956   | 224           |
| पाणिमसालनं दस्या                        | आ.           | 556          | 64      | पितृहोकं चन्द्रमसं          | आ.            | **    | 101           |
| बाणियांह्यः सर्वणीष्ठ                   | आ.           | 65           | 16      | पितृत्मधुषृताम्यां च        | मा.           | 333   | 344           |
| पाने धर्म वा पर्याप्तं                  | मा.          | 340          | sha     | पिनुषां तस्य तृप्तिः स्यान् | 3HT.          | WY    | 40            |
| वाञ्चाणो चमसानां च                      | आ.           | 943          | 49      | विश्वेश्य मधुसर्विभवी •••   |               | 90    |               |
| गाने प्रदीयते यत्तन्                    | आ.           | . 6          | 3       | पिचानु दर्शनं पकिः          | मा.           |       | 205           |
| पादकेशांशुक्रकरो                        | च्य.         | 540          | 338     | विश्रो स्वयंमानुहः          | भा.           | 1.16  | 14)           |
| प्रादशीचं द्विजोन्छिष्टं                | आ.           | 304          | Ą.      | विश्वनामृतिकीव्येव          |               | 364   | **            |
| वादी मनावयेनामी                         | <b>311.</b>  | 450          | 34      | पीडाकपीशुकावेष्ट            |               | # 34  | 112           |
| बारवारिकचोरं वा                         | क्यू.        | 254          | * 440   | पीडवमानाः पना म्हेन्        | 1 1 1 1       | .934  | 44            |
| पारदार्थ पारिविच्यं                     | 41,          | 194          | 525     | पुण्यात्पडागमाद्वी          | <b>. 317.</b> | 334   | - 54          |
| पार्त्वकाः स्थालकेः सार्थ               | ¥1.          | 41           | 201     | पुत्रपीवेर्जण देव           | . sq.         | 40    | 33            |
| माळदोपविनाशे नु                         | ब्य.         | 144          | 911     | पुत्र बेहार्च व सीमाग्यं    | . Str.        | 844   |               |
| पाछितं पर्थयेत्रीत्या                   | आ,           | . 340        | 44      | पुत्रान्देहि धनं देहि 🕠     | , M.,         | 241   | #4            |
| प्राली येषां न ते मोच्याः               | 6Q,          | 163          | 110     | पुत्रीऽनन्याधितद्वष्यः      | eq.           | 41    | 33            |
| षायकः सर्वमेध्यत्वं 🚥                   | M.           |              | . 9#    | पुनरावनिनी योज              | . A.          | 146   | 550           |
| प्राञ्चमवर्षे दिग्दाहे                  | आ.           | 941          | **      | पुनवाजी पुनराम              | ., 41.        | 111   | 500           |
| विश्वद्वीऽशहरश्येषां                    | ₹4.          | , 111        |         | पुनःसंस्कामहोत्न            | 41.           | 344   | 渔头?           |
| पिण्डयज्ञावृता देवें                    | मा.          | 16           | 964     |                             | . 84.         | 441   | 440           |
| पिण्ड <del>ास्तु</del> गोऽचवित्रेश्यो   | आ.           | ą w          | . 46    | पुराणन्यायमीर्गासाः         | , wii,        |       | 50 <b>9</b> R |
| विण्याकं चा कणान्याऽवि                  | मा.          | રપુજ         | 945     |                             | , <b>41</b> , | 144   | 444           |
| पिण्याकाचामतकास्यु                      | मा.          | 377          | 3 319   | पुराहितं प्रस्पति           | , W.          | 1993  | ***           |
| पितारे मोपिते मेते                      | <b>व्य</b> . | 40           | -33     |                             | , all.        | 200   | ***           |
| पिता पितामहो भाता                       | आ.           | 43           | 16      |                             | . आ,          | 244   | - 114         |
| पितापुत्रविरोधे तु                      | . म.         | 225          | 930     | पूर्वकर्मापराधी च           | . 44.         | 444   | ***           |
| पिनुदर्भ विभजती                         | <b>ज्य</b> . | 133          | 49      | व्वेवक्षेडधरीम्ते           | . w.          | 10    | 140           |
| पितुः स्वसारं मातुश्य                   | मा.          | 232          | 271     | 1                           | . य           | 30    | 47            |
| •                                       |              | 714          |         |                             |               |       | W             |

| श्लोकाः                    |     | अ.           | श्लो. | पृष्ठम् | श्लोकाः                         | अ.           | % ଅ  | पृष्ठम्                  |
|----------------------------|-----|--------------|-------|---------|---------------------------------|--------------|------|--------------------------|
| पूर्वस्मृताद्धंदण्डः       |     | व्य.         | २२९   | 934     | मनष्टाधिगतं देयं                | व्य.         | 33   | ર <b>દ્</b>              |
| Hotamorram-co              |     | <b>घ</b> .   | 69    | 40      | मपन्नं साधयन्त्रर्थ             | व्य.         | Υ.   | ે <b>ય</b><br>૨ <b>૧</b> |
| पृथक्सान्तपनद्रव्येः .     |     | मा.          | 398   | 333     | ममाणं लिखितं भुक्तिः            | व्य          | 22   | 90                       |
| पृथिवी पादतस्तस्य .        |     | घा.          | 920   | ₹9€     | ममाद्मृतनष्टांश्य               | न्य.<br>न्य  | 967  | 990                      |
| marray Denny               |     | आ.           | 983   | *9      | प्रमाद्वान्भिन्नवृत्तो          | भा.          | 935  | 296                      |
| पकुर्यादायकर्मान्तं .      |     | आ.           | 3 2 2 | ٩3      | प्रयच्छन्ति तथा राज्यं          | आ.           | 200  | 69                       |
|                            |     | व्य.         | 996   | 928     | प्रयत्न आरुतिर्वर्णः            | সা.          | WY.  | રુષ                      |
| मक्षिपेत्सत्छ विषेणु       |     | आ.           | રપૃષ્ | ٠,      | प्रयोजके सति धनं                | ब्य.         | 62   | 34.8                     |
| W-W                        | ••  | आ.           | 9 5   | Ę       | परोहिशाखिनां शाखा               | <br>व्य.     | 220  | 137                      |
| Timulanian.                |     | आ.           | 3 7 9 | 90      | प्रवेशनादिकं कर्म               | मा.          | 9 *  | 966                      |
|                            |     | मा.          | २८३   | 300     | पविशेयुः समालभ्य                | मा.          | 93   | 96<                      |
|                            |     | ना.          | ~3    | 954     | प्रवृत्तचक्रतां चैव             | आर.          | ₹ €  | ۷.                       |
| - Common -                 |     | आ.           | 520   | 43      | प्रवज्यावसितो राज्ञो            | <b>ह्य</b>   | 9<3  | 920                      |
| प्रतिपद्गः प्रकाशः स्यात्. |     | <b>च्य</b> . | 9 9 8 | 994     | प्रष्टव्या योषितश्र्यास्य       | ब्य.         | २८०  | 94.0                     |
| er Herrerreft e            |     | आ.           | 293   | 6,9     | पसह्य घातिनश्येव                | <b>ब्य</b> . | 203  | 980                      |
|                            | ··  | था.          | 3 209 | 3.      | प्रसद्ध दास्यभिगमे              | ब्य.         | 299  | 944                      |
| ca tualaman                |     | आ.           | 996   | 33      | पस्थानविद्यस्त्रचैव             | ब्य.         | 990  | 328                      |
| turkal managem             | ••  | आ.           | 282   | ٠.      | प्राक्सीमिकीः किया कुर्यात्     | आ.           | 924  | 94                       |
|                            |     | व्य.         | 75    | 32      | माग्वा बाह्मेण तीर्थेन          | आ,           | 90   |                          |
| melikeren median met       | ••  | आ.           | 23    | Ę       | प्राजापत्यं चरेत्रुच्छं         | मा.          | २६०  | २६९                      |
|                            | **  | व्य,         | 48    | 30      | माजापत्यां तदन्ते तान्          | मा.          | પક્  | 955                      |
| Company Company            | ••  | <b>ह्य</b> . | 900   | 6,9     | भाणात्यये तथा श्राद्धे          | आ.           | 908  | 40                       |
| Acres Adda                 | • • | आ.           | 36    | •       | प्राणायामशत कार्य               | मा.          | 305  | 326                      |
| -00                        | **  | व्य.         | 260   | 972     | प्राणानायम्य संप्रोक्ष्य        | आ,           | 24   |                          |
| -055-5-2                   | ••  | <b>च्य</b> . | 254   | 949     | शाणायामं जले छत्वा              | मा.          | २७७  | 254                      |
|                            |     | आ.           | 244   | હ       | भाणायामी जले कात्वा             | <b>41</b> _  | 259  | 396                      |
|                            |     | आ.           | 990   | 39      | प्रातःसंध्यामुपासीत             | आ.           | 94   | 20                       |
|                            |     | आ.           | 924   | 34      | प्रातिभाव्यमुणं साक्ष्यं        | व्य.         | 42   | 1.534                    |
|                            | .,  | <b>оч.</b>   | į     | cy      | मातिलीम्यापवादेषु               | व्य,         | 200  | 126                      |
|                            |     | आ.           | 319   | 333     | प्रातिलोम्ये वधः पुसी           | व्य.         | २८६  | 141                      |
| and the second second      | ••  | मा.          | vy    | 206     | प्राप्ते नृपतिना भागे           | व्य.         | 209  | 9.25                     |
|                            |     | व्य.         | 300   | 946     | प्राप्यते ह्यात्मनि तथा         | प्रा.        | 145  | 295                      |
|                            |     | err.         | 275   | 94      | श्रायाश्रिक्तमकुर्वाणाः         | <b>311</b> ; | 329  | <b>₹3</b> 4              |
|                            |     | मा.          | 300   | 327     | बायश्चित्रेर्पेत्येनी           | मा.          | 446  | 236                      |
| मद्शैनाथंतेतत्तु .         |     | яı.          | 216   | 232     | प्रायश्चित्तं प्रकल्प्यं स्यात् | मा.          | 247  | 331                      |
|                            |     | आ.           | 115   | 33      | षियो विद्यासुन्त्र तथा          | आ,           | 11.4 | 11                       |
| 3                          | •   | 7777         | ***   |         |                                 |              |      |                          |

#### ्याशवस्वयस्मृतिः ।

| ं श्लोकाः                                           | अ. श्लो.        | पृष्ठम्       | श्लोकाः               | अ,         | श्लो.         | पृष्ठम्      |
|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------|---------------|--------------|
| ्षीणयम्ति मनुष्याणी                                 | आय. २६९         | 69            | नहासानिळतेजांसि       | ্ৰা.       | 974           | 295          |
| ं भीणाति देवानांज्येन                               | असा. ४२         | 90            | महाहत्यावतं वाऽपि     | ्र<br>भा.  | 266           | . 546        |
| े प्रेषयेच ततश्रारान्                               | आर. ३३२         | 44            | Maramari deres        | मा.        | २२८           | 240          |
| े पोक्षणं संहतानां च 🔐                              | आ. १८४          | પુર           | विसहा क्षयरोगी स्थात् |            | 205           | 231          |
| े भोषिते कालशेषः स्यान्                             | भा. २१          | 160           | नहाडा द्वादशाब्दानि   | नः.<br>मा. | 523           | 484          |
| े कळपुष्पान्त्ररसज                                  | ্মা, ২৬৭        | 45            | नहाहा मदापः स्लेनः    | मा.        | 220           | 430          |
| ं ऋळोपरुखीमसोम                                      | मा, ३६          | 999           | बाह्मणः काममञ्जीयात्  | आ.         | 32            |              |
| कालाइतमपि क्षेत्रं                                  | व्यः १५८        | 900           | बाह्मणक्षत्रियविशः    | आ.         | 35            | 90           |
| े फेनमरूपः कथं नाशं                                 | मा, १०          | 986           | माह्मणक्षत्रियविशा    | आ.         | 40            |              |
| े बच्या या वाससा हिर्ने मं                          | माः १९१         | 396           | बाह्मणश्चिथविशां      | आ.         | 3 0           | 34           |
| ंबन्दिमाह।स्तथा वादि                                | व्य. २७३        | 9 70          | बाह्मणः पात्रता याति  | भा.        | 333           | 344          |
| "यन्धुदत्तं नथाग्रुतकं                              | व्यः १४४        | 100           | माह्मणमातिवेश्यानाम्  | 887        | 283           | 3.45         |
| <sup>्यन्</sup> धुमिश्य <sup>ः</sup> स्थिपः पूज्याः | आ, ८२           | 92            | बाह्मणस्तु परिक्षीणः  | 847        | *3            | 30           |
| 'बळाह्यासीकतश्योरेः                                 | व्य, १८२        | 198           | माह्मणस्य परित्राणान् | था.        | 5 44          | રપુ ૦        |
| ंचलानां दर्शनं सत्वा                                | आ. उदर          | 44            | माह्मणस्य परिज्ञाणान् | था.        | 240           |              |
| <b>ः'।यस्त्रिकर्मस्वधाहोम</b>                       | आः, ं १०२       | 350           | माह्मणस्वर्णहारी तु   | ar.        | 304           | े३६३<br>े३६७ |
| ं बलोपाधिविनिर्वतान्                                | व्यः, ३१        | * **          | माझणान्नीजयेद्वयात्   | आ.         | 242           | 46           |
| िबहवः स्युर्वदि स्वाशीः                             | व्य. ५५         | 34            | माह्मणेनान गन्तन्त्री | भा.        | 24            | 164          |
| 🕫 बहुना यद्यकामासी                                  | व्यः २९१        | 944           | बाह्मणेषु सभी क्रिके  | M.         | 334           | 44           |
| ं बाळस्ववासिनावृद्ध                                 | M               | 310,          | वाहाणेषु चरेत्रेलं    | आ.         | 24            |              |
| ं बाहुप्रीवानेत्रसंबिध                              | व्यः २०८        | 4.56          | माप्रपर्या शजियात्वतो | आ.         | 33            | 20           |
| ्यांजायोवाह्यरत्नक्षी                               | व्य, भग्ना      | 110           | मासे मुहर्ते चोत्थाय  | 917.       | 994           | 32           |
| े बुद्धीन्त्रियाणि सार्थानि                         | मा, १७७         | ***           | बाह्यो विवाह आहूय     | आ.         | 40            |              |
| " मुद्धेक्यन्तिरम्यकात्                             | 41" . 1464      | 2.24          | वयरस्त स्ववेत्यकेः    | 911.       | 2.4A          | 34           |
| "/बमुक्षितसम्बद्धं स्थित्वा।                        | . मा. 🔻 🕶       | ****          | Albiae misses         |            | .206          |              |
| Same and at 180                                     | 417. 204        | 44            | भक्षविखोपविद्यानी     |            | 340           | 174          |
| senter atte dente. ***                              | MI, 17: 50      | W             | मक्ष्याः पश्चनसाः सेथ |            | 100           | 905          |
|                                                     | A1              | **            | भगे ते बरणी राजा      | 1122       | 242           | 40           |
| महाचय दया शास्तिः                                   | <b>คม</b> ะวรรา | 3304          | भगमिन्द्रश्य वायश्य   |            |               | #¥           |
| ं महाचारी मधेला तु।                                 | ना, पर्         | 11/ <b>49</b> | भगास्थ्येक तथा के     | qı.        | 305           | .ev          |
| महाचर्ग स्थिती नेक                                  | 411             | 100           | मगिन्यंत्र निजादंशात् | eq. :      |               | 905          |
| ं गहाचार्यव पर्याणि।                                | आ, ५५           | 11            | भदासनीपविष्टस्य       | आ."        | 1120 12 20 1  | 44           |
| महाणेवा वरो दसः                                     | MI. 300         | •             | भयं हिला च मताना      | 400        | 100           |              |
| मझलोकमतिकम्प                                        | मा । । १५७      | 223           | पर्यात्पित्जाति       | GIL.       | 4,            | ***          |
| महालोकपनामाति                                       | मा. ५०          | 994           | पयो जातिसहस्रेषु      | 91.        |               |              |
| ं महावर्षस्विनः पुत्रान्।                           | आ. २६३          | 60 7          | गरमपश्चरजाःस्वर्श     | 4.0        | 10 March 1987 | 103          |
|                                                     |                 |               | ***                   | <b>™</b> . | 347           | 7.7)         |

|                                     |         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | 44                             |
|-------------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| श्लोकाः                             | अ.      | श्लो. 🔻 पृष्ठम्             | श <del>्लोकाःः</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अ.                                      | श्लो. ृष्टम्                   |
| मस्माद्भिः कांस्यलोहानां            | आ.      | 450 to 48                   | मत्स्य श्रा कामतो जन्ना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | revy a rea                     |
| भावाभावी च जगतः                     | आ.      | , 306 , CS                  | मधु दंशः पर्छ गृधो 🚟.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | ्र १५ %ः ३३२ः                  |
| मार्याया विक्रयश्येषां ः            | মা.     | , २४२ - २४३                 | मधुना पयसान्त्रीव 🐘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | \$3, x, d' \ . J o J p .       |
| मार्यारतिः श्रुचिर्भृत्यः           | आ,      | 939 3Y                      | मधुमासाशने कार्यः 🕾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | \$2 <b>&lt; 2</b> \$   \$0 0 4 |
| भावेरनिष्टेः संयुक्तः               | ্ৰ মা.  | . 9 x 0 2 9 c               | मधुमांसाञ्जनोच्छिष्ट ः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | . 37 33 FF 15                  |
| भासं च इत्का द्याद्रां              | মা.     | ्र७२७ २९२                   | मध्यमं क्षित्रियं वेश्यं 🖘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | 256E 3400                      |
| भास्कराठोकनाश्कील                   | . आ.    | , 33 , 5                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | (                              |
| मिन्ने ब्राधेऽभवा छिन्ने            | . घ्य   | <b>९१</b> ५५                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                |
| मिन्ने पण च मञ्चाशत्                |         | , स्रभ्दः १३८               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                |
| मिषड्टिमध्याऽ <b>ऽचरन्दण्ड</b> य    | : , ह्य | ्र४२ । १३५                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | 299 T 937%                     |
| भुवत्वाऽऽर्द्रपाणिरम्मोऽम्तः        | आ       | , ःवश्रदः अ <b>न</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | भा                                      |                                |
| भृतपित्रमरमझः                       | . জা    | . १०२: २९                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                |
| भृतमध्यनुपन्यस्तं .                 | व्य     | [                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | [                              |
| मृतात्मनसापोविद्ये                  | সা      |                             | -90.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                |
| मृद्वीपाश्यान्त्रव <b>सा</b> म्मः . |         | II. ⇒390 ∃ 4                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | the second of                  |
| भूमेर्गनां तथा वाणे 👉               | প       | t. to up a se               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | 806# . 548#.                   |
| भूवी वितामहोपाचा 😘                  |         | T. 12929 546                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | L' BAAC ABA                    |
| भृ <b>ग्रद्धिमांजनाद्वाहा</b> ल् ः  |         | 11. nes 🤄 4                 | الاسسمحما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         | 1. 9792-3355                   |
| भृतकभ्यापका सुनिवा                  | 8       | ni. 1883 11. 9              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9                                       |                                |
| <b>भृताद्</b> श्ययनादानं            |         | n, broywar                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | q                                       | 7 223 234**                    |
| भृतिमर्धपथे सर्वी                   |         | q                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | d                              |
| भृत्यांश्य तपीयेच्छमञ्              |         | II. 11 YE . 195             | The second secon | 100000000000000000000000000000000000000 |                                |
| भृत्येः परिवृत्तो मुक्त्या          | *** \$  | AL 1997 1                   | AN ACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | ग २२५ - <b>२३६</b> ७ .         |
| मेद चैपां नृपो रक्षेत्              |         | W5124197                    | No. of the last of | T10.00                                  | H. 266. 3495                   |
| भेषणकोहरूवण                         | ***     | 7. ***********              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | M. 4. 59491                    |
| मेक्षासिकार्वे त्यवस्वा ह           |         | n. :347 - 3'                | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ****                                    | H. 488 139                     |
| भोगांश द्याद्विमेणी                 | 1000    | ai. 319 🖓                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | eq103C.3193M10                 |
| भोजयेषागतात्काळे 🤚                  | C       | मा. ⊬#° <sup>€</sup> ⊦⁺     | I the second assessment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mental de la                            | या. 🚜 २७ १९६४ -                |
| भोज्याचा नापितव्येव                 | 35.300  | आ. ⊭१६६ ःः                  | The second secon |                                         | an. 90939                      |
| पानुवामय दमस्योः                    |         | <b>04.</b> 10 48 11         | The State of the Committee of the Commit |                                         | εq3ξ3,639°°                    |
| शेषश्चिमार्गितेऽयुचे ्              | 600     | <b>4.</b> 96 <b>44</b> 96   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | en. 305 50-                    |
| मज्जन्तो जुदुबाद्दाऽपि              | •••     | मा, ०२४७० व                 | The state of the s |                                         | आ. ३२४४ ५४°                    |
| मण्डले तस्य मण्डस्य                 |         | gr. 2004) 3                 | And the second s |                                         | आ. २२ <sup>८</sup> - ११        |
| मतं मेऽमुकपुत्रस्य                  |         | <b>54.</b> 4. <b>44.</b> 15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | an. 379                        |
| मसीस्मसार्वस्यसनि ।                 |         | eq. 🖘 🥦 🚁                   | ८५ मानुईहितरः शेर्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •••                                     | व्य, -११७ ७८                   |
| प्रस्थान्यक स्थिपामार               | SW.     | OHI. PROPERTY               | - 1 San                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                |

| श्लोकाः                                       | अ.          | श्लो,            | श्वन्   | श्लोकाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अ.           | श्लो. | पृष्ठम् |
|-----------------------------------------------|-------------|------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------|
| मातर्यंद्वये जायन्ते                          | आ.          | 35               | 90      | मृताङ्गलप्रविकेतुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ध्य.         | 303   | 144     |
| मातुर्यद्ये जायन्ते<br>मातुः सपन्तीं भगिनीं   | मा.         | 232              | 249     | मृतायां दत्तमाद्यान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 847.         | 326   | 902     |
| मातृपित्रतिथिभातृ                             | 917.        | 940              | **      | मृते जीवाति वा पत्नी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | आ.           | vy    | 35      |
| मास्यद्वारिणकौरभ                              | आ.          | 246              | 46      | मृते पितरि कुर्युस्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 847.         | 934   | 50      |
| मानुषे मध्यमं राज                             | च्य.        | 272              | 930     | मृतेऽहनि नु कर्तव्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | आ.           | 246   | ७६      |
| ~ .                                           | मा.         | ٠.٠              | 150     | मुसिकां रीचनां गन्धान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | आ.           | 2101  | < 3     |
|                                               | 5Q.         | 244              | 936     | मृत्युदेशसमासन्तं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6</b> 47. | 263   | 140     |
| 7.7                                           | आ.          | 111              | 3 9     | मृद्धुण्डचकसंयोगात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | प्रा.        | 146   | 220     |
| मान्यावता गृहस्थस्य                           | 9H.         | 950              | ųv      | मेद्सा तर्पयेद्वेवान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ar.          | YY    | 3 0     |
| मार्जनं यहापाञ्चाणां                          | 9HI.        | 964              | 48      | मेश्रमीद्वाहिकं वेष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6U,          | 116   | 4       |
|                                               | मा.         | 200              | 252     | मोच्य आधिस्तदुत्पन्ने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | व्य,         | 64    | *9      |
|                                               | च्या.       | 944              | 906     | मोहजालमपास्येह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | श्रा.        | 995   | 294     |
|                                               | आ.          | 46               | 99      | यस्योचुः साक्षिणः सत्यां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | war,         | ७६    | YE      |
| मासङ्गारावनमधु<br>मासबृद्ध्याऽभितृष्यन्ति     | आ.          | 205              | 96      | य आह्वेषु बण्यन्ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | WI.          | 384   | 47      |
| मसि शब्यासने धानाः                            | आ.          | 294              | 49      | य इदं धारियध्यन्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | भा.          | 334   | 344     |
|                                               | AI.         | 324              | 336     | य इदं भावयेदिहान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | मा.          | 334   | 374     |
| मासनवापमुजात<br>मास्यर्वेदं द्वितीये तु       | मा.         | vų               | 205     | य एनमेथं विन्दुन्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | भा.          | 958   | 276     |
|                                               | आ.          | 44               | 20      | य एव सूपतेर्धमाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SIT.         | 348   | 50      |
| A                                             | आ.          | 264              | d¥      | यः कश्चिद्धीं निष्णातः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | eq.          | dY    | 43      |
| A                                             | आ.          | 223              | 64      | यः कण्डकेषिनुदानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | पा.          | 6.3   | 360     |
| A-1                                           | आ.          | 343              | 300     | वर्ज्य शकिनोऽयीते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SIT.         | 4.5   | 3.0     |
| नित्राण्यताः मकतया<br>निधिकास्यः स योगीन्द्रः | जा.<br>आ.   | 27.2             | ,,,     | यजेत द्विककंन्यू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | att.         | 240   |         |
| निश्याभियोगी हिगुणं                           | व्या.       | 11               | 12      | वज्जनम सर्वभूतानाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MT.          | 123   | 234     |
| मिथ्याभिशस्तदोषं च                            | मा.         | 264              | 303     | वहास्थकात्वजे दैवः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | आ.           | 45    | 94      |
| मिथ्यामिशासिनी दोषो                           |             | 204              | 307     | बह्माना तपसा चैव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -            | Vo    | 90      |
| मिथ्यावद्यशिमाणे                              | मा.<br>व्य. | Asia Santa       | 3.45    | यक्षार्थं सम्यमद्दत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -            | 120   | 34      |
|                                               |             | 262              |         | यक्षांत्र्येय प्रकृतील                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 397   | 11      |
| मुक्त्वाडार्में मृदित्तवीहि                   | eq.         | 100              | 44      | यस एतानि दृश्यन्ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -            | 100   | 224     |
| मुखजा विशुषी मेण्याः,                         | आ.          | 100              | *15     | यतिपात्राणि मृद्देणु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 40    | 209     |
| मुखबाहुदप्रजाः स्युः                          |             | ###<br>##        | 210     | यतो वेदाः पुराणानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 101   | 224     |
| म्पासकण्डहृद्यं                               | 91.         | 10000            | - 24    | The second was about                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 203   | d¥      |
| मूळकं पूरिकापूपान्                            | en.         | 177              | 232     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -            | 44    | 14      |
| नुषको यान्यहारी स्थात्                        | मा,         |                  | 233     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -            | 330   | 331     |
| मृगम्बद्करोष्ट्राणां                          | 24          | 200              | 4       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 200   | ų.      |
| मृजमेपुष्पकृतप                                |             | Address Table    | 111     | A STATE OF THE STA | 244          | vr    | 10      |
| मृत्रमंगणिस्त्रायः                            | 6 Pro 1 (1) | Service Services | 11年7日日本 | यञानुकृत्य वृपत्याः<br>यथाकथीपद्वन्याः गाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1            | 410   | Ç.      |
| मृतकस्यः महाराती                              | . मा.       | 4.75             |         | ा नवाकमानसन्तर ॥ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | • •   |         |

# पद्यानांवणानुकमः।

| <sup>9</sup> रहीकाः                      |            | अ.           | श्लो.   | <b>र्थ</b> पृष्ठम् | श्लोकाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अ.           | श्लो. | पृष्ठम्      |
|------------------------------------------|------------|--------------|---------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------|
| यधाकथंचित्रिगुणः                         |            | भा.          | 320     | 334                | यश्येवमुक्त्वाऽहं दाता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | घ्य.         | २३१   | 934          |
| यथाकथंचित्पण्डानां                       | •••        | मा.          | 324     | 336                | यस्य यस्य यदा दुःस्थः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | आ.           | 300   | ८९           |
| यधाकर्म फलं प्राप्य                      |            | মা.          | २१७     | 238                | यस्य देगीर्विना जीर्येत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>ब्य</b> . | 999   | ६९           |
| यथाकामी भवेद्वाऽपि                       |            | आ.           | ۲9      | 20                 | या आहृता ह्येकवर्णैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | आ.           | २८०   | <b>c</b> 3   |
| यथा गुरुकतुफ्लं                          | •••        | मा.          | 326     | 322                | यागस्थक्षत्रविद्घाती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | দা.          | २५९   | २५५          |
| यथाजाति यथावर्ण                          |            | व्य.         | 6,5     | **                 | याचितान्वाहितन्यास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | व्य.         | ६७    | *3           |
| यथाऽऽस्मान सृजत्यात                      |            | ঘা.          | 969     | २२६                | याचितेनापि दातव्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | आ.           | २०३   | 46           |
| यथापितान्पशूनगोपः                        | •••        | <b>5य</b> ्र | 164     | 990                | यातश्रोदन्य आधेयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | व्य.         | £ 0   | ¥0,          |
| यथाळाभोपपन्नेषु                          | •••        | आ.           | 230     | Ę۷                 | या दिव्या इति मन्त्रेण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | आ.           | ₹39   | ६६           |
| यथावर्ण प्रदेयानि                        |            | आ.           | २९८     | دن                 | यानं वृक्षं प्रियं शय्यां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | आ.           | 299   | ક્ ૧         |
| यथाविधानेन पठन्                          | •••        | मा.          | 112     | 293                | याबद्वत्सस्य पादी द्वी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | आ.           | २०७   | ęο           |
| यथाशास्त्रं मयुक्तः सन्                  |            | आ.           | 348     | 909                | यावत्सस्यं विनश्येतु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | व्य.         | 363   | 306          |
| यथा हि भरती वर्णैः                       | •••        | मा.          | ૧૬ ર    | 222                | युक्तिपाप्तिकियाचिह्न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | व्य.         | ९२    | 46           |
| यथा होकेन चक्रेण                         | •••        | आ.           | રૂપું ૧ | 900                | युग्मान्देवे यथाशकि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | आ.           | 220   | 64           |
| यद्दस्यान्यद्रशिनशतं                     | •••        | মা.          | 986     | 223                | ये च दानपराः सम्यक्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>पा.</b>   | 920   | २२६          |
| वदा तु द्विगुणीमूर्त                     |            | च्य,         | e'v     |                    | येनैकस्पाश्याधस्तात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | मा.          | 386   | 25.          |
| यदा सस्यगुणोपेतं                         |            | आ.           | 386     | . 55               | ये पातकरुतां लोकाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | व्य.         | 93    | 70           |
| यदि कुर्यासमानशान                        |            | <b>в</b> ч.  | 994     | 99                 | ये राष्ट्राधिकतास्तेषां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | आ.           | 33€   | ९६           |
| यदुच्यते द्विजातीनां                     | •••        |              | 44      | 94                 | ये लोका दानशीलानां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 233   | 61           |
| यदुवाति गयास्थश्य                        |            | COTT.        | 269     | 91                 | Marine and annual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | आ.           | 54.   | • 3          |
| यद्यकोऽनुवेस्येषा                        | **         |              | 908     | 297                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 990   | 293          |
| यद्यस्मि पापञ्चनातः                      |            | ***          | 902     | 61                 | 1 No. 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | मा.          | 3.43  | 295          |
| बदोवं स कथं नहान्                        |            | -            | 925     | 311                | 1 A a b boundaries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . आ          | , 1   | . 1          |
| यन्त्रेऽयरेत इत्याम्या                   |            | ***          | २७८     | 25                 | योज्या व्यस्ताः समस्ता व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ा आ          | . 350 | 304          |
| यमञ्जं तथा गाथा                          |            | -            |         |                    | The second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . জা         | 321   | 909          |
| यमापस्तम्बसंबर्ताः                       |            |              |         |                    | २ यो द्रव्यदेवतात्यागः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , মা,        |       | २१६          |
| यं यं कतुमधीते च                         | •          | . आ          |         | •                  | 9 योअभियुक्तः परेतः स्यात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>ड्य</b>   | . 35  |              |
| य य कतुनयान न<br>यवाधारेलु तिक्षेः क     |            |              |         |                    | ७ यो मन्येताजिलोऽस्मीति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>ब्य</b>   | . 306 | 120 250      |
| ववायास्तु सरकः क                         |            |              |         | 41.00              | ६ यो यस्मान्त्रिःसृतश्रीपां •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | , সা         | 7 7 7 | . २२६        |
| यवेरन्ववकीर्याय<br>यः सार्व्यं श्रावितीः |            |              |         | ,                  | ा यो यावत्कुरुते कर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , ब्य        |       |              |
| यः साह्य भागता                           | )maj       | . 94         |         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | মা           | 1000  |              |
| यः साइसं कारयति                          |            | 100          | and the |                    | The state of the s | ., 60        |       |              |
| यस्तव विपरीतः स                          | and's      | 35 - 10      |         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , ea         |       |              |
| यस्मात्तस्मातिसयः                        | Abel.      | . 97         |         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5            | 7. 'Y |              |
| वस्मिन्देशे मृगः छ                       | erii e     | . en         |         | 2 1                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A            |       | 100          |
| यस्मिन्देशे य आप                         | iki 1<br>B | . জ          | 44      | 4 4                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ж. Я         | ľ, je | र <b>२२६</b> |
| वस्मिस्तु संसवाः पृ                      | ٠,         | . જા         | l4 ""   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |       |              |

| श्लोका <del>।</del>           | अ.           | श्लो.                | <b>पृष्ठम्</b>                          | श्लोकाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | श्लो.   | वृष्ठ म्     |
|-------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
|                               |              |                      | 286                                     | लशुनं गुअनं चैव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | आ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 906     | Y0           |
| रजखळामुसास्वादः               | সা.          | 225                  | 1                                       | लाक्षालवणमांसानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | чī.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Y .     | 153:         |
| रथ्याकर्दमतीयानि              | आ.           | 9 40                 | 40                                      | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 647                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 244     | 972          |
| रम्यं पशब्यमाजीब्यं           | आ.           | 3 2 9                | 43                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ह्य</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 66      | 44           |
| रश्मिरमी रजश्ळाया             | आ.           | 9 63                 | 44                                      | लिसितं धमुकेनेति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>भा</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 333     | 2 7 9        |
| रसस्य नव विश्लेषा             | মা.          | 904                  | 292                                     | लिन्नं उत्त्वा विधस्तस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8ET.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 224     | 134          |
| रसस्याष्टगुणा परा             | ब्य.         | 35                   | 3.60                                    | लिब्रन्य छेदने मृत्यों                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मा.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 963     | 226          |
| रसाक्तुः रसनं शैल्यं          | मा.          |                      | ₹ 0 €                                   | लिब्नेन्द्रियमाह्यस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मा.<br>ध्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 4     | 48           |
| रहिते भिक्षुकेषांमे           | मा.          | 46                   | 209                                     | लेख्यं तु साक्षिमत्कार्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |              |
| राक्षसो युद्धहरणान्           | आ.           | <b>64</b>            | 98                                      | लेख्यस्य पृष्ठेऽनिलिसेन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ध्य,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 43      | 44           |
| रागाळीमाद्रयाद्वाऽपि          | व्य.         | , <b>T</b>           | 3                                       | ळोकानस्यं ।द्वः मामिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | आ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 46      | 15           |
| राजताद्यसः सीसात्             | आ.           | 360                  | 4.0                                     | लोमभ्यः स्वाहेत्यथवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | मा.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 303     | 386          |
| राजदेवोपघातेन                 | च्य.         | २५६                  | 121                                     | स्रोमम्बः स्वाहेत्येवं हि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | मा.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 244     | 50.5         |
| राजित स्थाण्यते योऽर्थः       | व्य,         | 249                  | 935                                     | लोहामियं महाशाकं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | आ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 360     | 4            |
| राजपत्न्यभिगामी च             | व्य.         | १८२                  | 940                                     | बहुणी वृषणे सुकी :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ना.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.0     | 830          |
| राजयानासनारोहः                | ध्य,         | 303                  | 244                                     | वर्णिग्ळामं न चाप्रोति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | आ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 508     | € 0          |
| राजा करना मुरे स्थान          | च्या.        | 964                  | 121                                     | वनावृहाद्वा सस्वेषि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | भा.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 46      | 366          |
| राजान्तेवासियाज्येभ्यः        | आ.           | 430                  | 34                                      | वपावसावहनर्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | भा.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14      | 330          |
| राजा लब्बा निधि द्यात्        | <b>च्य</b> . | . 27                 | 24                                      | वयः कर्म च विश्वं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | आ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 364     | 308          |
| राजाः प्रकृतमाद्त्रे          | आ.           | 934                  | 44                                      | वयोबुद्धवर्धवात्वेष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | आ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 483     | 34           |
| राज्ञः कुळं श्रियं माणान्     | SHI.         | 341                  |                                         | वर्णक्रमाच्छनं द्वित्रि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30      | 20           |
| राह्याड्यमणिको दाप्यः         | eq.          | 45                   | 30                                      | वर्णानामानुळीम्येन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | sat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 300     | 354          |
| राज्ञाक्रयायेन सो दण्डो       | . 14 (       | 300                  | 140                                     | 1 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ₹4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 363     | 380          |
| राज्ञा नेकादशे सेके           | आ.           | . 94                 |                                         | वर्णाधनेतराणां नी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . जा.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 805.    | •            |
| राज्ञा सचिह्नं निर्वास्याः    | ध्य.         | 203                  |                                         | वर्णिनां हि वयो यत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | e#,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : a 6 } | 48           |
| राज्ञा समासदः कार्याः         | च्य,         |                      |                                         | वस्याधारकेहवागान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 164     | 123          |
| राज्ञा सर्वे प्रदाप्यः स्यात् | <b>ब्य</b> . |                      | . 70                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 134     | . 35         |
| राजीऽनिष्ठप्रकारं             |              |                      | 1                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | . 292 (      |
| रिक्थमाह ऋणं दाण्यो           | 10.00        | 4.4                  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -230    | 134          |
| हच्या बाडम्यतरः कृषात्        | eq.          |                      | C. Carrier C.                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 144     | Py. #9       |
| रुदस्यातुचरी मृत्या 🐝         | S. Distant   | The state of         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . WI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 900     | 4.91         |
| द्वप देहि यशो देहि            |              | 41.0                 | 15.0                                    | 100 Sec. 100 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N. N. W | 80 <b>36</b> |
| रीनी डानानिरिकाझः             |              | 1.00                 | the short part                          | 的复数化工工工程的 医多种性性 医多种性性 医多种性性 医多种性性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 Post 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              |
| राम्या कोड्यन्त पञ्चारान्     | 41.          |                      | CAT WAS TO                              | OF PARTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE | The state of the s | YY      |              |
| रीखं कब्रुडं पृतिम्           | मा           | 100                  | - A 62 (40 m)                           | CONTRACTOR STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPER |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | . 11         |
|                               | 4000         | ACRES COMMISSION AND | 100000000000000000000000000000000000000 | The Part of the Control of the Contr |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |              |
| छलाउं स्विधते चास्य           |              |                      | A CONTRACTOR                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15.5    | - 44         |
| हरादे कर्णयोद्ध्योः           |              | 4-1                  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |              |

| श्लोकाः                                 | अ.                | श्लो.  | <b>पृष्ठम्</b> | श्लोकाः                 |       | अ.                       | %हो.          | पृष्ठम्                                |
|-----------------------------------------|-------------------|--------|----------------|-------------------------|-------|--------------------------|---------------|----------------------------------------|
| <ul> <li>वाचं वा को विजानाति</li> </ul> | मा ः              | 9405   | 1296           | विपाकाः कर्मणां प्रेत्य | !     | ur ?                     | <b>*933</b>   | :::3 <b>q u</b>                        |
| ाच्यतामित्यनुज्ञातः                     |                   | TEYY   | . (.)          | विपाके गोवृषाणां तु     | and O |                          | 200           | 5 ** - 2 T T T T                       |
| ं वाजे वाज इति मीतः                     |                   | 1270 F | 1 2 1          | विप्रदण्डोद्यमे रूच्छुः |       |                          | 1353          |                                        |
| · बानपस्थगृहेप्वेव                      |                   | 48     | 11.00          | विभदुष्टां स्त्रियं चेव |       | 11000                    | ২৩৫           | 1. CONT.                               |
| वानपस्थयातेवस                           |                   | 930    | 30.00          | विभगीडाकरं छेद्म        | ***   | MARKET CO.               | રવેષ          |                                        |
| ्यानपस्थो बहाचारा                       |                   | · vų i | 1000           | विभव्वेन च शुद्धस्य     |       |                          | 30*)          | 5-100 km/s 200 km/950.                 |
| ः बायवीयैर्विगण्यन्ते                   |                   |        |                | विमा हि क्षत्रियात्मानो |       | The second second        | 943           | The September of the                   |
| ं वायुमसः मागुदीची                      |                   | - પુષ  |                | विपानमूर्धावसिको हि     |       | 27 (0.415) Z.C. (4.7 a.1 | <b>6</b> 9    | ************************************** |
| ्वायुमसो दिवा निष्ठन्                   |                   | 392    | Section 1.     | विभुषो मक्षिकाः स्पर्श  |       | आ.                       | SUBSTITUTE TO | ા પદ                                   |
| · वायोश्य स्पर्शनं चेष्टां              | Control and Aller | ષ્ક    |                | विभेभ्यो दीयते द्रव्यं  |       | WHEN SHEAR               | 3 2 3         | (3                                     |
| ं बालवासा जहीं बाडपि                    |                   | રપુર   |                | विष्ठतः सिद्धमात्मानं   | •••   | Lancia Della             | ૧૫૨           | 1229                                   |
| वासनस्थमनाख्याय                         |                   | દ્રપ   | المحود         | विभक्तेषु छुतो जातः     | 1     | ब्य.                     | 922           | ૮૨                                     |
| वासो गृहान्तिके देवं                    |                   | २९७    | 3.23           | विभजेरन्सुताः पिन्नोः   |       | <b>ब्य</b> ्             | 1996          |                                        |
| विकर्णकरनासीष्ठीं                       | 0.400             | २७९    | 1985           | विभागं चेतिपता कुर्यात  |       | व्य.                     | ·997          | ် ဖွင့                                 |
| ्विकयावक्रयाधान                         | 6य.               | २३८    | 938            | विभागतिह्नवे ज्ञाति     | 7799  | व्य.                     | , 426         | 903                                    |
| विकियाऽपि च दृष्टेव                     | मा.               | 964    | 223            | विभागभाषना ज्ञेया       |       | ब्य.                     | 984           | 903                                    |
| विकाणीते दमस्तच                         | व्य.              | २५७    | 949            | विभावयेक चेलिक्नेः      |       | <b>ब्य</b> .             | 3 3           | . २६                                   |
| विकाणनां चाविहितो                       | व्य.              | 240    | 935            | विमना विफलारम्भः        | ***   | आ.                       | 120४          | 62                                     |
| विक्रीतमपि विकेसं                       | व्य,              | 244    | 979            | विराजः सोऽन्नस्पेण      |       | मा.                      | 120           |                                        |
| विकेतुर्दर्शनाच्छुद्धिः                 | व्य.              | 900    | 999            | विरुद्धं वर्जयेत्कर्म   |       | आ.                       | 935           | **                                     |
| विख्यातदोषः कुर्वात                     | मा.               | 369    | 324            | विवादाह्मिगुणं दण्डं    |       | <b>ष्य</b> .             | ंद१           | 40                                     |
| ्विनधानिनिवेशां च                       | मा.               | 934    | 290            | विवाद्येत्सय एव         |       | व्य.                     | 92            | * ৭২                                   |
| विचात्मानं वेद्यमानं                    | मा.               | 993    | 226            | विवादं वर्जियत्वा तु    |       | आ.                       | 940           | YY                                     |
| विद्श्य निम्बपन्नाणि                    | ্ মা.             | 92     | 985            | विवीतमर्नुस्तु पथि      |       | व्य.                     | २७१           | ' १४६                                  |
| विद्याकर्मवयोवन्धु                      | आ.                | 998    | 3              | विशेषपतनीयानि           |       | पा.                      | २९८           | * * 3 2 3                              |
| ्विद्यातपोभ्यां हानेन                   | आ.                | २०२    | 49             | विन्येदेवाश्य भीयन्तां  |       | 377.                     | . 224         | <b>9</b> 6                             |
| विद्यार्थी प्राप्तुयाहिद्यो             | भा.               | 339    | 344            | विषयेन्द्रियसंरोधः      | • • • | मा.                      | १५८           | * 229                                  |
| विद्वानशेषमाद्यान्                      | ब्य.              | 34     | २६             | विषामिद् पतिगुरु        |       | ब्य.                     | 1204          | 929                                    |
| विनाऽपि शोर्षकाल्कुर्यान्               | व्य.              | 14     | 45             | विहितस्याननुष्ठानात्    | 40.0  | था.                      | 295           | १३४                                    |
| ं विनादि साक्षिमिर्लेख्यं               | व्य.              | 4      | 44             | वीणावाद्नतत्त्वज्ञः     |       | भा.                      | 994           | 1994                                   |
| विनायकः कर्मविद्य                       | आ.                | २७१    | ER             | बृक्षगुंज्मलताबीरुत्    |       | সা.                      | २७६           | 1297                                   |
| विनीतः सत्वसंपद्धाः                     | . आ.              | 1305   | 40             | बृथाङसरसंयाव            | ***   | आ.                       | . 303         | we                                     |
| े विना धारणकाद्वाऽपि                    | . च्य.            | 6,9    | 79             | वृधादानं तथेवेह         | •••   | व्य,                     | ***           | ं १३१                                  |
| विनायकस्य जननी                          | आ,                | २९०    | cy             | बृह्बालानुराचार्य       | •••   | आ.                       | 1940          | on ha                                  |
| विनीतस्त्वध वार्तायां                   | आ.                | 399    | 90             | वृद्धभारिनृपकात         |       | आ.                       | ં ૧૧૭         | 3 3 3                                  |
| ्षिपाकाश्चिमकाराणां                     | मा,               | 969    | २२६            | वृषशुद्रपश्नां च        | ***   | ब्य.                     | <b>₹</b> 3€   | . 436                                  |
|                                         |                   |        |                |                         |       |                          |               |                                        |

| श्लोकाः                    | अ.          | श्लो. | पृष्ठम्  | श्लोकाः                  | अ.           | શ્લો.   | पृष्ठम् |
|----------------------------|-------------|-------|----------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| बृष्टवायुः पुष्टिकामो वा   | आ.          | २९५   | c 9      | शने दशपळा बृद्धिः        | <b>ब्य</b> . | 905     | 994     |
| वेत्ति सर्वगतां कस्मात्    | मा.         | 930   | २१६      | शतं सीद्यणे दयात्        | eq.          | २८९     | 943     |
| वेद एव द्विजातीनां         | आ.          | Y0    | 90       | शत्यस्तद्धिकः पाद        | 暇.           | २०८     | 925     |
| वेद्प्रावी यवाश्यब्दं      | षा.         | २८९   | 308      | शं नो देवीस्तथा काण्डान् | आ,           | 309     | <<      |
| बेदमध्यापयेदेनं            | आ.          | 94    | 4        | शं नो देव्या पयः क्षिपवा | आ.           | 230     | 44      |
| वेदं बतानि वा पारं         | आ.          | 49    | 92       | शपन्तं दापयेद्वाजा       | <b>8</b> य.  | 204     | 126     |
| वेदाथर्वपुराणानि           | आ.          | 909   | २९       | शब्दः स्परीश्य हत्यं च   | शा.          | 940     | 225     |
| वेदानुवचनं यज्ञो           | मा.         | 950   | २२७      | शब्दादिविषयोधीगं         | श्रा.        | 949     | 22.     |
| वेदाभ्यासरतं क्षान्तं      | मा.         | 399   | 331      | शरणागतबालखी              | मा.          | 255     | 324     |
| वेदार्थविज्ज्येष्ठसामा     | आ,          | 295   | 6.3      | शरीरचिन्तां निर्वर्त्यं  | आ.           | 16      | २८      |
| वेदार्थानधिगच्छेच          | आ,          | 35    | २९       | शरीरपरिसंख्यानं          | भा.          | 346     | 221     |
| वेदाः स्थानानि विद्यानां   | आ.          | 3 3   | २२       | श्रारसंक्षये यस्य        | मा.          | 161     | 222     |
| वेदैः शाखोः सविज्ञानैः     | मा.         | 940   | 900      | शरीरेण च नात्मायं        | भा.          | 164     | 223     |
| वैणाभिशस्तवार्धुच्य        | आ.          | 153   | 74       | शशश्य मतस्येष्यपि हि     | आ.           | 900     | 40      |
| वेतानीपासनाः कार्याः       | मा.         | 90    | 909      | शस्त्रविकविकमौर          | आ.           | 963     | Yų      |
| वैद्धव्यं मरणं बाडिय       | मा.         | 44    | 200      | शस्त्रावपाते गर्हास्य    | eq.          | 200     | 945     |
| वैश्यवृत्त्याऽपि जीवन्त्रो | भा.         | 34    | 952      | शसासवमधूच्छिष्ठं         | भा.          | 30      | 959     |
| वेश्यश्य धान्यधनवान्       | HI.         | 333   | 3 74     | शक्षेण तु इता ये वे      | SET.         | 264     | 60      |
| वैश्यहाऽब्दं चरेदेतत्      | मा.         | 260   | 265      | शाकरज्जूमलकळ             | आ.           | 962     | 49      |
| वेश्यात्तु करणः शूद्धां    | आ.          | 13    | 36       | शाकाद्गीषथिषिण्याक       | मा.          | 30      | 142     |
| वेश्या वतोदमाद्यात्        | आ.          | 42    | 94       | शानातपा वसिष्ठन्य        | आ.           | 4       |         |
| वैश्याशुद्ध्योस्तु राजन्य  | आ.          | 48    | 24       | शासाणि चिन्तयेद्वद्वया   | <b>311.</b>  | 331     | 54      |
| न्यतीपातो गजच्छाया         | आ.          | 296   | 43       | शिरःकपासी ध्वजवानु       | ai.          | 273     | 2 74    |
| व्यत्यये कर्मणां साम्यं    | आ.          | 14    | 50       | शिराः शतानि संतेव        | था.          | 900     | 223     |
| व्यमिचारादती ग्राद्धः      | आ.          | ७१    | 10       | शिल्पेयां विविधेजीवेत्   | ort.         | 920     | 34      |
| न्यवहारान्त्रृपः पश्येत्   | <b>∘</b> q, | 9     | •        | शीर्षकस्थेऽभियोकरि       | 8 <b>4</b>   | 14      | 40      |
| न्यवहारान्त्स्वयं पश्येत्  | आ.          | 340   | 109      | शुकं पर्युपितोच्छिष्टं   | off.         | 160     | ¥¢.     |
| न्यवहारस्तिती दृष्टा       | आ.          | 329   | 48       | श्रुकः शनैश्वरी राहः     | आ.           | 216     | e u     |
| व्यसनं जायते द्योरं        | ध्य,        | .912  | 49       | शुक्रियारण्यक्रजपी       | वा.          | 304     | 330     |
| व्यासिद्धं राजयोग्यं च     | व्य.        | 141   | 172      | धुचि गीवृत्तिकत्तोवं     | on.          | 158     | 46      |
| मजन्त्रपि तथास्मानं        | भा.         | 107   | 64       | शहकोद्रमयोध्यं मां       | <b>197</b> . | 902     | 41      |
| शकस्यानीहमानस्य            | ध्य.        | 916   | 99       | शुद्धेत या निताशीत्वा    | शा.          | 244     | 343     |
| शक्तिती वा यथालार्भ        | an,         | 304   | 44       | ग्रन्थेखी च शहुन्य       | Ж.           | 11      |         |
| शक्तोऽप्यमोक्षयन्स्वामी    | <b>64.</b>  | 300   | 140      | शक्ताम्बरपरी नीच         | on.          | 133     | 39      |
| शक्या च यज्ञक्रमोक्षे      | था.         | 40    | 225      | शहः प्रविज्ञानां च       | eq.          | 234     | 935     |
| शतमानं तु दशाभिः           | <b>911,</b> | 984   | 107      | शृद्धपेषयं होनसस्यं      | AT.          | 244     | 3.43    |
|                            | ALC: USE    |       | 10 Carlo |                          | 538          | 발 존대하다. | 10000   |

| _                                     |            |              |         |                                 |             |                | 47      |
|---------------------------------------|------------|--------------|---------|---------------------------------|-------------|----------------|---------|
| श्लोकाः                               | अ.         | श्लो.        | पृष्ठम् | श्लोकाः                         | . आ.        | श्लो.          | पृष्ठम् |
| शृद्धस्तथाऽन्त्य एव स्याद्            | व्य.       | २९४          | 948     | पष्ठयङ्गुलीनां हे पाक्यों:      |             |                |         |
| शृद्धस्य द्विजग्रश्र्षा               | आ.         | 120          | 3 4     | 1 - 10 - 4 - 11                 | मा.         | < 6            | 300     |
| शुद्धाच्चातस्तु चण्डालः               | भा.        | <b>९</b> 3   | ঽ৬      | विषे सम्बद्धाः मार्गिकः         | आ.          | 9 9            |         |
| शुद्भादायोगवं वेश्यात्                | भा.        | . 58         | २७      | यसे त्याचे जा मनान्त            | मा.<br>आ.   | ٠,             | २०७     |
| शृहेषु दासगोपाळ                       | आ.         | 988          | *6      | षोद्धशतिनिशाः ऋगाः              | जा.<br>आ.   | 99             | Υ,      |
| शृद्गीऽधिकारहीनोऽपि                   | मा.        | २६२          | २७५     | पोरशास्त्रा <del>वयं े</del> के | व्य.        | ७९             | 24      |
| शोणितेन विना दुःसं                    | व्य.       | ं २१८        | 132     |                                 | व्य.        | 306            | Ę Ę     |
| शोध्यस्य मृत्र तोयं च                 | मा.        | 3 2          | 990     |                                 | आ.          | 228            | 133     |
| भौक्किकैः स्थानपालैवा                 | घ्य.       | 903          | 998     |                                 | मा.         | 936<br>920     | 3 \$    |
| श्रमेश्रु चास्यगतं दन्त               | आ.         | 194          | ५७      | सकटान्नं च नाश्नीयात्           | ना.<br>मा.  |                | २१५     |
| श्रान्तसंवाह्नं रोगि                  | आ.         | 209          | ٩٥      | सकामाखनुलोमास्र                 | ना.<br>व्य. | 94<br>266      | 185     |
| श्रद्धाचनो माव्यगमत्                  | आ.         | २४६          | 9       | स कायः पावयेक्तुः               | आ.          |                | 942     |
| श्रद्धोपवासः स्वातत्त्र्य             | मा.        | २९०          | २२७     | सकाशादात्मनस्तद्वत्             | मा.         | <b>&amp;</b> 0 | 9 %     |
| शाह्कत्सत्यवादी च                     | मा.        | २०५          | २३०     | सकस्यपात्रा दातस्या             | आ.          | ६७<br>२०४      | 203     |
| आइंगति रुचिश्रीव                      | आ.         | 294          | € 3     | स कूटसाक्षिणां पापैः            | • व्य       | 00             | 44      |
| श्रीकामः शान्तिकामो वा                | आ.         | 254          | 20      | सर्कत्भद्ययते कन्यां            | आ.          |                | 200 B   |
| श्रुताध्ययनसंपन्ना                    | च्य,       | *            | • •     | सरुत्पतिश्चन्त्युद्कं           | मा.         | <b>4</b> 4     | 36      |
| श्रुतार्थस्योत्तरं हेरूयं             | व्य.       | 40           | •       | ससिमायांकुमारीषु                | मा.         | 239            | 348     |
| श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः               | आ.         | ٠            | 3       | स गुरुपं: किया: कृत्वा          | आ.          | 3*             | ```     |
| श्रुतिसमृत्युदितं सम्पक्              | ला.        | 144          | *5      | सगोबास सतसामु                   | मा.         | 233            | 289     |
| शुल्वेतयाञ्चयस्ययोऽवि                 | मा.        | 774          | 3 74    | सगीरसर्पेपैः श्रीमं             | आ.          | 100            | 43      |
| शुन्वेतानृषयो धर्मान्                 | मा.        | 325          | 3**     | संयामे वा इतो छक्य              | मा.         | 286            | 243     |
| श्रेणिनेगमपासण्डि                     | स्य        | 152          | 111     | संपानं छोड़िनोदं च              | मा.         | 228            | 236     |
| श्रेयसा छसदुःसाम्यां                  | मा,        | 101          | 227     | सचिह्नं माह्मणं कृतवा           | ध्य.        | 200            | 326     |
| थौतं स्मानं फलकेहैं:                  | मा.        | *4           | 114     | सचेले स्नातमाहूय                | व्य,        | 44             | 45      |
| भौतस्मानंकियाहेतोः                    | आ.         | 317          | ۲,1     | सजाताबुक्तमो वृण्डः             | εq.         | 246            | 344     |
| न्देरमाशु बान्धवेर्मुक्तं             | मा.        | **           | 150     | सजातीर्येष्वयं मोक्तः           | च्य.        | 133            | ζ.      |
| म्हेप्मीजस्ताबदेव                     | मा,        | 100          | 797     | स होयस्तं विदित्वेह             | 100         | 4509           | 293     |
| श्लोकत्रयमपि हास्मात्                 | मा.        | 111          | ***     | स नहंदाहिप्रवाच                 | स्य         | રદ્દ 🖟         | 972     |
| श्लोकाः सुत्राणि मान्याणि             | मा.        | 101          | 450     | स तमादाय सरीव                   | व्य.        | 306            | 44      |
| यकोष्ट्रगर्दभोत्क                     | भा.        | 976          | **      | स वान्सवीनवामोति                | <b>5</b> 4, | w              | 30      |
| भित्री वर्षा गा रसे तु                | मा.        | 374          | 838     | स तु सोमधृतेदिवान्              | आ.          | *              | 1.      |
| पट पञ्चाशय जानीत 🔐                    | भा.        | 101          | 391     | सन्करप मिहावे भिक्षा            | आ.          | 100            | 31      |
| षद् श्लेषमा पञ्च पित्तं च             | मा.        | 106          | 213     | सत्कियान्वासर्ने स्वाष्ट्र      | 7012 7000   | 905            | 91      |
| म्बद्रानी तथाऽध्यो घ                  | <b>41.</b> | 44           | 200     | सत्यंकारकतं दृष्यं              | ēΨ,         | ί,             | -       |
| पण्मासाच्छद्दहाऽध्येतत्               | <b>41.</b> | 8 <b>4</b> 0 | 205     | सत्पमस्तेपमकोधो                 | मा.         | •              |         |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |            | * X 3        |         | Visit San Dis                   |             | ***            |         |

| सत्यसंघेन ग्रुचिना आ. ३५५ १०<br>सत्यामन्यो सवर्णायां आ. ८८ २१<br>सत्यासत्यान्यथास्तोत्रैः ब्य. २०४ १२ | सम्भाषारिकात्मीय<br>सभृय कुर्वनामर्थे<br>सभृय वणिजा पण्य<br>संभाज्यातिधिभूत्यांत्र्य | <sup>6</sup> य.<br><sup>6</sup> य.<br><sup>6</sup> य. | 946<br>64<br>274<br>240 | 3 · c<br>43<br>73 ¢ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
|                                                                                                       | सभूय कुर्वतामर्थं<br>संभूय वणिजां पण्य<br>संमोज्यातिधिभृत्यांत्र्य                   | ब्ब.<br>ब्य.                                          | 274                     | 135                 |
| सत्यासत्यान्यथास्तोत्रीः व्य. २०४ १२                                                                  | संभूय वणिजां पण्य<br>संगोज्यातिधिभृत्याश्य                                           | ब्य.                                                  |                         | -                   |
|                                                                                                       | संगोज्यातिथिमृत्यात्र्य                                                              |                                                       | 240                     |                     |
| सत्येन माभिरक्ष त्वं व्य. १०८ ६                                                                       | · ( •                                                                                | 207                                                   | -                       | 135                 |
| संर्त्व रजस्तमश्रीय मा. १८२ २२                                                                        | सभ्याः पश्चक्पश्चग्दण्ड्याः                                                          | 4117                                                  | 904                     | 3+                  |
| संत्रिवतिवसचारि मा. २८ १८                                                                             | I a m Sail a gar.                                                                    | व्य.                                                  | ٧                       | 3                   |
| सदम्भव्य उपेतश्येत् मा. २ १६                                                                          | सभ्याः सजविनो दण्डवा                                                                 | व्य.                                                  | 304                     | 145                 |
| स दानमानसत्कारैः ब्य. १८९ १२                                                                          | ६ सभ्यैः सह नियोक्तव्यो                                                              | क्य.                                                  | 3                       | 3                   |
| स दाव्योऽष्टगुणं दृण्डं व्य, ८२ ५                                                                     | शमकालमिषुं मुकं                                                                      | व्य.                                                  | 905                     | fo.                 |
| सद्घानमानसंस्कारान् आ. ३३५ ५                                                                          | <ul> <li>स मिन्त्रणः प्रकुर्वित</li> </ul>                                           | आ.                                                    | 398                     | 11                  |
| संदिग्धलेख्यग्राद्धः व्य. ९२ ५                                                                        | सममेषां विवानेऽपि                                                                    | ध्य.                                                  | 350                     | 105                 |
| संदिग्धार्थे स्वतन्त्रो यः व्य. १६ १                                                                  | <ul> <li>समवायी तु पुरुषो</li> </ul>                                                 | था.                                                   | 184                     | 296                 |
| कंदिष्टस्याप्रदाता च व्य, २३२ १३                                                                      | ६ समवायेन वणिजां                                                                     | <b>eq.</b>                                            | 346                     | 325                 |
| सयो वा कामजिश्रिह्नैः व्य. २८३ १५                                                                     |                                                                                      | व्यू.                                                 | <b>63</b>               | 43                  |
|                                                                                                       | ९ समाध्य वेदं द्यनिशं                                                                | आ.                                                    | 324                     | *1                  |
| संधिन्धनिर्देशावत्सा आ. १७० ४                                                                         | • समामासतद्धहः                                                                       | व्य.                                                  | ey                      | 43                  |
| संख्यागजितनिर्यात आ. १४५ ४                                                                            | १ समामासतद्घाँहः                                                                     | <b>84</b> .                                           | ٩                       | 4                   |
| संध्यामुपास्य शृणुयात् आ. ३३० ६                                                                       | ५ संमिलानि दुराचारी                                                                  | आ.                                                    | 960                     | 49                  |
| संध्या माक्त्रातरेव हि आ. २५                                                                          | • समुद्रपरिवर्तं च                                                                   | mq.                                                   | 540                     | 936                 |
| स नाणकपरीक्षी तु ब्य. २४१ १३                                                                          | • समुद्रकार्यप्रहितो                                                                 | 64.                                                   | 950                     | 122                 |
| संनिरुव्येन्द्रिययामं मा. ६१ २०                                                                       |                                                                                      | च्य.                                                  | 965                     | 988                 |
| संनिरुव्येन्द्रियमानं मा. २०० २२                                                                      |                                                                                      | eq.                                                   | 297                     | 131                 |
| स नेतुं न्यायतोऽशक्यो आ. ३५५ १०                                                                       | • सम्यवनु दण्डमं राहाः                                                               | - आ.                                                  | 340                     | 3 . 3               |
|                                                                                                       | < सम्यवप्रयुक्ताः सिष्येयुः                                                          | आ.                                                    | 346                     | 30                  |
|                                                                                                       | ५ सम्यवसंकरुपणः कामी                                                                 | आ.                                                    |                         | . 3                 |
| सपणश्रीद्विवादः स्थात् व्य. १८ ५                                                                      | 🕶 संयतीपस्करा दक्षा                                                                  | आ.                                                    | 43                      | 2.2                 |
| सपिण्डो वा सगोत्रो वा आ. ६०                                                                           | ७ संयतेन्द्रियता विद्या                                                              | था.                                                   | 44                      | 203                 |
| सप्तविशदनव्यायाः आ. १५५ १                                                                             | २ संयोगे केचिदिकाना                                                                  | <b>M.</b>                                             | 340                     | - 11                |
| संतमाद्दशमाद्वार्थपे मा. ३ १।                                                                         | <ul> <li>संयोज्य वायुना सोमं</li> </ul>                                              | मा,                                                   | 133                     | 234                 |
| संसमे चाएमे चैव मा. 🚜 २.                                                                              | ७ स राजसी मनुष्येषु                                                                  | था.                                                   | 995                     | 234                 |
| सप्तिषिनागबीव्यन्तः घा. १८७ ६:                                                                        | <ul> <li>सगदी स यथाकार्थ</li> </ul>                                                  | मा.                                                   | 190                     | 204                 |
| संसपष्टिस्तथा छहा: मा. १०३ द                                                                          | ५ सर्वतः भनिगृहीयान्                                                                 | आ.                                                    | 298                     | 61                  |
| ंसंसाध्यस्य पञ्चाणि वय, १०३ ।                                                                         | 🕶 सर्वदालाधिक यस्मात्                                                                | आ.                                                    | 334                     | - 14                |
| समाहेन तु छच्छोऽयं शा. ३५६ ३                                                                          | <ul> <li>सर्वधर्ममयं नहा</li> </ul>                                                  | आ.                                                    | 332                     | 4.                  |
|                                                                                                       | २ सर्वेपापहरा होते                                                                   | मा.                                                   | 304                     | 33+                 |
|                                                                                                       | <ul> <li>सर्वभूतद्वितः शान्तः</li> </ul>                                             |                                                       | · Ne                    | 244                 |

| श्लोकाः                  | अ.          | श्लो. | <b>પૃષ્ઠ</b> મ્ | श्लोकाः                                     | эт.  | श्लो.      | पृष्ठम् |
|--------------------------|-------------|-------|-----------------|---------------------------------------------|------|------------|---------|
| सर्वेमञ्जमुपादाय         | आ.          | २४२   | ۰ و             |                                             | -    |            |         |
| सर्वः साक्षी संग्रहणे    | ब्य.        |       |                 | सारसेंकशकान्हंसान्                          | आ.   | 305        | **      |
| सर्वस्य प्रमद्यो विप्राः | -           | ७२    | *6              | सावधानस्तद्भ्यासात्<br>सावित्रीपतिता बात्या | সা.  | 997        | 293     |
|                          | आ.          | 155   | مرد             |                                             | आ.   | 3 <        | 5       |
| सर्वस्वहरणं कत्वा        | व्य.        | 900   | 353             | सावित्रीमशुची दृष्टे                        | मा.  | २७९        | 3 € €   |
| सर्वान्कामानवाप्रोति     | आ.          | 969   | 49              | साशीतिपणसाहस्रो                             | आ.   | 3 € €      | 903     |
| सर्वाध्ययां निजे देहे    | मा.         | 9×3   | २१९             | साहसस्तेयपारुष्य                            | ष्य, | 92         | 4.5     |
| सर्वेष्वथविवादेषु        | ठ्य,        | ₹3    | 9 <             | साहसी दृष्टदोषश्च                           | व्य. | 9          | *4      |
| सर्वेषिषेः सर्वगन्धेः    | आ.          | २७८   | <b>c</b> 3      | सिद्धे योगे त्यजन्देहं                      | मा.  | 203        | २२९     |
| सिलेलं शाहिरतेषां        | मा.         | Ęo    | 209             | सितासिताः कर्वुरूपाः                        | पा.  | 9 & &      | 223     |
| सार्कलं भस्म मृद्वाऽपि   | आ.          | 169   |                 | सीम्नो विवादे क्षेत्रस्य                    | व्य. | 940        | 103     |
| सबत्सारोमतुल्यानि        |             |       | 42              | मुरुतं यत्त्वया किंचित्                     | व्य. | હપ         | **      |
| wardfrom, warmendan      | . आ.        | २०६   | 44              | सुनविन्यस्तपत्नीकः                          | मा.  | -          |         |
|                          | आ.          | 40    | २५              | स्रुताश्रीषां प्रभतेव्याः                   |      | 24         | 362     |
| सबर्णाद्ध विधी धर्म्य    | आ.          | ~     | २५              |                                             | व्य. | 323        | 300     |
| संविशेत्तूर्यघोषेण       | आ.          | 339   | 94              | सुराकामय्त्रकृतं                            | व्य. | 80         | 3 9     |
| सब्बाह्नतिकां गायत्रीं   | आ.          | 235   | 45              | स्रुरापी व्याधिता धूर्ता                    | आ.   | <b>6.6</b> | 9 <     |
| संध्याच्य पाययेत्तरमात्  | क्य,        | 112   | ٠,٠             | सुगपोऽन्यतमं पीत्वा                         | मा.  | 243        | रपुष    |
| सधीफलैरंशुपट्टं          | आ.          | 966   | 43              | सुराष्य आत्मत्यागिन्यो                      | মা.  | Ę          | 964     |
| स सम्यक्पालिने। द्यान्   | ब्य.        | 200   | 9 28            | सुगम्बुष्नगोमूत्र                           | মা.  | 243        | २५७     |
| संसृष्टिनस्तु संसृष्टी   | व्य.        | 136   | 36              | सुस्थ इन्दी सकत्पुत्रं                      | आ.   | ٥.         | ₹0.     |
| स संदिग्धमातेः कर्म      | मा.         | 148   | 229             | स्यैः सोमो महीपुत्रः                        | आ.   | 256        | 24      |
| सहस्रकरपन्नेत्रः         | Tr.         | 115   | 214             | स्यंस्य चाण्युपस्थानं                       | आ.   | य<br>२ व   | 1000    |
| सहस्रशार्थाजापी तु       | Ħſ.         | 304   | 220             | सुजस्येकोत्तरगुणान्                         |      | - 4 × 5    | •       |
| सहस्राक्षं शनधारं        | आ.          | 269   | 64              |                                             | मा.  | ۰,         | २०५     |
| सहस्रात्मा मया यो वः     | था.         | 924   | 215             | सुजत्यःत्मानमात्मा च                        | মা.  | 326        | २२०     |
| स ह्याशमैर्विजिज्ञास्यः  | HT.         | 159   | 420             | सेकादुक्केबनाक्षेपात्                       | आ,   | 355        | 94      |
| साक्षिणः श्रावयद्वादि    | व्य,        | 43    | *8              | सेतुभेदकरी चाण्छ                            | व्य. | २७८        | 985     |
| साक्षिणव्य स्वहस्तेन     | च्य.        | C10   | 43              | सेतुवन्माकनिम्नास्थि                        | व्य. | 141        | 303     |
| साक्षिमच मवेदाद्वा       | ध्य.        | **    | da              | सेवानूपं नृपा मेक्षं                        | मा.  | 72         | 3 4 3   |
| साक्षिमत्युण्यपापेभ्यो   | व्य.        | 904   | 44              | सेह कॉर्निमवामीनि                           | आ.   | by         | 9.5     |
| साहितपूनयनः सत्सु        | व्य.        | 110   | 13              | सेंह कीर्निमवाप्रोति                        | आ.   | <b>60</b>  | 3.*     |
| साधारणस्यापळापी          | च्य.        | 234   | 934             | सोऽचिराद्विगनश्रोको                         | आ.   | 340        | 419     |
| साध्यसमानवेद्वाचा        | आ.          | 334   | 54              | सीश्यं नस्य दुष्योऽसी                       | व्य. | ३५४        | 440     |
| साध्यमानी नूपं गच्छन्    | व्य.        | **    | 24              | सोदरस्य तु सोदरः                            | व्य. | 934        | 14      |
| सा वते यं स धर्मः स्थात् | आ.          |       | . 3             | सोऽपि यस्नेन संरक्ष्यो                      | ब्य, | 166        | 121     |
| सामन्तकुळिकादीनाम्       | ब्य.        | 133   | 134             | सोमः शीचं ददावासा                           | आ,   | .04        | 45      |
| सामना वा समयामा          | ब्य.        | 193   | 9.04            | संपिद्धपानुष्यः                             | आ.   | 146        | 43      |
| सामानि वृति कृपांच       | आ,          | **    | 10              | सोवणराजनावजानाम्                            | आ.   | 963        | _¶9     |
| सामान्यद्रव्यवसम्        | ध्यू.       | 450   | 994             | स्तमान्तरं भुवीमध्ये                        | সা.  | 200        | 715     |
| सामान्यार्थसमुत्याने     | <b>≈</b> 4, | 124   | , <b>41</b>     | बाद्रव्यशत्तिकामी वा                        | च्य. | 4.         | 34.0    |

| श्लोकाः<br>-                  | अ.           | <b>શ્</b> જો. | पृष्ठम् | श्लोकाः                    | अ.           | શ્હો. | ष्टम्      |
|-------------------------------|--------------|---------------|---------|----------------------------|--------------|-------|------------|
| स्तीनकमन्तरागार               | व्य.         | 31            | ٩¥      | स्वसीकि द्याद्वामस्तु      | ध्य.         | २७२   | 174        |
| भी निषधे शतं द्यात्           | व्य.         | २८५           | 949     | स्वस्तिवाच्यं ततः कुर्यात् | आ.           | 523   | 45         |
| स्रीपुंसयोस्तु संयोगे         | मा.          | <b>હ</b> ર    | 204     | स्वस्रीयऋत्विग्जामातू      | आ.           | 220   | 4.3        |
| श्राप्रस्थाधिवेत्तव्या        | आ.           | <b>w</b> 3    | 96      | स्बहस्तकालसंपन्ने          | आ.           | 320   | <b>5</b> R |
| स्त्रीबार बृद्धिकतव           | व्य,         |               | 74      | स्वाध्यायवान्दानशीलः       | था.          | 44    | 156        |
| स्त्रीमिर्मर्तृबचः कार्ये     | आ.           | 100           | 95      | स्वाध्यायं चान्वहं कृषांत् | आ.           | 308   | 30         |
| स्रीशृद्धविद्शत्रवधो          | मा.          | 238           | 232     | स्वाध्यायाप्रिम्नुतत्यामो  | भा.          | ₹36   | 2.45       |
| स्यालीकालेम्मविगम             | मा.          | 140           | 221     | स्वामिने यो निवेधैव        | <b>ध्य</b> . | 140   | 306        |
| स्थानासनविहारैर्वा            | मा.          | 49            | 3,50    | स्वामिमाणमदो भक्तः         | व्य.         | 365   | 115        |
| स्थालेः सह चतुःपष्टिः         | मा.          | ey            | 206     | स्वान्यमात्वा जनो दुर्व    | आ.           | 343   | 300        |
| स्थेर्य चतुर्थे त्वद्गानां    | मा.          | € 0           | 300     | स्वेरिणी या पनि हित्वा     | <b>M</b> .   | 80    | 34         |
| स्नपनं तस्य कर्तव्यं          | आ.           | 200           | < 3     | हतानां नृपगीविषेः          | मा,          | 29    | 100        |
| स्नातस्य सार्षपं तेळं         | आ.           | 254           | CY      | इत्वा व्यहं विवेत्शारं     | मा.          | 200   | 242        |
| स्नातानपषदेयुस्तान्           | मा.          |               | 960     | हविष्याद्मेन वे मार्स      | SII.         | 240   | we         |
| स्नात्वा देवान्पितृंभीव       | SIT.         | 900           | 24      | हंसश्येनकपिकव्यात्         | मा.          | 505   | 242        |
| कात्वा पीत्वा क्षेत्रे सुप्ते | OTT.         | 158           | 40      | हस्तेनीषधिमावे वा          | SIT.         | -     | **         |
| स्नानमब्देवतैर्मन्त्रेः       | 917.         | 2.2           |         | हस्ती पायुक्तपस्थं च       | मा,          | 44    | 205        |
| कार्न मीनोपवासेज्या           | मा.          | 397           | 332     | हानिविकेनुरेवासी           | eq.          | 244   | 944        |
| कायान्त्रदीदेवसात             | आ.           | 144           | . **    | हानिश्वत्येत्युद्धेषेण     | eq.          | 244   | 171        |
| स्कीताद्पि न संचारि           | आ.           | 44            | 97      | हास्यं परमृहि यानं         | आ.           | ev    | 2.2        |
| सम्यशूपाजिनधान्यानां          | आ,           | 107           | 49      | हित तस्याचरेश्वित्य        | MI.          | 40    |            |
| स्मृत्याचारव्यपेतेन           | eq.          | 4             | . 3     | हिताहिना नाम नाड्या        | ¥1.          | 200   | 992        |
| स्मृत्योविरोधे न्यायस्तु      | <b>64</b> .  | 21            | 16      | हिवाहितेषु भाषेषु          | W.           | 143   | 129        |
| स्यादोपधिवृथाच्छेदे           | मा.          | 206           | 257     | हिरण्यभूमिलामेभ्यो         | आ.           | 542   | 100        |
| स्याद्वाजा भृत्यवर्गेषु       | en.          | 337           | 44      | हिरण्यं व्यापृतानातं       | on.          | 140   | **         |
| स्वच्छन्दं विधवागामी          | व्य.         | 234           | 135     | हिराकथाविधानेन             | <b>41.</b>   | 235   | 220        |
| सकर्म ख्यापयंसीन              | मा.          | 240           | 44      | हिमायनमविधानं च            | AI.          | 240   | 273        |
| स्यं कुटुम्बाविरोधेन          | eų.          | 404           | 124     | इनिकर्प न कुर्वात          | 91.          | 124   | 34         |
| सदारनिरतश्रीव                 | आ.           | 69            | 4.      | क्षेत्रज्ञातं परिक्षाणम्   | 64.          | **)   | 3.         |
| स्वदेशपण्ये तु शतं            | ₩.           | 24            | 131     | हानजाती प्रजायेत           | मा.          | 111   | 292        |
| स्वधमचितितानाजा               | आ.           | 369           | 902     | द्वानाद्वहो होनमूल्ये      | ч.           | 160   | 118        |
| स्वप्रेऽवगाहतेऽल्पर्थ         | an.          | 505           | -       | होना न स्थादिना मधी        | on.          |       | 41         |
| खप्याद्मी शुर्वी रात्री       | मा.          | 41            | 150     | हिनेष्यर्थदमी मोहं         | 67.          | ***   | 131        |
| स्वभाषाद्विष्ठातं गच्छेत्     | ब्य.         | . 94          | 112     | तुनशेषं मद्यासु            | 911.         | 230   | 40         |
| स्वमण्डलाद्सी सूर्यः          | मा.          | 123           | 294     | दुःस्वामीनस्यदेवस्यान्     | <b>911.</b>  | 11    | i.         |
| स्वयं छतं वा यदणं             | <b>194</b> , | 74            | 33      | हेमशृहत शके दृष्ये:        | आ.           | 1.4   | 44         |
| स्वरन्थगोसाऽन्वीक्षिक्यां ,   | आ.           | 311           | 4.0     | हेमहारी नु कुनसा           | या.          | 205   | 131        |
| स्वर्गः स्वप्नश्य भावानां     | मा.          | 704           | 224     | हेममाञ्चुपाद्यय            | मा.          | 377   | 110        |
| स्वर्ग हापत्यमोजश्य           | आ.           | 254           | €.      | होतव्या मधुत्तर्विभ्यां    | WII.         | 5+3   | æ          |
| स्वयोतस्य सपुत्रस्य           | ष्य.         | 934           | 49      | हुत प्रनष्ट यो झुच्यं      | <b>617</b>   | 902   | 111        |
| र्षं कुनेतान्यविकीतं          | ч,           | 164           | 112     | हुताधिकारां मलिनां         | 911.         | ٠.    | 34         |
| श्ववर्णेवां पटे छेख्या        | मा,          | 210           | 60      | इक्कण्डतालुगाभिस्तु        | आ.           | 33    |            |
| A CONTRACTOR OF STATE         |              |               |         |                            |              |       |            |

## एतत्पुस्तकोद्धतऋषिवचनानां सूची।

| ऋषिः        | <b>अध्यायः</b>            | पृष्ठम् | ऋषिः          | अध्याय:                               | <b>रिष्ठम</b>                              |
|-------------|---------------------------|---------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| अङ्गिराः    | आचारे                     | २३      | आश्वलायन      | <b>रः</b> आचारे                       | १३, ३०                                     |
|             | प्रायिक्ते पृ. १७०, १७२   | , 904,  | (गृह्य        | सूत्राणि ) ३१,३                       | (९,६३,६७,७२,७६                             |
|             | 900, 900, 900, 909        |         |               | <b>१।५</b> ।५                         | 12*                                        |
|             | 966, 242, 246, 244        | , २५६,  |               | व्यवहारे                              | २३ॄ                                        |
|             | २५७, २५९, २६०, २७९        |         |               | पायश्चित्ते                           | १८२                                        |
|             | २७७, २८०, २८१, २९०        | , २९१,  |               | अ.४कं४सू                              | , २६।२७ १८३                                |
|             | २९३, २९५, २९७, ३१०        | , ३११,  |               | ३।१२।८                                | 964                                        |
|             | ३२४, ३२५                  | , ३३५,  |               | १।२२।२२-२६                            | . २६%                                      |
| बृहदक्तिराः | प्रायश्वित्ते             | २९५     | उपमन्युः      | <b>प्राय</b> श्चित्ते                 | <b>३</b> ६%                                |
| मध्यमाङ्गिर | ाः प्रायश्चित्ते २४९, २५: | , २६४,  | उश <b>नाः</b> | आचारे                                 | २७, '३६, ७६                                |
| -           |                           | २७१,    |               | व्यवहारे                              | ३२, ८१, ११०                                |
| आत्रिः      | प्रायधितं १७६,२६५,३०      | 3,320,  |               | प्रायश्चित्ते                         | 908, 900,                                  |
|             |                           | ३३१,    |               | २५२, २६९,                             | २८६, २८७, २८६                              |
| अमरः        | व्यवहारे ३।३।२१४          | ४७      |               |                                       | ३१०, ३१५, ३४%                              |
| आपस्तम्ब    | : आचारे १२,               | 13, 15, | ऋष्यशृङ्गः    | प्रायश्चित्ते                         | 962, 266, 398                              |
|             | 9-4-9 4-5                 | 40      | कश्यपः        | प्रायाश्चित्त १७५                     | ७,१८१,१८८, २७७,                            |
|             | व्यवहारे १७,२१,           |         |               | ~ ~~                                  | ± 0.5€                                     |
|             | राद्दावभार->              | 90      |               | तिः प्रायश्चित्ते                     | २००, २५३                                   |
|             | शहारे भारे हे             |         | काण्यः        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | २०१, २६९, <b>२७०</b><br>७४, ७ <del>५</del> |
|             | ₹1819¥19 \$               | 304     | कात्यायन      | : आचार                                | २, ३, ६, ७, ८,                             |
|             | प्रायधित १७१, १८          | 9. 954. |               |                                       | ,9९, <b>२</b> 9,२२,२८ <u>,</u> ३०          |
|             | २४७, २४८, २६१, २६         |         |               | 30. 36. 8                             | 3, 86, 88, 49,                             |
|             | २८१, २८५, २८७, ३०         |         |               | षेष्ठ, षेष, ष                         | it, to, to,                                |
|             | 393, 398, 380, 38         |         |               | ७०, ७२, ८                             | .९,९१, ९२, ९३,                             |
|             | 111122                    | २८२     |               | ۹4, 900,                              | १०४, १०५, १०६,                             |
|             | 918199                    | 399     |               |                                       | १०७, १३%                                   |
|             | <b>૧</b> ાખ૨૧             | २४०     |               | प्रायश्चित्ते                         | १७६, २४५, २५२,                             |
|             | 915198                    | २४६     |               | ^ ^>                                  | २७०, २७१, २७८                              |
|             | १।९।२४।२५।२६              | २३७     | काष्णाजि      | <b>ानिः</b> प्रायश्चित्ते             | ₹८ <b>%</b> .                              |
|             | 114148                    | २४९     | कुमार्ः       | प्रायाश्वेत्ते                        | २५९                                        |
|             | शक्षादशक् २               | ५६, २८९ | कृष्णद्वैपा   | यनः भावति                             |                                            |
|             | 9129120                   | 309     |               |                                       | अ.१७ श्लो.३२ <b>प्र.</b> ५८                |
|             | <b>वारधावक</b> र          | ६०, २६६ |               | ब्यवहारे २७,                          |                                            |
|             | २।११।२९।३                 | २३८     | कतुः          | प्रायाश्वत्त.                         | १८५, ३१२, ३१४,<br>३१%                      |
| आयुर्वेदः   | आचारे                     | ৬९      | ~~~           |                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      |
|             | प्राविकति २०८,२           | १२, २३५ | गभौपनि        | षद् प्रायश्चित्ते                     | ,                                          |

| ऋषिः                   | भध्याय:                   | <b>व्हम</b> | ऋषिः  | अध्याय:                               | Sa                  |
|------------------------|---------------------------|-------------|-------|---------------------------------------|---------------------|
| गार्ग्यः               | प्रायश्चित्ते             | ३३९         | गीतमः | क्यवहारे. १८, १९,                     | २१, २५,             |
| <u>गृद्यकाराः</u>      | आचारे                     | २१,६८, ६९   |       | २६, २७, २९, ३२,                       |                     |
| -                      | प्रायश्विते               | 348         |       | ४६, ७५, ७७, ७९,                       |                     |
| प्रद्यपरिशि            | ष्ट्रम् प्रायक्षिते       | 955         |       |                                       | 43, 98V             |
|                        |                           | ३०६, ३१५,   |       | ब्र. ३ सू. ११                         | ં ૧૫                |
| g (4) - (1) - (4)(.    |                           | 390         |       | અ. ५ સૂં. ૨३                          | 994                 |
| ग्र <b>द्यस्मृ</b> तिः | व्यासारे                  | <b>₹</b> ,5 |       | <b>छ. १० स्</b> . ३१                  | 999                 |
|                        |                           |             |       | ब्य. १० सु. ३६।३७                     | 118                 |
| गेभिलः                 | आचारे                     | ३८          |       | अ. १० मू. ३५।४२                       | ય કે                |
| गैत <b>मः</b>          | आचारे                     |             |       | અ. ૧૧ મું. ૧રાવ્યાર્વ                 | 34                  |
|                        | ब. १ सू. ४१।४२।४          | ३१४४ ५७     |       | <b>छा. १२ सू. २८</b>                  | 330                 |
|                        | ब. १ सू. ४५।४६            | 44          |       | अ. १२ स्. ४०                          | 302                 |
|                        | अ. २ सू. १।२              | 2*          |       | <b>भ.</b> १४ स्. १४                   | 356                 |
| 1                      | अ. २ सू. १¥।३९            | v           |       | अ, २८ सू, १७१२४१२५<br>अ, २८ सू, २१।२२ | 3 + 9<br>4 <b>2</b> |
|                        |                           |             |       |                                       | 44                  |
|                        | अ. २ स्. ४५।४६<br>व्याप्त | 6           |       | છા. ૧૮ શુ. ૧૪<br>છા. ૧૮ શુે ૪૧        | 90                  |
|                        | अ. २ सू. ६०               | ४१          |       |                                       | 60                  |
|                        | अ. ३ सू. ४८१४९१५          | * **        |       | क्ष, २८ सू, ४७<br>प्रापक्षिले         |                     |
|                        | લ. ૪ સૄ. ૧                | 93          |       | <b>अ.</b> . २ स् १                    | १५९                 |
|                        | <b>अ.</b> ५ सू. २१        | ५९          |       | अ. ३ स्. ९                            | 936                 |
|                        | अ. ५ सू. २९               | 31          |       | अ, ३ सृ. २१।२३।२४                     | 200                 |
|                        | स. ७ सू. १।३              | 33          |       | લાર સુરુ                              | 955                 |
|                        | अ. ९ सू. २।३              | 36          |       |                                       | \$ 960              |
|                        | थ. ९ स्. १३।१४            | 35          |       | अ₊ ४ स्. २०                           | £ 209               |
|                        | ब. ९ स्. ४६।४७            | -           |       | बर, ७ सु, ११                          | 953                 |
|                        | <b>स. ९ सू. ५</b> ०       | ३२          |       | લ. ઙ સે. ૧⊌૧૬                         | 315                 |
|                        |                           | ३२          |       | <b>अ.</b> ८ सू. २४                    | <b>૧</b> ૨૬         |
|                        | अ. १० स्. १।३।५।१         |             |       | <b>छ. १० सृ. १</b> ।२                 | 2 **                |
|                        | ब. १० सू. १७१८            | 58          |       | અ. ૧૨ શુ. ૪૨                          | 243                 |
|                        | अ. ११सू. १।९।१०           | 194 2       |       | ख. १४ <b>स.</b> ६। ७। १६              | 940                 |
|                        | 9६                        | 190 } 50    |       |                                       | 900                 |
|                        | बर, ११ सू, २८             | 900         |       | बर १४ स्. ८१११<br>बर १४ स्. ११        | 380                 |
|                        | थ. १२ सू १                | 4           |       | अ. १४ स्. १७                          | 909                 |
|                        | थ. १६ सू. ७।२२            | ४२          |       | ख. १४ सु. १७१८                        | 963                 |
|                        | अ. १७ सू. १ <b>।</b> २    | 84          |       | का. १४ मूं. २६                        | 964                 |
|                        | थ. १७ स्. ८१९             |             |       | बर, १४ सु, २७                         | 969                 |
| Action and a second    | स. १० सू. २४              | 48          |       | <b>छ. १</b> ४ स्. ३७                  | 957                 |
|                        | 87. 90 g. 94              | *46         |       | थ. १४ स्. ४२                          | 164                 |

| ऋषिः     | भध्याय:                                      | प्रथम्                       | ऋषिः              | अध्यायः                          | पृष्ठ <b>म्</b>       |
|----------|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|
| गौतमः    | प्रायश्चित                                   |                              | जमद् <b>ग्निः</b> | आचारे                            | ึงง                   |
|          | अ. १७ स्. १७                                 | 396                          | जातूकण्यीः        | आचारे                            | 99                    |
|          | भ. <b>१९ स्.</b> ३–९                         | २३७                          | -                 | प्रायश्चित्ते १७१, १८            | :८,२५ <u>९,</u> २६८,  |
|          | <b>ध. १९ स्</b> . १४।१५                      | ३२५                          |                   |                                  | २६९                   |
|          | झ. १९ स्. १७ <b>−१</b> ९                     | २९३                          | जाबालः            | प्रायाश्चित्ते १९९,२७६           | , ३३३, ३३७            |
|          | <b>स. १९ स्. १</b> ८                         | 320                          |                   |                                  | 3⊀●                   |
|          | <b>अ. १</b> ९ स्. २०                         | 389                          | जाबाहिः           | प्रायश्चित्ते                    | १८३, २७०              |
|          | अ. २० सू. २−७।८।९                            | ३२२                          | जैमिनिः           | प्रायश्चित्ते                    | 30€                   |
|          | <b>छ. २० सू</b> . १०।१७                      | ३२३                          | वृक्षः            | <b>आचा</b> रे                    | २५                    |
|          | <b>थ.</b> २१ स्. १                           | २४५                          |                   |                                  | 0, 288, 288           |
|          | था. २१ सू.१।२                                | <b>रि३७</b>                  | देवलः             | आचारे, ४, ३४,                    | 3 6, 43, 48,          |
|          |                                              | <b>₹</b> ₹₹<br>₹ <b>₹</b> \$ |                   |                                  | ५५, ५६, ७३,           |
|          | था. २१ सू. १०<br>का २२ का १।२                | २५२                          |                   | प्रायश्चित्ते १६२, १             |                       |
|          | <b>81.</b> २२ सू. १।२<br><b>81.</b> २२ सू. ४ | <b>२</b> ४६                  |                   | १८८, १८९, २०                     |                       |
|          | <b>अ. २२ स्. १</b> १                         | <b>२५७</b>                   |                   | २४.७, २५०, २७                    |                       |
|          | अ. २२ सू. १५                                 | २७८                          |                   | २९३, ३१२, ३१                     |                       |
|          | थ. २२ मृ. १८                                 | २७९                          | वीर्घतमाः         | प्रायश्चित्ते<br>                | 7.00                  |
|          | છા. ૨૨ સૂં. ૨૫                               | २९१                          | धारेश्वरः         | व्यवहारे<br>प्रायक्षित्ते        | ९२, ९६<br>१८ <b>२</b> |
|          | अ. २२ सू.२९।३०।३४                            | २८५                          |                   | प्रायाश्वत<br>प्रायाश्वित्ते     | 39 <b>%</b>           |
|          | अ. २३ सू. २।३                                | २६१                          | धीम्यः            | आयावत<br><b>आ</b> चार            | . 417                 |
|          | थ. २३ स्.े १७−१९                             | 290<br>200                   | नारदः             | લાવાર<br>(વરિશિષ્ટે) જો          | . 4314X 930           |
|          | અ. રર્ફેસ્ટરફ રે9રે,                         | 41°,414<br>383               | 1 .               | च्यवहारे<br>•्यवहारे             | 14. 14. 14            |
|          | थ. २३ सू. २९                                 | ₹ <b>₹</b>                   |                   | ં <b>કા</b> . ૧ શ્લો. ૧          | 719                   |
|          | का. २४ सू- ९<br>अ. २६ सू. १ ४।१७             | 334                          |                   | અ. ૧ જો. ૪ાર૧                    |                       |
|          | था, २६ सू. २                                 | 33.                          |                   | ક્ષ, ૧ શ્હો. હ                   | २४                    |
|          | અ. <b>ર</b> ફર્                              | ३३९                          |                   | છા. ૧શ્ઝો. ૧૦૨−                  | 9081906 36            |
|          | er. २६ सू. १५।२०                             | <b>રેરે</b> 4                |                   | અ. ૧ જો. ૧૪ા                     |                       |
|          | अ. २६ सू. २१।२२                              | ३४१                          |                   | <b>અ. ૧ શ્કો. ૨</b> ૦ <b>૧</b> ૪ | 10-48 8               |
|          | अ. २७ सू. ३                                  | 320                          |                   | ⊌. ૧ શ્ત્રો. ૨३                  | <i>₹ <b>v</b></i>     |
|          | अ. २७ सू. १६।१८                              | źĸĸ                          |                   | er. ૧ શ્લો. ૨ <b>૭</b> ૧         | ફળ ₹                  |
|          | झ. २८ सू. १−१५                               | ३३८                          |                   | <b>अ. १</b> श्लो. ३ <b>१</b>     | 3.5                   |
| चतुर्विद |                                              | 44, 244,                     | 1 2 2             | अस. ૧ શ્કો. ६२।                  |                       |
| અદ્યાવવ  | १८६,१८८, ३०४,                                |                              |                   | स्र. १ श्लो. ६५                  | ૧૬►                   |
|          |                                              | 44, 343                      |                   | झ. १ श्लो. ८५।                   |                       |
| च्यवन    |                                              | 960                          |                   | ક્ષ₊૧ શ્છો. ९૧                   |                       |
| खागळ     |                                              | £96, 329                     | 1 "               | <b>अ. १</b> श्लो. ९३             | ર્                    |

| ऋषिः  | <del>थ</del> ध्याय:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पृष्ठम् | ऋषि:  | अध्यायः                       | पृक्षम्         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------------------|-----------------|
| नारदः | व्यवहारे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | नारवः | व्यवहारे                      | - '             |
|       | <b>अ</b> . १ श्रो. ११२।११३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ₹4,     |       | थ. ९ को. ८१९                  | νşę             |
|       | <b>અ.</b> ૧ શ્કો. ૧૨, ૫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ५३      | 1     | <b>લા</b> . ૧૦ લહો. ૧         | 939             |
|       | અ. ૧ શ્લો. ૧૨૬ા૧૨ હ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 48      |       | था. ११ वटा, ६१९११०            | 904             |
|       | <b>સ. ૧</b> શ્કો. ૧૪૨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44      |       | म. १९ को. जट                  | 308             |
|       | अ. १ खो. १४९ <b>।१</b> ५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ૪ફ      |       | अ. ११ को. १८।२०।२१            | 900             |
|       | er. ૧ શ્લો. ૧ <b>૫૧</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 88      | 1     | <b>અ</b> . ૧૧ ક્લો, ૪૧ારૂપ    | 905             |
|       | अ. १ श्लो. १५८।१५९।}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |       | थ. ११ औ. इस३८                 | 110             |
|       | ารุรเรรร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४५      |       | চ্চ, ৭২ জৌ. ৭                 | 949             |
|       | અ. ૧ શ્હૉ. ૧૬५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ષર      |       | ભા ૧૨ તતી, કપાપર              | 38              |
|       | <b>અ</b> . ૧ શ્લો, ૨૮૧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ६५      |       | અ, ૧૨ શ્રો, હટાહર             | 348             |
|       | <b>झ, १</b> श्लो, ३०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ęu      |       | અ. ૧ <b>૨ જો.</b> ૧           | v 3             |
|       | <b>अ. १</b> ऋो. ३२०।३२१।३२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |       |                               | a, <b>9</b> a 5 |
|       | स. १ की, ३२२।३२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 90      |       | અ. ૧૨ ક્લો. ૧૦                |                 |
|       | છા. ૧ જી. ૨૨૧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .,      |       | भा. १३ की. २१                 | 35              |
|       | અત્ય ક્ષ્કોત્ ૧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₹•      | 1     | <b>લ.</b> ૧३ જો. ૧૪૧५૨        | 4,3             |
|       | અ. રક્ષો. ૬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ४२      | 1     | અ. ૧૩ જો. ૨૫ારદ               | 9               |
|       | अ.२ श्लो. २३।३३<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ч       | 1     | <b>અ. ૧</b> ૨ જો. ૨૬          | 42              |
|       | er. ૨ શ્કો. <b>૨</b> ૨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 46      |       | <b>લ, ૧</b> ૨ જો. રળર્લ       | 903             |
|       | स्र. ३ स्हो. २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २       |       | ख. १४ औ. १।३।८                | 934             |
|       | अ. ३ श्ली. ७-१७-१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.85    | 1     | <b>छ.</b> १४ औ. ८             | 940             |
|       | અ, રૂજી, ૧૧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 945     |       | <b>ा.</b> १४ म्हो. दः:९।९१०   | 29              |
|       | <b>छा, ३</b> शही, ९७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44      |       | અ. ૧× ૠી. ૧૪∼૧૬               | 386             |
|       | <b>अ.</b> ४ को. १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 998     |       | <b>છા.</b> ૧૪ શ્લો. ૧૭        | 984             |
|       | લવે. ૪ શહે. ૨   ૧<br>લવે. ૪ શહે. ૮ – ૧૧   ૧૨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 994     |       | <b>છા.</b> ૧૪ શકો, ૧૬         | 348             |
|       | अ. ५ को. १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 996     | *     | <b>છા</b> . ૧૪ વહો. ૨૧        | 386             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 996     |       | અ. ૧૫ લ્હી, ૧ારર              | 920             |
|       | अ. ५ श्ही. १६-२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |       | <b>ા.</b> ૧૫ લી. પ્રાપાદાળા૧૫ | 930             |
|       | अ. ५ की. ३०।३१।३२। <b>र</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 929     |       | <b>અ</b> . ૧૬ ચ્હો. ૧         | 924             |
|       | इंट्राईदार्द्धाईदा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 920     |       | <b>अ.</b> १६ को. २१६          | 926             |
|       | The state of the s | 923     |       | 81. 9 × 187. 9-4              | 944             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 928     |       | था. १७ को. १०।११              | 946             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 944     |       | 4. 14190                      | 976.            |
|       | and the state of t | 998     |       | प. २२।२४                      | 986             |
|       | The state of the s | 980     |       | <b>मार्गक्त</b>               | 100             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 989     |       |                               | 0.05            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 996     |       | था, १ को. ६११६५।६६            | 953             |
|       | थ. ५ की शह ११७,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |       | <b>अ.</b> १२ की. ७३७५         | 385             |
| HAR   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 444 f   |       | वा. १२ ग्रहो, ७५              | 340             |

| ऋषिः               | अध्यायः                                | पृष्ठम्                               | ऋषिः        | अध्याय:                     | पृष्ठम्       |
|--------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|---------------|
| निरुक्तम्          | प्रायश्वित्ते                          | २०८                                   | बृहस्पतिः   | प्रायक्षित्ते १७१, १७९,     | १८३,१८७,      |
| यराशरः             | भाचारे                                 | ५३                                    |             | 966, 244, 240,              |               |
|                    | प्रायश्वित्ते ९                        | १९१२० पृ. १७७,                        |             | २७७, २७८, ३१७,              |               |
|                    | 946,900,960                            | ,967,960,786                          |             |                             | ३४३           |
|                    | २५३, २५४, २५                           | १६, २७३, २७४,                         | वद्भवह      | <b>स्पतिः</b> प्रायश्चित्ते | २७३           |
|                    | २८०, २८१, २                            | ८९ २९४, २९५,                          | बौधायनः     |                             | 3, <b>444</b> |
|                    | २९८, ३०४, ३९                           | ११, ३१२, ३१३,                         |             | १।५।५३                      | فعوفع         |
|                    | ३१४, ३२४, ३                            | १२, ३३४, ३३५,                         | 1.4.2       | न्यवस्थि (यशिशेष्टे)        | ७, १०२        |
|                    |                                        | ३४२,                                  | 17.00       | श्रामक्ति १८०,१८२           |               |
| <b>परिशिष्ट</b> म् | ( प्रायश्वित्ते                        | २००                                   |             | 7 T                         | ₹•६,          |
| <b>यारस्करः</b>    | <b>आपारे</b>                           | ६९                                    |             | २ १।१८।२१                   | २६०           |
|                    | प्रायश्यिते १                          | ७०, १७६, १८४,                         |             | २।१११६-२७                   | ३००           |
| पितामहः            | व्यवहारे५७,५८,                         | ५९,६०,६१, ६३,                         |             | २१११४१-४८ 🕻                 | 3-6           |
|                    | ex, e4, ee,                            | <b>६७, ६८, ६९,</b>                    | ĺ           | २।१।४६-४८ ∫                 | ३०६           |
|                    |                                        | ७०, ७१, ७२                            |             | २।१।६०।६१                   | ३०२           |
| पुरुः              | भाषारे                                 | ७९                                    |             | २।१।७१                      | 380           |
| पुछस्त्यः          | प्रायथिते                              | २५७, २९५                              |             | ३।५।२-७ र                   | ३२६           |
| येङ्ग-धः           | प्रायश्वित्ते                          | 903,                                  |             | ર્વાકાજ 🔰                   | 474           |
| पैठीनसि            |                                        | १४, ७५, ७७                            |             | ३।७।१,३–४                   | ३२ ७          |
| 7                  | ।।यक्षित्ते १७१,१७४                    | ,१७८,१७९,१८६,                         |             | ४।१।५–११                    | 37<           |
|                    | १८८, २४६, २                            | ५७, २७७, २८३,                         | ब्रह्मगर्भः |                             | २७५, २९०      |
| _                  |                                        | 304, 304, 396                         | ब्रह्मवधः   | प्रायश्वित्ते               | २६३           |
| अचेताः             | आचार                                   | . 30                                  | ब्रम्हाण्ड  | पुराणम् प्रावश्चित्ते       | 966           |
|                    |                                        | 3,944,945,9<3                         | भरतादि      | : प्रायश्चिते               | २१४           |
|                    |                                        | २५९, २६५, २७८,                        | मारुचि      |                             | 68            |
|                    | ₹६१, ३०४,                              | ३०६, ३०७, ३०९,                        | भारुचि      | वि <b>श्वसमानुष</b> ः आवारे | २१            |
|                    | S                                      | <b>३१०,</b>                           | भृगुः       | प्रायश्वित                  | ३२∙           |
| बुहत्य             | चिताः प्रायायत                         | १७६, २७९, २८८<br>२८६                  | मनुः        | धाचारे                      |               |
|                    | चिताः प्रायथिसे                        | •                                     | 1 "         | <b>અ.</b> ૧ શ્કો. રદ        | 4             |
| वजापति             |                                        | 904, 968, 900                         |             | <b>अ.</b> १ श्लो. १०३       | २             |
| ৰাত্কভ             |                                        | 293                                   |             | <b>अ</b> . २ स्टो. १०       | 3             |
| बुहदार             | <b>। यक्तम्</b> भाववित्ते<br>वेः आवारे | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |             | <b>અ.</b> ૨ શ્કો. ૧૬        | <b>ર</b>      |
| बुहस्पा            |                                        | 22, 24, x2, vy                        |             | अप, २ ऋो. १०९               |               |
|                    |                                        | . ६, <b>९</b> ८, १०६, ११३,            |             | <b>अ.</b> ३ श्लो. ५         | 93            |
|                    | थ. श्लो.                               |                                       |             | <b>छा. ३</b> श्हो. १०       | 198           |
|                    | થ. જા.<br>થ. રહો.                      |                                       |             | स. ३ श्हो. ४४               | 14            |
|                    | અ, રહા,                                | A 1-31                                | 1.5         |                             |               |

| ऋथि: | अध्याय:                             | वृष्टम्        | ऋषि : | अध्याय:                   | पृष्ठम् |
|------|-------------------------------------|----------------|-------|---------------------------|---------|
| मनुः | आचार                                |                | मनुः  | <b>आ</b> चारे             |         |
|      | <b>લ</b> . રૂઓી. ૧૨ <b>૧</b> ૧૦ ૮   | ; ₹ "          |       | <b>છા</b> , હ ઓ. ૧૧૫      | 4.0     |
|      | <b>અ.</b> રૂ ક્લી, ૧૦૧              | 31             |       | <b>અ.</b> ખ ઓ. ૧૨૧ા૧૨     | 1 Z     |
|      | અ. કશ્તો, ૧૪૦                       | 43             |       | <b>३३</b> ४।२३            | {} **   |
|      | અમ. રૂઝડો. ૧૭૧)                     |                |       | <b>અ.</b> ૮ ઑ. ૧૨૧ા૧૨૮    | 308     |
|      | 9.5%                                | 40             |       | અ. ૮ ઓ, ૧૪૬               | 808     |
|      | 998)                                |                |       | 81. દ મો. રેલ્લ           | 4.4     |
|      | છા. રૂઓા, ૧૮૭<br>છા. રૂઓા, ૧૧૧      | 44             |       | <b>છા.</b> ૧ ઓ. ૬૧        | 3.0     |
|      | ભા, ફળા, રાર<br>અ. રૂજા, ૨૧૧        | . 41           |       | છા. ૧૦ ઓ. ૪૧              | ₹ €     |
|      | અ. રૂજાં. ૧૪૬                       | y <sub>0</sub> |       | <b>છા</b> , ૧૦ મો, હર     | 4.4     |
|      | म. ३ स्त्री. २६७१२७१                | હવ             |       | અ. ૧૦ લો, પ્યાવસ્ક        | )×      |
|      | અ. ૪ ક્લો. શબલ                      | 36             |       | અ. ૧૧ ઓ. સ્પ              | 3.4     |
|      | अ. ४ औं. १२।३०                      | 3.9            |       | અ. ૧૧ જો. ૯૦              | રેષ     |
|      | er. ४ %ो. ३६।३९                     | 36             |       | व्यवद्वारे १६, २१,        | 34, 48, |
|      | स. ४ की. ३०।४३।४४।                  |                |       | 44, 46, 46, 43, 9         |         |
|      | आ. ४ को. ५३।५४<br>-                 | 1              |       | ٩                         | 43, 344 |
|      | अ. ४ अशे.९६।९७।९८।                  | 80<br>190 ×9   |       | અત્ર થો, ૧૧ર⊹૧૧           |         |
|      | का. ४ को. ११२।१३०                   | <b>x</b>       |       | છા, પૃત્રહો, ૧૫૪–૧५૬      | 944     |
|      | 93219831940                         | *4             |       | લા ૫ થો. ૧૫ ગ૧૬           | -141 60 |
|      | અ. ૪ ક્લો. ૧૨૮                      | ۹۰ ا           |       | <b>छ. ७ औ. १३</b>         | *       |
|      | <b>અ.</b> ૪ શ્લો, ૧૬ <b>પા</b> ૧૬૬  | 3.0            |       | થા ૮ થી, ૧                | *«      |
|      | અ. ૪ જો. ર∘ રૂ                      | 38             |       | થા. ૮ મો. ૪~૭             | *       |
|      | अ. ४ श्रो. २२९।२३१                  | 80             |       | અ. ૮ લ્હો, ૧૧             | *       |
|      | म. ४ श्री. २४७१५०                   | દ્ધ            |       | સા. ∉ શ્લો. ર૬            | 908     |
|      | આ, પત્રહો, દાવ                      | 84             |       | અ, ૮ મહે, ૨૦              | 11*     |
|      | <b>अ.</b> ५ श्ली. १९।२०             | 84             |       | <b>અ. ૮ લ્હો, ર</b> ૦ારેર | 5 39    |
|      | <b>ગ.</b> પુ ક્લો, ૧૬ <b>૧</b> ૧૨   | 40             |       |                           | § 33.8  |
|      | <b>અ</b> ન્ પ સ્ટો, ૪૭૫૧૧૫૩         | 49             |       | <b>अ.</b> ८ औ. ३५१४०      | 33,134  |
|      | <b>अ.</b> ५ श्ली. १११।११२।१         | १८ ५२          |       | અ.૮ લ્હી. ૪રૂ             | ¥       |
|      | <b>લા</b> , પક્ષી, ૧૧૪ <b>!</b> ૧૧૫ | ) [            |       | <b>ગ.</b> ૮ લ્લો. ૪૧      | ý o     |
|      | 1831934                             | 1 " 1          |       | લ. ૮ થી. ૬૮               | A.A.    |
|      | અ. ૫ શ્લી. ૧૨૨                      | 48             |       | થા, વર્ષ્યો, પત્ર         | ×\$.    |
|      | <b>છા</b> . પ્રજો. ૧૨૬              | 48             |       | <b>छ. ८ छो. १०</b> २।११३  | Y.      |
|      | છા. પત્રણો, ૧૪૫                     | 40             |       | <b>अ.</b> ८ खो. १०७       | ¥.0     |
|      | <b>ল.</b> ৩ জী, ৭                   | 408            | *     | <b>લ.</b> < જો, ૧૦૮       | **      |
|      | बा. ७ की. ४३।५४                     | 49             |       | ં અ. ૯ કરી, ૧૨૨ા૧૧૪૫      | 114 45  |
|      | स. व स्रो, प्रवाददा५०               |                | . 4   | થ. ૮ થો. ૧૨૦ા૧૨૧ા         | १२३ ५०  |
|      | લ. ৬ છો. ৬૦                         | 73 ,           |       | ં અ. ૮ કો. ૧૨૫૧૨પા        | 985 890 |

| ऋषिः | <b>अ</b> ध्यायः                               | वृष्टम्             | ऋषिः | <del>अ</del> ध्याय:                     | पृष्ठम्          |
|------|-----------------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------------|------------------|
| मनुः | ब्यवहार                                       |                     | मनुः | <b>व्यवहारे</b>                         |                  |
| _    | <b>अ.</b> ८ श्लो. १२४                         | ٩                   |      | <b>अ.</b> ८ श्लो. ३६४।३६६               |                  |
|      | <b>स.</b> ८ श्लो. १४३।१४४                     | ₹%                  |      | ३६७।३६८।३६९                             | ን<br><b>ዓ</b> ዛሄ |
|      | <b>अ.</b> < श्रो. १४८                         | 95                  |      | અ. ૮ શ્કો. રૂદ્ધ                        | -                |
|      | અ.૮ જો.૧५૧<br>અ.૮ જો.૧૬૪                      | 25                  |      | <b>अ.</b> ८ श्लो. ३७८।३८०<br>३८१        |                  |
|      | અ. ૮ જો. ૧૧૬<br>અ. ૮ જો. ૧૬૫                  | 906<br>998          |      | •                                       | -                |
|      | अ. ८ को. १५५<br>अ. ८ को. १७७                  | 114<br>39           |      | અ. ૮ શ્કો. ३९६<br>અ. ૮ શ્કો. ૪૦૨        | १३७<br>१३९       |
|      | <b>अ.</b> ८ महो. २१०                          | 444                 | 1    | અ. ૮ જી. ૪૦૧<br>અ. ૮ જી. ૪૦૪ાપાળ        | 983              |
|      | er. < अहो.२१५(२१६)२                           | •                   |      | अ. ८ को. ४१५<br>अ. ८ को. ४१५            | 998              |
|      | अ. ८ को. २१९।२२०                              | 922                 | l    | અ. ૬ ક્ટો∙ર                             | ૧૫૬              |
|      |                                               | 190,979             |      | છા. ૧ જીો∙ પરાપર                        | 48               |
|      | <b>का. ∉</b> शही. २२३                         | 982                 |      | er. ૧ જી. પ્ <b>રાદ્</b> ગા             | c~ )             |
|      | <b>अ.</b> ८ को. २३२।२३३।                      | <b>)</b>            |      | 6. 3 .01. 3 .14.1<br>\$ 61 <b>\$</b> 51 |                  |
|      | ₹₹*                                           |                     |      | <b>કા</b> . ૬ શ્કો∙ <b>૬</b> ૪          | • 93             |
|      | <b>अ.</b> ८ म्हो. २३८।२३९                     | 990                 |      | અ. ૧૦૦ વર્ષ<br>અ.૧૦૦ કો. ૧૦૫, ૧૧૧       |                  |
|      | ब. ८ म्हो. २४६।२४७।२                          | 86,} <sub>808</sub> |      | 9961334                                 | ; <b>}</b> v     |
|      | २४९।२५०।२५१।२५२।                              |                     | 1    | અ. <b>૧ જી</b> . ૧૦૬                    | ،                |
|      | थ. ८ औ. २५३।२५६।३                             | 46 904              | 1    | अ. ९ श्लो. ११८                          | ۵:               |
|      | अ. ८ श्लो. २५४।२५७। <sup>२</sup>              | १६१ १०६             |      | અ. ડ∞ા. ૧૧૬                             | ۷.               |
|      | अ. ८ की. २६५                                  | 900                 |      | <b>अ.</b> ९ श्लो. १२०।१४                | 61988 S          |
|      | बा ८ की. २६७                                  | १२८                 |      | અ. ૧ જી. ૧૨૪ ૧૧                         | · )              |
|      | क्ष, ८ म्हो. २६८।२७७                          | 938                 |      | 958190                                  |                  |
|      | ब्रा ८ क्षी. २७४।२७५                          | 920                 | -    | ev. <b>૧ જો.</b> ૧૨૬                    | ্                |
|      | का. ८ स्डॉ. २७९                               | 939                 |      | अ, ९ श्लो.१५४। <b>१</b> ५९              | . )              |
|      | अर. ८ भ्हों.२८०।२८२।                          |                     |      | 95019531963                             |                  |
|      |                                               | <b>)</b>            | 1    | १८५।२४३                                 | <b>:</b> )       |
| ;    | अ, <i>८ श्लो</i> ,२९४।२९६<br>२ <b>९</b> ७।२९८ | 946                 |      | er. ९ % টী. १५५। २ °                    | 13 4             |
| 7    | अ. <i>८ श</i> ी. ३२० ३२१                      | ź                   | 1    | <b>स. ९</b> श्लो. १६८। <b>१</b>         | ७२ ८             |
|      | व्यः च्याः २२०।२२।<br>३१२।३२३                 |                     |      |                                         | • ( •            |
|      | છા. ∉ ક્લો, ફેર્વ                             | 988                 |      | <b>अ.</b> ९ श्ली.१८५।१८५                | 1965 }           |
|      | था. ८ को. ३३ <b>७</b> ।३३८                    | : 986               |      | <b>अ.</b> ९ २७।.१८५।।८५                 |                  |
|      | का. ८ श्ली, ३४०                               | ७३                  |      |                                         | ζ.               |
|      |                                               | 985                 |      | <b>अ.</b> ९ श्लो. १९२।१                 | <b>5</b>         |
|      | बा, ८ म्ही, ३४१                               |                     | 1    | <b>स. ९ श्लो. १९</b> ४                  | 9                |
|      | <b>बा</b> ंटखी,३४८।३५१।३<br>३७६।३७७।३         | 28 942              |      | <b>अ.</b> ९ श्टो. १९८।२                 | ··· {            |
|      | <b>स.</b> ८ की. ३५०                           | 96                  |      | ar. ९ श्लो. २०१।२                       | ०२               |
|      | ब्र.दकी,३५५।३५८।३                             | 42 } 24             | ,    | <b>अ.</b> ९ का. २०८।                    | १९६१३०४          |
|      | ३७८।३                                         | (2 S 5)             | · 1  | al. 2.01. 1001                          |                  |

| ऋषिः | अध्याय:                          | <b>श्रम्</b> | <b>भद्रविः</b> | भःयायः                                             | वृष्टम     |
|------|----------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------------------------|------------|
| मनुः | व्यवहारे                         |              | मनुः           | <b>माय</b> श्चित                                   |            |
|      | અ. ૧ ઋી. ૨ ∘ ૧ ા ૨ ૧ ૬           | ८२           |                | અ. ધ્. ખો. ૧૧                                      | 30         |
|      | <b>अ.</b> ९ क्लो-२१०।२११।२       | १२ ५८        |                | સા, ખ, ખી, દ⊄                                      | 35         |
|      | <b>શ.</b> ૧ ક્લો. ૨૧૭            | 39,98        |                | क्ष, ५ औ. प्रवादवन्त                               | 15         |
|      | <b>અ.</b> ૧ ક્લો. ૨૧३            | 924          |                | ક્ષ. પુંચી, હર્                                    | 36         |
|      | અ. ૧ અહી. ૨૨૪                    | 924          |                | થા, ખંગી, હદ                                       | 9.3        |
|      | <b>छा. ९</b> महा. २३३            | 950          |                | અમ. ખુ અલી. છતાવુદ                                 | 900        |
|      | <b>अ.</b> ९ क्षो. २३०।२४०        | 986          |                | શ્રાપ થી. ૮૧                                       | 90         |
|      | अ.९२हो.२७५।२९ <b>१</b>           |              |                | છા. પંચ્લી, ૮૨૧૧૦૨                                 | 90         |
|      | २९२ 🐧 🤊                          | 40,944       |                | અલ, પ્ર≋્યે, ≼ક                                    | 999        |
|      | स. ९ को. २७७।३८०                 | 984          |                | શ્રા, પુંચી, દખારક                                 | 969        |
|      | झ.९० ऋा. १५                      | ંહધ્         |                | ક્ષાપ લ્લો. ∉વ                                     | 351        |
|      | અ.૧૧ ક્લો. ૧૬                    | 988          |                | <b>લ</b> . ૧ પ્લુટે. ૧૮                            | 341        |
|      | म १२ आ. ९६                       | 53           | 1              | છા, પંચી. રવાવકર                                   | 36         |
|      | प्राथिक्ते १८२, १८               | -            |                | थ. ५ औ. १०१।१०३                                    | 750        |
|      | ३१४, ३३२, ३३                     | 1. 380       |                | અ. ૬ વકી, શાળા <b>ર</b><br>અ. ૬ વકી, કાદાવવાવક     | 160        |
|      | 81. ર જો, ૨૭                     | 345          |                | અ. ૬ લ્લો. રાદાવવા <b>વર</b><br>અ. ૬ લ્લો. વરાવય 🕻 | 156        |
|      | અ. ૨ ત્રકો. ३૨                   | 9<9          |                | 18188185                                           | 955        |
|      | <b>અ.</b> ૨ ઋો. ૧૪૨ <b>ા૧</b> ૪૫ |              |                | અ. ૬ લો. ૧૫ાર્ગાર્થ                                | 954        |
|      | 944                              | २६७          |                | <b>અ. ૬</b> ગર્યો, સ્પારક                          | 955        |
|      | અ. ૨ શકો. ૧૪૬                    | २६८          |                | <b>છા</b> . ૬ મકો, રૂપ                             | 3,00       |
|      | અ. ૨ શ્લો. ૧૮૧                   | 250          | 1              | <b>अ. ६ औ. ५०१५१</b> हे                            | 209        |
|      | <b>અ.</b> ૨ ૠો. ૧૮૭              | 255          |                | મધામ <b>ર ∫</b><br>અ. દ લ્હો. પરાહવ                |            |
|      | -અ. ર ×હો. ૧૧                    | 255          |                | <b>थ.</b> ६ श्ली. ६६                               | २ ≉ ३      |
|      | અ. રુજો. ૧૭                      | 266          |                | W. 4 W. 14                                         | 203        |
|      | <b>લ.</b> રૂમકો. < ∘             | 204          |                | स. ६ खो. ११७                                       | 348        |
|      | લં, ર્યકો. ૧૧૯                   | १४४          |                | स. ७ वही, १३४                                      | 328        |
|      | છા. ૪ ઋતો. હ                     | 9<6          |                | થ. ૮ થો. ૧૮૮<br>થ. ૮ થો. ૨૧૫ા૨૮૦                   | 349        |
|      | અ. ૪ ક્લી. ૧૦૫   ૧૧૭]            |              |                | म. ८ को. ३२०                                       | 263        |
|      | ११२)                             |              |                | <b>श. ९</b> श्री. १८०                              | २८३<br>२६८ |
|      | म. ५ छो. ८१०।२०                  | 305          |                | લા. ૧ મહો. ૧૪૦                                     | २६७<br>१६७ |
|      | ब. ५ खो. १९।२०                   | 58x0         |                | थ. १० मही, ८२।१०० रू                               | 480        |
|      |                                  | रे ३०८.      |                | 999                                                | 115        |
|      | अ. ५ श्ली. २०१२१                 | 313          | 50             |                                                    |            |
|      | अ. ५ को. ५९i६१ रू                |              |                | था- १० शती. ८७।८८ 👌<br>८९।९० 🕻                     | 158        |
|      | ~ {×} 90                         | ₹, 96€       |                |                                                    |            |
|      | अ. ५ की. दशद्भादरी               | Va.          |                | था. १० महो, ५१।५२                                  | 112        |
| *    | 99                               | 969          |                | \$ 15165160                                        |            |
| Sec. | अ. ५ की. ६५/८०                   | 962          |                | ग. १० श्लो. १९६<br>ग. ११ श्लो. १७                  | 364        |

| <b>अ.</b> ११ श्ला. २७।१६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.4                            | . ज नामका।<br>ज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>अ. ११</b> श्लो. ४५।४६।४९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २८४                            | <b>લ. ૧૧ શ્લો. ૧</b> ૪૨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २९४                    |
| ≅. ૧૧ શ્લો. પર્                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २ <b>३</b> ७                   | સ. ૧૧ શ્ <del>ર</del> ો. ૧૫૨ા૧૫૬ા૧૫૬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३१०                    |
| <b>अ. ११ श्लो. ५४।९९।१००</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २३५                            | <b>थ.</b> ११ श्लो. १५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३१४                    |
| था. ११ श्लो. ५६।५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>२</b> ६३                    | स. १९ श्लो. १७५ <b>।</b> ९७८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २७१                    |
| अ. ११ म्हो. ५७११६२११६३ रू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २४१                            | <b>થ.</b> ૧૧ શ્લો. ૧ <b>૭</b> ૬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २८७                    |
| 948194419441940                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २८३                            | <b>थ</b> . ११ श्लो. १८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २७३                    |
| बर. ११ श्ली. ६७-७०।२०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _                              | અ. ૧ <b>૧</b> જો. ૧૮૧ા૧૮૬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २७२                    |
| अ. ११ श्रो. ७ <b>०</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २४४                            | <b>અ.</b> ૧૧ સ્ટો. ૧૮૨ <b>ા૧૮</b> ૨૧૧૮૪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३२२                    |
| म. १९ श्रो. ७२।७८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २९१                            | અ. ૧૧ શ્હો. ૧૮૬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३२३                    |
| भ. ११ खो. <b>७३।७४।</b> ७७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २४६                            | अ. ११ को. १९३।१९४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३०८                    |
| झ. ११ खो. ७३।८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २५३                            | <b>સ.</b> ૧૧ ક્ટો. ૧ <b>૬</b> ૭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₹•४                    |
| अ. ११ की. परापशादवादवादव्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २५२                            | <b>લ. ૧૧ જો. ૧</b> ९૬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २९५                    |
| अ. ११ श्री. ७५।७६।७७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 749                            | <b>અ.</b> ૧૧ શ્કો. ૨૦૦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३०२                    |
| अ. ११ श्री. ७८।७९।८१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २५४                            | <b>छ.</b> ११ श्लो. २०१।२०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ३१८                    |
| न. ११ महो. डलटट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २५०                            | <b>अ</b> . १९ श्लो. २०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३१९                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 248                            | ₩. ૧૧ જો. ૨૦૭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ३०५                    |
| <b>अ.</b> ११ श्लो. ८९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ` <b>{</b> २४७<br><b>}</b> २६५ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २९८                    |
| <b>ब.</b> ११ की. ८९।९२।९५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 546                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३३५                    |
| ब. ११ श्लो, ९०।९२।९३।९४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २५८                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३३६                    |
| बा. ११ म्हा. ९०।९४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २५७                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३३४                    |
| व. ११ श्लो. १२।१४७।१४९।१५०,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , 240                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | રૂજ૧.                  |
| बा. ११ श्लो. १००।१६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 758                            | म. ११ श्लो. २१८-२२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३३८                    |
| स. ११ श्लो. १०३।१०४।३१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २६७                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३४०                    |
| अ. ११ श्लो. १०५।१०६।१८८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २७०                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| अ. ११ को. १०८-११६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३२६<br><b>३२७</b>      |
| ब. ११ म्हो. ११७।१९१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २८२                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| व्य. ११ श्लो. १९८।१२२।१२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 250                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३२८                    |
| बा. ११ व्लॉ. १२४।२२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 390                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३२९                    |
| क, ११ की, १२४।१४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 269                            | <b>,</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २०४                    |
| અ. ૧૧ શ્હો. ૧૨૬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 309                            | l control of the cont | ૨૩૫                    |
| अ. ११ मही. १२६।१२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २८९                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २३१                    |
| बा, ११ महो, १२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २९०                            | <b>अ. १</b> २ श्रो. ६१।६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २३२                    |
| ब. ११ की. १३१।१३२ 👌                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २३३                    |
| १३५।१३६।१३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २९२                            | <b>अ. १</b> २ श्लो, ८८।९०।६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ₹•9                    |
| मा. १९ महो. १३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 353                            | <b>ब. १</b> २ की, १९१।१९२।१९३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ३२४                    |
| ब. ११ महो. १४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 286                            | <b>छ. १२ की. २५</b> ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३२७                    |
| The second secon | •                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11.00<br>11.00 (11.00) |

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

|                      |                                 | <del></del>           |              |                                    |            |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------|------------|
| ऋषि:                 | अध्यायः                         | पृष्ठम्               | ऋषिः         | अध्यायः                            | पृथम       |
| मनुयोगीश्व           | री प्रायधितं ः                  | 164, Jor, 204         | वसिष्ठः      | आचार                               |            |
| बृहन्मनुः            |                                 | 9.04                  |              | ३ सू. ३४                           | ويه        |
| वृद्धमनुः            |                                 | 19, 986, 980          | ė.           | द सु. ३०१३१                        | 4.4        |
| 44.13                |                                 | 968,906 264           | 1            | ૧૨ <b>શું. ૧</b> ૨                 | 34         |
| मरीचिः               |                                 | 900,902, 904          |              | १२ स्. १४                          | ) 6        |
|                      |                                 | ८२, १८३, २९९          | 1            | 98 HE 3413 +                       | 8.9        |
| मार्कण्डेयः          |                                 | · 3,893, 390,         |              | १४ स्. ४७                          | 4.         |
|                      |                                 | ₹•, <b>३३</b> ४, ३३५, |              | 14 H APIXS                         | 3+3        |
| मेघातिथिः            | व्यवहारे                        | 66                    |              | व्यारे                             |            |
|                      | प्रायभित्त                      | 168                   | ěf.,         | 15 程 3                             | 44         |
| यमः                  | आचार                            | v2, v4, vv            | <b>W</b> ,   | १५ सू. ६।६                         | × *        |
| • •                  | प्रायधिले १६१, १                |                       | ₩.           | १६ सू. १५११७                       | € €        |
| 94                   | 12, 908, 960, 9                 |                       | <b>87.</b>   | १ म स्. ४०१४१                      | < 3        |
|                      | २, २५३, २६०, २                  |                       | वर,          | ૧૫ શૂ. ५૧                          | 43         |
|                      | ાવું રહેરે, રહેર્ય, વ           |                       |              | १७ सू. ५२                          | 190, 99    |
|                      | 4, 200, 204, 2                  |                       | प्राप        | भिले                               |            |
|                      | ९, <b>३</b> २०, ३२६, ३          |                       | ₩.           |                                    | 458        |
| 33                   | <b>3,</b> 338, 338, 3           | 36 380 389            | <b>9</b> (.) | २ सू. १२।३७                        | 163        |
|                      | भागविसे २६०,२                   |                       | <b>44.</b> 1 | र सू. १४।१५                        | 949        |
| Som.                 | नामान्यरा ५६०, ४                |                       | <b>ĕ</b> ĭ.  | Y सु. १६।२०।१३                     | 943        |
| याज्ञवल्क्यः         | <b>भाग</b> िक्त                 | ३१०, ३१५              | ₩. °         | र स्, १८।३४                        | 9<9        |
| -                    | ल्क्यः प्रायश्चित               | 264                   |              | Υ सु <u>.</u> ३४                   | 9.04       |
|                      | <b>ल्क्यः</b> मायश्रिके १।      | 313                   |              | र सू. १८।२९                        | 14-        |
| युक्त या श्राप       |                                 |                       |              | વ્યુ. ३૬                           | 194        |
| गोगकक थ              |                                 | 16, 397, 394          | er. '        | १ सुं, ४१५                         | 900        |
|                      | ाचरि (यो.पा.९<br>व्याप्टेट १००० |                       | म, १         | धू. १-१२                           | 994        |
| ***                  | विद्वारे ६, १०, १५              |                       | अ. १         | ० सु. ६                            | 300        |
| <b>योगीञ्चरः</b> प्र | ाबाक्षिले २६७, २७               | 97, 944,              |              | io सूं, धार¥                       | વેમવ       |
|                      | २०६,३०८,३०९,३                   | 17.315.334            |              | 19 सू. ४८                          | 300        |
|                      | ,,.                             | 343                   |              | ११ सू. ७६।७९<br>१२ म २४            | १८२        |
| (विवानन्दः           | व्यवहारे                        | 902                   |              | १२ सू. २४                          | 765        |
| तक्तान्तः            | व्यवहारे                        | 48                    |              | ોરે સું. <b>પ</b> ્રાપ્ટ<br>ા∠ # ૦ | 2.54       |
| ामचन्द्रः            | व्यवहार <u>े</u>                | 102                   |              | ८ सू. १<br>१ स. १९१०               | . २३७      |
| छेचितः               | प्रायश्विले                     | 218, 210              |              | ९ <b>स्.</b> ११।१२                 | 24.4       |
| लेङ्गपुराणस्         |                                 | 192, 100              |              | ९ स्. vo-v३                        | <b>३२०</b> |
| <b>डोगाक्षिः</b>     | <b>व्यवहारे</b>                 | 69                    |              | • ii t                             | 433, 330   |
| - 14.54.5            |                                 | २, २६९, ३०७,          | . ૧<br>જા. ૧ | • स्. ८                            | 864, 864   |
|                      |                                 | 4 4 4 4 4 7 1         | 94.3         | • सू. ५।३+                         | 500        |

| ऋषिः | अध्य                   | ाय:                        | पृष्ठम्            | ऋषिः         | अष्याय:                       |                      | पृष्ठम्       |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------|----------------------|---------------|
| वसिः | द्रः प्रायश्चि         | इत्ते                      |                    | विज्ञानेश्वर | <b>ः</b> व्यवहारे             |                      | ९५            |
|      | अ. २० सू.              | 92                         | ₹ 0 ५              | विश्वरूपः    | प्रायश्चित्ते                 |                      | १८२           |
|      | अ. २० सू.              | १३।१४                      |                    | विषतन्त्रम्  |                               |                      | ६९            |
|      | <b>अ</b> . २० सू.      | १५।४२                      | २६८                | विष्णुः      | आचारे २३,                     | ५७, ६७, ७४           | , ७६, ७७      |
|      | <b>अ. २०</b> स्.       | <b>१९</b> ।२२              | २६१                |              | व्यवहारे                      | <b>હ</b> ષ્          | و د و و و و د |
|      | अ. २० स्.              | २9                         | <b>२</b> ६२        |              | प्रायश्चित्ते १               | ६३, १७०, १           | ८०, १८१,      |
|      | अ. २० स्.              | २२                         | २५७                |              |                               | ८५, १८६, १           |               |
|      | अ. २० सू.              | २५।२६                      | २५२                |              |                               | ४५, २४८, २           |               |
|      | अ. <b>२</b> ० स्.      | ४१।४२                      | २६५                | ٩            | .६२, <b>३</b> ७२, २           | ७३,२७७, २            | ८१, २८४,      |
|      | अ. २१ सू.              |                            | २८७                |              |                               | ११, ३१२, ३           |               |
|      | <b>अ.</b> २१ स्.       |                            | ३२३                |              | णुः व्यवहारे                  |                      | ٩٩,           |
|      | अ. २१ सू.              |                            | २६२                |              |                               | १७६,२४५, ३           |               |
|      | अ. २१ स्.              |                            | २७८                | 1            |                               | १०३, ३११, ३          |               |
|      | स्य. २१ सू.            |                            | २८८                | 20.          |                               |                      | २९०.          |
|      | अ. २१ स्.              |                            | २९२                | 2.0          | प्रायश्चि                     |                      | 9<3           |
|      | अ. २१ सू.              |                            | ₹°4                | 4            |                               |                      | 909.          |
|      | अ.२१ सू.               |                            | . 289              | 4414144      | : प्रायश्चि                   | •                    | ३३९, ३४०      |
|      | अ. २१ सू.              |                            | 2 4 4              | 4            | प्रायश्चि                     | ते १६६,१७०           |               |
|      | अ. २३ सू.              |                            | <b>२९</b> ७        |              | सुत्रम् आचारे                 |                      | 9             |
|      | अ. २३ सू.<br>अ. २३ स   |                            | २ <b>९८</b><br>१६९ | -41-4        | प्रायश्चित्ते                 |                      | २७१, ३०६      |
|      | थ. २३ सू.              |                            | <b>ૅર</b> ૦૦       | 24151313     | : मायश्चित्ते                 |                      | 962, 966      |
|      | અ. રર સૂ.<br>અ. રર સૂ. |                            | 250                |              | भावारे<br>पायश्रिते           |                      | 5, 23, 60°.   |
|      | अ. २२ जू.<br>अ. २३ सू. |                            | 968                | 100          |                               |                      |               |
|      | अ. २२ तू.<br>अ. २३ सू. |                            | ३०२, ३०५           | 100          |                               | १५८, २५<br>२७९, २८०, |               |
|      | अ. २३ सू.              |                            | ₹ ', `             | . 1          |                               | 40 39 4 - 49         | (17) (11)     |
|      | अ. २३ सू.              |                            | 334                |              | ३२५,३३१.<br>इसी प्रायश्रित्ते |                      | २६८           |
|      | अ. २३ सू.              | and the second second      | 334                | od Link      | ामा गानाचरा<br>रासः नाबरि     |                      |               |
|      | थ. २४ सू.              |                            | 380                | हाक्कः अ     | ।चोरे २.४.                    | 98, 23, 2            | -             |
|      | अ. २० सूँ.             |                            | 33.                |              |                               | 80,80, 4             |               |
|      | अ. २७ सू.              | 90133                      | ₹9:                | ₹            | EU, UU, 98                    |                      |               |
|      | अ. २७ सूं.             | . २१                       | 33/                | 2            |                               |                      | 99, 89, 88    |
|      | अ. २८ सू.              | ٧                          | <b>३</b> २:        | ٠,           |                               | १७०, १७६,            |               |
|      | थ. २८ सू.              | 99                         | 33                 | <b>*</b>     | मापाचरा १९८)<br>वटट २०१       | २३३, २४६,            | 286, 240      |
|      | અ. ૨૮ સૂં.             |                            | 33                 | N and        | 242 ZE2                       | २६८, २७५,            | २७८, २८४,     |
|      | हद्वसिष्ठः             | <b>प्रायश्चित्ते</b>       | ₹•:                | 41           | 224 26E.                      | २९०, १९७,            | 302, 308.     |
| ৰূ   | द्धवसिष्ठः_            | व्यवहारे<br>               | ایا<br>دور درو د   | 1            | 304 306                       | 308, 390,            | 399, 393.     |
|      | স                      | यश्चित्ते १७५, <b>१</b> ७९ | <b>5, 16</b> २, १२ | N. C.        | 7 97 0                        |                      |               |

| ऋषिः           | अध्यायः                        | पृष्ठम्                     | ऋषि:      | भःगायः                | रुष्म                        |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------|------------------------------|
| হাল্প:         | म।यश्चित्ते                    |                             | सुश्रुतः  | प्रार्थावते           | 244, 244                     |
|                | 394, 398, 394                  | , ३१६, ३१७, ३२०,            | संबतः     | प्रामधिले १६५.        | 100, 101, 108,               |
|                |                                | 440, 444, 445               | 1         |                       | . २४६, २६६, २६८,             |
| शङ्कप्रचे      | तसौ मायश्विते                  | २७७                         |           |                       | , २८६, २८७, २९६,             |
| शङ्खालि        | खेती प्रायश्वित                | २६७, २ <b>६</b> ७, ३०१      | i         | 300, 200, 339         |                              |
|                | प्र प्रायश्चिले                | 348                         |           |                       | *                            |
|                | **                             | , 44, 62, 64, 64            |           | वर्तः प्रायधिने       | 363,308,                     |
|                |                                | o, 964, 960, 964,           | संवतापर   | तस्बी मार्गावति       | 4.99                         |
|                |                                | 264, 244, 302,              | स्कन्दपुर | रणम् व्यवदारे         | 348                          |
|                |                                | 293, <b>220</b> , 220,      | स्यत्यन्त | <b>एम्</b> काचारे ५३. | 44, 44, 45,909               |
| सम्बद्ध        |                                | से ३११,३१४                  |           |                       |                              |
| _              | ातातपः भागारे                  |                             |           |                       | x, y, 904, 144               |
|                | <b>यः</b> प्रायश्चित्ते        | २९७, १९८                    |           | प्रायाचल १ ७०,        | , 943, 94 <u>8, 948,</u>     |
|                | : प्रायश्वित                   |                             |           | 306, 300, 305         | , 368, 364, 364,             |
|                | कः मायश्रिते                   |                             | **        | 366, 360, 3           | ee, 959, 956,                |
|                | क्रः मानावत<br>आचारे           | 940,                        |           | Southern South        | , २०७, २६९, २७५,             |
| न्ता । जा भा । |                                | 60                          |           | 864, RC6, R           | 66, 352, 302,                |
|                |                                | १६२, २७४, ३२३               |           | 204, 230, 232         | , 29×, 295, 224 <sub>e</sub> |
| श्रीकरः        | मायबिसे                        | 43, 998                     |           | ३४२, ३४३,             | •                            |
|                |                                | १६६, १७२, १७४,              | हारीतः    | भाषार                 | <b>२३, ४</b> २               |
|                | २५४, २६४, २६८,                 | २७९, २८६, २८७,              | 3         | samair e e o          | ٩, ٩३, ٩٩, ٩६, ٩૪            |
|                |                                | 390, 399, 392,              |           |                       |                              |
|                | ३१५, ३१७, ३२८,                 | \$x0, \$x9, \$x\$,          |           | अध्याचरा १६२, १७१     | ६, वट ०, १५५, २६२,           |
|                | ाः प्रायक्षिते                 | 299                         |           |                       | w, 249, 24w,                 |
| सुमन्तुः ।     |                                | ye.                         |           |                       | , २०८, ३१०, ३१२,             |
|                | ज्यवहारे<br>-                  | 14                          |           | 39×, 394, 394,        | ३२०, ३२४, ३२६,               |
|                | प्रायथिसे १६५, १६ <sub>९</sub> | o, 9 52, 286, 2 <b>4</b> 5, |           | ३२८, ३३७, ३३५,        |                              |
|                | २५४, २६६, २७०,                 | 203, 204, 200,              | बुहदा     | रीतः प्रायाचिते       | २७५, ३०८                     |
|                | २९४, २९५, <b>१</b> ०९,<br>३४३, | ३१९, ३२६, ३२९,              | श्वद      | रितः शयविते २५        | ९,२६७, २८९, ३०६              |